

# श्रीमद्भगवद्गीता

A STORESTON.

### शांकरभाष्य हिन्दी-अनुवाद-सहित

मूल स्होक, भाष्य, भाष्यार्थ, टिप्पणी, शब्दानुक्रमणिकासहित

अनुवादक

श्रीहरिकृष्णदास गोयन्दका

----

गीताप्रेस, गोरखपुर

#### मुद्दक तथा प्रकाशक घनस्थामदास जालान गीताप्रेस, गोरस्वपुर

सं० १९८८ से १९९७ तक १२,२५० सं० १९९८ पश्चम संस्करण २००० सं० २००१ षष्ठ सस्करण

### उन्डावन-विहास

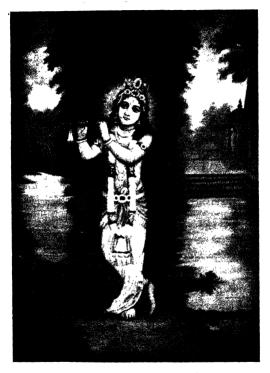

वंशीविम्पिनकरा प्रवृत्तर प्रमार्थातास्य स्वरं श्रीपन्यकला बरोष्टानः । प्रभेतदुमुन्द्रमुक्षर विस्टेने ब्रह्मुख्यात्रर्थे किमीपः तर्मान् न जानः॥

# मूमिका

श्रीमद्रगबदीता संसारके बनेकानेक धर्मप्रत्यों में एक विशेष स्थान रखती है । श्रीकृष्णभगवान् खर्ष इसके वक्ता हैं और उनका कहना है 'गीता में हृदयं पार्थ ।' अत्य धर्मावलन्वियों एवं देश-देशान्तर-बासियोंदारा भी यह अति प्रशंसित है । इसका दिन्य सन्देश किसी जानि वा देशविशेषके ही लिये उपादेय नहीं, इसका अनृत्य उपदेश सार्वभीम है । अपनी-अपनी भावनोंक अनुसार असंस्था मनुष्योंने गीताके उपदेशोका अनुसार कर संसारयात्राको सुख्युर्वक पूरा किया है, उसके दह आखम्बनसे वे केवल भनसागर ही पार नहीं उतरे, अपने और मारेपोंकी भी सिद्धि कर सके हैं । गीता सर्वशालमपी है । समस्त शालोंका मयनकर अमृतसर्यी गीताका आविभाव हुआ है । सर्वहालानोंका जैसा सुन्दर और शुक्तिपुक्त समन्य गीतामें मिल्या है वैसा अन्य किसी प्रन्यमें कदाचित ही उपल्य हो ।

मतमनान्तरोके बादिबाद, परम नि.श्रेयमकी प्रापिके नाना मार्गीकी बदाबदीका कोळाइळ गीताके गम्भीर उपदेशमें शान्त होकर परस्पर सङ्घायक हो जाना है। गीतामें नाना सिद्धान्तोंका एकीकरण ऐसी सुन्दरतासे किया गया है कि तत्व-विज्ञासुको समस्त पथ एक ही राजमार्गको और प्रवृत्त करते हैं। अधिकार और भावनाके अनुरूप ही साधनका आदेश मिठ जाना हैं। एक और भी विशेषता इस प्रन्यरकों देखनेकों मिठती हैं। मनुष्यके छिये उच्चतम आदर्शको निध्य किया गया है और साथ ही उसको प्राप्त करनेके छिये सुक्रम-से-सुक्रम साथन भी बताये गये हैं। यही कारण है कि इस सात सी स्त्रीकको छोटी-सी गीनाको कामधेनु और कत्यबुक्की उपमा दो जाती हैं। महामार्जीने इसकर भाष्य रचकर आवार्यकी पदवी पायी। अनेक टीकाकारीने अपनी बुद्धिको इस कसीटीपर कस पण्डित और ज्ञानीकी दुर्लेम स्वापि पायी अंतर ज्ञानचश्च प्रदानकर उसके तत्वानुसन्यानमें साधारण गतिके छोगीको इसका मर्म हृदयक्षम करनेमें सहायना प्रदान की। विद्याका परस्वाभ गीनाके रहस्यको समझना ही माना गया है।

आचार्योंनं अपने-अपने सिद्धान्तोंकी प्रामाणिकता स्थापन करनेमें गीताको एक मुख्य आधार माना है। गीतापर भाष्य रच अपने सिद्धान्तोंको गीता-सम्मन बताना ही उनका छस्य रहा है। गीता-विरोधी किसी धर्म वा सम्प्रदायका प्रचार वे असम्भव समझते और जिस धर्म, आचार वा सिद्धान्तको ब्रह्मरूपा गीतासे सिद्ध कर दिया, वह अवस्य ही सर्वशाख और वेद-सम्मन मान खिया जाता है।

सम्प्रदाय, जाति और देशकी भिन्नताका निराकरण करनेवाल गीता एक सार्वभीम सिद्धान्त-प्रतिपादक प्रन्थ-रत्न है। उसके उपदेश और निर्दिष्ट साधनोने मानव-वातिके छिये एक महान् धर्मकी नींव डाली है, उसके प्रचारसे प्राणिमात्रका कल्याण सम्भव है। इदय-दौर्कल्यपर विजयी होकर गीतोक उपदेशसे मनुष्य कर्मरत हो सकता है। वह भिक्तरसामृतका आखादन करता हुआ ज्ञानी बन सकता है। ऐहिक और पारमार्थिक दोनों ही सुखेंकी प्राप्ति उसे अल्प प्रयाससे ही उपरूक्ष होनेमें कोई सन्देह नहीं रहता। आधुनिक कालमें जो अनेकानेक जटिल प्रस्त निलप्रति समाज और व्यक्तिके समक्ष उपस्थित होते रहते हैं और बुद्धिको चकरा देते हैं. उनके सुल्झानेके लिये भी गीतामें पर्यात सामग्री विद्यमान है। परन्तु न्वेद तो यह है कि ऐसे अवसरोंपर गीनासे पूर्ण सहायता नहीं ली जाती। इस शुटिकी पूर्विके लिये गीना-प्रचार ही एकमात्र उपाय है।

गीताके अध्ययन, श्रवण आदिसे जो लाभ होता है उसको भगवानने स्वयं अर्जनके प्रति अपने उपदेशकी समाप्तिमें कहा है: फिर गीता-प्रचारसे अधिक भगवद्यीत्वर्थ और कौन कार्य मनष्यसे बन सकता है। भगत्रदाजाको यथाशकि पालन करने और उन्होंके कल्याणकारी उपदेशोंके प्रचारकी प्रेरणासे गीताका यह संस्करण प्रकाशित हुआ है। शाकरभाष्यका छपा हुआ मूळ तो सुलभ प्राप्त है परन्त मलके साथ ही सरल हिन्दी-अनुवाद नहीं मिलता । नवलकिशोर-प्रेस, लवनऊसे प्रकाशित 'नवल-भाष्य' में कई संस्कृत भाष्य और टीकाएँ प्रकाशित हुई थी परन्तु वह हिन्दी-अनुवाद स्वतन्त्र था तिसपर भी वह ग्रन्थ अग्राप्य है और मूल्य अत्यधिक होनेसे सुलम नहीं, दसरा ग्रन्थ जिसमें अदैत-सिद्धान्तकी टीकाएँ शाकरभाष्यके साथ छपी थीं वह कान्यकव्ज श्रीजगन्नाथ शकशारा सम्पादित होकर कलकत्तेसे प्रकाशित हुआ था । संबत १९२७ का द्वितीय संस्करण इमारे देखनेमें आया है । इसमें भी हिन्दी-अनुवाद स्वतन्त्र है । शांकरभाष्यका अनुवाद नहीं है । और वह पुस्तक भी दृष्प्राप्य है । गीताका एक संस्करण उपादेय था । उसका प्रकाशन श्रीञ्चालाप्रसाद भागवने आगरेसे किया था । इस पत्तकका केवल उत्तरभाग हमारे पास है । लीथोकी लगी पत्तक है. संवत दिया नहीं है । इसमें शाकर और रामानज-भाष्यके साथ तीन टीकाएँ भी दी है और भाषा-अनवाद शंकरके आधारपर है । श्रीभार्ग्यजी बड़े विद्वान थे । समग्र महाभारतको मल और अनुवादसहित उन्होंने प्रकाशित किया था और वेदोंको भी अर्थसहित छापा था। उनके प्रति कृतज्ञता प्रकाश करना हमारा धर्म है । खेर यही है कि उनके ग्रन्थ कहीं खोजनेपर भी अब नहीं मिलते । इन बातोंके उल्लेखमें केवल यही ताल्पर्य है कि प्रस्तुत ग्रन्थकी उपादेयता हमको स्वीकार करना अभीष्ट है । मूळ और हिन्दी-अनुवाद शाकरभाष्यका इससे पहले कहीं प्रकाशित रूआ है, ऐसा नहीं जान पड़ता । हिन्दी-भाषा-भाषियोका परम सौभाग्य है जो अल्प मुख्यमें ही वे इस उच्च कोटिके ग्रन्थको, जिसपर इतनी टीकाएँ हो चकी है. अब महजमे प्राप्त कर सकते है ।

हमारे धर्मप्रयोमे गीताका क्या स्थान है और अन्य प्रत्योसे उसका क्या सम्बन्ध है, विक्क सुशीजन मंद्री प्रकार जानते हैं, उसका संक्षित वर्णन हो वर्षाप्त होगा। अखिल धर्माका मृत्र हिन्दुलोग वेदको मानते हैं। वेद स्वतःप्रमाण और ईश्वरकी वाणी है। वेदकी आञ्चके अनुसार धर्म और अध्यम-कार्यका अन्तिम निर्णय होता है। ईश्वरीय ज्ञान भी हमको वेदमे ही प्राप्त होता है। अन्य धर्मप्रत्य वेदोक्त और वेद-प्रतिपादित धर्मको सुल्भ शिक्ष समझानेके लिये निर्मत हुए है। वेद ही उनका आधार है। परन्तु वेदके दो भाग है—मन्त्र और ब्राह्मण। ब्राह्मण-भागके अन्तर्गत यज्ञादि कर्मकाण्ड है और दूसरा आरण्यक वा ज्ञानकाण्ड है। इसी ज्ञानकाण्डमें उपनिवर्दोकी गणना है। प्राचीन शाल और विधाओं प्रापः एक उपनिवद्-माग हुआ करता या जो तद्विचयक रहस्थमय ज्ञानकी शिक्षा देता था। उन्न कोटिके अधिकारी उसको गुरुगुक्मे अवण कर प्राप्त कर सकते थे। साधारण जिज्ञासुओंको उस रहस्थमय तालिक ज्ञानका अधिकारी नहीं समझा जाता था और उसकी प्राप्तिक लिये गुरुका उपदेश परमावस्थक माना जाता था।

वेदान्त-शास्त्रमें उपनिषद्का इसी प्रकार मुख्य स्थान है। वेदोंका अन्तिम उपदेश ही वेदान्त है। कर्मकाण्डीको उपनिषद्के रहस्यमय आध्यात्मिक झानका अधिकारी बननेपर ही उपदेशसे राम हो सकता था। इतना प्यान रखनेकी बात है कि गुढ़ाविया या उपदेश अनिधकारीको न देनेसे उसीका कल्याण था। खार्थवश ग्राप्त रखना सिद्धान्तानकुछ नहीं था।

बेदालके तीन प्रस्थान हैं । श्रीत-प्रस्थान उपनिषद् है जो बेदके ही अंग है, दूसरा स्मार्त-प्रस्थान है जो गीता है और तीसरा प्रस्थान दार्शनिक है जो बेदच्यास-प्रणीत श्रक्षासूत्र है । इन प्रस्थानत्रयके आधारपर समस्त बेदान्त-साहित्यकी रचना हुई है । इन्हींपर भाष्य िन्नक्कर महान्माओं और धर्म-प्रवर्तिने आचार्य-पदवी प्राप्त की है । देशकी यही प्रणाली थी कि प्रस्थानत्रयपर भाष्य रचकर अपने सिद्धान्तोकी पुष्टि पृत्वार किया जाता था । इनका समन्त्रय भाष्योद्धारा किये बिना किसी सिद्धान्त-को बेद या धर्म-मुल्क कहनेका कोई साहस नहीं कर सकता था । मतल्ब यह कि सिद्धान्तप्रतिपादक खतन्त्र प्रस्थ-रचनाकी अपेक्षा प्रस्थानत्रयीपर भाष्य निज्यनेको अधिक महत्त्व दिया गया था और भाष्योके समन्त्रयसे मतकी पृष्टि की जाती थी ।

गीनाके अध्यायोकी समाप्तिमें 'उपनिपन्तु' शब्द आता है। भगवान्के श्रीमुखसे यह उपदेश हुआ है तो बेद और उपनिपद्का दर्जा उसे दिया गया तो कोई आश्चर्य नहीं परन्तु बेद अपीरुपंय हैं और उपनिपद् श्रीन है। अनप्य गीना स्मार्त-प्रभ्यानके ही अन्तर्गत है।

गीतापर अनेक भाष्य और टीकाएँ वर्नी है । और अब भी उसके विवेचनमें जो साहित्य बनता जाता है, यह भी उपेक्षणीय नहीं है । परन्तु गीताका अप्ययन स्वतन्त्रक्रपसे बहुत कम हुआ है । सिद्धान्त-प्रिवारत और माध्यरिक्षित रहिसे ही उसपर अधिक विचार हुआ है । उसका परिणान यह हुआ है । कि गीताका व्यन्तिक अर्थ किटनतामें मनुष्क्षमें आता है । प्रतिभाशाली आचारों और टीकाओं कर काव्यमों पेंसी शिक्त होती है । का अप उसके उन्ह्रण काव्यमों ऐसी शिक्त होती है । का उसके उन्ह्रण काव्यमों ऐसी शिक्त होती है कि समाजकी प्राविक साथ उसमें नवे अर्थ निकाल जाते है और उसके उन्ह्रण काव्यमों ऐसी शिक्त होती रहती है । फिर गीता-जैसे अतुन्तिय प्रत्यमें समय-समयपर आवश्यकतानुसार अनेक आश्य और अर्थ निकाले गये तो कोई नयी बात नहीं है । इससे प्रत्यकी महिमाका परिचय मिलता है । परन्तु उसके गृत्व सिद्धान्तीको यथावत् निध्यपूर्वक बांज निकालना अवस्य ही अति कठिन हो जाता है । कित प्रत्यके अपूर्व समस्यय किया है, वही मन-विभिन्नताके कारण परस्पविरोधी सिद्धान्तिका ससर्थक बना लिया गया है । मनुष्यको सन्यक्षा अंश भी बुद्धिगम्य हो जाता तो वह कतहत्व हा जाता है । अप्यक्षकारी जैसा अपने अपने अपने सीताके तत्वको समझा, वैसा ही वर्णन किया है । उनके समन्त्रमें जो आनन्द है, वह उनके प्रथान और विरोधकी आलोचनामें नहीं हैं । अत्यक्ष अपने सायमें कहतिक की है । प्रचारकको सम्भवतः अर्थुतिका आश्रय आवश्यक होता है । प्रचारकको सम्भवतः अर्थुतिका आश्रय आवश्यक होता है ।

यह भी याद रखना उचित है-

शहरः शहरः साक्षाद् व्यासो नारायणः खर्यम् । तयोर्विषादे सम्प्राप्ते न जाने किं करोम्यहम् ॥ भगवान् शंकराचार्यके कुछ सिद्धान्तोंका स्थूटक्स्पसे वर्णन करना युक्तियुक्त है जिससे गीताभाष्यमें जो उनका दृष्टिबिन्दु है वह सहजमें अवगत हो जाय । इस बातके माननेमें हमें कोई संकोच नहीं कि अनेक बाक्य गीतामे ऐसे मिछ सकते हैं, जिनको हैत और अहँतसिद्धान्ती अपना प्रमाणवचन बना सकते हैं, गीताके कई मार्गिक स्रोक दोनों पक्षोंके समर्थक समझे जा सकते हैं ।

श्रीशंकराचार्यसे पूर्व जो गीतापर भाष्य छिखे गये उनमेंसे अब एक भी नहीं मिळता । भर्तप्रपश्च-के भाष्यका श्रीशकराचार्यने उन्लेख किया है और उसका खण्डन भी किया है । भर्तप्रपश्चके अनुसार कर्म और ज्ञान दोनोसे मिळकर मोक्षकी प्राप्ति होती है, श्रीशंकराचार्य केवल विद्युद्ध ज्ञान ही भोक्षप्राप्तिका उपाय बताते हैं । यही भेद एकायन-सम्प्रदाय और उपनिपद्में भी है । एकायनके मनमें आत्मा परमेश्वरका अंश है और उसीके आश्रित है। उपनिपद् आत्मा और अहाकी अभिक्ताका निम्पण करते हैं । उपनिपद्में ज्ञान मोश्वका सामन है और एकायन प्रपत्ति मोश्च मानने हैं । और गीतामें स्पष्ट ऐसे बचन है कि जीव ईश्वरका सनातन अंश है 'ममेंबांशो जीवलोंक जीवभूतः मनातना' और ईश्वरकी शरणागित और आश्रयमें ही उसका कल्याण है, 'मामेंबांशो जीवलोंक जीवभूतः मनातना' और ईश्वरकी शरणागित और आश्रयमें ही उसका कल्याण है, 'मामेंबांशो जीवलोंक जीवभूतः मनातना' और ईश्वरकी शरणागित और एकायम प्रकृतिको नित्य परन्तु परमेश्वरके अधीन मानते हैं । उपनिपद्के अनुसार ज्ञानीक लिये प्रकृति बिलीन हो जाती है और एकायनका मत है कि ज्ञानी प्रकृतिके संलको देखा करता है । इस प्रकार यह ज्ञात होता है कि पाञ्चरात्र और एकायनके सिद्धान्ती गीताम स्पष्ट मिळने है । परन्तु पद्म भी सहसा नहीं कहा जा सकता कि श्रीशंकरावार्यके सिद्धान्तीका भी ममर्यन गीता पूर्णन नहीं करती ।

वैसे तो शांकरसिद्धान्तका विस्तृतरूपसे प्रतिपादन ब्रह्मसूत्रके शागिग्य नामक भाष्यमें किया गया है, परन्तु गीता-भाष्यसे भी वह भर्छी प्रकार अवगत हो जाता है । सिद्धान्त अति संक्षंपसे यह हैं कि मतुष्यको निष्कामभावसे खकर्ममें प्रवृत्त रहकर चित्तगुद्धि करनी चाहिये । चित्तगुद्धिका उपाय ही प्रस्थकांको स्रोइकर कर्म करना है । व्यवतक चित्तगुद्धि न होगी, विज्ञासा उत्पत्र नहीं हो सकती, बिना जिज्ञासा-के मोक्षकी इच्छा ही असम्भव है । प्रधात विवेकका उदय होता है । विवेकका अर्थ है नित्य और अतित्य वस्तुका भेद समझना । संसारके सभी परार्थ अत्तित्य हैं और केख्छ आत्मा उत्तसे पृथक एवं नित्य हैं ऐसा अनुभव होनेसे विवेकमे हदता होती है, टढ़ विवेकसे चिरान्य उत्पत्र होता है । लोक-परखेकके यावत् सुख और भोगोंक 'प्रति पूर्ण विद्तिक विना वैग्रान्य टढ़ नहीं होता । अतित्य वस्तुओं में बैराग्य भोक्षका प्रथम कारण है और इसीसे शम, दम, तितिक्षा और कर्म-त्याग सम्भव होने है, इसके पक्षात् भोक्षका कारण जो ज्ञान है, उसका उदय होता है । विना विग्रुद्ध ज्ञानके मोक्ष किसी प्रकार भी नहीं मिल सकता।

#### न योगेन न सांख्येन कर्मणा नो न विद्यया। ब्रह्मात्मकवोधेन मोध्नः सिद्धवित नाम्यथा॥

जिन साधनोंका फल अनिन्य है वे मोक्षके कारण हो ही नहीं सकते । मोक्षका स्वरूप है जीवाला-परमात्माकी अभिनताका ज्ञान । दोनों एक स्वरूप हैं, इसी ज्ञानका नाम मोक्ष है । जीवात्मा-परमात्मामें जो मेद माइम होता है वह प्रश्नतिक कारणसे है । इस आत्तिकी निर्श्नत आबारतार होती है । दैत जो भासता है उसका कारण माया है । और वह माया अनिर्वचनीया है । न तो वह सत् है और न असत् है और दोनोंहीक धर्म उसमे भासते हैं । इसीछिये उसको 'अनिर्वचनीया' विशेषण दिया गया है । वास्तवमें माया भी मिष्या है । क्योंकि सत्तसे असत्की उत्पत्ति सम्भव नहीं और सत्-असत्का नेल भी सम्भव नहीं और असत्में कोई शक्ति ही नहीं । अतएव अगत् केकल आत्तिमात्र है और सम्भव तहीं है।

भगवान् शंकराचार्यको 'भायावादी' कहना न्यायसंगत नहीं । उन्होंने मायाका प्रतिपादन नहीं किया । जब विषक्षी दर्यमान परन्तु मिथ्या जगत्का कारण आग्रहपूर्वक पूछता है तो मायाको, जो स्वयं मिथ्या है, बता दिया जाता है । यही कारण है कि जीवभाव वा जीवका यह अनुभव कि बह बह है, वास्तवमें कार्यन है, अज्ञानके आवरणसे जीव अपने स्वरूपको भूख हुआ है और ज्ञान ही इस अज्ञानका नाशक है ।

भगवान् इंकराचार्य निवृत्ति-मार्गके उपदेष्टा है और गीताको भी उन्होंने निवृत्ति-मार्ग-प्रतिपादक प्रन्य माना है। उनके मनानुसार संन्यासके बिना मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। यही उनका प्रनः-पुनः क्यन है। परन्तु इनना व्यान रखना उचिन है कि कर्म वा प्रवृत्ति-मार्गको वे चित-शुद्धिके लिये आवय्यक समक्षते हैं। अनय्य वे समीको संन्यासका अधिकारी नहीं मानते। सचा संन्यास अर्थात् बिद्धस्तेन्यास यही हैं किसमें मनुष्य किसी क्लान व्याग नहीं करता वर पके फळ जैसे इक्कारे आप ही गिर पड़ने है, ससारसे वह सर्वया निर्लिश को जाता है। छोड़के तस गोलेको हायसे छोड़ देतेके लिये छन्नके आवश्यकी प्रनीक्षा होती हैं।

गीताभाष्यमे यही सिद्धान्त भगवान् शंकराचार्यने प्रतिपादित किया है । आधुनिक संसारके इतिहासमें शंकर-जैसा कोई ज्ञानी और दार्शनिक दूसरा नहीं मिछता । उनके सिद्धान्तोको समझनेमें यह हिन्दी-अनुवाद अत्यन्न सहायक होगा, इसमे कोई सन्देह नहीं । अनुवादक महाशयके सराहनीय परिश्रमकी सफलना इसीमे हैं कि आचार्यके सिद्धान्तोसे हम सुगमतापूर्वक परिचय प्राप्त करे और हममें सुमुश्चनाका भाव भछी प्रकार जाग्रत् हो ।

काशी हिन्द्विश्वविद्यालय आश्विन ग्रुक्त ४, सं० १९८८

जीवनशंकर याज्ञिक





#### श्रीपरमात्मने नमः

# नम्र निवेदन

त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सस्ता त्वमेव ।
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव ॥
मूकं करोति वाचाठं पट्टुं लङ्घयते गिरिम् ।
यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाघवम्॥

परम आदरणीय जगद्गुरु श्रीश्रीश्राधशंकराचार्य भगवान्छत विश्वविष्यात श्रीमद्रगवदीता-भाष्यको कौन नहीं जानता ? आज यह भाष्य गीनांक समस्त भाष्य और टीकाओंमें मुकुटमणि माना जाता है, वेदान्तके पियकोंके लिये तो यह परमोत्कृष्ट पयग्रदर्शक है, इसीलिये प्रायः सभी अद्वैतवादी टीकाकारोंने इसका सर्वथा अनुसरण किया है । आचार्यके कथनसे यह सिद्ध होता है कि उनके भाष्य-निर्माणके समय श्रीमद्रगवदीतापर अन्य बहुत-सी टीकाएँ प्रचलित थीं, ख्वर है कि आज उनमेंसे एक भी उपलब्ध नहीं है। परन्तु आचार्य कहते हैं कि उन्ने प्रथम यथार्थ तस्व मलीमाँति समझमें नहीं आता था, उसी यथार्थ तस्वको दिखलानेके लिये आचार्यको स्वतन्त्र भाष्य-रचना करनी पड़ी। इस भाष्यमें आचार्यने बड़ी ही बुद्धिमानींके साथ अपने मतको स्थापना की है। स्थान-स्थानपर शास्तार्थकी पद्धतिसे विस्तृत विवेचन कर अर्थको सुस्त्यष्ट किया है।

कुछ समयसे जगत्में श्रीमङ्गगवद्गीताका प्रचार जोरसे बढ़ रहा है। सभी प्रकारके विद्वार अपनी-अपनी दृष्टिसे गीताका मनन कर रहे हैं, परन्तु गीताका मनन करनेके लिये आचार्यकृत भाष्यको समझनेकी बढ़ी ही आवश्यकता है। हसीसे अनेक विभिन्न भाषाओं मास्यका अनुवाद भी हो चुका है। हिन्दीमें भी दो-एक अनुवाद हससे पूर्व निकले थे, परन्तु कई कारणोंसे उनसे हिन्दी-जनता विशेष लाभ नहीं उठा सकी, इसीसे हिन्दीमें एक ऐसे अनुवादके प्रकाशित होनेकी आवश्यकता प्रतीत होने लगी, जिससे गीताप्रेमी हिन्दी-आपी पाठक सुगमतासे आवार्यका मत जान सके।

मेरे पूजनीय ज्येष्ठ श्राता श्रीजयदयालजी गोयन्दकाने, जिनके अनवरत सङ्ग और सदुपदेशों-से मेरी इस ओर किञ्चित मञ्चित्त इंदे और होती हैं, मुझे भाष्यका अनुवाद करनेकी आङ्गा दी; पहले तो अपनी विद्या-बुद्धिकी ओर देखकर मेरा साहस नहीं हुआ, परन्तु उनकी रूपामरी प्रेरणाने अन्तमें मुझे इस कार्यमें प्रकृत्त कर ही दिया।

गत सं० १९८७ के मार्गशीर्ष-मासमें मैंने व्यापारके कामसे प्रतिदिन कुछ समय निकालकर अनुवाद करना आरम्भ किया और माघके अन्ततक सतरहवें अध्यायतकका अनुवाद लिख गया। इसके प्रश्चात् अनेक बार प्रश्यके प्रकाशित करनेकी बात उठी परन्तु अपनी अल्पन्नताके कारण किसी

गी॰ হাা॰ भा॰ २--

अच्छे विद्वानको दिखलाकर संशोधन करवाये बिना छपानेका साहस नहीं हुआ । इस बार मेरे प्रार्थना करनेपर अधिक्युद्धानन् सरस्वती-अस्पताल कलकत्ताके असिक्ष वैद्य पं॰ श्रीहरियक्षजी जोशी काव्य-सांख्य-स्मृतितीर्थ महोदयने प्रायः एक मासतक कठिन परिश्रम करके समस्त प्रन्थको मूल मास्यके साथ अक्षरशः मिलाकर यथोचित संशोधन कर देनेकी छपा की। इसीसे आज यह आप-लोगोंकी सेवाम मुद्रितकपूम उपख्यित किया जा सका है। इस छपाके लिये मैं सम्मान्य श्रीजोशीजी महाराजका हुदयसे छतक हूँ।

अवनी अल्पवृद्धि और सीमित सामर्थ्यके अनुसार यथासाध्य मैंने सरख हिन्दीमें आचार्यका माय ज्यों कान्यों रखनेकी चंद्या की है, तथापि मैं यह कह नहीं सकता, मैं इसमें सम्पूर्णतया सफल हुआ हूँ। यक तो परम तास्थिक विषय, दूसरें आचार्यकी टिखी हुई उस कालकी कटिन संस्कृत. जिसमें वहे-चहे विद्वान भी गीता-सम्बन्धी विषयका अध्ययन कम होनेके कारण अममें पड़ जाया करते हैं, मुद्ध जैसा साधारण मनुष्य सर्वथा अमरहित होनेका दावा कैसे कर सकता है? तथापि भगवन्त्रणसे जो कुछ हो सका है, वह आपके सामने हैं। विषयकी किटिनता आ गयी हो तो सहदय पाठक क्षमा करें। ऐसे प्रथके अनुवादमें किन-किन किटिनाएंका सामना करना पड़ता है और अपनी स्वतन्त्रताको छोड़कर पराधीनताके किन-किन वियमों में कैसे वैंच जाना पड़ता है, इसका अनुभव उन्हीं पाठक और लेखक महोदयोंको है जो कभी इस प्रकारका कार्य कर खुके हैं, या कर रहे हैं।

भगवान् श्रीकृष्णके परम अनुष्रहसे मुझ-सरीले व्यक्तिको आचार्यकृत भाष्यके किञ्चित् मननका सुअवसर प्राप्त हुआ, यह मेरे लिये बड़े ही सीभाग्यका विषय है। अज्ञेय चिद्वन्मण्डली और गीताप्रेमी महानुभावोंसे प्रार्थना है कि वे बालकके इस प्रयासको स्नेहपूर्वक रृखें और जहाँ कहीं प्रमादवदा भूल रह गयी हो, उसे बतलानेकी कृषा अवदय करें, जिससे मुझे अपनी भूलीको सुधारनेका अवसर मिले और यदि सम्भव हो तो आगामी संस्करणमें भूलें सुधार दी जायें।

यदावि में मराडी नहीं जानता, तथापि जहाँ कुछ विशेष समझनेकी आवश्यकता हुई है वहाँ मैंने पूना आचार्यकुलके आवार्य भक्त पं० श्रीविष्णु वामन वापट शास्त्रीजीकृत मराडी भाष्यार्थसे सहायता ही है, इसके लिये में पण्डितजीका कृतक हूँ।

पक बात ध्यानमें रखनी चाहिये। अनुवाद कैसा ही क्यों न हो, जो आनन्द और स्वारस्य मूळ प्रत्यमें होताई वह अनुवादमें नहीं आ सकता। इसी विचारसे इसमें मूळ आप्य भी साथ रक्क्षा गया है। साधारण संस्कृत जाननेवाळे सरजन भी आचार्यके मूळ ळेखको सहज ही समझ सकें, इसके किये भाष्यके पद अलग-अलग करके और वाक्योंके छोटे-छोटे भाग करके लिखे गये हैं। ज्याकरणके नियमानुसार यदि इसमें किसी प्रकारकी दृटि जान पढ़े तो विद्वान महोदयगण क्षमा करें।

जहाँ शास्त्रार्थकी पद्धतिसे भाष्य लिखा गया है वहाँ अनुवादमें पूर्वपक्ष और उत्तरपक्षकी करपना करके 'पू-' और 'उ०-' शब्द लिख दिये गये हैं, आशा है, पाटकोंको इससे विषयके समझनेमें बहुत सुविधा होगी। भाष्यमें मूल खोनके जो शब्द आये हैं, वे दूसरे टाश्पोमें, तथा जहाँ प्रतीक आये हैं, वे दूसरे टाश्पोमें दिये गये हैं। मूल खोनके परिकार वे वेसा हो कर देवा गया है परन्तु सभी जगह यह बात हिन्दीमें लिखकर नहीं जनायी जा सकी, अतः कहीं-कहीं तो टिप्पणीमें हसका स्पष्टीकरण कर दिया है, कहीं स्रोकके अन्तमें लिखा गया है और कहीं खही उसके अन्तमें लिखा गया है और कहीं उसके अनुसार कार्य कर दिया है। हार्योका अर्थ नहीं दिया गया है।

आचार्यने समासोंका जो विग्रह दिखाया है, उसके सम्बन्धमें भी यही बात है। जहाँतक बन पढ़ा है, उसी प्रणालीसे अनुवादमें समासका विग्रह दिखलानेकी चेष्टा की गयी है, परन्तु जहाँ भाषाकी रौली बिगड़ती दिखलायी दी है वहाँ उस विग्रहके अनुकूल केवल अर्थ लिख दिया गया है/ विग्रह नहीं दिखलाया गया है। पाठकगण मेरी असुविधाओंको देखकर इसके लिये क्षमा करेंगे।

आचार्यने श्रुति-स्मृति-पुराण-इतिहासोंके जो प्रमाण उद्भृत किये हैं, वे किस प्रन्यके किस स्थलके हैं, यह भी दिखलानेकी चेष्टा की गयी हैं। वहाँ जिन सांकेतिक चिहाँका प्रयोग किया गया है. उनकी सची अलग छपी हैं।

अनुवादमें पर्याय बतलानेके लिये कहीं 'अर्थान्' शब्दले तथा कहीं (—) डैससे काम लिया गया है। समास करनेके लिये (-) छोटी लाइन लगायी गयी है।

प्रकाशककी प्रार्थनापर काशी हिन्दृविश्वविद्यालयके विद्वान् प्रोफेसर सम्मान्य एं० जीवनशंकरजी याधिक एम्० ए० महोदयने इस प्रन्थकी सुन्दर भूमिका लिखनेकी कृपा की है, इसके लिये में उनका हृदयस कृतक हूँ।

ਰਿਜੀਰ

हरिकृष्णदास गोयन्दका

#### निवेदन

तीसरे संस्करणमें अनुवादक महोदयने इसमें यत्र-तत्र और भी आवश्यक संशोधन और परिवर्तन कर दिया। संशोधनके सम्बन्धमें जिन-जिन सज्जनोंने अपनी मूल्यवान सम्मति दी थी जनके हम आभारी हैं।

परमार्थ प्रिय प्रेमी प्राहकोंने इस पुस्तकको आदर देकर इसके पाँच संस्करण जल्दी विक जानेमें जो हमें सहायता दी उसके लिये हम सबके ऋतक हैं।

इस संस्करणको भी प्रेमपूर्वक अपनानेकी मननशील सज्जनोंसे प्रार्थना है।

विनोत

प्रकाशक



## अध्याय-सूची

| अध्याय          |     |     | पृष्ठ | अध्याय          |     |     | पृष्ठ       |
|-----------------|-----|-----|-------|-----------------|-----|-----|-------------|
| व्रथमोऽध्यायः   |     |     | १७    | दशमोऽध्यायः     | ••• | ••• | રક્ષ્ય      |
| द्वितीयोऽध्यायः |     |     | રષ્ઠ  | पकादशोऽध्यायः   |     | ••• | २६०         |
| तृतीयोऽध्यायः   |     |     | હદ્દ  | द्वादशोऽध्यायः  |     |     | २८५         |
| चतुर्थोऽध्यायः  |     | ••• | १०६   | त्रयोदशोऽध्यायः |     |     | २९८         |
| पञ्चमोऽध्यायः   |     | ••• | १४२   | चतुर्दशोऽध्यायः |     |     | 340         |
| बद्घोऽध्यायः    |     |     | १६७   | पञ्चदशोऽध्यायः  |     |     | ३६५         |
| सप्तमोऽध्यायः   |     | ••• | १९६   | षोडशोऽध्यायः    |     |     | ३८०         |
| अष्टमोऽध्यायः   |     | ••• | २११   | सप्तदशोऽध्यायः  |     | ••• | <b>३९</b> २ |
| नवमोऽध्यायः     | ••• |     | २२६   | अष्टादशोऽध्यायः | ••• |     | ४०४         |

### - 3-8-127 BEAR 6-

# सांकेतिक चिह्नोंका स्पष्टीकरण

| संकेत         | स्पष्ट               | <b>मंके</b> त | स्पष्ट                     |
|---------------|----------------------|---------------|----------------------------|
| बृह्द उ०      | = बृहदारण्यक उपनिषद् | नृ० पृ० उ०    | = नृसिंहपूर्वतापनीयोपनिपद् |
| छा॰ उ०        | = छान्दोग्य उपनिषद्  | मु० उ०        | = मुण्डकोपनिषद्            |
| ना० उ०        | = नारायणोपनिषद्      | तै० ब्रा०     | = तैसिरीय ब्राह्मण         |
| जाबा० उ०      |                      | तै० आर०       | = तैत्तिरीय आरण्यक         |
| तै॰ सं॰       | = तैत्तिरीयसंहिता    | महा० शान्ति   | ०= महाभारत शान्तिपर्व      |
| तै● उ०        | = तैत्तिरीय उपनिषद्  | महा० स्त्री०  | = महाभारत स्त्रीपर्व       |
| के० उ०        | = केन उपनिषद्        | मनु०          | = मनुस्मृति                |
| प्र• उ०       | = प्रक्नोपनियद्      | विष्णुपु०     | = विष्णुपुराण              |
| क० उ          | = कडोपनिषद्          | बोघा० स्मृ०   | = बोधायनस्मृति             |
| ई० उ०         | = ईशोपनियद्          | गौ० स्मृ०     | = गौतमस्मृति               |
| ओ <b>ं</b> उ० | = श्वेताश्वतरोपनिपद् | आ० स्मृ०      | = आपस्तम्बस्मृति           |

~ 1910 Select

# चित्र-सूची

| १-वृन्दावन-विहारी                  | (रंगीन) |     |     | भूमिकाके सामने |
|------------------------------------|---------|-----|-----|----------------|
| <b>१</b> −भगवान् श्रीशद्वराचार्यजी | ( ")    | ••• | ••• | पृष्ठ १३       |
| २-मोहनाराक श्रीकृष्ण               | ( ")    | ••• | ••• | प्रष्ट ३१      |

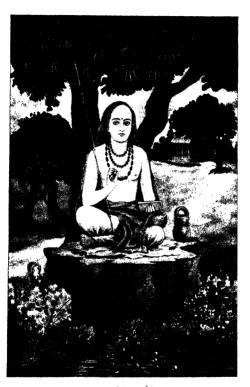

भगवान श्रीशंकराचार्यजी

ॐ तस्सद्ब्रह्मणे नमः

# श्रीमद्भगवद्गीता

शांकरभाष्य

#### हिन्दी-भाषानुवादसहित

( उपोद्धात )

ॐ नारायणः परोऽव्यक्तादण्डमव्यक्तसंभवम् । अण्डस्यान्तस्त्विमे लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी ॥

अन्यक्तसे अर्थात् मायासे श्रीनारायण—बादिपुरुष सर्वेषा अतीत (अस्पृष्ट) हैं, सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड अन्यक्त— प्रकृतिसे उत्पन्न हुआ है, ये भू:, भुवः आदि सब छोक और सात द्वीपींबाडी पृथिबी ब्रह्माण्डके अन्तर्गत हैं।

स भगवान् सृष्ट्रा इदं जगत् तस्य च स्थिति चिकीर्षुः मरीच्यादीन् अग्रे सृष्ट्रा प्रजापतीन् प्रवृत्तिलक्षणं धर्मे ग्राहयामास वेदोक्तम्।

ततः अन्यान् च सनकसनन्दनादीन् उत्पाद्य निवृत्तिरुक्षणं धर्मे ज्ञानवैराग्यरुक्षणं ग्राह्यामास ।

द्विविधो हि वेदोक्तो धर्मः प्रवृत्तिलक्षणो निवृत्तिलक्षणः च ।

जगतः स्थितिकारणं प्राणिनां साक्षात् अम्युदयनिःश्रेयसहेतुः यः स धर्मो ब्राह्मणाद्यैः वर्णिभिः आश्रमिभिः च श्रेयोऽधिभिः अनुष्टीयमानः। इस जगत्को रचकर इसके पाछन करनेकी इच्छावाछे उस भगवान्ने पहले मरीचि आदि प्रजापतियोंको रचकर उनको वेदोक्त प्रवृत्तिरूप धर्म (कर्मयोग) प्रवृण करवाया ।

फिर उनसे अलग सनक, सनन्दनादि ऋषियोंको उत्पन्न करके उनको ज्ञान और त्रैराग्य निसके लक्षण हैं ऐसा निष्टतिरूप धर्म ( ज्ञानयोग ) प्रहण करवाया । वेदोक्त धर्म दो प्रकारका है—एक प्रवृत्तिरूप, दूसरा निष्टतिरूप।

जो जगत्की स्थितिका कारण तथा प्राणियों-की उन्नतिका और मोक्षका साक्षात् हेतु है एवं कल्याणकामी ब्राक्षणादि वर्णाश्रम-अवलिन्वर्योद्वारा जिसका अनुष्टान किया जाता है उसका नाम धर्म है। दीर्घेण कालेन अनुष्टातृणां कामोझवाद् हीयमानविवेकविज्ञानहेतुकेन अधर्मेण अभि-भूयमाने धर्मे प्रवर्धमाने च अधर्मे, जगतः स्थिति परिपिपालियपुः स आदिकर्ता नारायणाच्यो विष्णुः भौमस्य ब्रह्मणो ब्राह्मणत्वस्य रक्षणार्थं देवक्यां वसुदेवाद् अंशेन कृष्णः किल संबभ्य ।

त्राक्षणत्वस्य हि रक्षणेन रक्षितः स्याद् वैदिको धर्मः तदधीनत्वाद् वर्णाश्रमभेदानाम् ।

स च भगवान् झानेश्वर्यशक्तिबलवीर्य-तेजाभिः सदा संपन्नः त्रिगुणात्मिकां वैष्णवीं स्वां मायां मृत्प्रकृति वशीकृत्य अजः अन्ययो भृतानाम् ईश्वरो नित्यगुद्धबुद्ध-कृतस्थमावः अपि सन् स्वमायया देहवान् इव जान इव च लोकानुग्रहं कुर्वन् इव रुस्पते।

स्वप्रयोजनाभावे अपि भृतानुजिष्टृक्षया वैदिकं हि धर्मद्रयम् अर्जुनाय झोकमोहमहोदधौ निमग्राय उपदिदेश, गुणाधिकः हि गृहीतः अनुष्टीयमानः च धर्मः प्रचर्य गमिष्यति इति ।

तं धर्मे भगवता यथोपदिष्टं वेद-व्यासः सर्वज्ञो भगवान् गीताख्यैः सप्तभिः क्षोकश्रतेः उपनिवयन्थ ।

तद् इदं गीताशास्त्रं समस्तवेदार्थसारः संग्रहभृतं दुविज्ञेयार्थम् । बहुत काळके बाद, जब धर्मानुष्ठान करनेवाळीके अन्तः करणमे कामनाओंका विकास होनेसे विवेक-विज्ञानका हास हो जाना ही जिसकी उत्पत्तिका कारण है ऐसे अधर्मसे धर्म दबता जाने लगा और अधर्मकी बृद्धि होने लगी तब जगत्की स्थिति सुरक्षित रखनेकी इच्छाबाले वे आदिकर्ता नारायण-नामक श्रीविष्णुमगवान् म्लोकके ब्रक्षकी अर्धात् भूदेवें (ब्राक्सणों) के ब्राह्मका करनेके लिये श्रीवसुदेवजीसे श्रीवस्त्रीजीक गर्ममें अपने जंदासे (लीलाविश्वहसे) श्रीवृष्णाक्पमें प्रकट हुए । यह प्रसिद्ध है।

माहाणत्वकी रक्षासे ही वैदिक धर्म सुरक्षित रह सकता है क्योंकि वर्णाश्रमोंके भेद उसीके अधीन हैं।

ज्ञान, ऐषर्घ, शक्ति, बल, बीर्य और तेज आदिसे सदा सम्पन्न ने भगवान् यद्यपि अज, अविनादांग, सम्पूर्ण भूतोके ईश्वर और नित्य शुद्ध-सुद्ध-मुक्त-स्वभाव है, तो भी अपनी त्रिगुणात्मिका मृत्य प्रकृति वैणावी मायाको वदामे करके अपनी लीलासे शारीराशीकी तरह उत्पन्न हुए.से और लोगो-पर अनुग्रह करते हुए.से दीखते हैं।

अपना कोई प्रयोजन न रहनेपर भी भगवान्ने भृतोपर दया करनेकी इन्द्रांसे, यह सोचकर कि अधिक गुणवान् पुरुगेंद्वारा श्रहण किया हुआ और आचरण किया हुआ धर्म अधिक विस्तारको प्राप्त होगा, शोकमोहरूप महासमुद्रमें हुवे हुए अर्जुनको दोनों ही प्रकारके वैदिक कर्मोका उपदेश किया ।

उक्त दोनों प्रकारके धर्मोंको भगवान्ने जैसे-जैसे कहा था ठीक वैसे ही सर्वड्र भगवान् वेदव्यासजीने गीतानामक सात सौ श्लोकोंके रूपमें प्रपित किया।

ऐसा यह गीताशास्त्र सम्पूर्ण वेदार्थका सार-संग्रह-रूप है और इसका अर्थ समझनेमें अत्यन्त कठिन है । तदर्थाविष्करणाय अनेकैः विश्वतपदपदार्थ-वाक्यार्थन्यायम् अपि अत्यन्तविरुद्धानेकार्थ-त्वेन लौकिकैः गृद्धमाणम् उपलभ्य अदं विवेकतः अर्थनिर्धारणार्थं संक्षेपतो विवरणं करिष्यामि ।

तस्य अस्य गीताशास्त्रस्य संक्षेपतः प्रयोजनं परं निःश्रेयसं सहेतुकस्य संसारस्य अत्यन्तोपरमरुक्षणम् । तत् च सर्वकर्मसंन्यास-पूर्वकाद् आत्मज्ञाननिष्ठारूपाद् धर्माद् भवति ।

तथा इमम् एव गीतार्थधर्मम् उद्दिश्य भगवता एव उक्तम् 'स हि धर्मः सुपर्यातो नक्षणः पदवेदने' इति अनुगीतासु ।

किं च अन्यदिप तर्त्रेच उक्तम्—
'नैव घर्मा न चापमी न चेव हि शुभाशुमी ।
यः स्यादेकासने त्यीनस्तृष्णी किश्चिदिचन्तयन्॥'

'ज्ञानं संन्यासलक्षणम्' **इति च**।

इह अपि च अन्ते उक्तम् अर्जुनाय--'सर्वधर्मान्परित्यच्य मामेकं शरणं त्रज' इति

अस्युद्यार्थः अपि यः प्रवृत्तिलक्षणो धर्मो वर्णाश्रमान् च उद्दिश्य विहितः स देवादि-स्थानप्राप्तिहेतुः अपि सन् ईश्वरार्पणयुद्ध्या अनुष्टीयमानः सच्चयुद्धये भवति फलाभि-सन्धिवर्जितः।

शुद्धसत्त्वस्य च ज्ञाननिष्ठायोग्यताप्राप्ति-द्वारेण ज्ञानोत्पत्तिहेतुत्वेन च निःश्रेयसहेतुत्वम् अपि प्रतिपद्यते ।

यधपि उसका अर्थ प्रकट करनेके छिये अनेक पुरुषोंने पदच्छेद, पदार्थ, बाक्यार्थ और आक्षेप, समाधानपूर्वक उसकी बिस्तृत व्याह्माएँ की हैं, तो भी छौकिक मनुष्योंद्वारा उस गीताशास्त्रका अनेक प्रकारसे (परस्पर) अध्यत्न विरुद्ध अनेक अर्थ प्रहण किरये जाते देखकर, उसका विवेकपूर्वक अर्थ निक्षत करनेके छिये मैं संक्षेपने व्याह्मा कहूँगा।

संक्षेपमें इस गीताशाकका प्रयोजन परसकस्याण अर्थात् कारणसिंहत संसारकी अत्यन्त उपरित हो जाना है, वह (परमकत्याण) सर्वकर्मसंत्यास-पूर्वक आत्मज्ञाननिष्ठारूप थर्मसे प्राप्त होता है।

इसी गीतार्थरूप धर्मको छदय करके स्वयं भगवान्-ने ही अनुगीतामें कहा है कि, 'श्रह्मके परमपदको (मोक्षको ) प्राप्त करनेके लिये वह (गीतोक शान-निष्ठारूप) धर्म ही सुसमर्थ है।'

इसके सिवा वहीं ऐसा भी कहा है कि, 'जो न धर्मी, न अधर्मी और न ग्रुमागुमी होता है तथा जो कुछ भी चिन्तन न करता हुआ तृष्णीभावसे एक जगदाधार ब्रह्ममें छीन हुआ रहता है (वही उसको पाता है)।'

यह भी कहा है कि, 'शानका लक्षण (चिक्क) संन्यास है।'

यहाँ (गीताशाक्षमे) भी अन्तमे अर्जुनसे कहा है— 'सब घर्मों को छोड़कर एकमात्र मेरी शरणमें या जा।

अन्युदय—सांसारिक जलि ही जिसका पल है ऐसा जो प्रवृत्तिक्ए धर्म, वर्ण और आश्रमोंको छत्त्र करके कहा गया है, वह यद्यपि स्वर्गादिकी प्राप्तिका ही साधन है तो भी पत्लकामना छोड़कर इंस्टार्पणवृद्धिसे किया जानेपर अन्तःकरणकी शुद्धि करनेवाला होता है।

तथा शुद्धान्तःकरण पुरुषको पहले ज्ञाननिष्ठाकी योग्यता-प्राप्ति कराकर फिर ज्ञानोत्पत्तिका कारण होने-से (बह प्रवृत्तिरूप धर्म) कल्याणका भी हेतु होता है। तथा च इमम् एव अर्थम् अभिसंघाय वश्यति—'बद्यण्याचाय कर्माण' 'योगिनः कर्म कुर्विन्त सङ्गं स्वन्तात्मशुक्ये' इति ।

इमं द्विप्रकारं धर्मं निःश्रेयसप्रयोजनं परमार्थतत्त्वं च वासुदेवाख्यं परं ब्रह्म अभिधेय-भृतं विशेषतः-अभिज्यञ्जयद् विशिष्टप्रयोजन-सम्बन्धाभिधेयवद् गीताशास्त्रम् ।

यतः तद्थें विज्ञाते समस्तपुरुपार्थसिद्धिः

अतः तद्विवरणे यत्नः क्रियते मया ।

इसी अर्थको लक्ष्यमें स्वक्त आगे कहेंगे कि, 'कर्मोंको ब्रह्ममें अर्थण कर''योगिजन आस्ति छोड़-कर आत्मशुद्धिके लिये कर्म करते हैं' इत्यादि।

परमकल्याण ही जिनका प्रयोजन है, ऐसे इन दो प्रकारके धर्मीको और ख्क्यमून बाहुदेवनामक परज़बरूप परमार्थतत्त्वको विशेषरूपसे अभिव्यक (प्रकट) करनेवाळा यह गीताशास्त्र, असाधारण प्रयोजन, सम्बन्ध और विश्यवाळा है।

ऐसे इस (गीताशास्त्र) का अर्थ जान लेनेपर समस्त पुरुषायोंकी सिद्धि होती है, अतर्ब इसकी व्याख्या करनेके लिये मै प्रयत्न करता हूँ।



# श्रीमद्भगवद्गीता

#### प्रथमोऽध्यायः

<sup>भृ</sup>तराष्ट्र उत्राच—

धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः।

मामकाः पाण्डवारचैव किमकुर्वत संजय॥१॥

शृतराष्ट्र बोले—हे संजय ! धर्ममृमि कुरुक्षेत्रमे युद्धकी इच्छासे इकट्ठे होनेवाले मेरे और पाण्डुके पुत्रोंने क्या किया ! ॥ १॥

संजय उवाच---

दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा। आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्॥२॥

संजय बोला — उस समय राजा दुर्योधन पाण्डवींकी सेनाको ब्यू**डरचनासे युक्त** देख**कर गुरु** द्रोणके पास जाकर कहने लगा ॥ २ ॥

> पश्यैतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतीं चमूम्। व्यृद्धां दृपद्पुत्रेण तव शिष्येण धीमता॥३॥

गुरुजी ! आपके बुद्धिमान् शिष्य दृषदपुत्र चृष्टबुन्नद्वारा व्यृहरचनासे युक्त की हुई पाण्डवींकी इस वड़ी भारी सेनाको देखिये ॥ ३ ॥

अत्र शूरा महेष्वासा भीमार्जुनसमा युधि।

युयुधानो विराटश्च द्वपदश्च महारथः॥ ४ ॥

धृष्टकेतुउत्चेकितानः काशिराजश्च वीर्यवान्।

पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः॥ ५ ॥

युधामन्युश्च विकान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान्।

सौभद्दो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः॥ ६ ॥

इस सेनामें महाअनुर्यर बीर, लड़नेमे भीम और अर्जुनके समान सात्यकि, बिराट और महारची टुपद, बल्बान् पृष्टकेतु, चेकितान तथा काशिराज एवं नरश्रेष्ठ पुरुजित्, कुन्तिभोज और शैन्य, पराक्रमी युआमन्यु, बल्बान् उत्तमीजा, सुभग्रापुत्र अभिमन्यु और श्रीपदीके पाँची पुत्र ये सभी महारची हैं ॥४,५,६॥ गी॰ शा॰ भा॰ 3—

### अस्माकं त विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम । नायका मम सैन्यस्य मंजार्थं तान्त्रवीमि ते ॥ ७ ॥

हे दिजीत्तम ! हमारे पक्षके भी जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिये । आपकी जानकारीके

लिये मै उनके नाम बतलाता हूँ जो कि मेरी सेनाके नेता है॥ ७॥

भवानभीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजयः। अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च ॥ ८ ॥

आप, पितामह भीष्म, कर्ण और रणविजयी कृपाचार्य, वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्तका पुत्र (भूरिश्रवा) ॥ ८॥

> अन्ये च बहवः शरा मदर्थे त्यक्तजीविताः। मर्वे यद्भविज्ञारदाः ॥ ६ ॥ नानाशस्त्रप्रहरणाः

इनके सिवा अन्य भी बहत-से शरवीर मेरे लिये प्राण देनेको तैयार है, जो कि नाना प्रकारके शस्त्रास्त्रोंको धारण करनेवाले और सब-के-सब युद्धविद्यामें निपुण है॥ ९॥

> अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम्। पर्यातं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् ॥ १० ॥

पेसी वह पितामह भीष्मद्रारा रक्षित हमारी सेना सब प्रकारसे अजेय है और भीमद्रारा रक्षित इन पाण्डवोंकी यह सेना सहज ही जीती जा सकती है ॥ १०॥

> अयनेष च सर्वेष यथाभागमवस्थिताः। भीष्ममेवाभिरक्षन्त भवन्तः सर्वे एव हि ॥ ११ ॥

अतः आपलोग सब-के-सब, सभी मोरचोंपर अपनी-अपनी जगह डटे हए, केवल पितामह भीष्मकी ही रक्षा करने रहें ॥ ११॥

> तस्य संजनयन्हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः। सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्कं दथ्मौ प्रतापवान् ॥ १२ ॥

इसके बाद करुवंशियोंमें बद्ध प्रतापी पितामह भीष्मने उस दर्योधनके हृदयमें हुर्प उत्पन्न करते हण उच्च स्वरसे सिंहके समान गर्जकर शङ्ख बजाया ॥ १२ ॥

> ततः राङ्काश्च भेर्यश्च पणवानकगोमखाः। सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तम्लोऽभवत् ॥ १३ ॥

फिर एक साथ ही शहू, नगारे, डोल, मुदंग और रणसिंगा आदि बाजे बजे; वह शब्द बड़ा भयद्वर हुआ ॥ १३ ॥

ततः व्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ। माधवः पाण्डवरचैव दिव्यौ राङ्कौ प्रदर्भतः॥१४॥

फिर सफेद घोड़ोंसे युक्त वड़े भारी रचमें बैठे हुए श्रीकृष्ण और अर्जुनने भी अपने अर्छीकक शक्क बजाये ॥ १४॥

> पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनंजयः। पौण्डं दध्मौ महाशङ्कं भीमकर्मा वृकोदरः॥१५॥

श्रीकृष्णने पश्चिन-पनामक और अर्जुनने देवदत्तनामक शङ्ख बजाया । भयानक कर्मकारी वृक्कोदर भीमने पौण्डनामक अपना महान् राङ्ख बजाया ॥ १५ ॥

> अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः। नकुरुः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ॥१६॥

कुन्तीपुत्र राजा युधिष्टिरने अनन्तविजय, नकुळने सुयोप और सहदेवने मणिपुर्यकनामवाला शक्क बजाया ॥ १६॥

> कारयश्च परमेष्वासः शिखण्डी च महारथः। पृष्टयुम्नो विराटश्च सात्यिकश्चापराजितः॥१७॥ द्वपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते। सौभद्रश्च महाबाहः शङ्कान्द्रभ्मः पृथक पृथक॥१८॥

हे पृथ्वीनाय ! महाधनुष्यी काशिराज, महार्खी शिखण्डी, यृष्टयुम्न और विराट, अजेय सारविक, टुपर और ट्रीपरीके पॉर्ची पुत्र तथा महाबाह सुभद्रापुत्र अभिमन्यु इन सबने भी सब ओरसे अल्ला-अल्ला शङ्क बजाये ॥ १७, १८॥

> स घोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् । नभश्च पृथिवीं चैव तुमुळो व्यतुनादयन् ॥ १६ ॥ बह भयद्वर शब्द भाकाश और पृथिवीको गुँजाता हुआ गृतराष्ट्र-पुत्रोंके हृदय विदीर्णकरने व्या ॥१९॥

> > अथ व्यवस्थितान्द्रष्ट्रा धार्तग्रहान्किपिध्वजः । प्रवृत्ते शस्त्रसंपाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ॥ २० ॥ हषीकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते । सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत ॥ २१ ॥ यावदेतानिरीक्षेऽहं योड्कामानवस्थितान् । कैर्मया सह योड्व्यमस्मिन्स्णसमुद्यमे ॥ २२ ॥

हे पृथ्वीनाथ ! फिर उस राज चलनेकी तैवारीके समय युद्धके लिये सजकर डटे हुए एतराष्ट्रपुत्रीको देखकर किप्थन अर्जुन थनुष उटाकर श्रीकृष्णसे इस तरह कहने लगा कि, हे अथ्युत ! जनतक मैं इन खड़े हुए युद्धेच्छुक बीरोंको भलीभौति टेन्गूँ कि इस रण-उद्योगमें मुझे किन-किनके साथ युद्ध करना है तबतक आप मेरे रथको दोनो सेनाओंके बीचमें खड़ा रखिये ॥ २०, २१, २२ ॥

> योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः। धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेयुद्धे प्रियचिकीर्षवः॥ २३॥

( मेरी यह प्रबल इच्छा है कि ) दुमीत दुयोंधनका युद्धमें मला चाहनेवाले जो ये राजालोग यहाँ आये है, उन युद्ध करनेवालोको में मली प्रकार देखें ॥ २३ ॥

संजय उवाच---

एवमुक्तो हषीकेशो गुडाकेशेन भारत । सेनयोरुभयोर्मप्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् ॥ २४ ॥ भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् । उबाच पार्थ पद्यैतान्समवेतान्कुरूनिति ॥ २५ ॥

मंत्रय बोळा—हे भारत ! निदाजित् अर्जुनद्वारा इस प्रकार प्रेरित हुए श्रीकृष्ण उस उत्तम रषको दोनो सेनाओंके बीचमें भीषा और होणाचार्यक तथा अन्य सब राजाओंके सामने खड़ा करके बोले, हे पार्थ ! इन इकट्टे हुए कीरवींको देख ॥ २४, २५॥

तत्रापरयत्थितान्पार्थः पितृनथ पितामहान् ।
आचार्यान्मातुलान्म्रातृन्पुत्रान्पीत्रान्सर्खीस्तथा ॥२६॥
श्रशुरान्मुहृदृश्चैव सेनयोरुभयोरपि ।
तान्समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान्बन्धृनवस्थितान् ॥२७॥
कृपया परयाविष्टो विषीद्विदमव्यति ।
हष्ट्रेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् ॥२८॥
सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति ।
वेपशुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते ॥२६॥

िंतर बह पृथापुत्र अर्जुन वहाँ दोनो सेनाओंमें खड़े हुए अपने ताऊ-चार्चोको, दादोको, गुरुऑको, मामोंको, भाइयोंको, पुत्रोंको, पींत्रोको, मित्रोको, समुरिको और सुहृद्वर्गको देखने छगा। वहाँ उन सभी कुटुम्बियोंको खड़े हुए देखकर अस्पन्त करुणासे विरक्तर वह कुन्तीपुत्र अर्जुन शोक करता हुआ इस प्रकार कहने छगा, हे छणा! सामने खड़े हुए युडेच्छुक खजन-समुदायको देखकर मेरे सब अङ्ग शिष्छ हो रहे है, सुख सुख रहा है, मेरे शरीरमें कम्प और रोमाञ्च होते हैं ॥ २६, २७, २८, २९॥

## गाण्डीवं स्रंसते हस्तात्त्वक्चैव परिद्रह्मते।

न च शक्रोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः॥३०॥

गाण्डीव धनुत्र द्वाथसे खिसक रहा है, त्वचा बहुत जलती है, साथ ही मेरा मन श्रमित-सा हो रहा है, ( अधिक क्या ) मै खड़ा रहनेमें भी समर्थ नहीं हूँ  $\|$  ३०  $\|$ 

निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव ।

न च श्रेयोऽनुपरयामि हत्वा स्वजनमाहवे॥३१॥

हे केशव ! इसके सिवा और भी सब लक्षण मुझे विपरीत ही दिखायी देते हैं, युद्धमें अपने कुलको नष्ट करके मैं कल्याण नहीं देखता ॥ ३१ ॥

> न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च । किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैजीवितेन वा ॥ ३२ ॥

है ऋषा ! मै न विजय ही चाहता हूँ और न राज्य या सुख ही चाहता हूँ । हे गोकिन्द ! हमें राज्यसे, भोगोसे या जीवित रहनेसे क्या प्रयोजन हैं ! ॥ ३२ ॥

> येषामर्थे काङ्कितं नो राज्यं भोगाः मुखानि च । त इमेऽवस्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च ॥ ३३ ॥ आचार्याः पितरः पुत्रास्त्रथैव च पितामहाः । मातलाः श्रश्रसः पौत्राः ज्यालाः संबन्धिनस्त्या ॥ ३४ ॥

हमें जिनके लिये राज्य, भोग और सुख आदि इष्ट है, वे ये हमारे गुरु, ताऊ, चाचा, ठड़के, दादा, मामा, ससुर, पोने, साले और अन्य नुन्हुम्बी लोग धन और प्राणींको त्यागकर युद्धमें खड़े है ॥३३,३५॥

> एतान हन्तुभिच्छामि झतोऽपि मधुसूदन । अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं तु महीकृते ॥ ३५ ॥

हे मधुसूदन ! मुक्षपर वार करते हुए भी इन सम्बन्धियोंको त्रिळोकीका राज्य पानेके लिये भी मै मारना नहीं चाहता, फिर जरा-सी पृथ्वीके लिये तो कहना ही क्या है ?॥ ३५॥।

> निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याज्जनार्दन । पापमेवाश्रयेदस्मान्हत्वैतानाततायिनः ॥३६।

हे जनार्टन ! इन गुतराष्ट्र-पुजोंको मारनेसे हमें क्या प्रसन्नता होगी ? प्रत्युत इन आततायियोंको मारनेसे हमें पाप ही ठनेगा ॥ ३६ ॥

> तस्मान्नाही वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान्स्वबान्धवान् । स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव ॥ ३७ ॥

इसल्पि हे माधव ! अपने कुटुम्बी धृतराष्ट्र-पुत्रोंको मारना हमे उचित नहीं है, क्योंकि अपने कुटुम्बको नष्ट करके हम कैसे सुखी होगे /॥ २०॥

> यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः। कलक्षयकतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्॥३८॥

यधपि लोभके कारण जिनका चित्त श्रष्ट हो जुका है ऐसे ये कौरव कुलक्षपजनित दोषको और मित्रोंके साथ वैर करनेमें होनेवाले पापको नहीं देख रहे हैं ॥ ३८ ॥

> कथं न ज्ञेयमसाभिः पापादसमानिवर्तितुम् । कलक्षयकतं दोपं प्रपत्यद्विर्जनार्दन् ॥ ३६ ॥

तो भी हे जनाईन ! कुळनाशजन्य दोपको भळी प्रकार जाननेवाले हमलोगोंको इस पापसे बचनेका उपाय क्यों नहीं खोजना चाहिये !॥ ३९॥

> कुलक्षये प्रणस्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः। धर्मे नध्टे कुलं कुल्ह्नमधर्मोऽभिभवत्युत्॥ ४०॥

(यह तो सिद्ध ही है कि ) कुळका नाश होनेसे सनातन कुळवर्म नष्ट हो जाते है और धर्मका नाश होनेसे सारे कुळको सब ओरसे पाप दवा लेता है ॥ ४० ॥

अधर्माभिभवात्कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः।

स्त्रीपु दुष्टामु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः॥ ४१॥

हे कृष्ण ! इस तरह पापसे बिर जानेपर उस कुलको कियाँ दृषिन हो जानी है, हे बार्थीय ! क्षियोंके दृषित होनेपर उस कुलमें बर्णसंकरता आ जाती हैं॥ ४१॥

> संकरो नरकायैत्र कुळघानां कुळस्य च। पतन्ति पितरो ह्येषां ळप्तपिण्डोदकक्रियाः॥ ४२॥

बह वर्णसंकरता उन कुळवातियोको और कुळको नरकमें ले जानेका कारण वनती है, क्योंकि उनके पितरलोग पिण्डक्रिया और जलक्रिया नष्ट हो जानेके कारण अपने स्थानसे पतित हो जाने हैं॥ ४२॥

दोपेरेतैः कुलझानां वर्णसंकरकारकैः।

उत्साचन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः ॥ ४३ ॥

( इस प्रकार) वर्णसंकरताको उत्पन्न करनेवाले उपर्युक्त दोपोसे उन कुळवातियोंके सनातन कुळवर्म और जातिवर्म नए हो जाते हैं ॥ २३ ॥

> उत्सन्नकुरुधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन । नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम ॥ ९९ ॥

हे जनार्दन ! जिनके कुळधर्म नष्ट हो चुके हैं ऐसे मनुष्योंका निस्सन्देह नरकमें बास होता है, ऐसा हमने सुना है ॥ ४४ ॥

> अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयम् । यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनसुद्यताः॥ ४५ ॥

अहो ! शोक है कि, हमलेग बड़ा भारी पाप करनेका निथय कर बेटे है, जो कि इस राज्य-प्रुप्तके लोभसे अपने कुटुम्बका नाश करनेके लिये तैयार हो गये हैं ॥ ४५ ॥

> यदि मामप्रतीकारमशस्त्रं शस्त्रपाणयः। धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्॥ ४६॥

यदि मुख शबराष्ट्रित और सामना न करनेवालेको ये शब्धधारी धृतराष्ट्रपुत्र (दुर्वोधन आदि ) रणभूमिमें मार डार्खे तो बहु मेरे लिये बहुत ही अच्छा हो ॥ ४६ ॥

संजय उत्राच---

एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्य उपाविशत् । विस्वज्य सशरं चापं शोकसंविधमानसः॥ ४७॥

संजय बोला—उम रणभूमिमे वह अर्जुन इस प्रकार कहकर बार्णोसहित धनुषको छोड़ शोकाकुल-चित्त हो रथके ऊपर (पहले सैन्य देखनेके खिये जहाँ बड़ा हुआ चा वहीं) बैठ गया॥ २७॥

इति श्रीमष्टाभारते दातसाहस्रयां संहितायां वैयासिक्यां भीष्मपर्वीण श्रीमद्रागदीता-सूपनिपश्च त्रहाविद्यायां योगशाले श्रीकृष्णार्जुनसंवादेऽर्जुनविदाद-

योगो नाम प्रथमोऽच्याय. ॥ १ ॥



#### द्वितीयोऽध्यायः

संजय उवाच---

तं तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णोकुलेक्षणम् । विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसुदनः ॥ १ ॥

संजय बोला—-इस तरह जौंसूमरे कातर नेत्रोंसे युक्त करुणासे घिरे हुए उस शोकातुर अर्जुनसे भगवान मधुसूदन यह बचन कहने छो ॥ १ ॥

श्रीभगवानुवाच--

कुतस्त्वा करमलमिदं विषमे समुपस्थितम् । अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यमकीर्तिकरमर्जुन ॥ २ ॥

हे अर्जुन ! तुझे यह श्रेष्ट पुरुपोंसे असेवित, खर्गका विरोधी और अपकीर्ति करनेवाला मोह इस रणक्षेत्रमें क्यों हुआ ? || २ ||

> क्केंब्यं मा स्म गमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते । श्वद्वःं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतपः॥ ३ ॥

हे पार्थ ! कायरता मत टा, यह तुझमे शोभा नहीं पाती, हे शत्रुतापन ! हृदयकी श्रुष्ट दुर्वळना-को छोडकर यदके छिये खड़ा हो ॥ ३ ॥

अर्जन उवाच---

कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसुदन । इषुभिः प्रति योत्स्यामि पूजार्हावरिसुदन ॥ ४ ॥

अर्जुनने कहा—हे मधुसूदन ! रणभूमिमे पितामह भीप्म और गुरु द्रोणके साथ मैं किस प्रकार बाणोसे युद्ध कर सर्कुंगा ? क्योंकि हे अस्सिटन ! वे दोनों ही पूजाके पात्र है ॥ २ ॥

गुरूनहत्वा हि महानुभावाञ्छ्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके । हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैन भुझीय भोगान्हियरप्रदिग्धान् ॥ ५ ॥

ऐसे महानुमान पूत्र्योंको न मारकर इस जगत्में भीख माँगकर खाना भी अच्छा है, क्योंकि इन गुरुजनोंको भारकर इस संसारमें रुचिरसे सने हुए अर्थ और कामरूप भोगोंको ही तो भोगूँगा अर्थात् उनको मारनेसे भी केक्ट भोग ही तो मिटेंगे॥ ५॥ न चैतद्विद्धः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः। यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेऽवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः॥ ६॥ हम यह नहीं जानते कि हमारे लिये क्या करना अच्छा है, (पना नहीं इस युद्धमें ) हम जीतेंगे या वे हमको जीतेंगे। (अहो !) जिनको मारकर हम जीवित रहना भी नहीं चाहते वे ही धृतराष्ट्रके पुत्र हमारे सामने खड़े हैं॥ ६॥

कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः प्रच्छामि त्वां धर्मसंमृढचेताः । यच्छ्नेयः स्यान्निश्चितं बृहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् ॥ ७ ॥ कायतारूप दोपसे नष्ट हुए खमाववात्रा और धर्मका निर्णय करनेमे मोहितचित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ, जो निश्चित की हुई हितकर वात हो वह मुसे बनळाहये । मैं आपका शिष्य हूँ, आपके शरणमे आये हुए मुख्न दासको उपदेश टीजिये ॥ ७ ॥

न हि प्रपत्यामि ममापनुद्याद्यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् । अवाप्य भूमावसपत्रमृष्टं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् ॥ ८ ॥ क्योकि पृथ्वीमे निष्कण्टक धन-बान्य-सम्पन्न राज्यको या देवताओंके खामित्यको पाकर भी मै ऐसा कोई उपाय नहीं हैंब गहा हूँ जो मेरी इन्द्रियोंके सुखानेवाल शोकको दूर कर सबे ॥ ८ ॥ संजय प्रवाच---

> एवमुक्त्वा हषीकेशं गुडाकेशः परंतप । न योत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तूर्णी बभूव ह ॥ ६ ॥

संजय बोख-हं शुतापन धृतराष्ट्र! निहायिजयी अर्जुन अन्तर्यामी भगवान् श्रीकृष्णाते इस प्रकार कह जुकनेके बाद साफ-साफ यह बान कहकर कि मै युद्ध नहीं कन्देगा. जुप हो गया ॥ ९ ॥

> तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत । सेनयारुभयोर्भध्ये विषीदन्तमिदं वचः ॥१०॥

हे मारत ! इस तरह दोनो सेनाओंके बीचमे शोक करते हुए उस अर्जुनसे भगशन् श्रीकृष्ण मुसकराकर यह बचन कहने लगे ॥ १०॥

अत्र च---'हप्ट्रा तु याण्डवानीकम्' इत्यारभ्य 'न योस्य इति गोविन्दमुक्ता तृष्णी वसूव ह' इति एतदन्तः प्राणिनां शोकमोहादिसंसारवीज-भृतदोषोद्भवकारणप्रदर्शनार्थरवेन व्याग्त्येयो प्रत्यः।

यहाँ 'दृष्ट्या तु पाण्डवानीकम्' इस श्लोकसे केकर 'न योत्स्य इति गोविन्त्मुक्त्वा तूर्णी वसूव इ' इस श्लोकतकके प्रत्यकी व्याख्या यों कर लेनी चाहिये कि. यह प्रकरण, प्राणियोके शोक, मोह आदि जो संसारके बीजनूत दोप है, उनकी उत्पत्ति-का कारण दिख्छानेके लिये हैं। तथा हि अर्जुनेन राज्यगुरुपुत्रमित्रगुहुन्य-जनसंबन्धिवान्धवेषु 'अहम् एपां मम एते' इति एवं आन्तिप्रत्ययनिमित्तस्तेहविच्छेदादिनिमित्तौ आत्मनः शोकमोही प्रदक्षितौ 'क्ष्यं भीष्ममहं संस्थे' इत्यादिना ।

शोकमोहाभ्यां हि अभिभूतविवेकविज्ञानः स्वत एव क्षात्रधर्मे युद्धे प्रष्टतः अपि तस्माद् युद्धाद् उपरराम । परधर्मं च भिक्षाजीवनादिकं कर्तं प्रवज्ने ।

तथा च मर्वप्राणिनां शोकमोहादिदोपा-विष्टचेतमां स्वभावत एव स्वधर्मपरित्यागः प्रतिपिद्धसेवा च स्थात् ।

स्वधर्मे प्रवृत्तानाम् अपि तेषां वाङ्मनः-कायादीनां प्रवृत्तिः फलाभिसंधिपूर्विका एव साहंकारा च भवति ।

तत्र एवं सित धर्माधर्मोपचयाद् इष्टानिष्ट-जन्मसुखदु:खर्मप्राप्तिलक्षणः संसारः अनुपरतो भवति, इत्यतः संसारवीजभृतौ क्षोकमोही । तयोः च मर्वकर्ममंत्यासपूर्वकाद आत्म-

तथाः च सवकमसन्यासपृवकात् आत्म-ज्ञानाद् न अन्यता निष्ठत्तिः इति, तदुपदि-दिक्षुः सर्वलोकानुप्रदार्थम् अर्जुनं निमित्तीकृत्य आहभगवान् वासुदेवः—'अशोच्यान्' इत्यादि ।

तत्र केचिद् आहुः, सर्वकर्मसंन्यासपूर्वकाट् आत्मज्ञाननिष्ठामात्राद् एव केवलात् कैवल्यं न प्राप्यते एव, कि तिर्हे अग्रिहोत्रादिश्रीतसार्त-कर्मसहिताद् ज्ञानात् कैवल्यप्राप्तिः इति सर्वासु गीतासु निश्चितः अर्थ इति । क्योंकि 'कथं भीष्ममहं संबंध' ह्यादि स्त्रोकों-हारा अर्जुनने हसी तरह राज्य, गुरु, पुत्र, मित्र, सुद्रद्, खत्रन, सम्बन्धी और बान्यवीके विषयमें प्यह मेरे हैं, मैं हमका हूँ। इस प्रकार अज्ञानजनित संह-विन्छेद आदि कारणोसे होनेवाले अपने शोक और मीह दिखाये हैं।

यवपि (वह अर्जुन ) खयं ही पहले क्षात्रधर्म-रूप युद्धमें प्रवृत्त हुआ था तो भी शोक-मोहके द्वारा विवन-विज्ञानके दव जानेपर (वह ) उस युद्धसे रूक गया और भिक्षाद्वारा जीवन-निर्वाह करना आदि दूसरोके धर्मका आचरण करनेके लिये प्रवृत्त हो गया।

इसी तरह शोक-मोह आदि दोपोंसे जिनका चित्त चिरा हुआ हो, ऐसे सभी प्राणियोंसे खर्थर्मका त्याग और निषिद्ध धर्मका सेवन स्वाभाविक ही होता है।

यदि वे स्वयमपालनमे लगे हुए हो तो भी उनके मन, वाणी और शरीरादिकी प्रवृत्ति फलाकाक्षा-पूर्वक और अहंकारमहित ही होती है।

्सा होनेसे पुण्य-पाप दोनो बहुने रहनेक कारण अच्छे-बुरे जन्म और सुन-दु:खोकी प्राफ्तिय संसार निबुत्त नहीं हो पाना, अनः शोक और मोह यह दोनों संसारके बीजन्य हैं।

इन दोनोकी निवृत्ति सर्व-कर्म-सन्यासपूर्वक आमझानके अतिरिक्त अन्य उपायसे नहीं हो सकती। अतः उसका (आमझानका) उपदेश करनेकी इच्छाबाले भगवान् वासुदेव सब लोगोपर अनुषद्ध करनेके लिये अर्जुनको निमिन बनाकर कहने लगे-'अशोच्यान' अन्यादि।

इसपर कितने ही टीकाकार कहते हैं कि केवल सर्व-कर्म-संन्यासपूर्वक आत्मक्षान-निष्णामात्रसे ही केवल्यको ( मोक्षको ) प्राप्ति नहीं हो सकती, किल्तु आफ्रिहोत्रादि औत-स्मार्त-कर्मोसिहित झानसे मोक्ष-की प्राप्ति होती है, यही सारी गीताका निश्चित अभिप्राय हैं।

ज्ञापकं च आहः अस्य अर्थस्य---'अय चेत्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि 'कर्मण्ये-वाधिकारस्ते' 'करु कर्मैव तस्मात्वम' इत्यादि । हिंसादियक्तत्वाद वैदिकं कर्म अधर्माय

इति इयम अपि आशङ्का न कार्या, कथम, क्षात्रं गुरुआतपुत्रादिहिंसालक्षणम् कर्मयदलक्षणं अत्यन्तक्रुरम् अपि स्वधर्मः इति कत्वा न अधर्माय. तदकरणे च 'ततः स्वधर्म कीर्ति च हित्वा पापमवाप्स्यसि' इति ब्रवता यावजी-वादिश्रतिचोदितानां पञ्चादिहिंसालक्षणानां च कर्मणां प्राग एव न अधर्मत्वम इति सनि-श्चितम उक्तं भवति इति ।

तद असत, ज्ञानकर्मनिष्ट्योः विभाग-वचनाद् बुद्धिद्वयाश्रययोः ।

'अञोच्यान' इत्यादिना भगवता यावत ग्रन्थेन 'स्वधर्ममणि चावेश्य' रति ।गतदन्तेन परमार्थात्मतत्त्वनिरूपणं तत मांग्न्यम्, तद्विषया बुद्धिः आत्मनो जन्मादि पडविक्रियाभावाद अकर्ता प्रकरणार्थनिरूपणाद या जायते सा सांख्य-बुद्धिः, सा येषां ज्ञानिनाम् उचिता भवति ते सांख्याः ।

एतस्या बुद्धेः जन्मनः प्राग आत्मनो देहा-दिव्यतिरिक्तत्वकर्तृत्वभोक्तृत्वाद्यपेक्षो धर्मा-धर्मविवेकपूर्वको मोक्षसाधनानुष्ठाननिरूपण-लक्षणो योगः, तद्विषया बुद्धिः योगवद्धिः. कर्मिणाम् उचिता भवति योगिनः ।

इस अर्थमें वे प्रमाण भी बतलाते है, जैसे-'अथ चेत्विममं धर्म्य सङ्ग्रामं न करिष्यसि' 'कर्मण्ये-वाधिकारस्ते 'करू कमेंच तस्मास्वम' इत्यादि ।

(वेयह भी कहते है कि) हिंसा आदिसे यक्त होनेके कारण वैदिक कर्म अधर्मका कारण है, ऐसी शंका भी नहीं करनी चाहिये । क्योंकि गरु. भाता और पत्रादिकी हिंसा ही जिसका खरूप है ऐसा अन्यन्त कर युद्धरूप क्षात्रकर्म भी स्वधर्म माना जानेके कारण अधर्मका हेत नहीं है, ऐसा कहतेवाल तथा उसके न करतेमें 'तनः स्वधर्म क्वीर्जिक हिल्ला प्राच्चा प्राच्चा प्रश्ना र स वतलानेवाले भगवानका यह कथन तो पहले ही सनिश्चित हो जाता है कि 'जीवनपर्यन्त कर्म करें' इत्यादि श्रतिवाक्योद्वारा वर्णित पद्म आदिकी हिंसा-रूप कमोंको करना अधर्म नहीं है ।

परन्त वह ( उन लोगोका कहना ) ठीक नहीं है क्योंकि भिन्न-भिन्न दो बद्धियोंके शाश्रित रहनेवाली ज्ञाननिष्ठा और कर्मनिष्ठाका अलग-अलग वर्णन है।

'अडोच्यान' इस इलोक्से लेका 'स्वधार्यवाति चांबध्य' इस स्लोकके पहलेके प्रकरणसे भगवानने जिस परमार्थ-आत्मतत्त्वका निरूपण किया है वह सास्य है, तदिपयक जो बद्धि है अर्थात आत्मामे जन्मादि छओ थिकारोका अभाव होनेके कारण आत्मा अकर्ता है इस प्रकारका जो निश्चय तक प्रकरणके अर्थका विवेचन करनेसे उत्पन्न होता है. बह सांख्यबुद्धि है, वह जिन ज्ञानियोंके लिये उचित होती हैं (जो उसके अधिकारी है) वे सांख्ययोगी है।

इस ( उपर्यक्त ) बुद्धिके उत्पन्न होनेसे पहले-पहले. आत्माका देहादिसे प्रथकपन, कर्तापन और भोक्तापन माननेकी अपेक्षा रखनेवाला. जो धर्म-अधर्मके विवेकसे यक्त मार्ग है, मोक्षसाधनोका अनुष्टान करनेके लिये चेष्टा करना ही जिसका स्वरूप है, उसका नाम योग है, और तदिपयक जो बृद्धि है, वह योग-बृद्धि है, वह जिन किर्मियोंके लिये उचित होती है (जो उसके अधिकारी है ) वे योगी है ।

तथा च भगवता विभक्ते हे बुद्धी निर्दिष्टे-'' प्पा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धियोंगे विद्यां भृजु' इति । तथोः च सांख्यबुद्धधाश्रयां ज्ञानयोगेन निष्ठां सांख्यानां विभक्तां वस्यति-'पुरा

वेदातमना मया प्रोक्ता' इति ।

तथा च योगबुद्धधाश्रयां कर्मयोगेन निष्ठां विभक्तां वस्यति-'कर्मयोगेन योगिनाम्' इति ।

एवं सांख्यबृद्धि योगबृद्धि च आश्रित्य है निष्ठे विभक्ते भगवता एव उक्ते झानकर्मणोः कर्तृत्वाकर्तृत्वैकत्वानेकत्वबुद्धशाश्रययोः एक पुरुषाश्रयत्वासंभवं पञ्चता ।

यथा एतद् विभागवचनं तथैव दक्षितं शातपथीये त्राह्मणे-'एतमेव प्रज्ञाविनो त्येक-भिष्णुनो बाह्मणाः प्रवर्गनः' (पृ० ४।४। २२) इति सर्वकर्मनंन्यामं विधाय तच्छेपेण-'क्षि प्रवया करिष्णामे वेषां नोऽयमात्माथं त्येकः' (पृ० ४।४।२२) इति ।

तत्र एव च-'प्राग्टारपरिवहायुरुष आस्मा प्राक्तो धर्मविश्वससेपरकार्ट ट्रांकन्वसाधर्ग पुत्रं दिप्रकारं च वित्तं मानुरं देवं च तत्र बातुरं वित्तं कर्मरूपं विन्तंत्रकप्रातिसाधर्म विद्यां च देवं वित्तं देवलोकप्रातिसाधनं संत्रकायपत' (यु॰ ११४११७)। इति अविद्याकामवत एव सर्वाणि कर्माण

श्रीतादीनि दर्शितानि ।

इसी प्रकार भगवान्ने 'क्या तेऽभिष्टिता सांख्ये बुद्धियोंने त्विमां ऋणु' इस क्ष्रोकसे अलग-अलग दो बुद्धियाँ दिखलायां हैं।

उन दोनो बुहियोंमेंसे सांस्यबुहिके आश्रित रहनेवाडी सांस्ययोगियोंको झानयोगसे (होनेवाडी) निष्ठाको 'पुरा वेदारमना मया प्रोक्ता' इत्यादि बचनोसे अलग कहेंगे।

तथा योगयुद्धिके आश्रित रहनेवाळी कर्मयोगसे (होनेवाळी) निष्ठाको 'कर्मयोगेन योगिनाम्' इत्यादि वचनोसे अळग कहेगे।

कर्तापन-अकर्तापन और एकता-अनेकता-जैसी भिन्न-भिन्न बुद्धिके आश्रित रहनेवाले जो ज्ञान और कर्म दे उन टोनोका एक पुरुषमें होना असम्भव माननेवाले भावान्ते ही स्वयं उपर्युक्त प्रकारसे साल्यबुद्धि और योगबुद्धिका आश्रय लेकर अलग-अलग दो निष्ठाएँ वही है।

जिस प्रकार (गीनाशास्त्रे) इन दोनों निष्ठाओं का काळा-अळण वर्णन हैं वेसे ही शतपथ-आहाणमें भी दिख्छाया गया हैं। (वहों) 'इस आरमलोकको ही बाहनेवाले वेदारायद्वील आहाण संन्यास लेते हैं। इस प्रकार सर्व-कर्म-मेन्यासका विशान करने उसी आक्यके हो। (सहायक) वाक्यसे कहा है कि 'जिन हमलोगोंका यह आरमा ही लोक हैं। (वे हम) सन्ततिसं क्या (सिंद्ध) करेंग।'

वहीं यह भी वहां है कि 'प्राकृत आतमा अयोत् अक्षानी मनुष्य घमींज्ञहासाके बाद और विवाहसे पहल तीनों लोकोंकी प्राप्तिके साधनरूप पुत्रकी तथा देव और मानुष् ऐसे दो प्रकारके घनकी इच्छा करने लगा। इनमें चिनलोककी प्राप्तिका साधनरूप 'कर्म' तो मानुष्यन है और देवलोक-की प्राप्तिका साधनरूप 'विद्या' देव-धन है।'

इस तरह ( उपर्युक्त श्रुतिमें ) अविषा और कामनावाले पुरुषके लिये ही श्रौतादि सम्पूर्णकर्म बताये गये हैं।

वन मकता।

'तेभ्यो ब्युत्थाय प्रवजित्त' (वृ० ४ । ४ । २२) इति च्युत्थानम् आत्मानम् एव लोकम् इच्छतः अकामस्य विहितम् ।

तद् एतद् विभागवचनम् अनुपपन्नं स्याद् यदि श्रीतकर्मज्ञानयोः सम्रुचयः अभिप्रेतः स्याद् भगवतः।

न च अर्जुनस्य प्रश्न उपपन्नो भवति

'ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते' इत्यादिः ।

एकपुरुषानुष्टेयत्वासंभवं बुद्धिकर्मणाः भगवता पूर्वम् अनुक्तं कथम् अर्जुनः अश्वतं बुद्धेः चकर्मणां ज्यायस्त्वं भगवति अध्यारोपयेद् मृषा एव 'ज्यावतं चेरकर्मण्यं मता बुद्धः' इति ।

किं च यदि बृद्धिकर्मणोः सर्वेषां समुचय उक्तः स्वाद् अर्जुनस्य अपि स उक्त एव इति— 'यच्छे य एतयोरकं तन्मे वृद्धि सुनिश्चितम्' इति कथम् उभयोः उपदेशे मति अन्यतर्राविषयः एव प्रश्नः स्वातः।

न हि पित्तप्रशमनार्थिनो वैद्येन मधुरं

शीतं च भोक्तव्यम् इति उपदिष्टे तयोः अन्यतरत्

पित्तप्रशमनकारणं बृहि इति प्रश्नः संभवति । अथ अर्जनस्य भगवदक्तवचनार्थविवेका-

अथ अनुनस्य भगवरुक्तवचनाथाववका-नवधारणनिमित्तः प्रश्नः कल्प्येत, तथापि भगवता प्रश्नाकुरुपं प्रतिवचनं देयम्, मया बुद्धिकर्मणोः सम्रुचय उक्तः किमर्थम् इत्थं त्वं श्रान्तः अपि इति ।

न तु पुनः प्रतिवचनम् अननुरूपं पृष्टाद् अन्यद् एव द्वे निष्ठे मया पुरा प्रोक्ते इति वक्तुं युक्तम् । 'उन सब (कर्मों) से निष्टृत्त होकर संन्यास प्रहण करते हैं' इस कथनसे केवल आत्मलोकको चाहनेवाले निष्कामी पुरुषके लिये संन्यासका ही विधान किया है।

यदि ( इसपर भी यह बात मानी जायगी कि ) भगवान्को श्रीतकर्म और ज्ञानका समुख्य इष्ट है तो यह उपर्युक्त विभक्त विवेचन अयोग्य ठहरेगा। तथा (ऐसा मान लेनेसे) 'ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते' इत्यादि जो अर्जुनका प्रश्न है वह भी नहीं

यदि ज्ञान और कर्मका एक पुरुषद्वार एक साथ किया जाना असम्भव और कर्मकी अरेक्षा झानका श्रेष्ठच भगवान्ने पहले न कहा होता, तो इस तरह अर्जुन बिना सुनी हुई बातका झुठे ही भगवान्ने अच्यारोप कैसे करता कि 'ज्यायसी चेन्कर्मणस्ते मता बुद्धिः'।

यदि सभीके ित्ये ज्ञान और कर्मका समुख्य कहा होता तो अर्जुनके ित्ये भी वह कहा ही गया था, फिर दोनोंका समुखित उपदेश होते हुए ध्यच्छ्रेय पतयोरकं तन्मे वृष्टि सुनिश्चितम्' इस प्रकार दोनोंमेंसे एकके ही सम्बन्धमें प्रकृ कैसे होता !

क्योंकि पित्तकी शास्ति चाहनेवालेको वैषके द्वारा यह उपदेश दिया जानेपर कि, मधुर और शीत पदार्थ सेकन करना चाहिये, रोगीका यह प्रश्न नहीं वन सकता कि उन दोनोंमेसे किसी एकको ही पित्तकी शास्तिका उपाय बलखडये।

यदि ऐसी कत्यना की जाय कि भगशानुदारा कहे हुए उचन न समझनेके कारण अर्जुनने प्रस्त किया है, तो फिर भगशानुको प्रश्नके अनुरूप ही यह उत्तर देना चाहिये था कि मैने तो ज्ञान और कर्मका समुख्य बतलाया है, तु ऐसा आन्त क्यों हो रहा है ?

परन्तु प्रश्नसे विपरीत दूसरा ही उत्तर देना कि मैने दो निष्ठाएँ पहले कही हैं (उपर्युक्त कल्पनाके) उपयुक्त नहीं हैं। न अपि सार्तेन एव कर्मणा बुद्धेः सम्रुचये
अभिष्रेते विभागवचनादि सर्वम् उपपन्नम् ।
किं च क्षत्रियस्य यदं सार्ते कर्म स्वधर्मे इति

जानतः 'तत्कं कर्मणि घोरं मां नियोजयितः'

इति उपालम्भः अनुपपनः ।

तसाद् गीताशास्त्रे ईपन्मात्रेण अपि श्रौतेन स्मार्तेन वा कर्मणा आत्मज्ञानस्य समुचयो न केनचिद् दर्शयितुं शक्यः।

यस्य तु अज्ञानाद् रागादिदोषनो वा कर्मणि प्रवृत्तस्य यज्ञेन दानेन तपसा वा विशुद्धमत्त्वस्य ज्ञानम् उत्पन्नं परमार्थतत्त्वविषयम् एकम् एव इदं सर्व ब्रह्म अकर्तृ च इति ।

तस्य कर्मणि कर्मप्रयोजने च निष्टचे अपि लोकसंग्रहार्थं यक्षपूर्वं यथा प्रष्टुचः तथा एव कर्मणि प्रष्टुचस्य यत् प्रष्टुचिरूपं दृश्यने न तत् कर्म येन बुद्धेः सम्रुचयः स्थात ।

यथा भगवतो वामुदेवस्य क्षात्रकर्मचेष्टिनं

न ज्ञानेन सम्रचीयते पुरुषार्थसिद्धये तद्वत् फला-

भिसंध्यहंकाराभावस्य तुल्यत्वाद् विदुषः । तत्त्ववित् तु न अहं करोमि इति मन्यते न च तत्फलम् अभिमंधत्ते ।

यथा च स्वरादिकामार्थिनः अग्निहोत्रादि-कामसाधनानुष्टानाय आहिताग्नेः काम्ये एव अग्निहोत्रादौ प्रवृत्तस्य सामिकृते विनप्टे अपि कामे तद् एव अग्निहोत्रादि अनुनिष्टतः अपि न तत्काम्यम् अग्निहोत्रादि भवनि ।

इसके सिवा यदि केवल स्मार्त-कर्मके साथ ही झानका समुखय माना जाय तो भी विभक्त वर्णन आदि सब उपयुक्त नहीं ठहरते।

तया ऐसा माननेमे युद्धरूप स्मात-कर्म क्षत्रियका स्वयमं है, यह जाननेवाले अर्जुनका इस प्रकार उलाहना देना भी नहीं बन सकता कि 'तत् किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि'।

सुतरां यह सिद्ध हुआ कि गीताशास्त्रमे किश्चिन् मात्र भी श्रीत या स्मार्त किसी भी कर्मके साथ आत्मज्ञानका समुचय कोई भी नहीं दिखा सकता ।

अज्ञानसे या आसक्ति आदि दोषोसे कर्ममें छगे हुए जिस पुरुषको यज्ञसे, दानसे या तपसे अन्त -करण शुद्ध होकर परमार्थ-तस्त्रविषयक एसा ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि यह सब एक ब्रद्ध ही है और बह अकता है।

उसके कर्म और एक दोनो ही यथि निवृत्त हो चुकते हैं तो भी शोकसंश्रहके छिप पहलेकी भीति यवपूर्वक कर्मोम छोग स्हेनेदाले ऐसे गुरुपका जो प्रवृत्तिक्य कर्म दीग्या करता है, वह वास्तवेम कर्म नहीं है, जिससे कि ज्ञानके साथ उसका समुख्य हो सके। जैसे भगान वासुदेवशारा किये हुए हाजकर्मी-का मोक्षकी विद्वित्ते छिप ज्ञानके साथ समुख्य नहीं होता वैसे ही फल्प्छा और अहंकारके अभावकी समामता होनेके कारण ज्ञानीके कर्मोका भी ( ज्ञानके साथ समुख्य नहीं होता )।

क्योंकि आप्नशानी न तो ऐसा ही मानता है िक में करता हूँ और न उन क्सोंका फल ही चाहता है। इसके सिवा जैसे काम साधनरूप अग्निहोत्रादि कसीका अनुष्ठान करनेक लिये सकाम आग्निहोत्रादि-मे लगे हुए स्वर्गादिकी कामनावाल आग्निहोत्रीकी कामना यदि आधा कर्म कर चुक्तेपर नष्ट हो जाय और फिर भी उसके हारा वहीं अग्निहोत्रादि कर्म होता रहे, तो भी वह कास्य-कर्म नहीं होता (वैसे ही आनीक कर्म भी कर्म नहीं है) |



अजोज्यानम्बर्णासक्यं प्रजाशादांक्ष भाषमे । गतास्मगतास्क्ष नातुजास्तमि पण्डिताः ॥

तथा च दर्शयति भगवान 'क्वं विष' 'न

करोति न लिप्यते' इति तत्र तत्र ।

यच 'पर्वैः पूर्वतरं कृतम' संसिद्धिमास्थिता जनकादयः' इति तत त प्रविभज्य विज्ञेयम् ।

तत कथम, यदि तावतु पूर्वे जनकादयः तत्त्वविदः अपि प्रवत्तकर्माणः स्यः ने लोक-संग्रहार्थं 'गुणा गुणेष वर्तन्ते'इति ज्ञानेन एव संसिद्धिम् आस्थिताः, कर्मनंन्यासे प्राप्ते अपि कर्मणा सह एव संसिद्धिम आस्थिता न कर्म-संन्यासं कतवन्त इति एपः अर्थः ।

अथ न ते तत्त्वविदः, ईश्वरसमर्पितेन कर्मणा साधनभतेन मंसिद्धिं सत्त्वश्चद्धिं ज्ञानीत्पत्ति-लक्षणां वा मंमिद्धिम् आस्थिता जनकाद्यः इति च्याख्येयम् ।

एतम् एव अर्थं वक्ष्यति भगवान् 'सत्त्वग्रद्धये कमी कर्वान्त' इति ।

'स्वक्रमेणा नमभ्यन्त्रे सिद्धिं विन्दति मानवः' इति उक्त्वा सिद्धिं प्राप्तस्य च पुनः ज्ञाननिष्ठां वर्ध्यति 'सिद्धिं प्राप्तां यथा बद्धा' इत्यादिना ।

तस्माद गीताम केवलाद एव तत्त्वज्ञानाद मोक्षप्राप्तिः न कर्मसमुचिताद इति निश्चितः अर्थः ।

यथा च अयम् अर्थः तथा प्रकरणको विभज्य

तत्र तत्र दर्शयिष्यामः ।

तत्र एवं धर्मसंमृढचेतसा महति शोकसागरे निमग्रस्य अर्जनस्य अन्यत्र आत्मज्ञानाद उद्धरणम् अपञ्यन् भगवान् वासुदेवः ततः अर्जुनम् उद्दिधारयिषुः आत्मज्ञानाय अवतारयन् आह----

'कर्बश्रपि न लिप्यते' 'न करोति न लिप्यते' इत्यादि वचनोंसे भगवान् भी जगह-जगह यही बात दिखलाते हैं।

इसके सिवा जो 'पर्वे: पूर्वतरं कृतम' 'कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः' इत्यादि बचन हैं उनको विभागपूर्वक समझना चाहिये।

वह किस प्रकार समझे ? यदि वे पर्वमें होनेबाले जनकादि तत्त्ववेत्ता होकर भी छोकसंग्रहके छिये कमों में प्रवत्त थे, तब तो यह अर्थ समझना चाहिये कि 'गण ही गुणोंमें बरत रहे हैं' इस ज्ञानसे ही वे परम सिद्धिको प्राप्त हुए अर्थात कर्म-संन्यासकी योग्यता प्राप्त होनेपर भी कर्मोंका त्याग नहीं किया. कर्मकरते-करते ही परमसिद्धिको प्राप्त हो गये।

यदि वे जनकादि तत्त्वज्ञानी नहीं थे तो ऐसी व्याख्या करनी चाहिये कि वे ईश्वरके समर्पण किये हुए साधनरूप कर्मोद्वारा चित्त-शद्धिरूप सिद्धिको अथवा ज्ञानोत्पत्तिरूप सिद्धिको प्राप्त हए ।

यही बात भगवान कहेंगे कि '( योगी ) अन्तःकरणकी शुद्धिके लिये कर्म करते हैं।'

तथा 'स्वकर्मणा तमभ्यच्यं सिद्धिं विन्दति मानवः' ऐसा कहकर फिर उस सिद्धिप्राप्त परुषके छिय 'सिद्धि प्राप्तो राशा राह्य' इत्यादि वचनोसे ज्ञाननिष्ठा कहेगे ।

सुतरां गीताशास्त्रमे निश्चय किया हुआ अर्थ यही है कि केवल तत्त्वज्ञानसे ही मिक्त होती है. कर्मसहित जानसे नहीं ।

जैसा यह भगवानका अभिप्राय है वैसा ही प्रकरण-के अनुसार विभागपूर्वक ययास्थानपर हम आगे दिखलायेंगे।

इस प्रकार धर्मके विषयमें जिसका चित्त मोहित हो रहा है और जो महान, शोकसागरमे डब रहा है, ऐमे अर्ज़नका बिना आत्मज्ञानके उद्घार होना असम्भव समझकर उस शोक-समुद्रसे अर्जुनका उद्धार करनेकी इच्छात्राले भगवान् वासुदेव आत्म-ज्ञानकी प्रस्तावना करते हुए बोले----

# अशोष्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे । गतासूनगतासूंश्च नातुशोचन्ति पण्डिताः ॥ ११ ॥

न शोच्या अशोच्या भीष्महोणादयः सद्वन्तत्वात् परमार्थरूपेण च नित्यत्वात्, तान् अशोच्यान् अन्वशोचः अनुशोचितवान् असि ते भ्रियन्ते मित्रमित्तव् अहं तैः विना-भृतः कि करिष्यामि राज्यसुखादिना इति ।

खं प्रज्ञाबादान् प्रज्ञावतां बुद्धिमतां वादान् च वचनानि च भाषसे। तद् एतद् मौद्ध्यं पाण्डित्यं च विरुद्धम् आत्मनि दर्शयसि उन्मत्त इव इति अभिप्रायः।

यस्माद् गतासून् गतप्राणान् मृतान् अगतासून् अगतप्राणान् जीवतः च न अनुशोचन्ति पण्डिताः आत्मज्ञाः ।

पण्डा आत्मविषया बुद्धिः येषां ते हि पण्डिताः 'पाण्डित्यं निर्विच' ( वृ० ३ । ५ । १ ) इति श्रुतेः ।

परमार्थतः तु नित्यान् अशोच्यान् अनु-

शोचसि अतो मृढः असि इति अभिन्नायः ॥११॥

जो शोक करने योग्य नहीं होते उन्हें अशोच्य कहने हैं, भीष्म, होण आदि सदाचारी और परमार्थरूपसे नित्य होनेके कारण अशोच्य है। उन न शोक करने योग्य भीष्मादिके निमित्त त शोक करना है कि ने मेरे हायों मारे जायेंगे, मैं उनसे रहित होकर राज्य और सुखादिका क्या करूँगा? तया त प्रज्ञावानोंके अर्यात् बुद्धिमानीके वचन भी बोलता है, अभिप्राय यह कि इस तरह त उन्मत्तकी भौति मुर्वता और बुद्धिमता इन दोनों परस्पर-विरुद्ध माबोको अपनेमें दिखलाना है।

क्योंकि जिनके प्राण चले गये है—जो मर गये है उनके लिये और जिनके प्राण नहीं गये—जो जीते हैं उनके लिये भी पण्डित—आत्मझानी शोक नहीं करते । 'पाण्डित्यको सम्पादन करके' इस श्रुति-वाक्यानुसार आत्मिक्यक बुद्धिका नाम पण्डा है और वह बुद्धि जिनमें हो वे पण्डित है।

परन्तु परमार्थदृष्टिमे नित्य और अशोचनीय भीष्म आदि श्रेष्ठ पुरुपोके लिये त शोक करता है, अतः त् मृद्र है। यह अभिप्राय है॥११॥

sata-

कुतः ते अञ्चोच्याः, यतो नित्याः। कथम्---

वे भीष्मादि अञोच्य क्यों है ? इसलिये कि वे नित्य हैं। नित्य कैसे हैं ?—

न त्वेवाहं जातु नामं न त्वं नेमे जनाधिपाः। न चेव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्॥१२॥

न तु एव जातु कदाचिद् अहं न आसं किन्तु आसम् एव, अतीतेषु देहोत्पत्तिविनाशेषु नित्यम् एव अहम् आसम् इति अभिप्रायः।

तथान स्वेन आसीः किन्तु आसीः एव । तथान इमे जनाधिषाः न आसन् किन्तु आसन् एव ।

किसी काटमें में नहीं था, ऐसा नहीं किरतु अवस्य या अर्थात् भूतपूर्व शरीरोंकी उत्पत्ति और विनाश होते हुए भी मैं सदा ही था।

वैसे ही त् नहीं था सो नहीं किन्तु अवस्य था, ये राजागण नहीं थे सो नहीं किन्तु ये भी अवस्य थे। तथा न च एव न भविष्यामः, किन्तु भविष्याम एव सर्वे वयम् अतः अस्माट् देह-विनाशात् परम् उत्तरकाले अपि, त्रिषु अपि कालेषु नित्या आत्मम्बरूपेण इति अर्थः।

देहभेदानुष्ट्रन्या बहुवचनं न आत्मभेदा-भिप्रायेण ॥ १२ ॥

तत्र कथम् इव नित्य आत्मा इति | दृष्टान्तम् आह—

आमा किसके सदश निष्य है / इसपर दृष्टान्त कहने है—

गया है, आत्मभेदके अभिप्रायसे नहीं ॥ १२ ॥

इसके बाद अर्थात इन शरीरोका नाश होनेके

यहाँ बहुबचनका प्रयोग टहुमेटके विचारसे किया

बाद भी हम सब नहीं रहेगे सो नहीं किन्त अवस्य

रहेगे। अभिप्राय यह है कि तीनो कालोमे ही

आत्मरूपमे सब नित्य है ।

# देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं योवनं जरा ।

तथा देहान्तरप्राप्तिधीरस्तत्र न मुह्यति ॥ १३ ॥

दंहः अस्य अस्ति इति देही तस्य देहिनो दहवदात्मनः अस्मिन् वर्तमानं देहे यथा येन प्रकारण कीमार कुमारमावा चान्यावस्था, योवन यूनो भावो मण्यमावस्था, जर वयो-हानिः जीणीवस्था इति एताः तिम्नः अवस्था अन्योन्यविलक्षणाः।

तामां प्रथमावस्थानाशे न नाशो डितीया-वस्थोपजनने न उपजननम् आत्मनः, किं तर्हि, अविक्रियस्य एव डितीयतृतीयावस्थाप्राप्तिः आत्मनो दृष्टा ।

तथा तद्वत् एव देहात् अन्यो देहान्तरं तस्य प्राप्तिः वेहान्तरप्राप्तिः अविक्रियस्य एव आत्मन इत्यर्थः ।

धीरो **धीमान्** तत्र **एवं मति** न मुद्यति

## न मोहम् आपद्यते ॥ १३ ॥

यद्यपि आत्मविनाशनिमित्तां मोहो न संभवति नित्य आत्मा इति विजानतः तथापि शीतोष्णमुखदुःखप्राप्तिनिमित्तां मोहो ल्लोकिको दृश्यते, मुखवियोगनिमित्तां दूःख-संयोगनिमित्तः च शोक इति एतद् अर्जुनस्य यचनम आश्रङ्कण्य आह—

गी० शा० मा० ५

विसका दह है वह दही है, उस दहाँकी अर्थात् शर्तरधारं। आत्माको इस-वर्तमान शरीरमे जैसे कीमार--वाल्यावस्था, यीवन-तरुणावस्था और जम -बुद्धातस्था---वे परस्पर दिख्क्षण तीनों अवस्थार्थ होती हैं।

इनमें पहली अस्थाके नाशमें आधाका नाश नहीं होना और दूसरी अवस्थाकी उत्पत्तिने आत्माकी उत्पत्ति नहीं होती, तो फिर क्या होता है ८ कि निर्विकार आपाको ही दूसरी और तीसरी अवस्थाकी प्राप्ति होती हुई देखी गयी है।

बैसे ही निर्विकार आनाको ही दहान्तरकी प्राप्ति अर्थात् इस शरीरसे दूसरे शरीरका नाम दहान्तर है, उसकी प्राप्ति होता हैं। होती हुई सी दीखती हैं )।

ऐसा होनेसे अर्थात् आत्माको निर्विकार और नित्य समझ लेनेके कारण धीर— बुढिमान् इस विवयमे मोडित नहीं होता—मोहको प्राप्त नहीं होता॥ १३॥

ययाप आस्मा नित्य है' ऐंस जाननेवाले ज्ञानीको आत्म-विनाश-निमित्तक मोह होना तो सम्भव नहीं, तथापि शीन-उष्ण और सुन्ध-टुःख-प्राप्ति-जनित श्रीक्क मोह तथा सुन्ध-वियोग-जनित और दुःख-संयोग-जनित शोक भी होता हुआ दंखा जाता है, ऐसे अर्जुनके वचनोंका आशका करने भगवान कहते हैं—

## मात्रास्पर्शास्तु कोन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः । आगमापायिनोऽनित्यास्तांस्तितिक्षस्य भारत ॥ १४ ॥

मात्रा आभिः मीयन्तं शब्दादय इति श्रोत्रा-दीनि इन्द्रियाणि, मात्राणां स्वर्गा शब्दादिभिः मंयोगाः ने शीतीष्णसुलद् लदा शीतम् उष्णं सुखं दुःखं च प्रयच्छन्ति इति ।

अथवा स्पृद्यन्ते इति स्पर्जा विषयाः शब्दादयः, मात्राः च स्पर्जाः च शीतोष्णसुग्व-

दुःग्वदाः ।

शीनं कदाचिन् मुखं कदाचिन् दुःखं तथा उष्णम् अपि अनियनरूपं मुख्दुःखे पुनः नियतरूपे यतो न व्यभिचरतः अतः ताभ्यां पृथक् शीनोष्णयोः ग्रहणम् ।

यसात् ने मात्राम्पद्मीदय आगमापायन आगमापायद्गीलाः तस्माद् अनित्या अतः तान् द्गीतोष्यादीन् नितिकस्य प्रसहस्य नेषु हपं विपादं च मा कार्षाः इत्यर्थः ॥ १४ ॥ मात्रा अर्थात् शब्दादि विषयोको जिनमे जाना जाय ऐसी श्रोत्रादि इन्द्रियो और इन्द्रियोके स्पर्ध अर्थात् शब्दादि विषयोंके साथ उनके संयोग, वे सब शीत-उरण और सुख-दृश्य देनेबाले है अर्थात् शीत-उष्ण और सुख-दृश्य देने हैं।

अथवा जिनका स्पर्ण किया जाता है वे स्पर्श अयांत् अस्तरित नियम, (इस खुपनिके अनुसार यह अर्थ होगा कि , माना और स्पर्ण बानी औत्रादि इस्ट्रियों और राज्यादि विश्वय (ये सब ) शीत-उप्ग और सम्बन्द म्य रेनेवाल है।

शांत कभी मुख्यत्य होता है वभी दुःखस्य, इसी तरह उष्ण भी अतिश्चितस्य है. परत्तु सुख और दृक्ष निधितस्य है. संगीकि उनमें व्यक्तिश्चार (प्रस्कार) नहीं होता। इसन्यि सुल्य्दु खमे अलग शांत और उष्णका अहण किया गया है।

जिसमें कि वं मात्रा-गर्गाटि / इन्हियाँ उनके विषय और उनके सयोग ) उपनि-विनाशशील हैं, इसमें अनित्य हैं, अन. उन शीनोष्णाटिको ल सहन कर अयोत् उनमें हुई और विषाद मन कर ॥ १४॥

**श्रीतोप्णादीन् महतः कि स्याद् इति शृणु** — । श्रीत-उणादि सहन करनेवारेको क्या ( लाभ ) | होता है <sup>ह</sup>मो सुन —

# यं हि न व्यथयन्त्येने पुरुपं पुरुपर्पभ । समदुःखसुखं धीरं मोऽमृतत्वाय कल्पते ॥१५॥

यं हि पुरुष समर् खुश्य सम् दुःखसुखं यस्य तं समदुःखसुखं सुखदुःखप्रामां हपविपाद-रहितं और धीमन्तं न व्यथपन्त न चालपन्ति नित्यान्मद्शनाद् एतं यथोक्ताः श्रीतो-प्यादयः ।

स नित्यात्मदर्शननिष्ठो इन्द्रसहिष्णुः अमृतत्वाय अमृतभावाय मोक्षाय कल्पते समर्थो भवति ॥१५॥ सुष-दृ श्वज्ञो समान समझनेवाल अर्थात् जिसकी दृष्टिम सुश्व दृ व्य समान हं—सुश्व-दृ व्वर्जा आमिम जो इप्-रिकारन रहित रहना है ऐसे जिस थीर—बुडिमान् पुरुषको ये उपर्युक्त शीनोप्शादि ज्यथा नहीं पहुँचा सकते अर्थात् नित्य आन्मदर्शनसे विचलित नहीं कर सकते |

यह नित्य आत्मदर्शनिष्ठ और शीतोष्णादि इन्हों-को सहन करनेवाला पुरुष अमृतस्त्य हो जानेके लिये यानी मोक्षके लिये समर्थ होता है ॥ १५॥

इत: च शोकमोही अकृत्वा शीतोष्णादि-महनं यक्तं यसात-

> भावो नाभावो विद्यते मतः। दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः ॥ १६ ॥

जीतोष्णादे: अविद्यमानम्य नामिन भावो सकारणस्य भवनम् अस्तिता । न हि शीनोष्णादि सकारणं प्रमाण: निरूप्यमाणं वस्त संभवति ।

विकारो हि सः । विकारः च व्यक्तिचरति. घटादिमंग्यानं चक्षपा निरूप्यमाणं मृद्रचितरेकेण अनुपुरुच्धेः अमृतु नथा मुत्रो विकारः कारणव्यतिरेकेण अनुपत्रव्धेः असन् । जनमप्रध्वंमाभ्यां प्राग ऊर्ध्व च अनुप-लहरें। ।

मदादिकारणस्य तत्कारणस्य च तत्कारण-व्यतिरेकेण अनुपळच्येः अमन्त्रम् । तदमन्त्रे च सर्वाभावप्रसङ्घ इति चेत् ।

न, मर्वेत्र यद्विद्वयोपलच्छेः सदयद्विः असद-बुद्धिः इति ।

यद्विपया बद्धिः न व्यभिचनति ततु सनु. यद्विषया वृद्धिः व्यभिचरति तद असद इति सदमद्विभागे बद्धितन्त्रे स्थिते ।

सर्वत्र हे बद्धी मर्बेः उपलभ्येत समाना-धिकरणे ।

न नीलोन्पलवतु सन् घटः सन् पटः सन् हर्मा

इति एवं सर्वत्र ।

तयोः बद्धचोः घटादिवद्धिः व्यभिचरति. नथाच दर्शितम् । न तु सद्वृद्धिः ।

बास्तवमें अविद्यमान शीतोष्णादिका और उसके कारणोका भाव अर्थात अस्तित्व हैं ही नहीं, क्योंकि प्रमाणोदारा निरूपण किये जानेपर शीतोष्णादि और उनके कारण कोई पदार्थ ही नहीं रहरते ।

इमलिये भी शोक और मोह न करके शीतोणादि-

को सहन करना उचित है, जिससे कि-

क्योंकि वे शांताणादि सब विकार हैं. और विकार-का मदा नाग होता है। जैसे चश्रद्वारा निरूपण किया जानेपर घटादिका आकार मिहीको छोडकर और कछ भी उपरुष नहीं होता इमिल्य असत है, वैसे ही सभी विकार बारणके मिवा उपरूप न होनेसे असत है । क्योंकि अस्पत्तिसे पर्यश्रीर नाशके प्रश्नात अन सबकी उपलिच नहीं है।

ए० - मिड़ी आदि कारणका और उसके भी कारण-का उसके निजी कारणसे प्रथक उनकी उपलीस नहीं होनेसे अभाव सिद्ध हुआ. फिर इसी तरह उसका भी अभाव सिद्ध होनेमें सबके अभावका प्रसङ्घ आ जाता है।

उ०-यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि मर्बत्र सत-बुद्धि और अभन-बुद्धि ऐसी हो बुद्धियाँ उपकर्व होती है। जिस पदायको विषय करनेकाली बुद्धि नष्ट नहीं होनी वह पटार्थ सत है और जिसको थिपय करने-बार्च बृद्धि नए हो जाती है बहु असत् है। इस प्रकार गत और असतका त्रिमाग वद्धिके अवीन है।

गमी जगह समानाविकरणमें ("क ही अविष्ठानमें) सबको हो बुद्धियो उपलब्ध होती है।

नीट कमटके सुटश नहीं, किन्तु घड़ा है। कपड़ा है. हाथां है. इस नग्ह सब जगह दो-दो बदियाँ उपन्यन्य होता है \* ।

उन दोनो वृद्धियोमेसे घटादिको त्रिपय करने-बाटी वहि नए हो जाती है, यह पहले दिखलाया जा चुका है परन्तु सत्-बृद्धि नष्ट नहीं होती।

अर्थात् भीटीव्यटम् इस जानमे हैमे कमाप्ते कमण्यक्षा और नीटावनकी यो बुद्धियो होती है उसी प्रकार गुण गुणी-सावसे यहा द। बांदे हो नहां की गुजी है किका स्थाती णकामे आक्तिके कारण जैसे आधिष्ठानसे अतिरिक्त चराविद भी भटनी है उसी तस्तवी हा शृद्धि स दिस्साची गयी है ।

तस्साद् घटादिवुद्धिविषयः असन् व्यभि-चारात्, न तु सद्वुद्धिविषयः अव्यभि-

चारात् ।

घटे विनष्टे घटबुढों व्यभिचग्न्यां सद्-बुद्धिः अपि व्यभिचरति इति चेत् ।

न, पटादौ अपि सद्युद्धिदर्शनात् । विशेषण-

विषया एवं मा सदबद्धिः ।

सद्बुद्धिवद् घटबुद्धिः अपि घटान्तरे दृश्यते इति चेत् ।

न, पटादों अदर्शनात् । सद्युद्धिरपि नष्टे घटे न दृश्यते इति चेत ।

न, विशेष्याभावात् । सद्बुद्धिः विशेषण-विषया सती विशेष्याभावे विशेषणानुषपत्ती किविषया स्यात्, न तु पुनः सद्बुद्धेः विषया-

भावात् ।

एकाधिकरणन्त्रं घटादिविशेष्याभावे

युक्तम् इति चेत्।

न, इदम् उदकम् इति मरीच्यादौ अन्यतरा-

भावे अपि सामानाधिकरण्यदर्शनात् ।

तस्माद् देहादेः इन्द्रस्य च सकाग्णस्य

असतो न विद्यंत भाव इति ।

तथा सतः च आत्मनः अभावः अविद्य-मानता न वियते सर्वत्र अन्यभिचाराद् इति अयोचाम । अनः घटादि बुद्धिका बिषय (घटादि ) असत् है क्यों कि उसका व्यभिचार होता है। परन्तु सत्-बुद्धिका विषय (अस्तिन्य ) असत् नहीं है, क्योंकि उसका व्यभिचार नहीं होता।

प्०-घटका नाश हो जानेपर घटविषयक बुद्धिके नष्ट होने ही सत्-बुद्धि भी तो नष्ट हो जाती है।

उ०-यह कहना ठीक नहीं । क्योंकि क्लादि अन्य वस्तुओंमें भी सत्-बुद्धि देखी जानी हैं । वह सत्-बुद्धि केवल विशेषणको ही विषय करनेवाली हैं । यू०-सत्-बुद्धिकी तरह घट-बुद्धि भी तो दूसरे घटने टीम्बरी हैं !

उ०-यह ठीक नहीं, क्योंकि क्यादिमें नहीं दीखती। यू०-पटका नाश हो जानेपर उसमे सत्-बुद्धि भी तो नहीं दीखती।

ज्ञ ०-यह टीक नहीं. क्योंकि ( यहाँ ) घटक्य विशेष्यका अभाव हैं । भत्-युद्धि विशेषणको शिष्य करनेवादी हैं सो जब घटक्य विशेष्यका अभाव हो गया बिना विशेष्यके विशेषणको अनुपपित होनेसे वह ( सत्-युद्धि ) किसको विषय करें 'पर विषयका अभाव होनेसे सत्-युद्धिका अभाव नहीं होता ।

ए०-यटादि विशयका अभाव होनेमे एकाधिकरणता (दोनो बुद्धियोका एक अधिष्टानमे होना ) युक्तियुक्त नहीं होती ।

उ०-यह टीक नहीं, क्योंकि मुगगुणिकादिमे अधिष्ठानमे अनिशिक्त अन्य बस्तुका ( जरूका ) अभाव हें तो भी ग्यह जल हैं' ऐसी बुद्धि होनेसे सभानाधिकरणना देखी जाती हैं।\*

इमलिये असत् जो शरीरादि एवं शीतोष्णादि इन्द्र और उनके कारण है उनका किसीका भी भाव-अस्तित्व नहीं है।

वैसे ही सत् जो आध्मतस्त्र है उसका अभाव अर्थात् अविद्यमानता नहीं है; क्योंकि वह सर्वत्र अटल है यह पहले कह आये है। एवम् आत्मानात्मनोः सदसतोः उभयोः अपि दृष्ट उपलब्धः अन्तो निर्णयः सत् मद् एव असद् असद् एव इति तु अनयोः यथोक्तयोः तत्त्वदक्षिमः।

तद् इति सर्वनाम सर्वं च ब्रह्म तस्य नाम तद्

इति तद्भावः तत्त्वं ब्रह्मणो याथान्म्यं तद् द्रप्टुं

शीलं येषां ते तत्त्वद्धिनः तैः तत्त्वद्धिभः । त्वम् अपि तत्त्वद्धिनां दृष्टिम् आक्षित्य शोकं मोहं च हित्वा शीलोग्णादीनि नियनानियत-रूपाणि इन्डानि विकारः अयम् असन् एव मरीचिजलवन् मिथ्या अवभामने इति मनसि

निधित्य तितिक्षम्य इति अभिप्रायः ॥ १६ ॥

किं पुनः तद् यत् सद् एव सर्वदा एव । अस्ति इति उच्यते—

> अविनाशि तु तद्विद्धि विनाशमन्ययस्यास्य

अधिनाशि न विनष्टुं शीलम् अग्य इति । तु

ज्ञन्दः अमतो विशेषणार्थः।

तद् बिक्कि विजानीहि । कि येन सर्वम् इट जगत् ततं व्याप्तं मदास्त्र्येन ब्रह्मणा साकाशम् आकाशेन इव घटादयः ।

विनाशम् अदर्शनम् अभावम् अय्ययस्य न च्येति, उपचयापचर्या न याति इति अच्ययं तस्य अव्ययस्य ।

न एतत् मदाग्व्यं त्रह्म स्वेन रूपेण व्येति

व्यभिचरति निरवयवन्वाद् देहादिवत् ।

इस प्रकार सत्—आत्मा और असत्—अनामा— इन दोनोका हो यह निर्णय तस्वरित्रीयोद्वारा देखा गया है अर्थात प्रत्यक्ष किया जा चुका है कि सत् सत् ही है और असत् असत् ही हैं।

'तत्' यह सर्वनाम हं और सर्व ब्रह्म ही है, अत: उसका नाम 'तत्' है, उसके भावको अर्थात् ब्रह्मके यथार्थ खरूपको तच्य कहते है, उस तच्यको टेब्बना जिनका स्वभाव है वे तच्यदर्शी है, उनके द्वारा उपर्युक्त निर्णय देखा गया है।

त भी तत्त्वदर्शी पुरुषीकी बुढिका आश्रय लेकर होक और मोहका होडकर तथा नियन और अनियन-रूप जीतीश्यादि इन्होंको, इस प्रकार मनमें समक्षकर कि ये सब किकार है, ये शास्तवमें न होने हुए ही मृगनुष्याक जलकी भीति मिथ्या प्रतीत हो रहे हैं, (उनको ) सहन कर। यह अभिप्राय है ॥ १६॥

तो, जो निस्सन्देह सन हे और सदेव रहता है वह क्या हे (इसपूर कहा जाता है—

अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वेमिदं ततम्।

कश्चित्कर्तुमहीति ॥ १७ ॥

नष्ट न होना जिसका खभाव **है**, वह अविनाशी है। भ्वु' शब्द असतमे सतकी विशेषता दिखानेके लिये है।

उसको त ( अविनाशी ) जान—समझ, किसको ? जिस सत नामके ब्रह्मसे यह आकाशसहित सम्पूर्ण विश्व आकाशसे घटाटिके सहग न्यार है ।

इस अन्ययका अर्थात् जिसका न्यय नहीं होता जो घटता-बढता नहीं उसे अन्यय कहते हैं, उसका विनाश-अभाव (करनेके लिये कोई भी समर्थ नहीं हैं)।

क्योंकि यह सत् नामक ब्रह्म अथययरहित होनेके कारण देहादिकी तरह अपने स्वरूपसे नष्ट नहीं होता अर्थात् इसका स्थय नहीं होता । न अपि आर्त्मायेन आर्ग्मीयाभावात्, यथा देवदत्तो धनहान्या व्येति न तु एवं त्रह्म व्येति।

अतः अव्ययस्य अस्य ब्रह्मणो विनाशं न कश्चित् कर्तुम् अर्हीत न कश्चित् आत्मानं विनाशियतुं शक्रोति ईश्चरः अपि ।

आत्मा हि ब्रह्म म्वात्मिन च क्रिया-विरोधात् ॥ १७ ॥

किं पुनः तद् असद् यत् म्बात्मसत्तां

व्यभिचरित इति उच्यते-

अन्तवन्त इमे देहा अनाशिनोऽप्रमेयस्य

अन्तकना अन्तो विनायो विद्यते येषां ते अन्तवन्तो यथा स्गत्रिणकादा मन्त्रुद्धिः अनुकृता प्रमाणनिरूपणान्ते विच्छियते स् तस्या अन्तः तथा हमे वेहा स्वप्नमायादेहा-दिवत च अन्तवन्तः।

नित्यस्य शरीरिणः शरीरवतः अनाशिन अश्रमेयस्य आन्मनः अन्तयन्त इति उक्ता विवेकिभिः इत्यर्थः ।

नित्यस्य अनाशिन इति न पुनकत्तं नित्य-

न्वस्य द्विविधन्वात् लोके नाशस्य च ।

यथा देहाँ भर्माभृतः अदश्तनं गतो नष्ट उच्यते विद्यमानः आपि अन्यथा परिणतो व्याध्यादियुक्तो जातो नष्ट उच्यते । तथा इसका कोई निजी पदार्थ नहीं होनेके कारण निजी पदार्थिके नाशसे भी इसका नाश नहीं होता, जैसे टंबदत्त अपने धनकी हानिसे हानिबाला होता है, ऐसे ब्रद्ध नहीं होता।

इसलियं कहते हैं कि इस अविनाशी ब्रह्मका विनाश करनेके लियं कोई भी समर्थ नहीं है । कोई भी अर्थात् ईश्वर भी अपने आपका नाश नहीं कर सकता।

क्योंकि आत्मा ही ख़यं ब्रह्म है और अपने-आप**में** क्रियाका विरोध है ॥ १७ ॥

तो फिर वह असन पदार्थ क्या है जो अपनी सत्ताको छोड देना है? (जिसकी स्थिति बदल जाती हैं) इसपर कहते हैं—-

भागत ॥ १८ ॥

नित्यस्योक्ताः शरीरिणः।

तस्माद्यध्यस्व

जिनका अन्त होना है - विनादा होना है ये सब अन्तवार्क हैं। असे मुग्गुप्पादिम सहनेवाली जड़-रिपपक मत्त-बुद्धि प्रमाणद्वारा निरूपण की आनेके याद विचित्र हो जाती है वही उसका अन्त है, येसे ही या सारीर अन्तवार्स है तथा स्वप्न और मायाके अर्थशिदिकी मानि भी ये सब अभीर अन्तवार्क हैं।

्रमृष्टिये इस अभिनाशी. अप्रमेष, शरीरधारी नित्य आस्माके ये सब शरीर विवेकी पुरुषेद्वारा अन्तवाट कडे गये हैं। यह अभिग्राय है।

'नित्य' और 'अविनाशी' यह कहना पुनरुक्ति गही है, क्योंक संसारमे नित्यक्षके और नाशके दो-दो भेद प्रसिद्ध है।

उँमे. शरीर जलकर मस्मीमृत हुआ अद्दय होकर भी भनर हो गया। कहलाता है और रोगादिसे युक्त हुआ विधीत परिणामको प्राप्त होकर विधमान रहता हुआ भी भनर हो गया। कहलाता है। तत्र अनाशिनो नित्यस्य इति द्विविधेन

अपि नाझेन असंबन्धः अस्य इत्यर्थः । अन्यथा पृथिच्यादिवद् अपि नित्यत्वं स्याद आत्मनः तद मा भद इति नित्यस्य

अनाशिन इति आह ।

अप्रमेयस्य न प्रमेयस्य प्रन्यक्षादिप्रमाणः अपग्टिकेद्यस्य इत्यर्थः ।

ननु आगमेन आत्मा परिन्छिद्यने प्रन्यक्षा-

## दिनाच पूर्वम्।

इन्यर्थः ।

न, आन्मनः म्बतःसिद्धन्वातः । सिद्धं हि आन्मनि प्रमानिः प्रमिन्सोः प्रमाणान्वेपणा भवति ।

न हि पूर्वम् इत्थम् अहम् इति आत्मानम् अप्रमाय पथात् प्रमेयपग्टिडेदाय प्रवर्तते । न हि आत्मा नाम कस्यचिक् अप्रसिद्धां भवति । यास्तं तु अन्त्यं प्रमाणम् अतद्वर्माध्यागेपण-मात्रनिवर्तकत्वेन प्रमाणन्वम् आत्मिनि प्रति-पद्यते न तु अज्ञानार्थज्ञापकत्वेन ।

तथा चश्रुतिः 'यत्माक्षाटपरोक्षाटकस्य य आरमा सर्वान्तरः' ( वृ० ३ । ४ । १ ) इति । यसाद् एवं निन्यः अविक्रियः च आत्मा तसाद् युष्पन्न यद्वाद उपग्मं मा कार्याः अतः 'अविनाशी' और 'नित्य' इन दो विशेषणो-का यह अभिप्राय है कि उस आत्माका दोनों प्रकारके ही नाशसे सम्बन्ध नहीं हैं।

ऐसे नहीं कहा जाता तो आत्माका नित्यत्व भी पृथ्वी आदि भूतोंक सटश होता । परन्तु ऐसा नहीं होना चाहिये, इसलिय इसको 'अविनाशी' और 'नित्य' कहा हैं।

प्रत्यक्षादि प्रमाणोसे जिसका स्वग्वप निश्चित नहीं किया जा सके वह अप्रमेय हैं।

००-जब कि वेदवास्थोडाग आरमाका स्वरूप निधित किया जाता है, तब प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे उसका जान लेना तो पहले ही सिद्ध हो चुका (फिर वह अप्रमय केंसे हैं / )

उ०-यह कहना टीक नहीं, क्योंकि आत्मा स्थन: सिंड है। प्रमानास्त्य आत्माके सिंड होनेके बाद ही जिज्ञासुकी प्रमाणविषयक खोज (शुरू) होनी है।

क्योंकि भी अमुक हूं। इस प्रकार पहले अपनेको विना जाने ही अन्य जाननेयोग्य पदार्थको जाननेके क्रिये कोई प्रवृत्त नहीं होना। नया अपना आपा किमीमें भी अप्रत्यक्ष (अञ्चात) नहीं होता है।

द्याख जो कि अन्तिम प्रमाण है \* वह आत्मामें क्रिये हुए अनात्मपदार्थोक अध्यारोपको दूर करने-मात्रसे ही आत्माके विषयमे प्रमाणरूप होता है, अञ्चात बस्तुका ज्ञान करवानेके निमससे नहीं ।

ऐसे ही श्रुति भी कहती है कि 'जो साक्षात् अपरोक्ष है वही ब्रह्म है जो आत्मा सबके हृद्यमें ज्यान है' अयादि।

जिससे कि आत्मा इस प्रकार नित्य और निर्विकार सिन्न हो चुका है, इसिन्ये तु गुद्ध कर, अर्थात् गुद्धसे उपराम न हो।

प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम इन तीन प्रमाणीमें आगम अर्थात् शास्त्र अतिनम प्रमाण है। जा वस्तु शास्त्रद्वारा बतलायी जाती है वह पहलेमें किमी-म-किमीद्वारा प्रत्यक्ष की हुई होती है या अनुमानमें समझी हुई होती है, यह सुनित्युक्त बात है, इस युनिकों लेकर ही उपर्युक्त शद्दा है। उनका यह उत्तर दिया गया है।

न हि अत्र युद्धकर्तच्यता विधीयते । युडे प्रश्चन एव हि असी जोकमोहप्रतिवद्धः तृष्णीम् आस्ते, तस्य कर्तच्यप्रतिवन्धापनयनमात्रं भगवता क्रियते । तसात् युष्यस्यं इति अनुवादमात्रं न विधिः ॥ १८ ॥

शोकमोहादियंमारकारणनिवृत्त्वर्थं गीता-शाखं न प्रवर्तकम्इति, एतस्य अर्थस्य माक्षिभृते ऋर्वा आनिनाय भगवान ।

यत् तु मन्यसे युद्धे भीष्मादयो मया हन्यन्ते अहम् एव तेषां हन्ता इति एषा बुद्धिः मृषा एव ते । कथम्—

य एनं बेत्ति हन्तारं यश्चेनं मन्यते हतम् । उभौ तौ न बिजानीतो नायं हन्ति न हन्यते ॥ १६ ॥

य एतम प्रकृतं देहिनं वेति जानाति हरतां हननकियायाः कर्तारम्, यः च एतम् अन्यो मन्यते हतं देहहननेन 'हतः अहम् इति' हननकियायाः कर्मभृतम् ।

ती उभी न विजानीतो न ज्ञानवन्ती अविवेकेन आत्मानम् अहंप्रत्ययविषयम् ।

'हन्ता अहं हतः अस्मि अहम्' इति देहहननेन् आत्मानं या विजानीतः ता आत्मस्यरूपानभिज्ञा इन्यर्थः ।

यसाद् न अयम् आत्मा हन्ति न हनन-क्रियायाः कर्ताभवति, न हत्यते न च कर्म भवति इत्यर्थः अविक्रियत्वान् ॥१९॥

कथम् अविकिय आन्मा इति द्वितीयो मन्त्रः-- यहां (उपर्युक्त कथनसे) युद्धकी कर्तव्यताका विशान नहीं है, क्योंकि युद्धमें प्रकृत हुआ ही वह (अर्जुन) शोक-मोहसे प्रतिबद्ध होकर चुप हो गया था, उसके कर्तव्यके प्रतिबन्धमात्रको भगवान् हटाते हैं। इसलियं 'युद्ध कर' यह कहना अनुमोदन-मात्र हैं, विधि (आजा) नहीं हैं ॥ १८ ॥

गीताशास्त्र संसारके कारणस्य शोक मोह आदि-को निवृत्त करनेवाला है, प्रवर्तक नहीं है। इस अर्थकी साक्षिमृत दो ऋचाओको सगवान् उद्भृत करते हैं।

जो त् मानता है कि मेरेद्वारा युद्धमे भीप्पादि मारे जायँगे, में ही उनका मास्नेवाल हूँ'- यह तेरी बुद्ध ( भावना ) सर्वया मिथ्या है । कंसे ?—

जिसका वर्णन उपरमे आ रहा है उस आध्याको जो मारनेवाला समझता है अर्थान हननिक्याका कर्तो मानता है और जो दूसरा (कोई) इस आख्याको देहके नाशसे भी नष्ट हो गया'—ऐसे नष्ट हुआ मानता है – अथात हननिक्रयाका कर्म मानता है ।

व दोनो ही अहप्रत्ययके विषयभूत आत्माको अधिवेककेकारण नहीं जानते।

अभिप्राय यह कि जो शरीरके मरनेसे आस्त्राक्षे भ मारनेशाल हैं। भी मारा गया हूं!— इस प्रकार जानते हैं वे दोनों हो आसम्बक्त्पसे अनुभिन्न हैं। क्योंकि यह आभा क्रिकार/हत होतेके क्याण

न्याक यह आसी विकास्यहन होनक कारण न तो किसीको मारता है और न मारा जाता है अर्थात न तो हननक्रियाका कर्ता होता है और न कर्म होता है ॥ १०॥

आत्मा निर्विकार कें.मे हैं / इसपर दूसरा मन्त्र इस प्रकार है )--- न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भृत्वाऽभविता वा न भूयः। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे॥२०॥

न जायते न उत्पद्यते जनिरुक्षणा वस्तु-विक्रिया न आत्मनो विद्यते इत्यर्थः । न क्षियते वा । वाज्ञब्दः चार्थे ।

न म्रियने च इति अन्न्या विनाशलक्षणा विक्रिया प्रतिषिध्यते ।

कदाचित् श्रव्दः मर्वविक्रियाप्रतिषेधः संबध्यते न कदाचिद् जायने, न कटाचिद् स्रियने, इति एवम् ।

यसाट् अपन आत्मा सूचा भवनक्रियाम् अनुभूय पश्चाद् अभिवना अभावं गन्ना न सूप. पुनः तस्माट् न स्त्रियने । यो हि भून्या न भविना म स्त्रियने इति उच्यने लोके।

वाद्यन्दाद् नशन्दात् च अयम् आन्मा अभृत्वा भविता वा देहवद् न भृयः पुनः तम्माद् न जायते । यो हि अभृत्वा भविता स जायते इति उच्यते, न एवम् आन्मा अतो न जायते ।

यस्माद् एवं तस्माद् अत्र यस्माद् न भ्रियते तस्माद् नित्यः च ।

यद्यपि आद्यन्तयोः विक्रिययोः प्रतिषेधे सर्वा विक्रियाः प्रतिपिद्धा भवन्ति, तथापि मध्यभाविनीनां विक्रियाणां स्वदार्व्दः एव तद्देशें प्रतिषेधः कर्तव्य इति अनुक्तानाम् अपि यौवनादिसमस्विक्रियाणां प्रतिषेधो यथा स्याद् इति आह 'शाश्वत' इत्यादिना ।

यह आत्मा उत्पन्न नहीं होता अर्थात् उत्पत्तिरूप वस्तुविकार आत्मामें नहीं होता और यह मरता भी नहीं। 'वा' शब्द यहाँ 'च' के अर्थमें हैं।

भरता भी नहीं' इस कथनसे विनाशस्वय अन्तिम विकारका प्रतियेव किया जाता है ।

'कराचित्' शब्द सभी विकारोंके प्रतिपेशके साथ सम्बन्ध रखता है अर्थात् यह आहमा न कभी जन्मता है, न कभी मरता है।

जिससे कि यह आध्या उत्पन्न होकर अर्थात् उत्पत्तिस्य विकारका अनुभव करके फिर अभावको प्राप्त होनेवाला नहीं है इसल्लिय मरता नहीं, क्योंकि जो उत्पन्न होकर फिर नहीं रहता वह 'मरता है' इस प्रकार लोकमें कहा जाता है।

भा' अध्दर्से और भा' शब्दसे यह भी पाया जाता है कि यह आत्मा शरीरकी भीति पहले न होकर फिर होनेबाटा नहीं है इसटिय यह जन्मना नहीं: क्योंकि जो न होकर फिर होता है वहीं 'जन्मना है' यह कहा जाना है। आत्मा ऐसा नहीं है, इसटिये नहीं जन्मना।

ऐसा होनेके कारण आत्मा अज है और मरता नहीं, इसलिये नित्य है।

यद्यपि आदि और अन्तके दो विकारोके प्रतिपेश से ( बीचके ) सभी विकारोका प्रतिपेश हो जाता है, तो भी बीचमे होनेशांल विकारोका भी उन-उन विकारोके प्रतिपंशार्थक स्वास-खास शब्दोंद्वारा प्रतिचेध करना उचित हैं । इसल्यिं अपर न कहें हुए जो योशनादि सब विकार है उनका भी जिस प्रकार प्रतिपेश हो, ऐसे भावको 'शाक्षत' इत्यादि शब्दोसे कहते हैं— शासत इति अपक्षयत्रक्षणा विक्रिया प्रति-पिष्यते अस्त्रद्भवः आश्वतः । न अपक्षीयते स्वरूपेण निरुवयवन्त्रात् निर्गुणन्त्रात् च न अपि गुणक्षयेण अपक्षयः।

अपक्षयविषरीता अपि बृद्धिलक्षणा विक्रिया प्रतिषिध्यते पुराण इति । यो हि अवयवागमेन उपचीयते स वर्धते अभिनव इति च उच्यते । अयं तु आत्मा निरवयवत्वात् पुरा अपि नव एव इति पुराणो न वर्धते इत्यर्थः ।

तथा न हत्यते न विपरिणम्यते हत्यमाने

विपरिणम्यमाने अपि शरीरे । हन्तिः अत्र विपरिणामार्थो द्रष्टव्यः अपुन-

रुक्ततार्ये न विपरिणम्यते इत्यर्थः। अस्मिन् मन्त्रे षड्भावविकारा हाँकिक-वस्तुविकिया आत्मिनि प्रतिषिध्यन्ते । सर्व-प्रकारविकियारहित आत्मा इति वाक्यार्थः। यस्माद् एवं तस्माद् उभाँ ताँ न विजानीत

इति पूर्वेण मन्त्रेण अस्य मंत्रन्धः ॥२०॥

सदा रहनेवालेका नाम शाश्वत है, 'शाश्वत' शब्दसे अपक्षय (क्षय होना ) रूप विकारका प्रतिभ्य किया जाता है क्योंकि आत्मा अव्यवस्कित है, इस कारण खरूपसे उसका क्षय नहीं होता और निर्मुण होनेके' कारण गुणोंके क्षयसे भी उसका क्षय नहीं होता।

'पुराण' इस झञ्दसे, अपक्षयके विपरीत जो इद्विम्प्य विकार हैं उसका भी प्रतिपंत्र किया जाता है। जो पदार्थ किसी अवयवकी उत्पत्तिसे पुछ होता है वह 'बहता हैं' 'तया हुआ है' ऐसे कहा जाता है, परन्तु यह आत्मा तो अवयवसहित होनेके कारणपहरू भी नया था, अत. 'पुराण' है अर्थात् बहता नहीं।

तथा, इसीरका नाश होनेपर यानी विपरीत परिणामको प्राप्त हो जानेपर भी आत्मा नष्ट नहीं होता अर्थात दुर्बळतादि बुरी अवस्थाको प्राप्त नहीं होता।

यहाँ हिन्त क्रियाका अर्थ पुनरुक्तिद्रोपसे वसनेक न्वियं निवरीन परिणाम समझना चाहिय, इसल्चियं यह अर्थ हुआ कि आत्मा अपने न्वरूपसे बदलता नहीं। इस मन्त्रमें लेकिक बस्तुओंमें होनेवाले छः मार्विकारोका आत्मामें सभाव दिखलया जाता है। आत्मा सब प्रकारके विकारोसे रहिन है, यह इस ब्लेकका वाक्यार्थ है।

ऐसा होनेके कारण वे दोनों ही (आश्मस्वरूपको ) नहीं जानते । इस प्रकार पूर्व मन्त्रसे इसका सम्बन्ध है ॥ २०॥

-6**415**2-

'य गनं येति हन्नारम्' इति अनेन मन्त्रेण हननक्रियायाः कतो कमे च न भवति इति प्रतिज्ञाय 'न जायते' इति अनेन अविक्रियन्वे हेतम् उक्त्या प्रतिज्ञातार्थम् उपसंहरति—

'य पन बेचि हस्तारम'-इस मन्त्रसे 'आस्मा हननिक्रणका कर्ता और कर्म नहीं हैं'-यह प्रतिका करके, तथा 'न जायते' इस मन्त्रसे आस्माकी निर्विकारतांक हेतुको बतलाकर, अब प्रतिक्रा क्रिये इए अर्थका उपसंहार करते हैं-

वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययस्। कथं म पुरुषः पार्थकं घातयति हन्ति कस्॥ २१॥ वेद विज्ञानाति अधिनाशिनम् अन्त्यभाव-विकाररहिनं निःथं विपरिणामरहिनं यो वेद इति संबन्ध एनं पूर्वेण मन्त्रेण उक्तलक्षणम् अजं जन्मरहितम् अन्ययम् अपक्षयरहितम् ।

कथं केन प्रकारेण स विद्वान पुरुष अधिकृतो हन्ति हननक्रियां करोति । कथं वा धातयति हन्तारं प्रयोजयति ।

न कथंचित् कंचिद् हन्ति न कथंचित् कंचिद्

घातयित इति । उभयत्र आक्षेप एव अर्थः प्रश्नार्थामंभवात् ।

हेन्वर्थस्य अविक्रियन्वस्य तुल्यन्वाद् विदुषः सर्वकर्मप्रनिषेध एव प्रकरणार्थः अभिप्रेतो भगवनः।

हन्तेः तु आक्षेप उदाहरणार्थन्वेन ।

विदृषः कं कर्मासंभवे हेतुविशेषं पञ्यन् कर्माण आक्षिपति भगवान क्षां स पुरुषः' इति ।

ननु उक्त एव आत्मनः अविक्रियत्वं सर्वकर्मासंभवकारणविशेषः।

सत्यम् उक्तो न तु म कारणविशेषः, अन्यन्वाद् विदुषः अविक्रियाद् आत्मन इति, न हि अविक्रियं स्थाणुं विदित्वतः कर्मन संभवति इति चेत् ।

पूर्व मन्त्रमें कहे हुए लक्षणोंसे युक्त इस आग्मा-को जो अविनाशी—अन्तिम माव-विकाररूप मरणसे रहित, नित्य—रोगादिजनित दुर्वल्ता, क्षीणता आदि विकारोसे रहित, अज—जनमरहित और अव्यय—अपक्षयरूप विकारसे रहित आनता है।

बह आस्मतंत्रका ज्ञाता-अधिकारी पुरुप कैसे (किसको) मारता है और कैसे (किसको) मरबाता है! अर्थात वह कैसे तो हननरूप किया कर सकता है और कैसे किसी मारनेवालको नियक्त कर सकता है?

अभिग्राय यह नि बह न किसीको किसी प्रकार भी भारता है और न किसीको किसी प्रकार भी भरवाता है। इन दोनो बातोंमें 'किस' और 'कथम' शस्द आक्षेपके बोयक है, क्योंकि प्रसनके अर्थमें यही इनका प्रयोग सम्भव नहीं। स

निर्वकारतारूप हेनुका ताल्ये सभी कर्मीका प्रतिपय करनेमे समान है, उससे इस प्रकरणका अर्थ भगवानुको यही इष्ट है कि आत्मवत्ता किसी भी कर्मका करने-करवानेवाट्य नहीं होता।

अकेटी इननक्रियाके विषयमें आक्षेप करना उदाहरणके रूपमे हैं। री

ए०-कर्म न हो सकनेमे कौन-से खास हेनुको देखकर ज्ञानीके टिय भगवान् क्यं स पुरुषः इस कथनमे कमिवपयक आक्षेप करते हैं /

उ०-पहले ही कह आये हैं कि आसाकी निर्विकारना ही (जानी-कर्नुक) सम्पूर्ण कमेंकि न होनेका खास हेन हैं।

ए०-कहाई सही, परन्तु अत्रिक्तियआःमासे उसको जाननेवाला भिन्न है, इसलिये ( वह ऊपर बतलाया हुआ ) ग्वास कारण उपयुक्त नहीं है। क्योंकि स्थाणुको आर्थिकिय जाननेवालेसे कर्म नहीं होते, ऐसा नहीं।

अर्थात् आत्मा किमीको किमी प्रकार भी भारते वा मस्यानेवाल्य नहीं हो मकता—यह वनलानेके लिये ही वहाँ किमा और कथम् दान्द है, प्रकांक उद्देश्यम नहां।

<sup>्</sup>रीअर्थात जानी केवल हननकियाका ही कतो और कर्स नहीं हो सकता, इतना हो नहीं, आत्मा निर्विकार और नित्य होनेके कारण वह किसी भी कियाका कतो और कर्म नहीं हो सकता। वहीं जो केवल हननिक्रयाका ही प्रतिरोग किया गया है, उसे उदाहरणके रूपमे समझता नाहिये।

न, विदुष आत्मत्वात । न देहादिसंघातस्य विद्वत्ता । अतः पारिशेष्याद् असंहत आत्मा विद्वान अविक्रिय इति, तस्य विदुषः कर्मा-संभवाद् आक्षेषो युक्तः 'कथं स पुरुषः' इति ।

यथा बुद्धचाद्याह्तस्य अन्दाद्यर्थस्य अविक्रिय एव सन् बुद्धिबृत्त्यविवेकविज्ञानेन अविद्यया उपलब्धा आन्मा कल्पने ।

एवम् एव आत्मानात्मविवेकज्ञानेन बृद्धि-वृत्त्या विद्यया अमत्यरूपया एव परमार्थतः अविकिय एव आत्मा विद्वानु उच्यते ।

विदुषः कमीमंभववचनाह् यानि कमीण शास्त्रेण विधीयन्ते तानि अविदुषे विहिनानि इति भगवनो निश्चयः अवगम्यते ।

ननु विद्या अपि अविद्ष एव विधीयते, विदिनविद्यस्य पिष्टपेषणवद् विद्याविधानान-र्थस्यान् । तत्र अविद्षः कर्माणि विधीयन्ते न विद्षा इति विशेषो न उपष्यते ।

न, अनुष्ठेयस्य भावाभावविद्योगोपपनेः अग्नि-होत्रादिविष्यर्थज्ञानोत्तरकालम् अग्निहोत्रादिकमे अनेकमाधनोपमंहारपृर्वेकम् अनुष्ठेयम् 'कतो अहं मम कर्तव्यम्' इति एवंप्रकारविज्ञानवतः अविदुगो यथा अनुष्ठेयं भवति न तु तथा 'न जायते' इत्यादि आत्मस्यरूपविष्यर्थज्ञानोत्तर-कालभावि किचिद् अनुष्ठेयं भवति । उ०-यह कहना ठोक नहीं, क्योंकि आत्मा खर्य ही जाननेशाल है। देह आदि संवातमें (जड होनेके काग्ण) झातापन नहीं हो सकता, इसल्पि अन्तमें देहादि सावतसे मिल आत्मा ही अधिक्रिय ठहरता है और वहीं जाननेशाल है। ऐसे उस झानीसे कमें होना असंभव है, अतः 'क्यां स पुरुषः' यह आक्षेत उचित ही हैं।

जैसे ( बास्तवर्में ) निविकार होनेपर भी आरमा, सुद्धि-वृत्ति और आन्मावर मेदबान न रहनेके कारण अविदा-के सम्बन्वसे, बुद्धि आदि शेन्द्रयोद्वारा प्रद्वण किये हुए शम्दादि विदयोका प्रद्वण करनेवाला मान लिया जाता है।

ऐसे ही आत्म-अनात्म-विषयक विवेकशनरूप जो बुदिवृत्ति है जिसे विधा कहने है, वह यद्यपि असत्-रूप है, तो भी उसके सम्बन्यसे, वास्तवमे जो अविकारी है, ऐसा आत्मा ही विदान् कहा जाना है।

ज्ञानीके लिये सभी कर्म असम्भव बनलाये हैं, इस कारण भगवान्का यह निश्चय समझा जाता है कि शास्त्रद्वाग जिन कर्मोका विधान किया गया है वे सब अज्ञानियोके लिये ही विदेश हैं।

००-विद्या भी अज्ञानीके लिये ही विहित है, क्योंकि जिसने विद्याको जान लिया उसके लिये पिसेको पीसनेकी भौति विद्याका विभाग व्यर्थ है। अत. अज्ञानीके लिये कमें कहे गये हैं, ज्ञानीके लिये नहीं, इस प्रकार विभाग करना नहीं बन सकता।

उ०-यह कहना टीक नहीं, क्योंकि कर्तन्यके मात्र श्रीर अभावते भिन्नता सिद्ध होती है, अभिन्नाय यह कि अग्निहोत्राटि कर्मोका विभाग करनेवाले विभिन्नास्पोके अर्थको जान लेनेके बाद 'अनेक साधन और उपसंहारके सहित अमुक अग्निहोत्रादि कर्म अनुष्टान करनेके योग्य हैं' भै कर्ता हूँ 'गैरी अमुक कर्तन्य हैं'——इस प्रकार जाननेवाले अञ्चानीके लिये जैसे कर्तन्य वना रहता है वैसे 'म जारवते' इपादि आत्मकरूपका दिशन करनेवाले वास्पोके अर्थको जान लेनेके बाद उस आनीके लिये कुछ कर्तन्य थेष नहीं रहता।

किन्तु 'न अहं कर्ता न भोक्ता' हत्यादि आत्मैकन्वाकर्तृत्वादिविषयज्ञानात् अन्यत् न उत्पद्यते इति एष विशेष उपपद्यते ।

यः पुनः 'कर्ता अहम्' इति बेनि आत्मानं तस्य 'मम इदं कर्नव्यम्' इति अवस्यम्भाविनी बुद्धिः स्थात्, तदपेक्षया मः अधिक्रियते इति तं प्रति कर्माणि। म च अविद्वान्—'उमी ती न भिगानिनः' इति वचनात्।

विशेषितस्य च विदुषः कर्माक्षेपवचनात् 'कथं म पुरुषः' इति ।

तम्माद् विशेषितस्य अविक्रियात्मदर्शिनो विदुषो मुमुक्षोः च सर्वकर्मसंन्यास एव अधिकारः।

अत एव भगवान नागयणः सांस्थान विद्षः अविदुषः च कभिणः प्रविभज्य द्वे निष्ठे प्रह्रयति—ःशानथोगन साल्याना कभेयोगन योगिनाम' इति ।

तथा च पुत्राय आह भगवान् व्यासः— 'द्वाविमायय पन्धानी' ( महा० जा० २४१ । ६ ) इन्यादि । तथा च 'कियापधश्चेत्र पुग्स्तारपश्चान् संन्यासथ' इति ।

एतम् एव विभागं पुनः पुनः दुर्शियप्यति इसी भगवान् । अनःचिवन् अहंकारिक्सारम् कर्ना अहस् इति मन्यते, 'तन्यविन् न अहं करोमि' इति । हेः तथा तथा च 'सर्वक्रमीण मनसा संन्यस्यास्ते' इत्यादि । इत्यादि ।

क्योंकि (ज्ञानीको) 'मैं न कर्ता हूँ, न भोका हूँ' इत्यादि जो आग्मके एकस्य और अकर्तृत्व आदि-विषयक ज्ञान है इससे आतिरिक्त अन्य किसी प्रकार-का भी ज्ञान नहीं होता। इस प्रकार यह (ज्ञानी और अज्ञानीके कर्तृत्यका) विभाग सिद्ध होता है। \*

जो अपनेको ऐसा समझता है कि भी कर्ता हूँ।
उसकी यह बुद्धि अवस्य ही होगी कि भोरा अमुक कर्तव्य हैं। उम बुद्धिको अपेक्षासे वह कर्मांका अधिकारी होता है, इंभीम उसके लिये कर्म हैं। और 'उमी तो न विज्ञानीनः' इम वचनके अनुसार वहीं अज्ञानी है।

क्योंकि पूर्वेक्त विशेषणींद्वारा बर्णित ज्ञानीके व्यि तो 'क्कथं स पुरुषः' इस प्रकार कमोका निषेत्र करनेवाले बचन हैं।

सुनरा (यह सिद्ध हुआ कि )आत्माको निर्विकार जाननेवाळे विशिष्ट विद्वानका और मुमुक्षुका भी सर्वकर्मसंन्यासमें ही अधिकार है।

इसीलिये भगवान् नारायण 'श्वानयोगेन सांस्थानां कर्मयोगेन योगिनाम् इस कथनमे साम्ययोगी-जानियो और कसी-अज्ञानियोंका विभाग करके अलग-अलग दो निष्टा प्रहुण करवाने हैं।

ऐसे ही अपने पुत्रसे भगवान् वेदन्यासजी कहते हैं कि 'ये दो मार्ग है' इत्यादि, तथा यह भी कहते हैं कि 'पहले कियामार्ग और पीछे संस्थात !

हमी विभागको बार्रबार मगवान् दिखलायेगे। जैसे 'अहंकारसं मोहिन हुआ अज्ञानी में कर्ती हूँ। ऐसे मानता हैं 'तत्ववंचना में नहीं करता ऐसे मानता है' तथे 'सब कर्मीको मनसे त्यागकर रहता है' हत्यादि।

अअर्थात अभागीके लिये कर्तव्य शेष रहता है। जानीके लिये कोई कर्तव्य शेष नहां रहता । इसल्यि जानीका क्रमांग असिकार नहीं है और अजानीका अस्कित है। यह मेट करना अंत्रत ही है।

तत्र केचित पण्डितंमन्या वदन्ति दिषडभावकियारहितः अकर्ता एक: अहम आत्मा इति न कस्यचिद ज्ञानम उत्प-द्यते यस्मिन सति सर्वकर्मसंन्यास उपदिश्यते । न, 'न जायते' इत्यादि शास्त्रोपदेशानर्थ-

क्यात ।

यथा च शास्त्रोपदेशसामध्यींद धर्मास्तित्व-विज्ञानं कर्तः च देहान्तरमंबन्धिज्ञानं उत्पद्यते. तथा शास्त्रात तस्य एव आत्मनः अविक्रियन्त्राकर्तन्वैकन्वादिविज्ञानं कसात न उत्पद्मते इति प्रष्टच्याः ते ।

करणागोचरत्वाद् इति चेत् ।

न, 'मनसेवानुद्रष्टव्यम्' ( व० ४।४।१९ ) इति श्रुतेः । शास्त्राचार्योपदेशशमदमादिसंस्कृतं मन आत्मदर्शने करणम् ।

तथा च तद्धिगमाय अनुमाने आगमे च सति ज्ञानं न उपपद्यते इति माहसम् एतत् ।

ज्ञानं च उन्पद्यमानं निहपरीतम् अज्ञानम अवस्यं बाधते इति अभ्यूपगन्तव्यम् ।

तत् च अज्ञानं दक्षितं हन्ता अहं हतः असि इति । 'उभी नी न विजानीतः' इति अत्र च आत्मनो हननिक्रयायाः कतत्वं क्रमेंत्वं हेतुकर्तृत्वं च अज्ञानकृतं दक्षितम् ।

तत च सर्विक्रयास अपि समानं कर्तृत्वादेः अविद्याकृतत्वम् अविक्रियत्वाद आत्मनः। विक्रियावान हि कर्ना आत्मनः कर्मभृतम् अन्यं प्रयोजयति कुरु इति ।

इस विषयमें कितने ही अपनेको पण्डित समझने-वाले कहते है कि जन्मादि छ: भावविकारोसे रहित निर्विकार, अकर्ता, एक, आत्मा मैं हूँ -ऐसा ज्ञान किसीको होता ही नहीं कि जिसके होनेसे सर्व कर्मीके संन्यासका उपदेश किया जा सके ।

यह कहना ठीक नहीं। क्योंकि (ऐसा मान लेनेसे) 'न जायते' *इ*ग्यादि शास्त्रका उपदेश व्यर्थ **हो**गा ।

उनसे यह पछना चाहिये कि जैसे शास्त्रीपदेश-की सामर्थ्यसे कर्म करनेवाले मनष्यको धर्मके अस्तित्वका बान और देहान्तरकी प्राप्तिका बान होता है, उसी तरह उसी परुपको शास्त्रसे आत्माकी निर्विदारता, कर्तत्व और एकत्व आदिका विज्ञान क्यों नहीं हो सकता ?

यदि वे कहे कि (मन-वद्धि आदि ) कारणोंसे आत्मा अगोचर है इस कारण ( उसका ज्ञान नहीं हो सकता )।

तो यह कहना ठीक नहीं । क्योंकि 'मनके द्वारा उस आत्माको देखना चाहिये यह श्रति है, अतः शास्त्र और आचार्यके उपदेशद्वारा एवं शम, दम आदि साधनोंद्वारा शद्ध किया हुआ मन आत्म-दर्शनमे 'करण' (साधन ) है ।

इस प्रकार उस ज्ञान-प्राप्तिके विषयमे अनुमान और आगमप्रमाणोंके रहते हुए भी यह कहना कि ज्ञान नहीं होता. साहसमात्र है !

यह तो मान ही लेना चाहिये कि उत्पन्न हुआ ज्ञान अपनेसे विपरीत अज्ञानको अवस्य नष्ट कर देता है।

बह अज्ञान भी मारनेवाला हुँ' भी मारा गया हुँ' 'पेसे माननेवाल दोनों नही जानते' इन उचनी-द्वारा पहले दिम्बळाया ही था. फिर यहाँ भी यह बात दिखायी गयी है कि आत्मामें इननक्रियाका कर्तव्य, कर्मव्य और हेतुकर्तृत्व अज्ञानजनित है।

आत्मा निर्विकार होनेके कारण 'कर्तृत्व' आदि भार्त्रोका अविद्यामृतक होना सभी क्रियाओं में समान हैं। क्योंकि विकारवान् ही (स्वयं) कर्ता (बन-कर ) अपने कर्मरूप दूसरेको कर्ममे नियुक्त करता है कि 'तू अमुक कर्म कर ।'

तद् एतद् अविशेषेण बिदुषः सर्विक्रयासु
कर्तृन्वं हेतुकर्तृत्वं च प्रतिषेपति भगवान् विदुषः
कर्माधिकाराभावप्रदर्शनार्थं 'वैदापिनाशिनम्'
'कथं स परुषः' इत्यादिना ।

क पुनः विदुषः अधिकार इति एतर् उक्तं पूर्वम् एव 'ज्ञानयोगन सांस्थानाम' इति । तथा च मर्वकर्मभंन्यामं बक्ष्यति 'सर्वकर्माणि मनसा' इन्यादिना ।

नतु मनसा इति बचनादु न वाचिकानां

कायिकानां च मंन्याम इति चेत् । न, सर्वकर्माणि इति विशेषितत्वात ।

मानसानाम् एव सर्वकर्मणाम् इति चेत् ।

न, मनोव्यापारपूर्वकत्वाद् वाकाय-

व्यापाराणां मनोव्यापाराभावे तद्तुपपत्तेः । शास्त्रीयाणां वाकायकर्मणां कारणानि मानसानि वर्जयित्वा अन्यानि सर्वकर्माणि मनसा संन्यसेंद् इति चेत् ।

न, न एव कुर्वन न कारयन् इति विशेषणात् ।

मर्वकर्ममंन्यामः अयं भगवता उक्तो मरिष्यतो न जीवत इति चेत् । न, नवद्वारे पुरे देही आस्ते, इति विशेषणा-

नुपपत्तेः ।

न हि सर्वकर्मसंन्यासेन मृतस्य तदेहे आमनं संभवति अकुर्वतः अकारयतः च। सुतरां ज्ञानीका कमेमिं अधिकार नहीं है यह दिखानेके लिये भगगान् 'बदाविनादिशनम्' 'कथं स पुरुषः' इत्यादि वाक्योंने सभी क्रियाओंमें समान भावसे विद्वानके कर्ता और प्रयोजक कर्ता होनेका प्रतिचेन करते हैं।

श्वानीका अधिकार किसमे हैं ? यह तो 'क्वानयोगेन सांस्थानाम्' इत्यादि वचनोंद्वाग पहले ही बनळाया जा जुका है वेसे ही फिर भी 'सर्वकर्माण मनमा' इत्यादि शक्योंसे सर्व कर्मोंका संन्यास (भगवान्) कहेंगे |

पूर्य ( उक्त क्ष्रोकमें ) भनमा यह शब्द है, इसलिये मानसिक कर्माका ही त्याग बतलाया है, शरीर और वाणीसम्बन्धा कर्माका नहीं।

उ०- यह कहना ठीक नहीं। क्योंकि पर्स कोकोंको छोड़कर' इस प्रकार कालेके साथ पर्स विशेषण है। ए०-यदि मनसम्बन्धी सर्व कर्लेका त्याग मान लिया जाय तो /

उ०-ठीक नहीं । क्योंकि वाणी और शरीरकी क्रिया मनोव्यापारपूर्वक ही होती हैं । मनोव्यापार-के अभावमें उनकी क्रिया वन नहीं सकती ।

पू०-शास्त्रविहित कायिकः नाविक कमेकि कारण रूप मानसिक कमेकि सित्रा अन्य सत्र कमोका मनसे सन्याम करना चाहिये-यह मान लिया जाय तो ?

उ०-टीक नहीं । क्योंकि भ करता हुआ और न करवाता हुआ' यह विशेषण साथमे है ( इसिट्ये तीनो तरहके कर्माका सन्यास सिद्ध होता है ) ।

पू०-यह मग्जान्द्राग कहा हुआ सर्व कमोंका सन्यास तो मुन्पूर्वे लिये है, जाते हुएके लिये नहीं, यह माना जाय तो ?

उ०-ठीक नहीं । क्योंकि ऐसा मान लेनेसे भी द्वारवाले शरीररूप पुरमे आस्मा रहता है? इस विशेषणकी उपयोगिता नहीं रहती ।

कारण, जो सर्वकर्मसंन्यास करके मर चुका है, उसका न करने हुए और न करवाते हुए उस शरीरमें रहना सम्भव नहीं। देहे संन्यस्य इति संबन्धो न देहे आस्ते इति चेत् ।

न, सर्वत्र आत्मनः अविक्रियन्त्रावधारणात् । आमनक्रियायाः च अधिकरणापेक्षन्वात् तदनपेक्षन्वात् च मंन्यामम्य, मंष्विः तु न्याम-शब्द इह न्यागार्थो न निक्षेपार्थः ।

तसाद गीताशास्त्रे आत्मज्ञानवतः संन्यासे एव अधिकारो न कर्मणि इति तत्र तत्र उपरिदाद आत्मज्ञानप्रकरणे दर्शीयप्यामः ।२१। पू०--उक्त वाक्यमे शरीरमें कर्मोको रखकर, इस तरह सम्बन्ध है 'शरीरमे रहता है' इस प्रकार सम्बन्ध नहीं है, ऐसा माने तो ?

उ० -टीक नहीं है। क्योंकि सभी जगह आस्ताको निविकार भागा गया है। तथा आस्तिन क्रियाको आधारकी अपेक्षा है और भग्न्यास को उसकी अपेक्षा नहीं है। एवं स्थ पूर्वक 'त्यास' डाय्टका अर्थ यहो त्यागना है, निवंप (रख देता) नहीं।

सुतग गीताशासमें आध्यक्षातीका संन्यासमें ही अधिकार है, कमंगि नहीं । यही बात आगे चलका आध्यक्षातके प्रकाणमें हम जगह-जगह दिख्ळायेगे ॥ २१ ॥

प्रकृतं तु वक्ष्यामः, तत्र आत्मनः अविनाशिः न्वं प्रतिज्ञानं तत् किम् इव इति उच्यते-—

अब हम प्रकृत चित्रय वर्णन करेंगे। यहाँ (प्रकरणमे । आन्माके अविनाशित्वकी प्रतिज्ञा की गथी है वह किसके सटश है !सो कहा जाता है—

वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि । तथा हारीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही॥२२॥

वासांसि वस्त्राणि जीर्णान द्वेलनां गतानि यथा लोके विद्याय परिन्यज्ञ्च नवानि अभिनवानि गृह्याति उपादने नरः पुरुषः अपमणि अन्यानि तथा तद्वत् एव वर्णगणि विद्याय जीर्णानि अन्यानि संयाति संगच्छति नवानि दद्यां आत्मा पुरुषवद् अविक्रिय एव इत्यथः ॥२२॥

बंसे जगत्म मनुष्य पुराने -कीर्ण बल्लाको त्याग-कर अस्य नवीन बल्लाको ग्रहण करते हैं, वैसे ही जीवास्ता पुराने अभिगेको छोड्कर अस्यास्य नवीन अभिगेको प्राप्त करता है। अभिग्राय यह कि (पुराने बल्लोको छोड्कर नये भारण करनेवाले) पुरुषको भारत जीवास्ता मदा निर्विधार ही रहता है॥२२॥

आत्मा सदा निर्विकार किस कारणसे हैं ? सो

नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नेनं दहति पावकः। न चैनं क्रेटयन्त्यापा न शोषयति मारुतः॥ २३॥

एनं प्रकृतं देहिनं न छिन्दन्ति शस्त्राणि | निरवयवन्वाद् न अवयवविभागं कुर्वन्ति | शस्त्राणि अस्यादीनि ।

इस उपर्युक्त आध्याको शक्त नहीं काटते, अभिप्राय यह कि अवयवरहित होनेके कारण तख्वार आदि शक्त इसके अङ्गोंके दुकड़े नहीं कर सकते। तथान एनं दहति पावकः अग्नि: अपिन भसीकरोति।

तथा न एनं क्रेदयन्ति आपः। अपां हि सावयवस्य वस्तुन आर्द्रीभावकरणेन अवयवविवरुरेषापादने सामर्थ्यं तद् न निरवयवे आत्मनि संभवति ।

तथा स्नेहबद् द्रव्यं स्नेहशोषणेन नाशयति वायुः एनं स्वात्मानं न शोपयित भारतः अपि ॥ २३ ॥ वैसे ही अग्नि इसको जला नहीं सकता अर्थात् अग्नि भी इसको भस्मीभृत नहीं कर सकता।

ज़ल इसको मिगो नहीं सकता । क्योंकि सावयव वस्तुको ही मिगोकर उसके अङ्गोंको पृथक् पृथक् कर देनेमें जलकी सामर्थ्य है । निरवयव आस्मामें प्रमा होना सम्भव नहीं ।

उसी तरह बायु आई द्रव्यका गीळापन शोषण करके उसको नए करता है अतः बहु बायु भी इस स्व-स्वरूप आसाका शोषण नहीं कर सकता ॥ २३ ॥

यत एवं तस्मात-

ऐसा होनेके कारण---

. अच्छेचोऽयमदाह्योऽयमक्रेचोऽशोष्य एव च

नित्यः सर्वगतः स्थाणरचलोऽयं सनातनः॥२४॥

यसाद् अन्योन्यनाशहेत्नि भृतानि एनम् आत्मानं नाशियतुं न उत्सहन्ते । तसाद् नियः।

नित्यन्वात् सर्वगतः सर्वगतन्वात् स्थाणुः स्थाणुः इव स्थिर इति एतन् । स्थिरन्वाद् अचन्ः अयम् आत्मा अतः सनातन चिरंतनो न कारणात् कुतिथिद् निष्यन्नः अभिनव इत्यर्थः ।

न एतेषां श्लोकानां पीनस्कर्यं चोदनीयम् । यद् एकेन एव श्लोकेन आत्मनो नित्यत्वम् अविक्रियत्वं च उक्तम् 'न जायते क्षियते वा' इत्या-दिना । तत्र यद् एव आत्मविषयं किंचिद् उज्यते तद् एतसात् श्लोकार्याद् न अतिरिज्यते किंचित् शब्दतः पुनस्कनं किंचिद् अर्थत इति ।

दुनोंधत्वाद् आत्मवस्तुनः पुनः पुनः प्रसङ्गम् आपाद्य अब्दान्तरेण तद् एव वस्तु निरूपयति भगवान् बासुदेवः कथं तु नाम संसारिणाम् अञ्यक्तं तक्त्वं बुद्धिगोचरताम् आपन्नं सत् संसारनिष्टक्तये स्वाद् इति ॥ २४॥ (यह आत्मा न कटनेवाळा, न जळनेवाळा, न गळनेवाळा और न सूबनेवाळा हैं)। आपसमे एक दूसरेका नाश कर देनेवाळे पश्चमूत इस आत्माका नाश करनेके ळिये समर्थ नहीं हैं। इसळिये यह निल्य है।

नित्य होनेसे सर्वगत है । सर्वव्यापी होनेसे स्थायु है अर्थात् स्थायु (ट्रेट) की माँति स्थिर है। स्थिर होनेसे यह आस्ता अचल हैं और इसील्ये सनातन है अर्थात् किसी कारणसे नया उरुन्न नहीं हुआ है। पुराना है।

इन श्लोकोंने पुनरुक्तिके दोषका आरोप नहीं करना चाहिये, क्योंकि 'न जायने म्रियते बाग्र इस एक श्लोकके द्वारा ही आत्माकी निरयता और निर्विकारता तो कही गयी, फिर आत्माके विषयमें बो भी कुछ कहा जाय वह इस श्लोकके अपरीसे अतिरिक्त नहीं हैं। कोई शब्दसे पुनरुक्त हैं और कोई अपरीस (पुनरुक्त हैं)।

परन्तु आत्मतन्त्र बड़ा दुबींच है— सहब ही समझ-में आनेवाळा नहीं है, इसिलेंग बारंबार प्रसंग उपस्थित करके दूसरे-दूसरे शब्दोंसे भगवान् वाषुदेव उसी तत्क्का निरूपण करते हैं, यह सोचकर कि किसी मी तरह वह अस्यक तत्व इन संसारी पुरुषोक बुद्धिगोचर होकर संसारकी निष्टृत्तिका कारण हो ॥ २४॥ किंच---

तथा---

## अञ्चक्तो(यमचिन्त्यो)यमविकार्यो(यमच्यते

विदित्वैनं

नानशोचितमहीसे ॥ २५ ॥ यह आत्मा बुद्धि आदि सब करणोंका विषय

इति अञ्चक्तः अयम् आत्मा ।

अत एव अचिन्त्यः अयम् । यद् हि इन्द्रिय-गोचरं वस्त तत चिन्ताविषयत्वम् आपद्यते अयं त आत्मा अनिन्द्रियगोचरत्वाद अचिन्त्यः। अविकार्यः अयम्, यथा क्षीरं दध्यातश्चना-

अन्यक्तः सर्वकरणाविषयत्वाद न व्यज्यते

दिना विकारि न तथा अयम् आत्मा ।

निरवयवत्वात च अविक्रियः । न हि निरवयवं किंचिद विक्रियात्मकं दृष्टम अविकार्यः अयम् आन्मा बच्यते ।

तस्माद एवं यथोक्तप्रकारेण एनम् आत्मानं विदित्वा त्वं न अनुशोचितुम् अर्हसि हन्ता अहम् एषां मया एते हन्यन्ते इति ॥ २५ ॥

नहीं होनेके कारण व्यक्त नहीं होता (जाना नहीं जा सकता ) इसलिये अन्यक्त है । इसीलिये यह अचिन्त्य है, क्योंकि जो पदार्थ

इन्द्रियगोचर होता है वही चिन्तनका विषय होता है। यह आत्मा इन्द्रियगोचर न होनेसे अचिन्त्य है।

यह आत्मा अविकारी है अर्थात जैसे दहीके जाँवन आदिसे दध विकारी हो जाता है वैसे यह नहीं होता ।

तथा अवयवरहित ( निराकार ) होनेके कारण भी आत्मा अविकिय है, क्योंकि कोई भी अवयव-रहित ( निराकार ) पदार्थ, विकारवान नहीं देखा गया । अतः विकाररहित होनेके कारण यह आत्मा अविकारी कहा जाता है।

स्तरां इस आत्माको उपर्यक्त प्रकारमे समझ-कर तुझे यह शोक नहीं करना चाहिये कि 'मै इनका मारनेबाला हैं' 'मझमे ये मारे जाते हैं' इत्यादि ॥ २५ ॥

अनित्यत्वम् अध्यूषगम्य इदम् उच्यते---

औपचारिक रूपसे आत्माकी अनित्यता स्वीकार करके यह कहते है---

अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम् ।

महाबाहो नेवं शोचितमर्हिस ॥ २६ ॥

अय च इति अभ्युपगमार्थः ।

एनं प्रकृतम् आत्मानं नित्यजातं लोकप्रसिद्धधा प्रत्यनेकशरीरोत्पत्तिं जानो जात इति मन्यसे । तथा प्रतितद्विनाशं नित्यं वा मन्यसे मृतं मृतो मृत इति ।

'अध' 'च' ये दोनों अव्यय औपचारिक स्वीकृतिके बोधक है।

यदि त इस आत्माको सदा जन्मनेवाला अर्थात् लोकप्रसिद्धिके अनुसार अनेक शरीरोंकी प्रत्येक उत्पत्तिके साथ-साथ उत्पन्न हुआ माने तथा उनके प्रत्येक विनाशके साथ-साथ सदा नष्ट तथापि तथाभाविनि अपि आत्मिन लं महाबाहो एवं न शोचितुम् अर्हसि, जन्मवतो नाशो नाशवतो जन्म च इति एती अवस्यं-भाविनी इति ॥ २६ ॥ तो भी अर्थात् ऐसे नित्य जन्मने और नित्य मरनेवाले आत्माके निमित्त भी हे महाबाहो ! तुझे इस प्रकार शोक करना उचित नहीं है। क्योंकि जन्मनेवालेका मरण और मरनेवालेका जन्म, यह दोनों अवस्य ही होनेवाले हैं ॥२६॥

तथाच मति—

ऐसा होनेसे--

जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च । तस्मादपरिहार्वेऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हीस ॥ २७ ॥

जातस्य हि लम्बजन्मनो धुवः अन्यभिचारी मृत्युः मरणं धुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यः अयं जन्ममरणलक्षणः अर्थः तस्मिन् अपरिहार्यः अर्थे न लं शोचितुम् अर्हीतः ॥ २७ ॥ जिसने जन्म लिया है उसका मरण धुव— निश्चित है और जो मर गया है उसका जन्म धुव— निश्चित है, इसलिये यह जन्म-मरणरूप भाव अपरिहार्य है अर्थात् किसी प्रकार भी उसका प्रति-कार नहीं किया जा सकता, इस अपरिहार्य विषय-के निमित्त नुझे शोक करना उचित नहीं ॥२०॥

कार्यकरणसंघातात्मकानि अपि भृतानि उद्दिश्य योको न युक्तः कर्तुं यतः— कार्य-करणके संघातरूप ही प्राणियोंको माने तो उनके उद्श्यसे भी शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि—

परिदेवना ॥ २८ ॥

अव्यक्तादीनि भृतानि

अव्यक्तनिधनान्येव तत्र

अञ्चक्तादीनि अञ्चक्तम् अदर्शनम् अतुप-रुव्धिः आदिः येषां भृतानां पुत्रमित्रादिकार्य-करणसंघातात्मकानां तानि अञ्चकादीनि भृतानि प्राग उत्पत्तेः।

उत्पन्नानि च प्राम् मरणाद् व्यक्तमयानि अव्यक्तनिधनानि एव पुनः अव्यक्तम् अदर्शनं निधनं मरणं येषां तानि अव्यक्तनिधनानि मरणाद् उर्ध्वम् अपि अव्यक्तताम् एव प्रति-पद्यन्ते इत्यर्थः।

तथा च उक्तम्—'अदर्शनादायतितः पुन-भादर्शनं गतः । नासौ तव न तस्य त्वं वृथा का परिदेवना॥'( महा०सी० २ । १३) इति। व्यक्तमध्यानि भारत ।

जन्मसे पहले ये सब अदश्य थे ।

अञ्यक्त यानी न दीखना—उपरुज्य न होना ही जिनकी भादि है ऐसे ये कार्य-करणके संघातरूप पुत्र, मित्र आदि समस्त भृत अञ्यकादि हैं अर्थात्

उत्पन होकर मरणसे पहले-पहले बीचमें व्यक्त हैं—हरूय है। और पुन: अध्यक्त-तिभन हैं, अहरूर होना ही जिनका निभन यानी मरण हैं उनको अध्यक्त-तिभन कहते हैं, अभिग्राय यह कि मरनेके बाद भी ये सब अहरूय हो ही जाते हैं।

ऐसे ही कहा भी है कि 'यह भूतसंघात अदर्शनसे आया और पुनः अदस्य हो गया। न यह तेरा है और न तू उसका है, ज्यर्थ ही शोक किसलिये ?' तत्र का परिदेवना को वा प्रलाप: अहम्हरू-

प्रणष्टभ्रान्तिभृतेषु भृतेषु इत्यर्थः ॥ २८ ॥

दर्विज्ञेयः अयं प्रकृत आत्मा कि त्वाम एव । एकम उपालमे साधारणे भ्रान्तिनिमित्ते । कथं दविंज्ञेयः अयम आत्मा इति । आह---

जिसका प्रकरण चल रहा है यह आत्मतत्त्व दर्वि जेय है। सर्वसाधारणको आन्ति करा देनेवाले विषयमें केवळ एक तुझे ही क्या उळाहना दूँ? यह आत्मा

सतरां इनके विषयमें अर्थात बिना हए ही दीखने और नष्ट होनेवाले भ्रान्तिरूप भूतोंके विषयमें चिन्ता

**डी** क्या है ? रोना-पीटना भी किसलिये है ? ॥२८॥

आश्चर्यवत्परयति कश्चिदेनमाश्चर्यवददति तथैव आश्चर्यवच्चैनमन्यः श्रणोति श्रत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् ॥ २६ ॥

आश्चर्यवद आश्चर्यम् अदृष्टपूर्वम् अद्भुतम् | अकसाद दश्यमानं नेन तुल्यम् आश्चर्यवद् आश्चर्यम इव एनम् आस्मानं पश्यति कथित् । आश्चर्यवद एनं बदति तथा एव च अन्यः। आश्चर्य-वत च एनम् अन्य, शृणोति । श्रुत्वा दृष्टा उवन्या आपि एनं वेद न च एव कश्चित् ।

अथ वा यः अयम आत्मानं पञ्चति स आश्चर्यतुल्यो यो वदति, यः च शृणोति, सः अनेकसहस्रेषु कश्चिद् एव भवति, अतो दर्बोध आत्मा इति अभिप्रायः ॥ २९ ॥

पहले जो नहीं देखा गया हो अकस्माद दृष्टिगोचर हुआ हो ऐसे अद्भुत पदार्थका नाम आश्चर्य है, उसके सदशका नाम आश्चर्यवत् है, इस आत्माको कोई (महापुरुप) ही आश्चर्यमय बस्तुकी भौति देखता है ।

वैसे ही दसरा ( कोई एक ) इसको आश्चर्यवत कहता है, अन्य (कोई) इसको आश्चर्यवत् सुनता है एवं कोई इस आत्माको सुनकर, देखकर और कहकर भी नहीं जानता।

अथवा जो इस आत्माको देखता है वह आश्चर्य-के तुल्य है, जो कहता है और जो सुनता है वह भी (आश्चर्यके तुल्य है)। अभिप्राय यह कि अनेक सहस्रोंमेसे कोई एक ही ऐसा होता है । इसठिये आत्मा बड़ा दर्बोध है ॥ २९॥

### N 102 H 6

अथ इदानीं प्रकरणार्थम् उपसंहरन् ब्रुते-

अब यहाँ प्रकरणके विषयका उपसंहार करने हए कहते हैं-

नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य तस्मात्सर्वाणि भृतानि न त्वं शोचितुमहीस ॥ ३०॥

स्थावरादिषु स्थितः अपि ।

देही शरीरी नित्यं सर्वदा सर्वावस्थासः । यह जीवात्मा सर्वत्र्यापी होनेके कारण सबके अवध्यो निरवयवत्वाद् नित्यत्वात् च तत्र स्थावर-जंगम आदि शरीरोंमें स्थित है तो भी अवध्यः अयं देहे शरीरे सर्वस्य सर्वगतत्वात् अवयवरहित और नित्य होनेके कारण सदा-सब अवस्थाओंमें अवध्य ही है ।

सर्वस्य प्राणिजातस्य देहे वध्यमाने अपि | अयं देही न बध्यो यस्मात् तस्माद् भीष्मादीनि सर्वाणि भृतानि उद्दिश्य न त्वं शोचितुम् अर्हसि ।३०। तुझे शोक करना उचित नहीं है ॥३०॥

जिससे कि सम्पूर्ण प्राणियोंके शरीरोंका नाश किये जानेपर भी इस आत्माका नाश नहीं किया जा सकता, इसलिये भीष्मादि सब प्राणियोंके उद्देश्यसे

इह परमार्थतत्त्वापेक्षायां शोको मोहो वा । न संभवति इति उक्तम्, न केवलं परमार्थ-तत्त्वापेक्षायाम् एव किन्तु---

यहाँ यह कहा गया कि परमार्थ-तत्त्वकी अपेक्षासे शोक या मोह करना नहीं बन सकता। केवल इतना ही नहीं कि परमार्थ-तत्त्वकी अपेक्षासे शोक और मोह नहीं वन सकते, किन्तु—

स्वधर्ममपि चावेध्य

न विकम्पितमहीस । धर्म्याद्धि यदाच्छेयोऽन्यत्क्षत्रियस्य न विद्यते ॥ ३१ ॥

स्वधर्मम् अपि स्वो धर्मः क्षत्रियस्य युद्धं तम् अपि । अवेक्य स्वं न विकस्पितं प्रचलितं न अर्हसिः स्वाभाविकाद धर्माद आत्मस्वाभाव्याद इति अभिग्रायः ।

क्षत्रियके लिये जो युद्धरूप स्वधर्म है उसे देख-कर भी तुझे कस्पित होना उचित नहीं है, अभिप्राय यह कि अपने स्थाभाविक धर्मसे विचलित होना (हटना) भी तुझे उचित नहीं है।

तत च यद्धं पृथिवीजयद्वारेण धर्मार्थ प्रजारक्षणार्थं च इति धर्मोद अनपेतं परं धर्म्यं तम्मादः धर्म्याद् युद्धात् श्रेयः अन्यद् क्षत्रियस्य न विद्यते हि यस्मात् ॥ ३१ ॥

क्योंकि वह युद्ध प्रध्वी-विजयद्वारा धर्म-पालन और प्रजा-रक्षणके लिये किया जाता है इसलिये धर्मसे ओतप्रोत परम धर्म्य है, अतः उस धर्ममय युद्धके सिना दुसरा कुछ क्षत्रियके लिये कल्याणप्रद नहीं है ॥3१॥

कुतः च तद् युद्धं कर्तेच्यम् इति उच्यते — | और भी बह युद्ध किसिक्टिये कर्तव्य है सो कहते हैं—

यदच्छया चोपपन्नं

स्वर्गदारमपावतम् ।

स्रुखिनः क्षत्रियाः पार्थं लभन्ते युद्धमीदृशम् ॥ ३२॥ यहच्छया च अग्नार्थितया उपपन्नम् आगतं | हे पार्थ ! अनिच्छासे प्राप्त-विना माँगे मिले हुए,

स्वर्गद्वारम् अपावृतम् **उद्घाटितं ये तद्** ईदशं युद्धं हिसे खुले हुए खर्गद्वाररूप युद्धको जो क्षत्रिय पाते लभनते क्षत्रियाः **हे** पार्थ सुखिनः ते ॥ ३२ ॥

है, क्या वे सुखी नहीं है ? ॥३२॥

एवं कर्तव्यताप्राप्तम् अपि---

इस प्रकार कर्तव्यरूपसे प्राप्त होनेपर भी---

अथ चेत्त्विममं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ।

ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि ॥ ३३॥

**अ**थ चेत त्वम् इमं धर्म्यं **धर्माद अनपेतं सं**प्रामं युद्धं न करिष्यसि चेत ततः तदकरणात स्वधर्म कीर्ति च महादेवादिसमागमनिमित्तां हिला केवलं पापम् अवास्यसि ॥३३॥

यदि तू यह धर्मयुक्त-धर्मसे ओतप्रोत युद्ध नहीं करेगा, तो उस युद्धके न करनेके कारण अपने धर्मको और महादेव आदिके साथ यद करनेसे प्राप्त हुई कीर्तिको नष्ट करके केवल पापको डी प्राप्त होगा ॥ ३३ ॥

न केवलं स्वधर्मकीर्तिपरित्यासः-

केवल स्वधर्म और कीर्तिका त्याग होगा, इतना हो नहीं---

## अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्ययाम ।

### मंभावितस्य चाकीर्तिर्भरणादतिरिच्यते ॥ ३४ ॥

अकीर्तिच अपि भूतानि कथयिष्यन्ति ते तव अन्ययां दीर्घकालाम् । धर्मात्मा शर इति एव-मादिभिः गणैः संभावितस्य च अकीर्तिः मरणाद अतिरिच्यते । संभावितस्य च अकीर्तेः वरं मरणम् इत्यर्थः ॥ ३४ ॥

सब लोग नेरी बहत दिनोतक स्थायी रहनेवाली अपकीर्ति (निन्दा) भी किया करेंगे । धर्मात्मा, शरबीर इत्यादि गर्णोंसे प्रतिष्ठा पाये हर परुपके लिये अपर्कार्ति, मरणसे भी अधिक होती है। अभिप्राय यह है कि संभावित (इञ्जतदार) प्ररूपके छिये अपकीर्तिकी अपेक्षा मरना अच्छा है ॥ ३ % ॥

---

किंच--

तथा--

भयाद्रणादपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः।

## येषां च त्वं बहमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम ॥ ३५॥

भयात् कर्णादिभ्यो रणाद् यद्वाद उपरतं। निवृत्तं मंस्यन्ते चिन्तयिप्यन्ति न कृपया इति बहुत गुणोसे युक्त माना जाकर अब छघुताको त्वां महारथा दर्योधनप्रभृतय: येपा च त्वं प्राप्त होगा, वे दुर्योवन आदि महारथीगण तुझे दुर्योधनादीनां बहुमतो बहुभि: गुणै: युक्त इति विकाहिक भयसे ही युद्धसे निवृत्त हुआ मानेंगे, एवं बहमतो भूना पुन: यास्यसि लाघवं लघुभावम् ।

जिन दुर्योत्रनादिके मतमेत् पहले बहमत अर्थात् ंदया करके इट गया है' ऐसा नहीं ॥ ३५॥

कि च---

-C1316356016612

अवाच्यवादांश्च बहुन्वदिष्यन्ति तवाहिताः ।

# निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं तु किम् ॥ ३६ ॥

अवाच्यवादान् अवक्तव्यवादान् च बहुन् | अनेकप्रकारान् विदय्यन्ति तव अहिताः शत्रुत्रो करनेमें दिखलाये हुए तेरे सामर्थ्यकी निन्दा करते निन्दन्तः कुत्सयन्तः तव त्वदीयं सामर्थं निवात- हुए बहुत-से-अनेक प्रकारके न कहनेयोग्य वाक्य कवचादियुद्धनिमित्तम् ।

वे तेरे शत्रगण, निवातकवचादिके साथ युद्ध भी तझे कहेंगे।

तसात ततो निन्दाप्राप्तेः दःखाद दःखतरं तु ।

उस निन्दाजनित दुःग्वसे अधिक बड़ा दःख क्या है ? अर्घात उससे अधिक कष्टकर कोई भी

किम्। ततः कष्टतरं दुःखं न अस्ति इत्यर्थः ॥३६॥ | दुःख नहीं है ॥ ३६ ॥

of the same युद्धे पुनः क्रियमाणे कर्णादिभिः---पक्षान्तरमें कर्ण आदि शुरवीरोंके साथ युद्ध करनेपर-हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्।

कौन्तेय

यदाय कृतनिश्चयः ॥ ३७ ॥

हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग हतः सन स्वर्ग प्राप्स्यसि जिल्वा वा कर्णादीन शरान भोड्यसे महीम् । उभयथा अपि तव लाभ एव इति अभिप्रायः ।

--- या तो उनके द्वारा मारा जीकर (त्) खर्गको प्राप्त करेगा अथवा कर्णादि शूरवीरोंको जीतकर प्रथिवीका राज्य भोगेगा। अभिप्राय यह कि दोनों तरहसे तेरा लाभ ही है।

यत एवं तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय यदाय कृत-निश्वयो जेप्यामि शत्रुन मरिप्यामि वा इति निश्चयं कृत्वा इत्यर्थः ॥ ३७ ॥

जब कि यह बात है, इसलिये हे कौन्तेय ! युद्ध-के लिये निश्चय करके खड़ा हो जा अर्थात् भी या तो शत्रओंको जीतुँगा या मर ही जाऊँगा' ऐसा निश्चय करके खड़ा हो जा॥ ३०॥

तत्र युद्धं स्वधर्म इति एवं युध्यमानस्य उपदेशम इमं शृण-

'युद्ध स्त्रधर्म है' यह मानकर युद्ध करनेवालेके लिये यह उपदेश है, सन---

सुखदःखं समे कत्वा लाभालाभौ जयाजयौ।

ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि ॥ ३८ ॥

सुखद् मं समे तुल्ये इत्वा **रागद्वेषी अक**त्वा इति एतत । तथा लाभालामी जवाजयी च मार्गे कृत्वा ततो युद्धाय युव्यस्य घटस्य । न एवं यहं कुर्वन् पापम् अवाप्यसि इति एष उपदेशः प्रास-क्रिकः ॥ ३८ ॥

सुख-दृ. खको समान-तृत्य समझकर अर्थात (उनमें) राग-द्वेप न करके तथा लाभ-**इ**।निको और जय-पराजयको समान समझकर, उसके बाद त् युद्धके लिये चेष्टा कर, इस तरह युद्ध करता हुआ त्र पापको प्राप्त नहीं होगा । यह प्रासंगिक उपदेश है ॥ ३८॥

लोकिको 'स्वधर्ममि चावेश्य' इत्याद्यैः श्लोकैः उक्तो न त तात्पर्येण ।

- NOTE OF THE P

परमार्थदर्शनं तु इह प्रकृतं तत् च उक्तम् उपसंहरति 'एपा तेऽभिहिता' इति शास्त्रविषय-विभागप्रदर्शनाय ।

'खधर्ममपि चावेध्य' इत्यादि श्लोकोंद्रारा शोक और मोहको दूर करनेके छिये छोकिक न्याय बतछाया गया है, परन्त पारमार्थिक दृष्टिसे यह बात नहीं है। यहाँ प्रकरण परमार्थ-दर्शनका है, जो कि पहले (श्लोक ३० तक) कहा गया है। अब शास्त्रके विषयका . विभाग दिखलानेके लिये 'पषा तेऽभिहिता' इस श्लोक-द्वारा उस ( परमार्थ-दर्शनका ) उपसंहार करते हैं। हह हि द्क्षिते पुनः शास्त्रविषयविभागे उपरिष्टात् 'क्षानयोगेन सांस्थानां कर्मयोगेन योगिनाम्' इति निष्ठाद्वयविषयं शास्त्रं सुखं प्रवर्तिच्यते श्रोतारः च विषयविभागेन सुखं ग्राहीच्यत्ति इति अत आह— क्योंकि यहाँ शासको विश्यका विभाग दिख्लाया जानेसे यह होगा कि आगे चलकर कानयोगेन सांक्यानां कर्मयोगेन योगिनाम् 'हःयादि जो दो निष्ठाओंको बतानेवाला शास्त्र है वह सुख्यूर्वक समझाया जा सकेगा और श्रोतागण भी विश्यविभागपूर्वक अनायास ही उसे म्रहण कर सकेंगे। इसिल्ये कहते हैं—

एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धियोंगे त्विमां श्रृणु । बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि ॥ ३६ ॥

एवा ने तुम्यम् अभिक्षिता उक्ता सांख्ये परमार्थे-वस्तुविवेकविषये शुद्धिः ज्ञानं साक्षात् शोक-मोहादिसंसारहेतुदोषनिष्ठत्तिकारणम् ।

योगे त तत्प्राप्त्युपाये निःसङ्गतया इन्ड-प्रहाणपूर्वकम् ईश्वराराधनार्थे कर्मयोगे कर्मातु-ष्टाने समाधियोगे च स्मान् अनन्तरम् एव उच्यमानां वृद्धि २७९।

तां बुद्धि स्तौति प्ररोचनार्थम्— बुद्धण यथा योगविषयया युक्तो हे पार्थ कर्मकर्थ कर्म एव धर्माधर्माच्या वन्वः कर्म-बन्धः तं प्रदास्थिति ईश्वरप्रसादनिमित्तज्ञानप्राप्तेः इति अभिप्रायः ॥ ३९ ॥

मैने तुझसे साल्य अर्थात् परमार्थ वस्तुकी पहिचान-के क्षियमें यह बुद्धि यानी ज्ञान कह सुनाया। यह ज्ञान, संसारके हेतु जो शोक, मोह आदि दोप है, उनकी निवृत्तिका साक्षात् कारण है।

इसकी प्राप्तिक उपायरूप योगके विषयमे, अर्थात् आसक्तिरहित होकर सुख-दु-ख आदि इन्होंके त्याग-पूर्वक ईश्वरागाञ्चकं छिये कर्म किये जानेवाले कर्म-योगके विषयमे और समाधियोगके विषयमे इस बुद्धि-को, जो कि अभी आगे कही जाती है, सुन-

रुचि बटानंके लिये उस बुद्धिकी स्तुनि करने हैं— हे अर्जुन ! जिस योगविषयक बुद्धिसे युक्त हुआ न धर्माधर्म नामक कर्महर्य बन्धनको ईश्वर-कृयासे होनेवाली ज्ञान-प्रासिद्धारा नाश कर डालेगा ॥ ३९.॥

किं च अन्यत्--

इसके सिवा और भी **सुन---**

नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते । स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् ॥ ४० ॥

न इह मोक्षमार्गे कर्मयोगे अभिक्रमनाकः अभिक्रमणम् अभिक्रमः प्रारम्भः तस्य नायो न अस्ति यथा कृष्यादेः । योगविषये प्रारम्भस्य न अनैकान्तिकफलत्वम् इत्यर्थः ।

आरम्भका नाम अभिक्रम है, इस कर्मयोगरूप मोक्ष-मार्गमें अभिक्रमका यानी प्रारम्भका छिष आदिके सदश नाश नहीं होता। अभिप्राय यह कि योगविषयक प्रारम्भका फळ अनैकान्तिक ( संशययुक्त ) नहीं है। किं च न अपि चिकित्सावत प्रत्यवायो विद्यते । ।

किंत भवति । खल्पम् अपि अस्य योग-धर्मस्य अनुष्ठितं त्रायते रक्षति महतः संसार-भयात जन्ममरणादिलक्षणात ॥ ४० ॥

तथा चिकित्सादिकी तरह (इसमें) प्रत्यवाय ( विपरीत फल ) भी नहीं होता है ।

तो क्या होता है ? इस कर्मयोगरूप धर्मका थोड़ा-सा भी अनुष्ठान (साधन) जन्म-मरणरूप महान् संसारभयसे रक्षा किया करता है ॥४०॥

या ह्यं सांस्त्ये वृद्धिः उक्ता योगे च जो यह बुद्धि सांस्त्यके विषयमे कही गयी है और यमाणरुभ्र्या सा— जो योगके विषयमें अब कही जानेवाळी है वह— वश्यमाणलक्ष्मणा सा

### व्यवसायात्मका बद्धिरेकेह करुनन्दन ।

बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयोऽव्यवसायिनाम् ॥ ४१ ॥

व्यवसायात्मिका निश्चयस्वभावा एका एव बुद्धिः इतरविपरीतवुद्धिशाखाभेदस्य वाधिका सम्य-क्प्रमाणजनितत्वाद इह श्रेयोमार्गे हे कुरुनन्दन ।

याः पुनः इतरा बुद्धयो यासां शाखाभेद-संसारो निन्यप्रतता विस्तीणों भवति, प्रमाण-जनितविवेकबुद्धिनिमित्तवशात च उपरतास अनन्तभेदबृद्धिषु संसारः अपि उपरमते ।

ता बद्धयो बहुशाखा बह्नचः शाखा यासां ता बहुशाखा बहुभेदा इति एतत् । प्रतिशाखाभेदेन हि अनन्ताः च बुद्धयः, **केषाम** अञ्यवसायिनां प्रमाणजनितविवेकवुद्धिरहितानाम् इत्यर्थः ।४१।

कुरुनन्दन 1 व्यवसायात्मिका—निश्चय स्वभाववाली बुद्धि एक **ही** है, यानी यथार्थ प्रमाणजनित होनेके कारण अन्य विपरीत बद्धियोंके शाखा-भेदोंकी बाधक है।

जो इतर ( दूसरी ) बुद्धियों है, जिनके शाखा-भेदके विस्तारसे संसार अनन्त, अपार और अनुपरत होता है अर्थात निरन्तर अत्यन्त विस्तृत होता है, उन अनन्त भेदोंत्राठी बुद्धियोका, प्रमाण-जनित विवेक-बुद्धिके बलसे, अन्त हो जानेपर संसारका भी अन्त हो जाता है।

परन्त जो अन्यवसायी है, जो प्रमाणजनित विवेक-बुद्धिसे रहित है उनकी वे बुद्धियाँ बहुत शाखा अर्थात बहुत मेदोवाळी और प्रति शाखा-मेदसे अनन्त होती हैं ॥ १ १॥

येषां व्यवसायात्मिका बुद्धिः नास्ति ते— । जिनमे निश्वयात्मिका बुद्धि नहीं है वे—

यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः।

वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः॥ ४२॥

याम् इमां वक्ष्यमाणां पुष्पितां पुष्पितवृक्ष इव शोभमानां श्रूयमाणरमणीयां वाचं वाक्य- शोभित—सुननेमें ही रमणीय जिस वाणीको कहा लक्षणां प्रवदन्ति ।

इस आगे कही जानेवाळी, पुष्पित वृक्षों-जैसी

अविपश्चितः अल्पमेधमः अविवेकिन बह्वर्थवादफलसाधन-इत्यर्थः वेदबादरता प्रकाशकेषु वेदवाक्येषु रताः ।

पार्थ न अन्यत् स्वर्गप्राप्त्यादिफल-साधनेस्यः कर्मस्यः अस्ति इति एवं वादिनो बदनशीलाः ॥ ४२ ॥

ते च---

तथा वे....

अन्य कछ है ही नहीं ॥४२॥

स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदाम् । क्रियाविशेष**बह**लां भोगैश्वर्यगति प्रति ॥ १३ ॥

कामात्मानः कामस्वभावाः कामपरा इत्यर्थः । खर्गपराः स्वर्गः परः प्ररुपार्थी येषां ते स्वर्गपराः स्वर्गप्रधाना जन्मकर्मफलप्रदां कर्मणः फलं कर्म-फलं जन्म एवं कर्मफलं जन्मकर्मफलं तत प्रदराति इति जन्मकर्मफलप्रदा तां वाचं प्रवदन्ति इति अनुषज्यते ।

क्रियात्रिशेषबहुलां क्रियाणां विशेषाः क्रिया-विशेषाः ते बहुला यस्यां वाचि तां स्वर्गपञ्-पत्राद्यर्था यया वाचा बाहल्येन प्रकाञ्यन्ते । भोगेश्वर्यगर्ति प्रति भोगः च ऐश्वर्यं च भोगेश्वर्ये तयोः गनिः प्राप्तिः भोगेश्वर्यगतिः तां प्रति साधनभूता ये क्रियाविशेषाः तद्वहलां वाचं प्रवदन्तो महाः संसारे परिवर्तन्ते इति अभिप्रायः ॥ ४३ ॥

कामात्मा-जिन्होंने कामको ही अपना खभाव बना लिया है ऐसे कामपरायण और खर्गको प्रधान मानने-वाले यानी स्वर्ग ही जिनका परम पुरुपार्थ है ऐसे पुरुप जनमूहण कर्म-फलको देनेवाली ही बातें किया करते हैं। कर्मके फड़का नाम 'कर्म-फड़' है, जनमरूप कर्म-फल 'जन्म-कर्म-फल' कहलाता है, उसको देनेवाली वाणी 'जन्म-कर्म-फल-प्रदा' कही जाती है। ऐसी वाणी कहा करते है ।

कौन कहा करते हैं ? अज्ञानी अर्थात् अल्प-बुद्धि-

तथा है पार्थ! जो ऐसे भी कहनेवाले हैं कि

वाले अविवेकी, जो कि बहत अर्थवाद और फल-

खर्ग प्राप्ति आदि फलके साधनरूप कमेरि अतिरिक्त

माधनोंको प्रकाश करनेवाले वेहवास्थोंमें रत हैं ।

इस प्रकार भोग और ऐश्वर्यकी प्राप्तिके लिये जो क्रियाओंके भेद हैं वे जिस वाणीमें वहत हों अर्थात स्वर्ग, प्रज्ञा, पत्र आदि अनेक पटार्थ जिस वाणीदारा अधिकतासे बतलाये जाने हो, ऐसी बहत-से क्रिया-भेदोंको बतलानेवाली वाणीको बोलनेवाले वे मृढ बारंबार संसार-चक्रमें भ्रमण करते हैं. यह अभिप्राय है ॥ ४३॥

भोगेश्वयंप्रमत्तानां

तयापहृतचेतसाम् । व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते ॥ ४४ ॥

तेषां च--भोगैश्वर्यप्रसकानां भोगः कर्तव्यमः। ऐश्वर्य च इति भोगेश्वर्ययोः एव प्रणयवतां तदात्मभृतानां तया क्रियाविशेषबहुलया वाचा अपद्दतचेतसाम् आच्छादितविवेकप्रज्ञानां

जो भीग और ऐश्वर्यमे आसक्त है, अर्थात भीग और रेश्वर्य ही प्रशार्थ है ऐसे मानकर उनमें ही जिनका प्रेम हो गया है इस प्रकार जो तद्रव हो रहे है, तथा किया-मेदोंको बिस्तारपूर्वक बतलानेवाली उस उपर्यक्त वाणी-द्वारा जिनका चित्त हर छिया गया (जिनकी) विवेक-बुद्धि रही है; उनकी समाधिमें व्यवसायात्मिका सांख्ये योगे वा बुद्धिः समाधी योगविषयक निश्चयात्मिका बुद्धि ( नहीं ठहरती )।

समाधिः अन्तःकरणं बुद्धिः तस्मिन् समाधौ न विधीयते न भवति इत्यर्थः ॥४४॥

समाधीयते असिन् पुरुषोपभोगाय सर्वम् इति । पुरुषके भोगके छिये जिसमें सब कुछ स्थापित किया जाता है, उसका नाम समात्रि है।' इस ब्युत्पत्तिके अनुसार समाधि अन्तःकरणका नाम है, उसमें बुद्धि नहीं ठहरती अर्थात् उत्पन्न ही नहीं होती ॥ १८॥

### CALL STATE OF THE STATE OF THE

विवेकबुद्धिरहिताः कामात्मनाम---

जो इस प्रकार विवेक-बुद्धिसे रहित हैं, उन कामपरायण पुरुषेंकि—

त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जन । निर्दन्दो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् ॥ ४५ ॥

त्रैगुण्यक्षिभयाः त्रैगुण्यं संसारो विषय: प्रकाशयितच्यो येषां ते वेदाः त्रेगुण्यविषयाः त्वं त निश्लेगुण्यो भव अर्जुन निप्कामो भव इत्यर्थः ।

निईन्द्रः सखदःखहेत् सप्रतिपक्षौ पदार्थौ इन्इशब्दवाच्याँ ततो निर्गतो निईन्डो भव । त्वं नित्यसत्त्वम्थः सदासत्त्वगुणाश्रितो भव । तथा निर्योगक्षेमः अनुपात्तस्य उपादानं योग उपात्तस्य रक्षणं क्षेमः. योगक्षेमप्रधानस्य श्रेयमि प्रवृत्तिः दप्करा इति अतो निर्योगक्षेमो भव ।

अत्मवान् अप्रमत्तः च भव । एष तव उपदेशः

स्वधर्मम् अनुतिष्ठतः ॥४५॥

वेद त्रैगुण्यविषयक हैं अर्थात तीनों गुणोंके कार्य-रूप संसारको ही प्रकाशित करनेवाले है। परन्त हे अर्जन ! त. असंसारी हो---निष्कामी हो ।

तथा निर्दृन्द्व हो अर्थात् सुख-दु:खके हेत् जो परस्पर-विरोची ( यग्म ) पदार्थ है उनका नाम इन्द्र है, उनसे रहित हो और नित्य सत्त्वस्थ हो अर्थात सदा सत्त्वगुणके आश्रित हो ।

तथा निर्योगक्षेम हो । अप्राप्त वस्तुको प्राप्त करनेका नाम योग है और प्राप्त वस्तुके रक्षणका नाम क्षेम है, योगक्षेमको प्रधान माननेवालेकी कल्याण-मार्गमें प्रवृत्ति होनी अत्यन्त कठिन है. अतः त योगक्षेमको न चाहनेवाला हो ।

तथा आत्मवान हो अर्थात (आत्म-विषयोमें) प्रमादरहित हो। तुझ खधर्मानुष्ठानमें छगे हरके लिये यह उपदेश हैं ॥ ४५॥

सर्वेषु वेदोक्तेषु कर्मसु यानि अनन्तानि फलानि तानि न अपेक्ष्यन्ते चेत किमर्थ तानि ईश्वराय इति अनुष्टीयन्ते इति, उच्यते পূত্যু---

सम्पूर्ण वेदोक्त कर्मोंके जो अनन्त फल हैं, उन फलोको यदि कोई न चाहता हो तो वह उन कमोंका अनुष्ठान ईश्वरके लिये क्यों करें ? इसपर कहते हैं, सन---

सर्वतःसंप्लुतोदके । यावानर्थ उदपाने तावान्सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः॥ ४६॥ यथा होके क्ष्मतहागाद्यनेकस्मिन् उदपाने परिच्छिकोदके यावान् यावन्परिमाणः स्नानपानादिः अर्थः फलं प्रयोजनं स सर्वः अर्थः सर्वतःसंच्छनोदके तावान् एव सम्पद्यते तत्र अन्तर्भवति इत्यर्थः।

एवं तात्रान् तावत्परिमाण एव सम्पद्यते सर्वेषु वेदेषु वेदोक्तेषु कर्मसु यः अर्थो यत् कर्मफलम् । सः अर्थो बाह्मणस्य संन्यासिनः परमार्थतच्यं विवानतो यः अर्थो विज्ञानफलं सर्वतःसंप्लुतोद-कस्थानीयं तस्मिन् तावान् एव सम्पद्यते तत्र एव अन्तर्भवति इत्यर्थः ।

'सर्वं तदांभितमेति' यत्किच प्रजाः साघु कुर्वन्ति यस्तद्देर यत्स वेद' ( छा० ४।१।४) इति श्रुतेः ।

'सर्वं कर्माखिलम्' इति च वस्यति ।

तस्मात् प्राग् ज्ञाननिष्ठाधिकारप्राप्तेः कर्मणि
अधिकृतेन कृपतडागाद्यर्थस्थानीयम् अपि कर्म कर्तव्यम् ॥ ४६ ॥

जैसे जगत्में कृप, ताखात्र आदि अनेक छोटे-छोटे जलाशयोंमें जितना स्नान-पान आदि प्रयोजन सिन्न होता है, वह सब प्रयोजन सब ओरसे परिपूर्ण महान् जलाशयमें उतने ही परिमाणमें (अनायास) सिन्न हो जाता है। अर्थात् उसमें उनका अन्तर्भाव है।

इसी तरह सम्पूर्ण बेदोंमें यानी बेदोक्त कमोंसे जो प्रयोजन सिद्ध होता है अर्थात् जो कुछ उन कमोंका फल फिटता है, वह समस्त प्रयोजन परमार्थ-तत्त्वको जाननेवाले ब्राह्मणका यानी संन्यासीका जो सब ओरसे परिपूर्ण महान्त् ज्ञ्ञाशय-श्यानीय विज्ञान ज्ञानन्दरूप फल है, उसमें उतने ही परिमाणमें (अनायास) सिद्ध हो जाता है। अर्थात उसमें उसका अन्यनांव है।

श्रुतिमें भी कहा है कि — 'जिसको वह (रैक) जानता है उस (परब्रह्म) को जो भी कोई जानता है, वह उन सबके फरको पा जाता है कि जो कुछ प्रजा अच्छा कार्य करती है। आगे गीतामें भी कहेंगे जा अच्छा कार्य करती है। आगे गीतामें भी कहेंगे सुतर्ग, स्वप्पि कृप, ताख्यब आदि छोट जखाशर्योकी भौति कर्म अन्य फल देनेवाले है तो भी जाननिष्टाका अधिकार मिन्नेसे पहले-पहले कर्माधिकारीको कर्म करना चाहिये॥ १६॥

# कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मा कर्मफलहेतुर्भूमी ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि॥ ४७॥

कर्मण एव अधिकारो न झाननिष्ठायां ते तव । तत्र च कमे कुर्वनो मा फल्टेय अधिकारः अस्तु कर्मफल्टप्णा मा भृत् कदाचन कस्यांचिद् अपि अवस्थायाम् इत्यर्थः ।

यदा कर्मफले तृष्णा ते स्थान् तदा कर्म-फलप्राप्तेः हेतः स्थाः, एवं मा कर्मफलहेतः सः।

तेरा कर्ममें ही अधिकार है, झानलिग्रामें नहीं। वहाँ (कर्ममार्गमें) कर्म करने हुए तेरा फल्में क्सी अधिकार न हो, अर्थात् तुझे किसी भी अवस्थामें कर्मफल्की हेन्छा नहीं होनी चाहिये।

यदि कर्मफल्टमें तेरी तृष्णा होगी तो तू कर्म-फल-प्राप्तिका कारण होगा। अतः इस प्रकार कर्म-फल-प्राप्तिका कारण तूमत बन।

यदा हि कर्मफलतप्णाप्रयक्तः कर्मणि प्रवर्तने तदा कर्मफलस्य एव जन्मनी हेतः भवेत् ।

यदि कर्मफलं न इच्यते किं कर्मणा दःख-रूपेण इति मा ते तुव सङ्गः अस्तु अकर्मणि अकरणे प्रीतिः मा भृत ।। ४७ ।।

क्योंकि जब मनस्य कर्म-पलकी कामनासे प्रेरित होकर कर्ममें प्रवत्त होता है तब वह कर्म-फल्क्य पनर्जन्मका हैत बन ही जाता है।

'यदि कर्म-फलकी इच्छान क**ें**तो **दुःखरू**प कर्म करनेकी क्या आवश्यकता है ?' इस प्रकार कर्म न करनेमें भी तेरी आसक्ति-प्रीति नहीं होनी

यदि कर्मफलप्रयुक्तेन न कर्तव्यं कर्म कथं यदि कर्म-फल्से प्रेश्ति होकर कर्म नहीं करने चाहिये तो फिर किस प्रकार करने चाहिये ? इसपर तर्हि कर्तव्यम् इति उच्यते--

योगस्थः कुरु कमीणि सङ्गं त्यक्त्वा धनंजय । सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भत्वा समत्वं योग उच्यते ॥ ४८ ॥

योगस्थः मन कुरु कर्माणि केवलम ईश्वरार्थ तत्र अपि ईश्वरों में तप्यत इति सह त्यक्त्वा धनंजय ।

फलतप्णाशन्येन क्रियमाणे कर्मणि सन्च-ग्रद्भिजा ज्ञानप्राप्तिलक्षणा सिद्धिः तदिवर्ययजा असिद्धिः नयोः सिड्यसिड्योः अपि समः तल्यो भूत्व करु कर्माणि।

कः असी योगो यत्रस्थः कुरु इति उक्तम् इदम्

हे धनंजय ! योगमें स्थित होकर केवल ईश्वरके लिये कर्म कर । उनमें भी 'ईश्वर मञ्जयर प्रसन्न हो ।' इस आशाम्बय आसक्तिको भी छोडकर कर ।

फलतृष्णारहित पुरुपद्वारा कर्म किये जानेपर अन्त:करणकी शद्धिसे उत्पन्न होनेवाली ज्ञान-प्राप्ति तो सिद्धि है और उसमे विपरीत ( ज्ञान-प्राप्तिका न होना । असिद्धि हैं, ऐसी सिद्धि और असिद्धिमें भी सम होकर अर्थात दोनोको तत्य समझकर कर्म कर । वह कौन-सा योग है, जिसमें स्थित होकर

कर्म करनेके लिये कहा है ? यही जो सिद्धि और एव तन सिद्धायसिद्धायोः समस्यं योग उच्यते ॥४८॥ । असिद्धिमे समस्य है, इसीको योग कहते है ॥४८॥

यत पुनः समत्वबुद्धियुक्तम् ईश्वराराधनार्थं कर्म एतसात कर्मणः।

जो समत्व-युद्धिसे ईश्वराराधनार्थ किये जाने-बान्ते कर्म है उनकी अपेक्षा (सकाम कर्म निकृष्ट हैं, यह दिखलाते हैं)---

बद्धियोगाद्धनंजय । शरणमन्बिच्छ कृपणाः फलहेतवः॥ ४६॥

दरेण अतिविधकर्षेण हि अवरं निकष्टं कर्म फलार्थिना क्रियमाणं बुद्धियोगात् समन्वबृद्धि-युक्तात कर्मणो जन्ममरणादिहेतुत्वाद् धनंजय।

यत एवं योगविषयायां बद्धौ तत्परिपाकजायां वा सांख्यबद्धी शरणम् आश्रयम् अभयप्राप्ति-कारणम् अन्विच्छ प्रार्थयस्य परमार्थज्ञानशरणो भव इत्यर्थः ।

यतः अवरं कर्म कर्वाणाः कृपणा दीनाः फलहेतवः **फलतष्णाप्रयक्ताः सन्तः** 'यो ना एतदक्षरं गार्थविदित्वास्माहोकात्र्रीति स ऋपणः' (व० ३।८।१०) इति श्रतेः ॥ ४९॥

हे धनंजय ! बुद्धियोगकी अपेक्षा, अर्थात् समत्वबुद्धि-से यक्त होकर किये जानेवाले कर्मोंकी अपेक्षा, कर्मफल चाइनेवाले सकामी मनष्यदारा किये हुए कर्म, जन्म-मरण आदिके हेतु होनेके कारण अत्यन्त ही निकृष्ट हैं। इसछिये त योगविषयक बुद्धिमें, या उसके परिपाकसे उत्पन्न होनेवाली सांख्य-बद्धिमें, शरण-आश्रय अर्थात् अभय-प्राप्तिके हेतुको पानेकी इच्छा कर । अभिप्राय यह कि परमार्थ-ज्ञानकी शरणमें जा । क्योंकि फल-तण्णासे प्रेरित होकर सकाम कर्म करनेवाले कृपण है-दीन हैं। श्रतिमें भी कहा है-

समन्वबुद्धियुक्तः सन् स्वधर्मम् अनुतिष्टन्। यत फलं प्रामोति तत् शृणु -

समल-बुद्धिसे युक्त होकर खधर्माचरण करने-वाला परुष, जिस फलको पाता है वह सन--

'हे गार्गी! जो इस अक्षर ब्रह्मको न जानकर

इस लोकसे जाता है वह क्रपण हैं'॥ ४९॥

जहातीह उभे तस्माद्योगाय यज्यस्व योगः कर्मस कौशलम् ॥ ५०॥

बुद्धियुक्तः समत्वविषयया बद्धधा युक्ता बुद्धियक्तो जहानि परित्यज्ञति इह अस्मिन लोके उमे सुकृतदृष्कृते पुण्यपापे सन्वशुद्धि-ज्ञानप्राप्तिद्वारेण यतः. तस्मात**. समत्वबद्धि-**योगाय युज्यस्व घटम्ब ।

योगो हि कर्मसु कौशलं स्वधर्मास्चेष कर्मम वर्तमानस्य या सिद्धचसिद्धचोः समन्वबद्धिः ईश्वरापितचेतम्तया तत् कौशरुं क्रशरुभावः ।

तद हि कौशलं यद बन्धस्वभावानि अपि कर्माणि समन्वबृद्धचा स्वभावाद निवर्तन्ते । तसात समत्वबुद्धियुक्तो भव त्वम ॥ ५०॥

सकतदष्कृते ।

समत्वयोगविषयक बुद्धिसे युक्त हुआ पुरुष, अन्त:करणकी शद्धिके और ज्ञानप्राप्तिके द्वारा सुकृत-दुःष्टृतको---पुण्य-पाप दोनोको यहाँ त्याग देता है, इसी छोकमें कर्म-बन्धनसे मुक्त हो जाता है। इसिटिये त् समत्व-बुद्धिरूप योगकी प्राप्तिके छिये यत्न कर — चेष्टा कर ।

क्योंकि योग ही तो कमींमें कुशुरुता है अर्थात खाद्यमीरूप कर्ममे लगे हुए पुरुषका जो ईश्वरसमर्पित-बृद्धिसे उत्पन्न हुआ, सिद्धि-असिद्धि-विषयक समत्व-भाव है, वही कुशलता है।

यही इसमें कौशल है कि स्वभावसे ही बन्धन करनेवाले जो कर्म हैं वे भी समन्व-बुद्धिके प्रभावसे अपने खभावको छोड़ देते हैं, अतः तू समन्त्र-बद्धिसे यक्त हो ॥ ५० ॥

यस्मात-

क्योंकि-

### कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः । जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् ॥ ५१ ॥

कर्मजं फलं त्यक्त्वा इति व्यवहितेन सम्बन्धः ।

इष्टानिष्टदेहप्राप्तिः कर्मजं फलं कर्मभ्यो जातं बुद्धियुक्ताः समत्वबुद्धियुक्ता हि यस्मातु फलं व्यक्त्वा परित्यज्य मनीषिणो ज्ञानिनो भत्वा जनमबन्ध-विनिर्मुका जन्म एव बन्धो जन्मबन्धः तेन विनिर्मक्ता जीवन्त एव जन्मबन्धविनिर्मकाः सन्तः पदं परमं विष्णोः मोक्षाम्ब्यं गच्छन्ति अनामयं सर्वोषद्रवरहितम् इत्यर्थः ।

अथ वा 'बुद्धियोगाद्धनंजय' इति आरम्य परमार्थदर्शनलक्षणा एव सर्वतःसंप्तुतोदकस्था-कर्मयोगजसत्त्वशुद्धिजनिता बद्धिः दिशंता साक्षात् सुकृतदुष्कृतप्रहाणादिहेतुत्व-श्रवणात ॥ ५१ ॥

'कर्मजम्' इस पदका 'फर्ड त्यक्त्वा' इस अगले

कर्मों से उत्पन्न होनेवाली जो इष्टानिष्टदेहप्राप्ति है वहीं कर्मज फल कहलाता है, समन्व-बद्धि-यक्त पुरुष, उस कर्म-फलको छोडकर मनीषी अर्थात ज्ञानी होकर जीवित अवस्थामें ही जनम-बन्धनसे निर्मुक्त होकर अर्थात् जन्म नामके बन्धनसे छटकर विष्णुके मोक्ष नामक अनामय — सर्वोपद्रवरहित परमपदको पा लेते है ।

अथवा (यों समझो कि ) 'बुद्धियोगाद्धनंजय' इस श्लोकसे लेकर (यहाँतक बुद्धि शब्दसे) कर्मयोगजनित सत्त्र-श्रद्धिसे उत्पन्न हुई जो सर्वत.-संप्छतोदकस्थानीय परमार्थ-ज्ञानकृपा बृद्धि है वही दिखळायी गयी है । क्योंकि ( यहाँ ) यह बुद्धि पुण्य-पापके नाशमे साक्षात हेत्ररूपसे वर्णित है ॥ ५१ ॥

योगानुष्टानजनितसत्त्वशुद्धिजा बुद्धिः कदा प्राप्यते इति उच्यते-

योगानुष्ठानजनित सत्त्व-शुद्धिसे उत्पन्न हुई बुद्धि कब प्राप्त होती है ? इसपर कहने है---

ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति ।

यदा **यस्मिन्काले** ते तव मोहक्रिले **मोहात्मकम** अविवेकरूपं कालुष्यं येन आत्मानात्मविवेक-बोधं कलपीकृत्य विषयं प्रति अन्तःकरणं प्रवर्तते तत् तव बुद्धिः व्यतितरिष्यति व्यति-क्रमिष्यति श्रद्धिभावं आपत्स्यते इत्यर्थः ।

तदा तस्मिन्काले गन्तासि प्राप्स्यमि निर्वेदं वैराग्यं श्रोतन्यस्य श्रुतस्य च तदा श्रोतव्यं श्रुतं च निष्फलं प्रतिपद्यते इति अभिप्रायः ॥ ५२ ॥

तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतन्यस्य श्रुतस्य च ॥ ५२ ॥

जब तेरी बुद्धि मोह-कल्लिको अर्थात् जिसके द्वारा आत्मानात्मके विवेक-विज्ञानको कल्लपित करके अन्त:करण त्रिषयोमें प्रवृत्त किया जाता है उस मोहात्मक अविवेक-कालिमाको उल्लब्स कर जायगी अर्थात जब तेरी बुद्धि बिल्कुल शुद्ध हो जायगी,

तब-उस समय त सुननेयोग्यसे और सुने हुएसे वैराग्यको प्राप्त हो जायगा । अर्थात् तब तेरे छिये सुननेयोग्य और सुने हुए ( सब विषय ) निष्पत्र हो जायँगे, यह अभिप्राय है ॥ ५२ ॥

मोहकलिलात्ययद्वारेण लब्धानमविवेकज-प्रज्ञः कदा कर्मयोगजं फलं परमार्थयोगम् अवाष्स्यामि इति चेत् तत् शृणु—

यिंट त् पूछे कि मोहरूप मिनतासे पार होकर आत्मविवेकजन्य बुद्धिको प्राप्त हुआ मै, कर्मयोगके फल्रूप परमार्थयोगको (ज्ञानको) कव पाऊँगा ? तो हुन —

# श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदां स्थास्यति निश्चला । समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यपि ॥ ५३॥

शृतिश्वितियत्र अनेकसाध्यसाधनसम्बन्ध-प्रकाशनश्रुतिभः अवणः विश्वतिपन्ना नाना-प्रतिपन्ना श्रुतिविग्नतिपन्ना विश्विप्ता सती ते तव बुद्धिः यदा यसिन्काले स्थारयति स्थिरीभृता भविष्यति निध्या विश्वेपचलनवर्जिता सती समाधौ समाधीयते चित्तम् अस्मिन् इति समाधिः आत्मा तस्मिन् आत्मिन इति एतत् । अच्या तत्रापि विकल्पवर्जिता इति एतत् । वृद्धिः अन्तःकरणम्,

तदा **तस्मिन्काले** योगम्, अवास्यसि विवेकप्रज्ञां समाधि प्राप्स्यसि ॥ ५३ ॥

——◆ऽश्चि प्रश्नवीजं प्रतिलभ्य अर्जुन उत्रच लब्ध-

समाधिप्रजस्य लक्षणव सत्मया-

अनेक साच्य, साधन और उनका सम्बन्ध वतलानेवाली श्रुतियोसे विश्रतिपत्न अर्थात् नाना भावोंको प्राप्त हुई —विश्विप्त हुई तेरी बुद्धि जब समाधिमें यानी जिसमें चित्रका समाधान किया जाय वह समाधि है, इस व्युत्पत्तिमें आस्माका नाम समाधि है, उसमें अचल और हुई स्थिर हो जायगी —यानी विश्लेषस्य प्राप्त और विकल्पसे रहित होका स्थिर हो जायगी —

तब त् योगको प्राप्त होगा अर्थात् विवेक-जनित बुद्धिरूप समाधिनिष्ठाको पावेगा ॥ ५३॥

प्रश्नके कारणको पाकर, समाधिप्रज्ञाको प्राप्त हुए पुरुवके रुक्षण जाननेकी इन्छाम अर्जुन बोळा-

स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव । स्थितधीः किं प्रभाषेत किमामीत ब्रजेत किम ॥ ५४ ॥

स्थिता प्रतिष्ठिता अहम् अस्मि परं ब्रह्म इति
प्रज्ञा यस्य स स्थितप्रज्ञः तस्य का भाषा कि
भाषणं वचनं कथम् असौ परंः भाष्यते समाविस्थल्य समार्था स्थितस्य केशव।

स्थितभीः स्थितप्रज्ञः स्वयं वा कि प्रभापत । किस् आसीत बजेत किस् । आसनं व्रजनं वा तस्य कथम् इत्यर्थः ।

स्थितप्रज्ञस्य लक्षणम् अनेन श्लोकेन पृच्छति ॥ ५४ ॥ जिसकी बुद्धि इस प्रकार प्रतिष्ठित हो गयी हैं कि भी परम्रद्ध परमान्मा ही है, वह स्थितप्रज्ञ है। हे केवन ! ऐसे समाधिमें स्थित हुए स्थितप्रज्ञ पुरुपको क्या माया होती हैं ? यानी कह अन्य पुरुपोद्धारा किस प्रकार-किन व्यक्षणोंसे बतळाया जाता हैं ?

तथा वह स्थितप्रज्ञ पुरुष स्वयं किस तरह बोलता है ? कैसे बैटता है ? और कैसे चलता है ? अर्थात् उसका बैटना, चलना किस तरहका होता है ?

इस प्रकार इस स्लोकसे अर्जुन स्थितप्रज्ञ पुरुषके लक्षण पूलता है ॥ ५४ ॥

यो हि आदित एव संन्यस्य कर्माणि ज्ञान-योगनिष्रायां प्रवृत्तो यः च कर्मयोगेन, तयोः स्थितप्रज्ञस्य 'प्रजहाति' इति आरम्य अध्याय-परिसमाप्रिपर्यन्तं स्थितप्रज्ञलक्षणं साधनं च उपदिज्यते ।

मर्बन्न एव हि अध्यात्मञास्त्रे कतार्थलक्षणानि यानि तानि एव साधनानि उपदिस्यन्ते यत्नसाध्यत्वात् । यानि यत्नसाध्यानि साधनानि लक्षणानि च भवन्ति तानि ।

श्रीभगवानवाच--

जो पहलेसे ही कमींको त्यागकर जाननिष्टार्मे स्थित है और जो कर्मयोगसे (ज्ञाननिष्ठाको प्राप्त हुआ है ) उन दोनों प्रकारके स्थितप्रज्ञोंके लक्षण और साधन 'प्रजहाति' इत्यादि श्लोकसे लेकर **अ**च्यायकी समाप्तिपर्यन्त कहे जाते हैं ।

अध्यात्मशास्त्रमे सभी जगह कृतार्थ पुरुषके जो लक्षण होते हैं, वे ही यत्नदारा साध्य होनेके कारण (दसरोंके लिये) साधनरूपसे उपदेश किये जाते है। जो यबसाध्य साधन होते हैं वे ही (सिद्ध परुषके स्वाभाविक ) लक्षण होते हैं।

श्रीभगवान बोले-

कामान्सर्वान्पार्थ मनोगतान । यदा आत्मस्येवात्मना तष्टः

प्रजहाति प्रकर्षेण जहाति परिन्यजित यदा यांग्रान्काले सर्वान समस्तान कामान इच्छाभेदान हे पार्थ मनोगनान सनमि प्रविष्टान हदि प्रविष्टान ।

सर्वकामपरित्यागे तष्टिकारणाभावात

शरीरधारणनिमित्तशेषे च सति उन्मनप्रमत्तस्य

इव प्रवृत्तिः प्राप्ता इति अत उच्यते--

आत्मनि एव प्रत्यगात्मस्वरूपे एव आत्मना स्वेन एव बाह्यलाभनिरपेक्षः तुष्टः परमार्थदर्शना-मृतरसलाभेन अन्यस्माद अलंप्रत्ययवान स्थिता प्रतिप्रिता विवेकजा प्रजा यस्य स स्थितप्रज्ञी विद्वान तदा उच्यते ।

त्यक्तपत्रवित्तलोकैषणः संन्यासी आत्माराम आत्मकीडः स्थितप्रज्ञ इत्यर्थः ॥ ५५ ॥

स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥ ५५ ॥

हे पार्थ ! जब मनष्य मनमें स्थित-हृदयमें प्रविष्ट सम्पूर्ण कामनाओको-सारे इच्छा-भेदोंको भर्छा प्रकार त्याग देता है -- छोड़ देता है।

सारी कामनाओका त्याग कर देनेपर तृष्टिके कारणोंका अभाव हो जाता है और शरीरधारणका हेत् जो प्रारूथ है, उसका अभाव होता नहीं, अत: शरीर-स्थितिके लिये उस मनुष्यकी उन्भत्त-परे पागलके सदश प्रवृत्ति होगी, ऐसी शंका प्राप्त होनेपर कहते हैं---

तब वह अपने अन्तरात्मस्वरूपमे ही किसी बाह्य लामकी अपेक्षा न रखकर अपने आप सन्तष्ट रहनेबाला अर्थात परमार्थदर्शनरूप अमृतरस-लाभसे तृप्त, अन्य सब अनात्मपदाधोंसे अलंबद्धित्राला तृष्णारहित पुरुष स्थितप्रज कहलाता है अर्थात् जिसकी आःम-अनात्मके विवेकसे उत्पन्न हुई बृद्धि स्थित हो गयी है, वह स्थित-प्रज यानी जानी कहा जाता है।

अभिप्राय यह कि पुत्र, धन और लोभकी समस्त तब्बाओंको त्याग देनेवाला संन्यासी ही आत्माराम, आत्मक्रीड और स्थितप्रज्ञ है॥ ५५ ॥

किंच-

दुःखेष्व**तु**द्विग्नमनाः

वीतरागभयकोधः

दुः लेश्व आध्यात्मिकादिषु प्राप्तेषु न उद्विग्नं न प्रक्षुभितं दुःखप्राप्तो मनो यस्य सः अयम् अनुद्विग्नमनाः ।

तथा सुलेषु प्राप्तेषु विगता स्पृहा तृष्णा यस्य न अग्निः इत्र इत्थनाद्याधाने सुखानि अतु-विवर्धते स बिगतस्वृहः ।

बीतरागभयकोभो रागः च भयं च क्रोधः च वीना विगता यसात् स वीतरागभयकोधः, स्थितधः स्थितप्रज्ञो मुनिः संन्यासी तदा उच्यते ॥ ५६ ॥

कि च---

तथा----

सुखेषु विगतस्पृहः । स्थितधीर्मनिरुच्यते ॥ ५६ ॥

आध्यानिक आदि तीनों प्रकारके दुःखोंके प्राप्त होनेमें जिसका मन उद्विग्न नहीं होता अर्थात् क्षुभित नहीं होता उसे 'अनुद्विग्नमना' कहते हैं।

तया सुर्वोक्ती प्राप्तिमें जिसकी स्पृहा-ट्राष्णा नष्ट हो गयी है अर्थात् ईंधन डाउनेसे जैसे अग्नि बढ़ती है वैसे ही सुबके साथ-साथ जिसकी ठाउँसा नहीं बढ़ती, वह 'विगतस्पृह' कहलाता है।

एवं श्रासक्ति, भय और क्रोध जिसके नष्ट हो गये हैं, ब्रह्ट 'बीतरागभयक्रोध' कहळाता है, ऐसे गुणोंसे युक्त जब कोई हो जाता है तब वह स्थितथी यानी स्थितप्रज्ञ और मुनि यानी संन्यासी कहळाता है॥५६॥

तथा---

1941-

यः सर्वत्रानभिरनेहस्तत्तरप्राप्य शुभाशुभम् । नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ५० ॥

यो मुनिः सर्वत्र देहजीवितादिषु अपि अनिभन्नेहः अभिस्त्रहवर्जितः तत्तव्याय शुमाशुभं तत् तत् शुभम् अशुभं वारुञ्धान अभिनन्दित न हेप्ट शुभं प्राप्य न तुप्यति न हृप्यति अशुभं च प्राप्य न होष्टि हन्यर्थः।

तस्य एवं हर्षविषाद्वर्जितम्य विवेकजा प्रश्न प्रतिष्ठिता भवति ॥ ५७ ॥ जो मुनि सर्वत्र अर्थात् शरीर, जीवन आदितकर्मे मी स्मेहसे रहित हो चुका है तथा उन-उन श्रुभ या अञ्चमको पाकर न प्रसन्त्र होना है और न देश ही करता है अर्थात् श्रुभको पाकर प्रसन्त्र नहीं होना और अञ्चमको पाकर उससे देष नहीं करता।

जो इस प्रकार हर्प-विपादसे रहित हो चुका है उसकी विवेकजनित बुद्धि प्रतिष्ठित होती है ॥५७॥

किंच---

ं तथा⊸–

यदा संहरते चायं कृमींऽङ्गानीव सर्वशः। इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता॥५८॥

यदा संहरते सम्यग् उपमंहरते च अयं ज्ञानिष्ठायां प्रवृत्तां यतिः कुर्मः अङ्गानि इव सर्वको यथा कुर्मो भयात् म्यानि अङ्गानि उपसंह-रति सर्वत एवं ज्ञानिष्ठ श्रेटियणें स्थः सर्विषयेम्य उपसंहरते । तत्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता इति उक्तार्थ वाक्यम् ॥ ५८ ॥

जब यह ज्ञानिष्ठामे स्थित हुआ संन्यासी क्रळुणके अङ्गोको भौति अर्थात् जैसे क्रळुआ भयके कारण सब ओरसे अपने अङ्गोको संजुचित कर लेता है,उसी तरह सम्पूर्ण विषयोंसे सब ओरसे इंटियंमेको खीब लेता है— मळीभौति रोक लेता है तब उसकी जुद्धि प्रतिष्ठित होती है। इस बाक्यका अर्थ पहले कहा हुआ है। ५८॥ तत्र विषयान् अनाहरत आतुरस्य अपि इन्द्रियाणि निवर्तन्ते क्रमीङ्गानि इव संहियन्ते न तु तद्विषयो रागः, स कथं संहियते, इति उच्यते—

> विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्टा निवर्तते॥५६॥

यद्यपि विषयोपरुक्षितानि विषयशब्दवा-च्यानि इन्द्रियाणि अथ वा विषया एव निगहारस्य अनाहियमाणविषयस्य कष्टे तपसि स्थितस्य मूर्वस्य अपि विनिवर्गनेते देहिनो देहवतः, रस्तवर्जं रसो रागो विषयेषु यः तं वर्जयित्वा ।

रसञ्ज्दो रागे प्रसिद्धः 'स्वरसेन प्रवृत्तो

रसिको रसज्ञः' इत्यादिदर्शनात् ।

सः अपि रसो रञ्जनस्यः सक्ष्मः अस्य यतेः परं परमार्थतत्त्वं ब्रह्म दष्टा उपलभ्य अहम् एव तद् इति वर्तमानस्य निवर्तते निवीजं विषय-विज्ञानं संपद्यते इत्यर्थः।

न असित सम्यग्दर्शने सस्य उच्छेदः, तस्मात् सम्यग्दर्शनात्मिकायाः प्रज्ञायाः स्थेर्यं कर्तव्यम् इति अभिप्रायः ॥ ५९ ॥

सम्यग्दर्शनलक्षणप्रज्ञास्थैर्यं चिकीर्षना आदौ इन्द्रियाणि खात्रश्चे स्थापयितच्यानि यसात् तदनवस्थापने दोषम् आह—

> यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः। इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसमं मनः॥६०

यवापि विषयोंको प्रहण न करनेवाले, कष्टकर तप-में स्थित, देहामिमानी अज्ञानी पुरुषकी भी, विषय-शब्दवाच्य इन्द्रियाँ अथवा केवल शब्दादि विषय तो निवृत्त हो जाते हैं परन्तु उन विषयोंमें रहनेवाल जो रस अर्थात् असतिक हैं उसको लोइकर निवृत्त होने है, अर्थात् उनमें रहनेवाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती।

विपयोंको ग्रहण न करनेवाले रोगी मनष्यकी

भी इन्द्रियाँ तो त्रिषयोंसे हट जाती हैं, यानी

कळण्के अडोकी भाँति संकचित हो जाती हैं. परन्त

विषयसम्बन्धी राग ( आसक्ति ) नष्ट नहीं होता । उसका नाश कैसे होता है ? सो कहते हैं——

रस-शब्द राग (आसिक) का वाचक प्रसिद्ध है, क्योंकि 'खरसेन प्रवृत्तो रसिको रसकः' इत्यादि वाक्य देखे जाने हैं।

बह रागात्मक सूत्रम आसक्ति भी इस यतिकी परमार्थतत्त्वरूप ब्रद्यका प्रत्यक्ष दर्शन होनेपर निवृत्त हो जाती है, अर्थात् भी ही वह ब्रह्म हूँ इस प्रकारका भाव टढ़ हो जानेपर उसका विषय-विद्यान निर्वीज हो जाता है।

अभिप्राय यह कि यथार्थ ज्ञान हुए बिना रागका मुळोच्छेद नहीं होता, अतः यथार्थ ज्ञानरूप बुद्धिकी स्थिरता कर हेनी चाहिये॥ ५९॥

यथार्य झानकर बुद्धिकी स्थिरता चाहनेवाले पुरुषोंको पहले इन्द्रियोंको अपने वशमें कर लेना चाहिये। क्योंकि उनको वशमें न करनेसे दोष बतळाने हैं---

यततः प्रयतनं कर्वतः अपि हि यसात कौन्तेय प्ररूपस्य विपश्चितो मेधाविनः अपि इति व्यवहि-तेन सम्बन्धः । इन्द्रियाणि प्रमाधीनि प्रमाधन-शीलानि विषयाभिमुखं हि पुरुषं विश्वोभयन्ति आकलीकवेन्ति । आकलीकत्य च हरन्ति प्रसमं प्रसद्ध प्रकाशम एव पश्यतो विवेकविज्ञानयक्तं मनः ॥६०॥

हे कौन्तेय ! जिससे कि प्रयत करनेवाले विचार-शील-बुद्धिमान पुरुपकी भी प्रमथनशील इन्द्रियाँ। उस विपयाभिमुख हुए पुरुषको क्षुत्र्य कर देती हैं-ज्याकल कर देती हैं और ज्याकल करके, ( उस ) केवल प्रकाशको ही देखनेवाले विदानके विवेक-विज्ञानयक मनको (भी) ब्रुकात्कारसे विचलित कर देती है।। ६०॥

यतः तस्मात-

जब कि यह बात है. इसलिये---

तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः। वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता॥६१॥

तानि सर्वाणि संयम्य संयमनं वजीकरणं कत्वा यकः समाहितः सन् आसीत मत्परः अहं वासदेवः सर्वप्रत्यगात्मा परो यस्य म मत्परो न अन्यः अहं तस्माद इति आसीत इत्यर्थः । एवम आसीनस्य यते: वर्गे हि यस्य इन्द्रियाणि

उन सब इन्द्रियोंको रोककर यानी वशमें करके और युक्त-समाहितचित्त हो मेरे परायण होकर बैठना चाहिये । अर्थात् सबका अन्तरात्मारूप मै वासदेव ही जिसका सबसे पर हैं, वह मत्पर है, इस प्रकार मझमे अपनेको अभिन्न माननेवाला होकर बैरुता चाहिये।

क्योंकि इस प्रकार बैठनेकाले जिस यतिकी इन्द्रियाँ अभ्यास-बलसे ( उसके ) वशमें है उसकी

वर्तन्ते अभ्यामबलात् तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ।।६१।। प्रज्ञा प्रतिष्ठित है ॥ ६१ ॥

अथ इदानीं पराभविष्यतः सर्वानर्थमृत्रम् इदम उच्यते-

इतना कहनेके उपरान्त अब यह पतनाभिमुख पुरुषके समस्त अनथींका कारण वतलाया जाता है---

ध्यायतो विपयान्पंसः सङ्गत्संजायते कामः

सङ्ग्तेप्रपजायते । कामात्क्रोधो(भिजायते ॥ ६२ ॥

ध्यायतः चिन्तयनो विपयान् शब्दादिविषय-विशेषान आलोचयतः पुंसः पुरुपस्य सङ्ग आसक्तिः प्रीतिः नेषु विषयेषु उपजायते । संजायते समत्पद्यते काम: तृष्णा । कामात् कुतश्चित् प्रतिहतात् कोधः अभिजायने ॥ ६२ ॥

विषयोंका ध्यान-चिन्तन करनेवाले प्ररूपकी अर्थात् शब्दादि विपयोंकी बारंबार आलोचना करनेवाले पुरुपकी उन विषयोंमें आसक्ति-प्रीति उत्पन्न हो जाती है। आसक्तिसे कामना-तृष्णा उत्पन्न होती है। कामसे अर्थात् किसी भी कास्णवश रोकी गयी हुई इच्छासे कोध उत्पन्न होता है ॥ ६२ ॥

# कोधाद्भवति संमोहः स्मृतिभ्रंशादबुद्धिनाशो

कोधार् भवति संगोहः अविवेकः कार्याकार्य-विषयः। कुद्धो हि संमृदः सन् गुरुम् अपि आक्रोशति।

संमोहात् स्पृतिविभ्रमः शास्त्राचार्योपदेशाहित-संस्कारजनितायाः स्पृतेः स्याद् विभ्रमो भ्रंशः

स्पृत्युत्पत्तिनिमित्तप्राप्तौ अनुत्पत्तिः । ततः स्पृतिअंशाद् बुद्धेः नाशः । कार्याकार्य-विषयविवेकायोग्यता अन्तःकरणस्य बुद्धेः नाग्र उच्यते ।

बुद्धिनाशात प्रणस्यति । नावद् एव हि पुरुषो यावद् अन्तःकरणं तदीयं कार्याकार्यविषय-विवेकयोग्यं तदयोग्यत्वे नष्ट एव पुरुषो भवति ।

अतः तम्य अन्तःकरणस्य बुद्धेः नाशात्

प्रणञ्यति पुरुषार्थायोग्यो भवति इन्यर्थः ॥६३॥

सर्वानर्थस्य मृतम् उक्तं विषयाभिध्यानम् अथ इदानीं मोक्षकारणम् इदम् उच्यते— रागद्वेषवियक्तैस्त

आत्मवरयैर्विधेयात्मा

रागडेपवियुक्तः रागश्च द्वेषश्च रागदेषौ । तत्पुरःसरा हि इन्द्रियाणां प्रवृत्तिः स्वाभाविकी । तत्र यो मुम्रुश्वः भवति स ताम्यां वियुक्तेः श्रोत्रादिभिः इन्द्रियैः विष्यात् अवर्जनीयान् बस्त् उपलभागान आक्ष्मवर्थः आत्मवनी वरस्यानि वशीभृतानि तैः आत्मवर्यः वियेवाला इस्लानि विषेय आत्मा अन्तःकरणं यस्य सः अयं प्रसादम् अधिगच्छति । मसादः प्रसन्नता स्वास्थ्यम् ॥६४॥

# संमोहात्स्मृतिविभ्रमः ।

बुद्धिनाशात्प्रणस्यति ॥ ६३ ॥

कोषसे संमोह अर्थात् कर्तन्य-अकर्तन्य-विषयक
अविवेक उत्पन्न होता है, क्योंकि कोशी मनुष्य मोहित
होकर गुरुको (बड़ेको) भी गाळी दे दिया करता है।
मोहसे स्पृतिका विक्रम होना है अर्थात् शासि और आवार्यहारा सुने हुए उपदेशके संस्कारीसे
गो स्पृति उत्पन्न होती है उसके प्रकट होनेका
निमित्त प्राप्त होनेपर वह प्रकट नहीं होती।

इस प्रकार स्पृतिविश्वम होनेसे बुद्धिका नाश हो जाता है। अन्तःकरणमें कार्य-अकार्य-विषयक-विवेचन-की योग्यताका न रहता, बुद्धिका नाश कहा जाता है।

बुद्धिका नाश होनेसे (यह मनुष्य ) नष्ट हो जाता है, क्योंकि यह तवतक ही मनुष्य है जबतक उसका अन्त.करण कार्य-अकार्यके विवेचनमें समर्थ है, ऐसी योग्यता न रहनेपर मनुष्य नष्टप्राय ( मृतकके वराबर ही ) हो जाता है।

अतः उस अन्तःकरणकी (विवेक-शक्तिरूप) बुद्धिका नाश होनेसे पुरुषका नाश हो जाता है। इस कथनसे यह अभिप्राय है कि वह मनुष्य पुरुषार्थके अयोग्य हो जाता है॥ ६३॥

विषयोंके चिन्तनको सब अनर्थोका मूळ बतळाया गया । अब यह मोक्षका साधन बतळाया जाना है--विषयानिन्द्रियेश्चरन् ।

### प्रसादमधिगच्छति ॥ ६४ ॥

आप्ति और देषको राग-देप कहते हैं, इन दोनोंको लेकर ही इन्दियोंकी स्थामधिक प्रवृत्ति हुआ करती है । परन्तु जो सुमुशु होता है वह स्थाधीन अन्त:करणबाळा अर्थात् जिसका अन्त:करण इच्छा-तुसार वशमें है, ऐसा पुरुप राग-देखे रहित और अपने वशमें की हुए सुशादि इन्दियोंद्वारा अनिवार्य प्रसुतता और स्थास्थ्यको प्रसादको प्राप्त होता है । प्रसुतता और स्थास्थ्यको प्रसाद कहते हैं ॥ ६५॥ प्रसादे सित कि स्थात्, इति उच्यते— प्रसादे सर्वदुःस्वानां

प्रसन्नचेतसो ह्याशु

प्रसादे सर्वदुःखानाम् आध्यात्मिकादीनां हानिः विनाज्ञः अस्य यतेः उपजायते ।

किं च प्रसम्भवेतसः स्वस्थान्तःकरणस्य हिः यसाद् आञ्च श्लीग्नं बृद्धिः पर्यवतिष्ठते आकाशम् इव परि समन्ताद् अवतिष्ठते आत्मस्वरूपेण एव निश्वलीभवति इत्यर्थः ।

एवं प्रसम्भवेतसः अवस्थितवृद्धेः कृतकृत्यता यतः तस्माद् रागद्वेपवियुक्तैः इन्द्रियैः शास्त्रा-विरुद्धेषु अवर्जनीयेषु युक्तः समाचरेद् इति वाक्यार्थः ॥ ६५ ॥ प्रसन्तता होनेसे क्या होता है ? सो कहते हैं— हानिरस्योपजायते ।

द्धः पर्यवतिष्ठते ॥ ६५ ॥

प्रसन्नता प्राप्त होनेपर इस यतिके आध्याणिकादि तीनो प्रकारके समस्त दुःखोंका नाश हो जाता है। क्योंकि ( उस ) प्रसम्बिचचानेक्की अर्धात् स्वस्य अन्तःकाणवाले पुरुषकी बुद्धि शीत्र ही सब ओरसे अनाकाइकी मौति स्थिर हो जाती है—केवल आमरुक्से निश्चल हो जाती है।

इस वाक्यका अभिग्राय यह है कि इस प्रकार प्रसम्प्रचित्त और स्थिरबुद्धिवाले पुरुषको छत्तछ्यता मिलती है, इसलिये साथक पुरुषको चाह्निये कि राग-द्रेपसे रहित की हुई इन्द्रियोद्वारा शास्त्रके अविरोधी अनिवार्य विषयोका सेकन करें ॥ ६५.॥

सा इयं प्रसन्नता स्त्यते— नास्ति बुद्धिरयक्तस्य न

उस प्रसन्नताकी स्तुति की जानी है---

चायुक्तस्य भावना ।

न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम् ॥ ६६ ॥

न अस्ति न विद्यते न भवति इत्यर्थः, बुद्धः आत्मम्बरूपविषया अयुक्तस्य असमाहितान्तः-करणस्य । न च अमि अयुक्तस्य भावना आत्मज्ञानाभिनिवेशः।

तथा न च अस्ति अभावयत आत्मज्ञानाभि-

निवेशम् अकुर्वनः शान्तिः उपश्चमः ।
अशान्तस्य कुनः सुष्यम्, इन्द्रियाणां हि
विषयसेवातृष्णानो निष्टन्तिः या तन् मुग्बम्, न
विषयविषया तृष्णा, दृःत्वम् एव हि सा ।
न तृष्णायां सन्यां मुख्यस्य गन्धमात्रम्
अपि उपषदो इन्दर्थः ॥ ६६ ॥

अञ्चक पुरुगमें अर्थात् जिसका अन्तःकरण समाहित नहीं है, ऐसे पुरुगमें आसम्वरूप-विपयक युद्धि नहीं होती और उस अञ्चक पुरुषमें भावना अर्थात् आध्यक्षानके छिये साधनकी तयरता भी नहीं होती।

तथा भावना न करनेवारंको अर्थात् आत्मज्ञान-विषयक साधनमे संख्या न होनेवारंको शान्ति अर्थात् उपशमना भी नहीं मिछती।

शान्तिरहित पुरुषको भन्न सुख कहां ! क्योंकि विराय-सेवन-सम्बन्धी तृष्णासे जो इन्द्रियोका निवृत्त होना है, वही सुख है, किरय-सम्बन्धी तृष्णा कदापि सुख नहीं है, वह तो दुःख हो है ।

अभिप्राय यह कि तृष्णाके रहते हुए तो सुखर्की गन्धमात्र भी नहीं मिलती ॥ ६६॥ अयुक्तस्य कस्साद् बुद्धिः न अस्ति इति । अयुक्त पुरुषमें बुद्धि क्यो नहीं होती ? इसपर उच्यते—

# इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते । तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नोवमिवाम्भसि॥ ६७॥

हन्द्रियाणां हि यसात् चरतां स्वस्वविषयेषु 
प्रवर्तमानानां यद् मनः अनुविशीयते अनुप्रवर्तते 
तद् इन्द्रियविषयविकरूपने प्रवृत्तं मनः अस्य 
यतेः हरति प्रज्ञाम् आत्मानात्मविवेकजां 
नाग्नयति ।

कथम्, वायुः नावम् इव अन्मति उदके जिम-मिपतां मार्गाद् उद्धुत्य उन्मार्गे यथा वायुः नावं प्रवर्तयति एवम् आन्मविषयां प्रज्ञां हृत्वा मनो विषयविषयां करोति ॥६७॥

'वनतो हापि' इति उपन्यम्तस्य अर्थस्य । अनेकथा उपपत्तिम् उक्त्वा तं च अर्थम् उपपाद्य | उपसंहरति—

न्योंकि अपने-अपने विपयमें विचरनेवाळी अर्थात् विषयोंमें प्रवृत्त हुई इन्द्रियोंमेंसे जिसके पीछे-पीछे यह मन जाता है——विषयोंमें प्रवृत्त होता है वह उस इन्द्रियके विषयको विभागपूर्वक प्रहण करतेमें ख्या हुजा मन, इस साधककी आध्य-अनाध्य-सम्बन्धी विवेक-ज्ञानसे उत्पन्न हुई बुद्धिको हर लेता है अर्थात नए कर टेता है।

कैसे ? जैसे जलमें नौकाको बाशु हर लेता है वैसे ही, अर्थात् जैसे बाशु जलमें चलनेकी इच्छा-बाले पुरुयोंकी नौकाको मार्गसे हटाकर उल्लेट मार्ग-पर ले जाता है वैसे ही यह मन आत्मविश्यक बुद्धिको विचलित करके विश्यविश्यक बना देता है ॥६७॥

'यततो हापि' इस स्रोकसे प्रतिपादित अर्थकी अनेक प्रकारसे उपपत्ति बतलाकर उस अभिप्रायको सिद्ध करके अब उसका उपसंहार करते हैं—

### तस्मायस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः। इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्रिता॥६८॥

इन्द्रियाणां प्रष्टुचां दोष उपपादितो यसात्—तस्माद् यस्य यतेः हे महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः सर्वप्रकारः मानसादिभेदेः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेन्यः श्रन्द्रादिभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता।।६८।।

यः अयं लौकिको वैदिकः च व्यवहारः स उत्पन्नविवेकज्ञानस्य स्थितप्रज्ञस्य अविद्याकार्य-त्वाद् अविद्यानिष्ट्वनां निवर्तते । अविद्यायाः च विद्याविरोधाद् निष्ट्वनिः इति एतम् अर्थे स्फ्रिटीकुर्वन् आह्

क्योंकि इन्द्रियोकी प्रशृत्तिमें दोप सिद्ध किया जा जुका है, इसल्पिये हे महाबाहो ! जिस यतिकी इन्द्रियों अपने-अपने शब्दादि विश्योसे सब प्रकारसे अर्थात् मानसिक आदि भेदोसे निगृष्टीत की जा जुकी है—(वरामें की हुई हैं) उसकी बुढ़ि प्रतिष्ठित है।।६८॥

यह जो लेकिक और विदिक व्यवहार है वह सब-का-सब अविवाका कार्य है अत: जिसको विवेक-ज्ञान प्राप्त हो गया है, ऐसे स्थितप्रक्रके ल्थिये अविवाकी निवृत्तिके साथ-ही-साथ (यह व्यवहार भी) निवृत्त हो जाता है। और अविवाका विवाके साथ विरोध होनेके कारण उसकी भी निवृत्ति हो जाती है। इस अभिप्रायको स्पष्ट करते हुए कहते हैं—

# या निशा सर्वभृतानां तस्यां जागर्ति संयमी । यस्यां जाग्रति भृतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ॥ ६६ ॥

या निशा रात्रिः सर्वेपदार्थानाम् अविवेककरी तमःस्वभावत्वात् सर्वेषां भृतानां सर्वभृतानाम्

किं तत्, परमार्थतच्चं स्थितप्रज्ञस्य विषयः । यथा नक्तंचराणाम् अद्यः एव सद् अन्येषां निशा भवति तद्वद् नक्तंचरस्थानीयानाम् अज्ञानां सर्वभृतानां निशा इव निशा परमार्थतच्चम् अगोचरत्वाद् अतद्वयुद्धीनाम् ।

तस्यां परमार्थतस्यलक्षणायाम् अज्ञाननिद्रायाः प्रमुद्धो जागति संयमी संयमवान् जितन्द्रियो योगी इत्यर्थः।

यस्यां ग्राह्मग्राहकसेदलक्षणायाम् अविद्या-निशायां प्रसुप्तानि एव भृतानि जाप्रति इति उच्यते यस्यां निशायां प्रसुप्ता इव स्वमदशः सा निशा अविद्यारूपत्वात् परमार्थतस्यं पश्यतो सुनै: ।

अतः कर्माणि अविद्यावस्थायाम् एव चोद्यन्ते न विद्यावस्थायाम् । विद्यायां हि सत्याम् उदिते सविनिर आर्वरम् इव तमः प्रणाशम् उपगच्छिति अविद्या ।

प्राग् विद्योत्पत्तेः अविद्या प्रमाणचुद्वचा
गृह्यमाणा क्रियाकारकफलमेदरूपा सती सर्व-कर्महेतुन्वं प्रतिपद्यते । न अप्रमाणचुद्वचा गृह्यमाणायाः कर्महेतन्त्रोपपत्तिः।

तामस स्वभावके कारण सब पदार्थोंका अविवेक करानेवाळी रात्रिका नाम निशा है। सब भूतोंकी जो निशा अर्थात रात्रि है—

बह् (निशा) क्या है ! (उ०) परमार्थतस्त, जो कि स्थितप्रक्षका त्रियर है ( इंग्य हैं) । जैसे उल्लू आदि रजनोकरोके क्लिय दूसरोंका दिन भी रात होती हैं बैसे ही निशाचरस्थानीय जो सम्पूर्ण अझानी मनुष्य है, जिनमें परमार्थतस्य-बिथयक बुद्धि नहीं हैं उन सब भूतोंके क्लिय अञ्चत होनेके कारण यह परमार्थतस्य रात्रिकी भौति रात्रि हैं।

उस परमार्थतस्वरूप रात्रिमे अज्ञाननिद्रासे नगा हुआ संयमी अर्थात् जितेन्द्रिय-योगी जागता है ।

प्राध-ग्राह्वक्रमेदरूप जिस अविधारात्रिमे सोने हुए भी सब प्राणी जागने कहे जाने हैं अर्थात् जिस रात्रिमें सब प्राणी सोने हुए स्थम टेक्टनेवालेंकि सटरा जागने हैं। वह (सारा ट्रप्प) अविधारूप होनेके कारण परमार्थतत्त्वको जाननेवाले मुनिके लिये रात्रि हैं।

सुतर्ग (यह सिद्ध हुआ कि) अविधा-अवस्थामें ही (मनुष्यके लिये) कमोंका विधान किया जाता है, विधावस्थामें नहीं । क्योंकि जैसे सूर्यके उदय होनेपर रात्रसम्बन्धा अन्धकार दूर हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञान उदय होनेपर अज्ञान नष्ट हो जाता है।

हानोत्पत्तिसे पहले-पहले प्रमाणबुद्धिसे प्रहण की हुई अविधा ही किया, कारक और फल आदिके भेदोंमें परिणत होकर सब कर्म करवानेका हेतु वन सकती है, अप्रमाणबुद्धिसे प्रहण की हुई ( अविधा) कर्म करवानेका कारण नहीं वन सकती। प्रमाणभूतेन वेदेन मम चोदितं कर्तव्यं कर्म इति हि कर्मणि कर्ता प्रवर्तते न अविद्या-मात्रम इदं सर्वं निशा इव इति ।

यस्य पुनः निद्या इव अविद्यामात्रम् इदं सर्वे भेदजातम् इति ज्ञानं तस्य आत्मज्ञस्य सर्वकर्म-संन्यामे एव अधिकारो न प्रवर्ता ।

तथा च दर्शयिष्यति—'तर्बुदयस्त-दात्मानः' इत्यादिना ज्ञाननिष्टायाम् एव तस्य अधिकारमः।

तत्र अपि प्रवर्तकप्रमाणाभावे प्रवृत्त्यतुप-पत्तिः इति चेत् ।

न, म्वात्मविषयत्वाद् आत्मज्ञानस्य । न हि

आत्मनः म्वात्मिन प्रवर्तकप्रमाणापेक्षता आत्मत्वाद् एव तदन्तन्वात् च मर्वप्रमाणानां प्रमाणत्वस्य । न हि आत्मवस्पाधिगमे सति पुनः प्रमाणप्रमेपञ्चवहारः सम्भवति ।

प्रमातृत्वं हि आत्मनो निवर्तयति अन्त्यं प्रमाणम् । निवर्तयद् एव च अप्रमाणीभवति स्वमकालप्रमाणम् इव प्रवोधे ।

लोके च वस्त्वधिगमे प्रश्नचिहेतुत्वादर्शनात् प्रमाणस्य ।

तसाद् न आत्मविदः कर्मणि अधिकार इति सिद्धम् ॥ ६९ ॥

क्योंकि प्रमाणसरूप वेदने 'गरे लिये असुक कर्तत्य-कर्माका विधान किया है, ऐसा मानकर ही कर्ता कर्ममें प्रवृत्त होता है, यह सब राविकी मौंनि अविधामात्र है, इस तरह समझकर नहीं होता।

जिसको ऐसा ज्ञान प्राप्त हो गया है कि यह सारा दश्य रात्रिकी भौति अविवासात्र ही है, उस आत्मज्ञानीका तो सर्व कमेकि संन्यासमे ही अधि-कार है, प्रवृत्तिमें नहीं।

इसी प्रकार 'तद्बुद्धयस्तदान्मानः'इत्यादि श्लोकोसे उस ज्ञानीका अधिकार ज्ञाननिष्ठामें ही दिखलायेंगे।

ए०-उस ज्ञाननिष्ठामे भी (तत्त्ववेत्ताको ) प्रवृत्त करनेवाले प्रमाणका (विधिवाक्यका ) अभाव है इसल्विय उसमें भी उसकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती ।

उ०-यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि आत्म-झान अपने खरूपको विश्य करनेवाल है, अत: अपने खरूपझानके विश्यमे प्रकृत करनेवाले प्रमाणकी अपेक्षा नहीं होती । वह आत्मज्ञान स्वयं आत्मा होनेके कारण स्वत-सिद्ध है और उसीमें सव प्रमाणींके प्रमाणवका अन्त है अर्थात् आत्मज्ञान होनेतक ही प्रमाणीका प्रमाणव है, अत: आन्म-स्कर्णका साक्षात् होनेके बाद प्रमाण और प्रमेय-का व्यवहार नहीं बन सकता ।

(आंमझानरूप) अन्तिम प्रमाण, आत्माक प्रमातापनको भी निङ्क्त कर देता है। उसको निङ्क्त करता हुआ वह स्वयं भी जागनेके बाद स्वप्रकालके प्रमाणकी भाँति अप्रमाणी हो बाता है अर्थात् लुप्त हो जाता है।

क्योंकि व्यवहारमें भी बस्तु प्राप्त होनेके बाद कोई प्रमाण (उस वस्तुकी प्राप्तिके लिये ) प्रवृत्तिका हेतु होता नहीं देखा जाता।

इसिंख्ये यह सिद्ध हुआ कि आत्मज्ञानीका कमें। में अधिकार नहीं है ॥ ६९ ॥ विदुषः त्यक्तैषणस्य स्थितप्रञ्जस्य यतेः एव मोक्षप्राप्तिः न तु असंन्यासिनः कामकामिन इति एतम् अर्थे दृष्टान्तेन प्रतिपादयिण्यम् आह—

जिसने तीनों एषणाओंका त्याग कर दिया है, ऐसे स्थितप्रज्ञ विद्वान् संन्यासीको ही मोक्ष मिछता है, भोगोंकी कामना करनेवाले असंन्यासीको नहीं। इस अभिप्रायको दृष्टान्तद्वारा प्रतिपादन करनेकी इच्छा करते हुए भगवान् कहते हैं—

आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् । तदन्कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्रोति न कामकामी ॥ ७० ॥

आपूर्यमाणम अद्भिः अचलप्रतिष्टम् अचलत्या प्रतिष्ठा अवस्थितिः यस्य तम् अचलप्रतिष्ठं समुद्रम् आप सर्वतोगताः प्रविशन्ति स्वात्मस्यम् अवि-क्रियम् एव सन्तं यदत्,

तहत् कामा विषयसंनिधौ अपि सर्वत इच्छाविशेषा यं पुरुषं समुद्रम् इव आपः अवि-क्कुर्वन्तः प्रविशन्ति सर्वे आत्मानि एव प्रकीयन्ते न स्वात्मवशं कुर्वन्ति ।

स शान्ति मोक्षम् आम्रोति न इतरः कामकामी काम्यन्ते इति कामा विषयाः तान् कामयितुं श्रीलं यस्य स कामकामी न एव प्रामोति इत्यर्थः॥ ७०॥ जिस प्रकार, जल्से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठाबाले समुद्रमें अर्थात् अचल भावसे जिसकी प्रतिष्ठाः—— स्थिति है ऐसे अपनी मर्योदामे स्थित, समुद्रमें सब ओरसे गये हुए जल, उसमें किसी प्रकारका विकार उत्पन्न किये बिना ही समा जाते हैं।

उसी प्रकार विषयोंका सङ्ग होनेपर भी लिस पुरुषमें समस्त इच्छाएँ समुद्रमें जलकी माँति कोई भी विकार उत्पन्न न करती हुई सब ओरसे प्रवेश कर जाती हैं अर्थात् जिसकी समस्त कामनाएँ आत्मांचे लीन हो बाती है, उसको अपने वशमे नहीं कर सकती---

उस पुरुषको शान्ति अर्थात् मोक्ष मिछता है, दूसरेको अर्थात् भोगोंकी कामना करनेवालेको नहीं मिछता । अभिग्राय यह कि जिनको पानेके छिये इच्छा की जाती है उन भोगोका नाम काम है, उनको पानेकी इच्छा करना जिसका स्वभाव है वह काम-कामी है, वह उस शान्तिको कभी नहीं पाता ॥७०॥

यसादु एवं तसात्—

क्योंकि एसा है इसलिये—

विहाय कामान्यः सर्वोन्पुमांश्चरति निःस्पृहः । निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति ॥ ७१ ॥

विहाय परित्यज्य कामान् यः संन्यासी पुमान् सर्वान् अश्रेपतः कान्स्न्येन चर्गत जीवनमात्र-चेष्टाशेषः पर्यटति इत्यर्थः ।

नि स्पृहः शरीरजीवनमात्रे अपि निर्गता स्पृहा यस्य स निःस्पृहः सन् । जो संन्यामी पुरुष, सम्पूर्ण कामनाओंको और भोगोंको अशेषतः स्वागकर अर्थात् केवछ जीवन-मात्रके निमित्त ही चेष्टा करनेवाला होकर विचरता है।

तया जो स्पृहासे रहित हुआ है, अर्थात् शरीर-जीवनमात्रमें भी जिसकी लालसा नहीं है। निर्ममः शरीरजीवनमात्राक्षिप्तपरिग्रहे अपि

मम इदम इति अभिनिवेशवर्जितः।

निरहङ्कारो विद्यावन्त्वादिनिमित्तात्मसम्भाव-नारहित इत्यर्थः ।

स एवंभतः स्थितप्रज्ञो ब्रह्मवित शान्ति सर्वसंसारदः खोपरमलक्षणां निर्वाणाख्याम अवि-गच्छति प्रामोति ब्रह्मभतो भवति इत्यर्थः ॥७१॥ पाता है अर्थात ब्रह्मरूप हो जाता है ॥७१॥

ममतासे रहित है अर्थात इसीर-जीवनमात्रके लिये आवश्यक पदार्थोंके संग्रहमें भी 'यह मेरा है' ऐसे भावसे रहित है।

तथा अहंकारसे रहित है अर्थात विद्वत्ता आदि-के सम्बन्धसे होनेवाले आत्माभिमानसे भी रहित है ।

वह ऐसा स्थितप्रज्ञ, ब्रह्मवेत्ता-ज्ञानी संसारके सर्वदःखोंकी निवृत्तिरूप मोक्ष नामक परम शान्तिको

सा एषा ज्ञाननिष्ठा स्त्रयते-

(अब) उस उपर्युक्त ज्ञाननिष्टाकी स्तृति की

एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमह्मति । स्थित्वास्यामन्तकाले (पि ब्रह्मनिर्वाणमञ्चले ॥ ७२ ॥

एवा यथोक्ता बाह्यी ब्रह्मणि भवा इयं। क्षिति सर्वे कर्म संन्यस्य ब्रह्मरूपेण एव अवस्थानम् इति एतत् ।

हे पार्थन एनां स्थिति ग्राप्य लडध्वा विमहाति न मोहं प्राप्नोति ।

स्थित्वा अस्यां स्थितौ ब्राह्मधां यथोक्तायाम अन्तकाले अपि अन्ते चयमि अपि ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मनिवेति मोक्षं ऋच्छति गच्छति. वक्तव्यं ब्रह्मचर्याद एव मंत्यस्य यावजीवं यो ब्रह्मणि एव अवतिष्ठते स ब्रह्मनिर्वाणम् ऋच्छति इति ॥७२॥

यह उपर्युक्त अवस्था ब्राह्मी यानी ब्रह्ममे होनेवाली स्थिति है, अर्थात् सर्व कमोंका संन्यास करके केवल ब्रह्मरूपसे स्थित हो जाना है।

हे पार्थ ! इस स्थितिको पाकर मनष्य फिर मोहित नहीं होना अर्थात् मोहको प्राप्त नहीं होना ।

अन्तकालमे -- अन्तके वयमें भी इस उपर्यक्त ब्राह्मी स्थितिमें स्थित होकर मनुष्य, ब्रह्ममें लीनतारूप मोक्षको लाभ करता है। फिर जो बहाचर्याश्रमसे ही संन्यास प्रहण करके जीवनपर्यन्त ब्रह्ममें स्थित रहता है वह ब्रह्मनिर्वाणको प्राप्त होता है इसमें तो कहना ही क्या है ? ॥७२॥

#### 

इति श्रीमहाभारते शतसाहस्या संहितायां वैयासिक्या भीष्म-् पर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासुपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जनसंबादे सांख्ययोगो नाम दितीयोऽध्याय: ॥ २ ॥

# **तृतीयोऽध्यायः**

शास्त्रस्य प्रशृत्तिनिष्टत्तिनिषयभृते दे बुद्धी भगवता निर्दिष्टे, सांख्ये बुद्धिः योगे बुद्धिः इति च ।

तत्र 'प्रवहाति यदा कामान्' इति आरम्य आ-अध्यायपरिसमाप्तेः सांख्यबुद्धचाश्रितानां संन्यासं कर्तव्यम् उक्त्वा तेषां तक्षिष्ठतया एव च कृतार्थता उक्ता—'एवा बासी स्थितिः' इति ।

अर्जुनाय च 'कर्मण्येवाधिकारस्ते' 'मा ते सङ्गोऽस्यकर्मेणि' इति कर्म एव कर्तव्यम् उक्तवान् योगबुद्धिम् आश्रित्य, न तत एव श्रेयःप्राप्तिम् उक्तवान् ।

तद् एतद् आलक्ष्य पर्याकुलीभृतबुद्धिः अर्जन उवाच—

कथं भक्ताय श्रेयोऽधिने यत् साक्षात् श्रेयःमाधनं सांख्यवृद्धिनष्टां श्राविदना मां कर्मणि दृष्टानेकानर्थयुक्ते पारम्पर्येण अपि अनैकान्तिकश्रेयःप्राप्तिफले नियुञ्ज्याद् इति युक्तः पर्योक्क्टीभावः अर्जुनस्य ।

तदनुरूपः च प्रश्नः ज्यायसी चेत्' इत्यादिः ।

प्रश्नापाकरणवाक्यं च भगवता उक्तं यथोक्तविभागविषये शास्त्रे । इस गीताशास्त्रके दूसरे अध्यायमें भगवान्ने प्रवृत्तिविषयक योगबुद्धि और निवृत्तिविषयक सांख्यबद्धि—ऐसी दो बद्धियाँ दिखलायी हैं।

वहाँ सांस्यमुद्धिका आश्रय लेनेवालींके लिये 'प्रजहाति यदा कामान्' इस क्षोको लेकर अप्याय-समाप्तितक, सर्व कार्माका त्याग करना कर्तव्य बनला-कर 'प्रणा बाह्यो स्थितिः' इस खोकाँ उसी झाननिमुस्ते उनका कुनार्य होना बतलाया है।

परन्तु अर्जुनको 'तेरा कर्ममें ही अधिकार है' 'कर्म न करनेमें तेरी भीति न होनी चाहिये' इत्यादि उचनोंसे (ऐसा कहा कि)योगबुद्धिका आश्रय लेकर तुझे कर्म ही करना चाहिये, (पर) उसीसे मुक्तिकी प्राप्ति नहीं बनलायी।

इस बातको विचारकर अर्जुनकी बुद्धि त्याकुळ हो गयी और वह बोळा—('ज्यायसी चेत्' इत्यादि )

कल्याण चाहनेवाले भक्तके खिये मोक्षका साक्षात् साथन जो सांस्ययुद्धि-निष्टा है उसे सुनाकर मी जो प्रस्यक्षीस्त्र अनेक अनयारि युक्त है और क्रमसे आगे बढ़नेपर भी (इसी अन्यमें) एक्सात्र मोक्षकी प्राप्तिस्त्र परूठ जिनका निश्चित नहीं है ऐसे कांमी मुझे भगवान् क्यो ख्याते हैं। इस प्रकार अर्जुनका स्यावुळ होना उचित ही हैं।

और उस न्याकुलताके अनुकूल ही यह 'ज्यायसी चेत' इत्यादि प्रश्न है।

इस प्रश्नको निष्टत करनेवाले बचन भी भगवान्ने पूर्वोक्त विभागविषयक शास्त्रमें (जहाँ ज्ञाननिष्ठा और कर्मनिष्ठाका अलग-अलग वर्णन हैं) कहे हैं। केचित् तु अर्जुनस्य प्रश्नार्थम् अन्यथा कल्पयित्वा तत्प्रतिकृष्ठं भगवतः प्रतिवचनं वर्णयित्ति । यथा च आत्मना सम्बन्धप्रत्ये गीतार्थो निरूपितः तत्प्रतिकृष्ठं च इह पुनः प्रश्नप्रतिवचनयोः अर्थे निरूपयन्ति ।

कथम्, तत्र सम्बन्धप्रन्थे तावत्—सर्वेपाम् आश्रमिणां झानकर्मणोः समुचयो गीताझाल्ने निरूपितः अर्थ इति उक्तम्, पुनः विदेषितं च यावजीवश्वतिचोदितानि कर्माणि परित्यज्य केवलाद् एव ज्ञानाद् मोखः प्राप्यते इति एतद् एकान्तेन एव प्रतिपिद्धम् इति ।

इह तु आश्रमविकल्पं दर्शयना याबजीव-

श्रुतिचोदितानाम् एव कर्मणां परित्याग उक्तः। तत् कथम् ईटसं विरुद्धम् अर्थम् अर्जुताय त्रुयाद् भगवान् अंता वा कथं विरुद्धम् अर्थम् अवधारयेत ।

तत्र एतत् स्याद् गृहस्थानाम् एव श्रॉतकर्मे-परित्यागेन केवलाद् एव ज्ञानाद् मोक्षः प्रतिपिध्यते न त आश्रमान्तराणाम् इति ।

एतर् अपि पूर्वोत्तरविरुद्धम् एव । कथम्, सर्वाश्रमिणां ज्ञानकर्मणाः सम्रुवयो गीता-शास्त्रे निश्चितः अर्थे इति प्रतिज्ञाय इह कथं तिहरुद्धं केवलाट् एव ज्ञानाट् मोक्षं ब्र्याट् आश्रमान्तराणाम् ।

अथ मतं श्रीतकमिपिक्षया एतट् वचनं केवलाद् एव ज्ञानात् श्रीतकमिहिताद् गृहस्थानां मोक्षः प्रतिषिच्यते इति । तत्र गृहस्थानां विद्यमानम् अपि स्मातं कर्म अविद्यमानवद् उपेक्य ज्ञानाद् एव केवलाद् न मोक्षे इति उच्यते इति । तो भी कितने ही टीकाकार अर्जुनके प्रश्नका प्रयोजन दूसरी तरह मानकर उससे विपरीत भगवान्-का उत्तर बतळाते हैं तथा पहळे भूमिकामें स्वयं जैसा गीताका तार्क्य बतळा आये हैं, उससे भी यहाँ प्रश्न और उत्तरका अर्थ विपरीत प्रतिपादन करते हैं।

कंसे ? ( सो कहते हैं कि )-वहाँ भूमिकामें तो ( उन टीकाकारोने ) एसे कहा है कि गीताशाकमें सब आश्रमवालोके लिये झान ओर कर्मका समुख्य निरूपण किया है और विशेषरूपसे यह भी कहा है कि जबतक और विशेषहोत्रादि कर्म करता रहे इत्यादि श्रुतिबिहित कर्मोंका त्याग करके केवल झानसे मोक्ष प्राप्त होता है, इस सिद्धान्तका गीता-शालमें निधितरूपसे निपेश है ।

परन्तु यहाँ ( तीसरे अध्यायमें ) उन्होंने आश्रमोंका विकत्प दिख्छाते हुए 'जबतक जीवे' इत्यादि श्रुति-विहित कर्मोंका ही त्याग बतछाया है ।

इससे यह शंका होती है कि इस प्रकारके विरुद्ध अर्थवाले वचन भगवान् अर्जुनसे कैसे कहने और मुननेवाला (अर्जुन) भी ऐरो विरुद्ध अर्थको कैसे स्वीकार करना ?

यू०-यदि वहाँ ( भूमिकामें ) ऐसा अभिग्राय हो कि गृहस्थके छिये ही श्रीत-कर्मके त्यागपूर्वक केवल ज्ञानसे मोक्षप्राप्तिका निषेत्र किया है, दूसरे आश्रमवालोके लिये नहीं, तो

उ०-यह भी पूर्वोपरिकेद ही है | क्योंिक सभी आश्रमशालोंके लिये ज्ञान और कर्मका समुखय गीताशास्त्रका निश्चित अभिग्राय हैं<sup>9</sup> ऐसी प्रतिज्ञा करके उसके विपरीत यहाँ दूसरे आश्रमशालोंके लिये वे केवल ज्ञानसे मोक्ष कैसे बतलाते !

ए. - कराचित् ऐसा मान लें कि यह कहना श्रीतकर्मकी अपेशांसे हैं अर्थात् श्रीत-कर्मसे रिहत केतल झानसे गृहस्थोंके लिये मोक्षका निपेप किया गया हैं, उसमें जो, केतल झानसे गृहस्थोंका मोक्ष नहीं होता, ऐसा कहा है यह विद्यमान स्मात-कर्म-की मी अविद्यमानके सहस उपेक्षा करके कहा हैं। एतद् अपि विरुद्धम् । कथम् , गृहस्थस्य एव सार्तकर्मणा सम्जविताद् ज्ञानाद् मोक्षः प्रतिषिच्यते न तु आश्रमान्तराणाम् इति कयं विवेकिभिः शक्यम् अवधारियतुम् ।

किं च यदि मोक्षसाधनत्वेन स्नार्तानि कर्माणि उर्ध्वरेतसां समुचीयन्ते तथा गृहस्थस्य अपि इध्यतां स्नार्तेः एव समुचयो न श्रोतैः ।

अय श्रौतः सातैः च गृहस्थस्य एव सम्रुचयो मोक्षाय ऊर्ध्वरेतसां तु सार्वकर्ममात्र-सम्रचिताद ज्ञानाद मोक्ष इति ।

तत्र एवं सित गृहस्थस्य आयासबाहुल्यं श्रीतं सार्तं च बहुदुःखरूपं कर्म शिरसि आरोपितं स्थात् ।

अथ गृहस्थस्य एव आयासवाहुल्यकारणाट् मोक्षः स्याद् न आश्रमान्तराणां श्रीतनित्यकर्म-रहितत्वाद् इति ।

तद् अपि असत् । सर्वोपनिपत्मु इतिहास-पुराणयोगशास्त्रेषु च ज्ञानाङ्गस्वेन मुमुक्षोः सर्व-कर्मसंन्यासविधानाद् आश्रमविकल्पसमुचय-विधानात् च श्रुतिसमृत्योः ।

सिद्धः तर्हि सर्वोश्रमिणां ज्ञानकर्मणोः सम्रच्यः।

न, मुमुक्षोः सर्वकर्मसंन्यासविधानात् ।

उ०-यह भी विरुद्ध है। क्योंकि 'गृहस्यके छिये ही केवछ स्मार्त-कर्मके साथ मिछे हुए झानरो-मोक्षका प्रतिपेध किया है, दूसरे आश्रमवार्छोंके छिये नहीं'-यह विचारवान् मनुष्य कैसे मान सकते हैं !

दूसरी बात यह भी है कि यदि उच्चरिताओं को मोक्षप्राप्तिक लिये झानके साथ केवल स्मार्त-कर्मके समुचयकी ही आक्ष्यकता है तो इस न्यायसे गृहस्थोंके लिये भी केवल स्मार्त-क्रमेंके साथ ही बानका समुचय आवस्यक समझा जाना चाहिये, आंतकार्मेक साथ नहीं।

पू०-यदि ऐसा मार्ने कि गृहस्थको ही मोक्षके लिये श्रीत और स्मार्त दोनों प्रकारके कर्मोंके साथ झानके समुख्यकी बावस्यकता है, उज्वरेरताओका तो केक्ट स्मार्त-कर्मयुक्त झानमे मोक्ष हो जाता है <sup>2</sup>

उ०-ऐसा मान रुनेसे तो गृहस्थके ही सिरपर विशेष परिश्रमयुक्त और अति दुःस्वरूप श्रीत-स्मार्त दोनो प्रकारके कर्मोका बोझ लादना हुआ।

ए०-यदि कहा जाय कि बहुत परिश्रम होनेके कारण गृहस्थकी ही मुक्ति होती हैं, (अन्य आश्रमोंमें) श्रीत नित्यकर्मीका अभाव होनेके कारण अन्य आश्रमवालोका मोक्ष नहीं होता तो ?

उ०-यह भी ठीक नहीं । क्योंकि सब उपनिषद्, इतिहास, पुराण और योगशास्त्रोमें सुमुक्षुके लिये झानका अंग मानकर सब कर्मोंक संन्यासका विधान किया है तथा श्रुति-स्मृतियोमें आश्रमीके विकल्प और समुख्यका भी विधान है।\*

पु०-तब तो सभी आश्रमबालोको लिये ज्ञान और कर्मका समुचय सिद्ध हो जाता है।

उ०-नहीं। क्योंकि मुमुक्षुके लिये सर्व कमेंकि त्यागका विधान है।

<sup>\*</sup> त्रहान्यरी शहस्य, शहस्यी यानप्रस्त और वानप्रस्ति मंत्र्याम प्रहण करना नाहिहै। यह समुबायका विधान है और महान्यरी अथवा गहस्यत या वानप्रस्थी मंत्र्यात प्रहण करे, यह आश्रमीके विकल्पका विधान है।

'जुरबावाय भिक्षाचर्यं चरित ।' (बृह० उ० ३। ५। १) 'तस्पारसंन्यासमेयां तपसामतिरिक्तमाहुः।' (ना० उ० २। ७९) 'न्यास एवास्यरेचयत' (ना० उ० २। ७८) हित 'न कर्मणा न प्रचया धनेन त्यागेनेकेऽनुतत्वमानगुः'(ना० उ० १।१२) इत्त्वाचाः श्रुतयः।

त्यत्र धर्ममध्ये च उमे सत्यानृते त्यत्र । उमे सत्यानृते त्यन्त्या येन त्यत्रसि तत्त्यत्र ॥ संसारमेच निःसारं हृष्ट्वा सारिदृहक्षया । प्रत्रजनत्यकृतोद्वाहाः परं नेरान्यमाश्रिताः ॥ इति बहस्पतिः अपि कचं प्रति ।

कर्मणा वश्यते जन्तुर्विदया च विमुख्यते । तस्मारकर्म न कुर्वन्त यतवः पारदर्शिनः॥ ( महा० शान्ति० २४१ । ७ ) इति शुकानु-शामनम् ।

इह अपि 'सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य' इत्यादि।

मोक्षस्य च अकार्यत्वाद् ग्रुमुक्षोः कर्मा-नर्थक्यम् ।

नित्यानि प्रत्यवायपरिहारार्थम् अनुष्ठेयानि इति चेत ।

न, असंन्यासिविषयत्वात् प्रत्यवायप्राप्तेः,

न हि अधिकार्याद्यकरणात् संन्यासिनः प्रत्यवायः कल्पयितुं शक्यो यथा ब्रह्मचारिणाम् असंन्यासिनाम् अपि कर्मिणाम् ।

'सब प्रकारके भोगोंसे विरक्त होकर भिक्षा-वृत्तिका अवलम्बन करते हैं।' 'स्तिलिये इन सब तर्गोमें संन्यासको ही श्रेष्ठ कहते हैं।' 'संन्यास ही श्रेष्ठ बताया गया है' 'न कर्मसे, न प्रजासे, न अनते, पर केवल त्यागसे ही कई एक महापुरुष अमृतत्वको मा हुए हैं।' 'ब्रह्मचर्यसे ही संन्यास प्रहण करें।' इत्यादि श्रुतिवचन है।

गृहस्पनिने भी कचते कहा है कि 'धर्म और अधर्मको छोड़, सत्य और झुठ दोनोंको छोड़, सत्य और झुठ दोनोंको छोड़नर जिस (अहंकार) से इनको छोड़ना है उसको मी छोड़।' 'संसार को साररिहत देखकर परवैराग्यके आधित हुए पुरुष, सार वस्तुके दर्शनझी इच्छासे विवाह किये विना (ब्रह्मचर्यआध्रमसे) ही संन्यास प्रष्ठण करते हैं।'

व्यासजीने भी शुक्तदेवजीको शिक्षा देते समय कहा है कि 'जीव कमोंस कँघता है और झानसे मुक्त होता है, इसलिये आत्मतस्वके झाता यति कर्म नहीं करते।'

यहाँ (गीतामें) भी 'सव कमीको मनसे छोड़कर' इन्यादि वचन कहे हैं।

मोश अकार्य है अर्थात् किसी कियासे प्राप्त होने-वाल नहीं है, इससे भी मुमुशुके लिये कर्म व्यर्थ हैं। ए०-यदि ऐसा कहें कि प्रत्यवाय \* दूर करनेके लिये नित्य-कर्मोका अनुगान करना आवययक है. तो है

उ० -यह कहना टीक नहीं। क्योंकि प्रत्यवाय-की प्राप्ति सन्यासीके लिये नहीं, असंन्यासीके लिये हैं। जो संन्यासी नहीं हैं, ऐसे कर्म करतेवाले गृहस्थोको और अध्यासियोंको में जिस प्रकार विहित कर्म न करनेसे प्रत्यवाय होता है, वैसे अग्रिहोत्रार्दि कर्म न करनेसे संन्यासीके लिये प्रत्यवाय-प्राप्तिको कल्पना नहीं की जा सकती।

<sup>\*</sup> विहित कर्मोका अनुष्ठान न करनेसे जो पाप लगता है, उसका नाम प्रत्यवाय है ।

न तावद् नित्यानां कर्मणाम् अभावाद् एव भावरूपस्य प्रत्यवायस्य उत्पत्तिः कल्पयितुं शक्या 'कथमसतः सञ्जावत' ( छा० उ० ६ । २ । २ ) इति असतः सञ्जनमासंभवशृतेः ।

यदि विहिताकरणाद् असम्भाव्यम् अपि प्रत्यवायं ब्याद् वेदः तदा अनर्थकरो वेदः अप्रमाणम् इति उक्तं स्थात् ।

विहितस्य करणाकरणयोः दुःस्वमात्र-फलत्यात्।

तथाच कारकं शास्त्रं न ज्ञापकम् इति अनुपपन्नार्थं कल्पितं स्थात्। न च एतद् इष्टम्।

तस्माद् न संन्यासिनां कर्माणि अतो

ज्ञानकर्मणोः समुचयानुपपत्तिः ।

'व्यायसी चेरकर्मणस्ते मता बुद्धः' इति । अर्जुनस्य प्रश्नानुपपत्तेः च ।

यदि हि भगवता द्वितीये अध्याये ज्ञानं कमे च समुचयेन त्वया अनुष्टेयम् इति उक्तं स्थात् ततः अर्जुनस्य प्रश्नः अनुपपन्नां 'ज्यायमी चेरकर्मणस्त मना युद्धः जनार्दन' इति ।

अर्जुनाय चेद् वृद्धिकर्मणी त्वया अनुष्टेये इति उक्ते या कर्मणां ज्यायमी वृद्धिः सा अपि उक्ता एव इति 'तिर्लंड कर्मण यारे मां नियोजयीस कंशव' इति प्रश्नो न कथश्चन उपपद्यते।

तथा नित्यक्रमोंके अभावमे ही भावरूप प्रत्यवायके उत्पन्न होनेकी भी कत्यना नहीं की जा सकती, क्योंकि 'असत्से सत्तको उत्पत्ति कैसे हो सकती है ?' इस प्रकार अभावसे भावकी उत्पत्तिको असम्भव बतलानेवाले श्रतिके वचन है।

यदि कहा कि (कर्मोंके अभावसे भावक्य प्रत्यवाय) असम्भव होनेपर भी विहित कर्मोंके न करनेसे प्रत्यवायका होना वेद बतलाता है, तव तो यह कहना हुआ कि वेद अनुर्यकारक और अप्रामाणिक है।

क्योंकि (ऐसामाननेसे ) वेदविहित कर्मेकि करने और न करने दोनोहीमे केवल दुःख ही फलहुआ।

इसके सिवा शाख शायक नहीं बल्कि कारक है अर्थात् अपूर्व शक्ति उत्पन्न करनेवाला है, ऐसा युक्तिश्रन्य अर्थ भी मानना हुआ \* । यह किसीको इप्ट नहीं हैं।

सुनरां यह सिद्ध हुआ कि संन्यासियोंके लिये कर्म नहीं है, अनएव ज्ञान-कर्मका समुख्य भी युक्तियुक्त नहीं हैं।

तथा 'ज्यायसी चे**त् कर्मणस्ते मना युद्धिः'** इत्यादि अर्जुनके प्रश्नोकी संगति नहीं वैटनेके कारण भी ज्ञान और कर्मका समुख्य नहीं बन सकता।

क्योंकि यदि दूसरे अध्यायमे भगवान्तं अर्जुनसे यह कहा होता कि ज्ञान और कर्म दोनोंका तुझे एक साथ अनुशन करना चाहिये तो फिर अर्जुन-का यह पूछन। नहीं बनता कि 'हं जनार्द्न! यदि कर्मोंकी अरोक्षा आप झानको अष्ट मानते हैं'ऽत्यादि

यदि भगवान्ते अर्जुनमे यह कहा हो कि तुझे ज्ञान और कर्मका एक साथ अनुष्टान करना चाहिये, तब जो कर्मीकी अपेक्षा श्रेष्ट हैं, उस ज्ञानका (सम्पादन करनेके लिये)भी कह ही दिया गया, फिर यह पूछना किसी तरह भी नहीं बन सकता कि 'तो हे केशव! मुझे धोर कर्मीमें क्यों लगाते हैं।'

वास्तवमे शास्त्र केवल पदार्थांकी शक्तिका बतलानेवाला है, उसमे नवीन शक्ति उत्पन्न करनेवाला नहीं है ।

न च अर्जुनस्य एव ज्यायसी बुद्धिः न अतुष्टेया इति भगवता उक्तं पूर्वम् इति कल्पयितुं युक्तम्, येन 'ज्यायसी चेत्' इति प्रश्नः स्यात ।

यदि पुनः एकस्य पुरुषस्य झानकर्मणोः विरोधाद युगपद् अनुष्टानं न संभवति इति भिन्नपुरुषानुष्टेयत्वं भगवता पूर्वम् उक्तं स्यात् ततः अयं प्रश्न उपपन्नः 'व्यायसी चेन्' इत्यादिः।

अविवेकतः प्रश्नकल्पनायाम् अपि भिन्न-पुरुषानुष्टेयत्वेन भगवतः प्रतिवचनं न उपपद्यते ।

न च अज्ञाननिमित्तं भगवन्त्रतिवचनं कल्प्यम ।

अस्मात् च भिन्नपुरुषानुष्टेयन्वेन ज्ञानकर्म-निष्टयोः भगवतः प्रतिवचनदर्श्वनात्, ज्ञान-कर्मणोः समुचयानुषपत्तिः।

तस्मात् केवलाद् एव ज्ञानाट् मोक्ष इति
एषः अर्थो निश्चिता गीताम् सर्वोपनिषत्म च ।
ज्ञानकर्मणोः एकं वद निश्चित्य इति च
एकविषया एव प्रार्थना अनुपपन्ना उभयोः
सम्रुचयर्सभवे ।

'इह कमेंव तस्मात्त्वम्' इति च ज्ञाननिष्ठा-संभवम् अर्जुनस्य अवधारणेन दर्शयिष्यति ।

**अ**र्जुन उत्राच----

ऐसी तो कल्पना की ही नहीं जा सकती कि भगवान्ने पहले ऐसा कह दिया था कि उस श्रेष्ट श्चानका अनुष्ठान अर्जुनको नहीं करना चाहिये,जिससे कि अर्जुनका 'ज्यायसी चेन्' हत्यादि प्रश्न बन सके।

हाँ, यदि ऐसा हो कि ज्ञान और कर्मका परस्पर विरोध होनेके कारण एक पुरुषसे एक कार्डमें (दोनोंका) अनुष्ठान सम्भव नहीं, इसल्वियं भगवान्ते दोनोंका भिन्न-भिन्न पुरुषीदाग अनुष्ठान करनेके योग्य पहले बतल्या है तो न्यायसी चेत् ' स्थादि

यदि ऐसी कल्पना करें कि 'अजुनने यह प्रश्न अविवेकसे किया है' तो भी भगवान्का यह उत्तर देना युक्तियुक्त नहीं ठहरता कि ज्ञाननिष्टा और कर्मनिष्टा दोनों भिन्न-भिन्न पुरुषोद्वारा अनुष्टान की जानेयोग्य हैं।

भगवान्के उत्तरको अज्ञानमूलक मानना तो (सर्वधा)अनुचित है।

अतर्व भगवान्ते इम उत्तरको कि श्वानिष्ठा और कर्मनिष्ठाका अनुष्ठान करनेवाले अधिकारी भिन्न-भिन्न है,' देख्वेसे यह सिद्ध होता है कि ज्ञान-कर्मका समुख्य सम्भव नहीं।

इसल्यि गीतामे और सब उपनिषदोमे यही निश्चित अभिप्राय है कि केवल ज्ञानसे ही मोक्ष होता है।

यदि दोनोका समुख्य सम्भव होना तो झान और कर्म इन दोनोंमेसे एकको निश्चय करके कहो, इस प्रकार एक ही बात कहनेके लिये अर्जुनकी प्रार्थना नहीं बन सकती।

इसके सिवा 'कुरु कमैंव तस्मात्त्वम्' इस निश्चित कथनसे भगवान् भी अर्जुनके लिये (आगे) ज्ञान-निष्ठा असम्भव दिखलायेंगे।

अर्जुन बोका-

गी० शा० मा० ११---

# ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्द्न। तिक कमीण घोरे मां

ज्यायसी श्रेयसी चेद यदि कर्मणः सकाशात

ते तब मता अभिग्रेता बुद्धिः ज्ञानं हे जनार्दन । यदि बुद्धिकर्मणी समुचिते इष्टे तदा एकं श्रेय:साधनम् इति कर्मणो ज्यायसी बुद्धिः हति कर्मणः अतिरिक्तकरणं बढेः अनुपपन्नम् अर्जनेन कतं स्थात ।

न हि तद एव तस्मात फलतः अतिरिक्तं स्यात ।

तथा कर्मणः श्रेयस्करी भगवता उक्ता बद्धिः अश्रेयस्करं च कर्मकरु इति मां प्रतिपाद-यति तत किं न कारणम इति भगवत उपालम्भम् इव कुर्वन तत् कि कस्मात कर्मण घोरे करे हिंसालक्षणे मा नियोजयसि केशव इति च यद आह तत च न उपपद्यते ।

अथ सार्तेन एव कर्मणा समुचयः सर्वेषां भगवता उक्तः अर्जुनेन च अवधारितः चेत तत किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि इत्यादि कथं युक्तं वचनम् ॥ १ ॥

# नियोजयमि केशव ॥

हे जनार्दन ! यदि कमेंकी अपेक्षा ज्ञानको आप श्रेष्ठ मानते हैं (तो हे केशव! मुझे इस हिंसारूप कर कर्ममें क्यों लगाते हैं ? )

यदि ज्ञान और कर्म दोनोंका समझय भगवानको सम्मत होता तो फिर 'कल्याणका वह एक साधन कहिये' कमोंसे ज्ञान श्रेष्ठ है. इत्यादि वाक्योंद्वारा अर्जनका जानसे कमोंको प्रथक करना अनुचित होता ।

क्योंकि ( समुन्वय-पक्षमें ) कर्मकी अपेक्षा उस ( ज्ञान ) का फलके नाते श्रेष्ठ होना सम्भव नहीं।

तथा भगवानने कमोंकी अपेक्षा ज्ञानको कल्याण-कारक बतलाया और मझसे ऐसा कहते हैं कि 'त अकल्याणकारक कर्म ही कर' इसमे क्या कारण है यह सोचकर अर्जुनने भगवानुको उलहना-सा देते हर जो ऐसा कहा कि 'तो फिर हे केशव! मुझे इस हिंसाम्हप घोर कुर कर्ममे क्यो छगाते हैं ?? वह भी उचित नहीं होता।

यदि भगवानुने स्मार्न-कर्मके साथ ही बानका समुचय सबके लिये कहा होता एवं अर्जुनने भी ऐसा ही समझा होता, तो उसका यह कहना कि 'फिर हे केशव ! मझे घोर कर्ममें क्यो लगात है ?' कैसे युक्तियक्त हो सकता १॥ १॥

किंच---

वाक्येन बुद्धि मोहयसीव मे । तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नयाम् ॥ २ ॥

यद्यपि विविक्ताभिधायी भगवान तथापि मम मन्दबुद्धेः व्यामिश्रम इव भगवद्वाक्यं प्रतिभाति । तेन मम बुद्धि मोहयसि इव ।

यद्यपि भगवान् स्पष्ट कहनेवाले हैं तो भी मुख मन्द्बुद्धिको भगवान्के वाक्य मिले हुए-से प्रतीत होते हैं, उन मिले हुए-से वचनोंसे आए मानो मेरी बुद्धिको मोहित कर रहे है।

मम बुद्धिन्यामोहापनयाय हि प्रवृत्तः त्वं तुकथं मोहयसि अतो त्रवीमि बुद्धं मोहयसि इव ने मम इति ।

त्वं तु भिक्कर्तृकयोः झानकर्मणोः एक-पुरुषानुष्टानासम्भवं यदि मन्यसे तत्र एवं सति तत् तयोः एकं बुद्धिं कर्म वा इदम् एव अर्जुनस्य योग्यं बुद्धिशक्त्यवस्थानुरूपम् इति निश्चित्य वद बृद्धि । येन झानेन कर्मणा वा अन्यतरेण श्रेयः अहस् आन्त्रयां प्राप्त्रयाम् ।

यदि हि कर्मनिष्ठायां गुणभृतम् अपि झानं भगवता उक्तं स्थात् तत् कथं तयोः एकं वद इति एकविषया एव अर्जुनस्य ग्रुश्रृषा स्यात् ।

न हि भगवता उक्तम् अन्यतस्य एव झान-कर्मणोः वक्त्यामि न एव द्वयम् इति । येन उभयप्राप्त्यसम्भवम् आत्मनो मन्यमान एकम् एव प्रार्थयेत् ॥२॥ वास्तवमें आप तो नेरी बुद्धिका मोह दूर करनेके लिये प्रवृत्त हुए हैं, फिर मुझे मोहित कैसे करते ! श्सीलिये कहता हूँ कि आप मेरी बुद्धिको मोहित-सी करते हैं।

आप यदि अलग-अलग अधिकारियोंद्वारा किये जाने योग्य ज्ञान और कर्मका अनुष्ठान एक पुरुष-द्वारा किया जाना असम्भव मानने हैं, नो उन दोनोमेंसे म्ज्ञान या कर्म यही एक चुद्धि, शक्ति और अवस्थाके अनुसार अर्जुनके लिये योग्य हैं?—ऐसा निश्चय करके मुक्कते कहिये, जिस ज्ञान या कर्म किसी एकसे मैं कल्याणको प्राप्त कर सकुँ।

यदि कर्मनिष्टामें गौणरूपसे भी ज्ञानको भगवान्ने कहा होता तो 'दोनोमेसे एक कहिये' इस प्रकार एक-हीको सुननेकी अर्जुनकी इच्छा कैसे होती ?

क्योंकि 'झान और कर्म इन दोनोंमेसे में तुझसे एक ही कहूँगा, दोनों नहीं?—ऐसा भगवान्ते कहीं नहीं कहा, कि जिससे अर्जुन अपने लिये दोनोंकी प्राप्ति असम्भव मानकर एकके लिये ही प्रार्थना करता !! २ !!

### und the same

प्रश्नानुरूपम् एव प्रतिवचनम् — श्रीभगवानुवाच—

प्रश्नके अनुसार ही उत्तर देने हुए---श्रीभगवान् बोले---

लोकेऽस्मिन्द्विवधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ । ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम् ॥ ३ ॥

लोके अस्मिन् शास्त्रानुष्टानाधिकृतानां विविधा द्विप्रकारा निष्टा स्थितिः अनुष्ठेयतात्पर्य प्रग पूर्व सर्गादी प्रजाः सृष्ट्वा तासाम् अस्पुदयनिःश्रेयसप्राप्तिसाधनं वेदार्ध-सम्प्रदायम् आविष्कृतिता प्रोक्ता मया सर्वज्ञेन ईस्रोरा हे अन्तव अपाप ।

हे निष्पाप अर्जुन ! इस मनुष्यलोकमें शास्त्रोक कर्म और ज्ञानके जो अधिकारी है, ऐसे तीनों वर्णवालोके लिये ( अर्थात् आसण, क्षत्रिय और देश्योंके लिये ) दो प्रकारकी निग्ठा-क्षित अर्थात् कर्तन्य-तत्परता, पहले-सृष्टिके आदिकाल्में प्रजाको रक्कर उनकी लैकिक उनति और मोक्षकी प्राप्तिक साधनक्ष्य वैदिक सम्ब्रदायको आधिकार करनेवाले मुक्क सर्वव्र इंसरद्वारा कद्वी गयी है। तत्र का सा द्विविधा निष्टा इति आह— श्रानयोगेन झानस् एव सोगः तेन सांख्यानाम् आत्मानात्मविषयविवेकझानवतां ब्रह्मचर्या-श्रमाद् एव कृतसंन्यासानां वेदान्तविझान-सुनिश्चितार्यानां परमहंसपरिवाजकानां ब्रह्मणि एव अवस्थितानां निष्टा प्रोक्ता।

कर्मयोगेन कर्म एव योगः कर्मयोगः तेन कर्म-योगेन योगिनां कर्मिणां निष्ठा प्रोक्ता इत्यर्थः । यदि च एकेन परुषेण एकस्मै परुषार्थाय

ज्ञानं कर्म च समुचित्य अनुष्टेयं भगवता इष्टम्

उक्तं वक्ष्यमाणं वा गीतासु वेदेषु च उक्तम् ।

कथम् इह अर्जुनाय उपसन्नाय प्रियाय विशिष्ट-

भिकपुरुषकर्तृके एव ज्ञानकर्मनिष्टे त्र्यात् । यदि पुनः अर्जुनो ज्ञानं कर्म च द्वयं श्रुत्वा स्वयम् एव अनुष्टास्यति अन्येषां तु भिक्षपुरुषा-तुष्टेयतां वस्त्यामि इति मतं भगवतः कल्प्येत । तदा रागदेपवान् अप्रमाणभूतो भगवान् कल्पितः स्यात् । तत् च अयुक्तम् ।

तस्मात् कया अपि युक्त्या न सम्रुचयो ज्ञानकर्मणोः।

यद् अर्जुनेन उक्तं कर्मणो ज्यायस्त्वं बुद्धेः तत् च स्थितम् अनिराकरणात् ।

तस्याः च ज्ञाननिष्ठायाः संन्यासिनाम् एव अतुष्टेयन्यं भिन्नपुरुषातुष्टेयत्ववचनात् च भगवत एवम् एव अनुमतम् इति गम्यते ॥३॥ बह दो प्रकारकी निष्ठा कौन-सी हैं ? सो कहते हैं— जो आत्म-अनात्मके विश्यमें विवेकजन्य झानसे सम्पन्न हैं, जिन्होंने ब्रह्मचर्य-आग्रमसे ही संन्यास प्रहण कर लिया है, जिन्होंने बेदान्तके विद्वानहारा अन्यत्मक्ता मठीमोति निश्चय कर लिया है, जो परमहंस संन्यासी है, जो निरन्तर ब्रह्ममें स्थित हैं ऐसे सांख्ययोगियोंकी निष्ठा झानस्प योगसे कही हैं।

तथा कर्मयोगसे कर्मयोगियोंकी अर्थात् कर्म करनेवालोंकी निष्ठा कही है।

यदि एक पुरुषदारा एक ही प्रयोजनकी सिदिके छिये ज्ञान और कर्म दोनों एक साथ अनुष्ठान करने-योग्य हैं, ऐसा अपना अमिप्राय भगनान्द्रारा गीतामें पहले कहीं कहा गया होता, या आगे कहा जानेवाल होता, अथवा वेदमें कहा गया होता, तो रारणमें आये हुए प्रिय अर्जुनको यहाँ भगवान् यह केसे कहने कि ज्ञाननिष्ठा और कर्मनिष्ठा अल्ग-अल्ग मिम-मिन्न अधिकारियोदारा ही अनुष्ठान की जानेयोग्य हैं।

यदि भगवान्का यह अभिप्राय मान लिया जाय कि ज्ञान और कर्म टोनोंको सुनकर अर्जुन खर्य ही दोनोंका अनुष्ठान कर लेगा, दोनोंको भिन्न-भिन्न पुरुषों-द्वारा अनुष्ठान करनेयोग्य तो दूसरोंके लिये कहूँगा। तव तो भगवान्को रागद्वेयपुक्त और अप्रामाणिक मानना हुआ। ऐसा मानना सर्वया अनुचित है।

इसलिये किसी भी युक्तिसे ज्ञान और कर्मका समुख्य नहीं माना जा सकता।

कर्मोकी अपेक्षा ज्ञानकी श्रेष्ठता जो अर्जुनने कही थी वह तो सिद्ध है ही, क्योंकि भगवान्ने उसका निराकरण नहीं किया ।

उस ज्ञाननिष्ठाके अनुष्ठानका अधिकार संन्यासियों-का ही है। क्योंकि दोनों निष्ठा भिन्न-भिन्न पुरुषों-द्वारा अनुष्ठान करनेयोग्य बतलायी गयी है, इस कारण भगवान्की यही सम्मति है, यह प्रतीत होता है॥ ३॥

मां च बन्धकारणे कर्मणि एव नियोजयसि इति विषणामनसम् अर्जनं कर्म न आरमे इति एवं मन्वानम आलक्ष्य आह भगवान-'न कर्मणामनारम्भात'-इति ।

अध वा बानकर्मनिएयोः परस्परविरोधाट एकेन प्रुषेण युगपद अनुष्टातम् अशुक्यत्वे सति इतरेतरानपेक्षयोः एव पुरुषार्थहेतत्वे प्राप्ते-

कर्मनिष्ठाया ज्ञाननिष्टाप्राप्तिहेतत्वेन परुषार्थहेतत्वं न स्वातन्त्र्येण, ज्ञाननिष्ठा त कर्मनियोपायलब्धान्मिका सती स्वातन्त्रयेण परुषार्थहेत: अन्यानपेक्षा इति एतम अर्थ प्रदर्शयिष्यन आह भगवान-

यह बात स्पष्ट प्रकट करनेकी इच्छासे कि जान-निष्ठाकी प्राप्तिमें साधन होनेके कारण कर्मनिष्ठा मोक्षरूप परुषार्थमें हेत है, स्वतन्त्र नहीं है: और कर्मनिष्ठारूप उपायसे सिद्ध होनेवाली ज्ञाननिष्ठा

अन्यकी अपेक्षा स सबकर स्वतन्त्र ही मिक्तिमें हेत है। भगवान बोले ---

वन्धनके हेतरूप कर्मोमें ही भगवान सझे

अथवा जाननिष्ठा और कर्मनिष्ठाका परस्पर विरोध होनेके कारण एक पुरुषद्वारा एक कालमें दोनोंका अनुष्टान नहीं किया जा सकता। इससे

एक दसरेकी अपेक्षा न रखकर दोनों अलग-अलग

मोक्षमें हेत है. ऐसी शंका होनेपर---

लगाने हैं...ऐसा समझकर व्यधित-त्तित्त हुए और मै कर्म नहीं कहाँगा, ऐसा माननेवाले अर्जनको देखकर

भगवान बोले—'न कर्मणामनारम्भात' इति

# कर्मणामनारम्भान्नैष्कर्म्यं पुरुषोदनते । संन्यसनादेव

न कर्मणाम् अनारम्भाद् अग्रारम्भात कर्मणां क्रियाणां यज्ञादीनाम इह जन्मनि जन्मान्तरे अन्धितानाम उपात्तदरितक्षयहेत्रत्वेन सस्बद्धद्विकारणानां तत्कारणत्वेस ज्ञानोत्पत्तिद्वारेण ज्ञाननिष्ठाहेतनाम् — 'शानम-खदाते पंसां क्षयात्पापस्य कर्मणः' (महा० जान्ति० २०४ । ८ ) इत्यादिसारणाद अनारम्भाद अनुप्रानात---

नैष्कर्य निष्कर्मभावं कर्मशन्यतां ज्ञानयोगेन निष्रां निष्क्रियात्मस्वरूपेण एव अवस्थानम् इति यावत, प्रस्यो न अस्तुते न प्राप्नोति इत्यर्थः ।

सिद्धिं समधिगच्छति ॥ १ ॥ कमोंका आरम्भ किये बिना अर्थात यज्ञादि कर्म जो कि इस जन्म या जन्मान्तरमे किये जाते हैं और सिक्रित पापोंका नाश करनेके द्वारा अस्तः-करणकी शदिमें कारण है एवं 'वाव-कार्योंका साधा होनेपर मनुष्योंके (अन्तःकरणमें) बान प्रकट होता है' इस स्मृतिके अनुसार जो अन्तः करणकी

मनध्य निष्कर्मभावको--कर्मशन्य स्थितिको. अर्थात जो निष्क्रिय आत्मस्वरूपमें स्थित होनारूप ज्ञानयोगसे प्राप्त होनेवाली निष्टा है, उसको नहीं

श्चिमें कारण होनेसे ज्ञाननिष्ठाके भी हेत हैं.

तन यजादि कमेंका आरम्भ किये विना---

कर्मणाम् अनारम्भाद् नैष्कर्म्यं न अञ्जते इति वचनात् तद्विपर्ययात् तेषाम् आरम्भाद् नैष्कर्म्यम् अञ्जते इति गम्यते । कस्मात् पुनः कारणात् कर्मणाम् अनारम्भाद् नैष्कर्म्यं न अञ्जते इति ।

उच्यते, कर्मारम्भस्य एव नैष्कर्म्योपा-यत्वात् । न हि उपायम् अन्तरेण उपेयत्राप्तिः अस्ति ।

कर्मयोगोपायत्वं च नैष्कर्म्यलक्षणस्य ज्ञानयोगस्य श्रुतौ इह च प्रतिपादनात् ।

श्रुतौ तावत् प्रकृतस्य आत्मलोकस्य वेदास्य वेदनोपायत्वेन 'तमेतं वेदानुवचनेन नाद्यणा विविदिषत्ति यम्रेन' (वृह० उ० ४ । ४ । २२ ) इत्यादिना कर्मयोगस्य ज्ञानयोगोपायत्वं प्रतिपादितम् ।

#### इह अपि च---

'संन्यासस्तु महाबाहो दुःस्तमाप्तुमयोगतः' 'योगिनः कर्म कुवैन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धवे' 'यह्यो दानै तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्' इत्यादि प्रतिपाद्यिष्यति ।

नसु च-- 'अभयं सर्वभृतेभ्यो दस्ता नैष्कर्य-मापरेत' इत्यादी कर्तव्यकर्मसंन्यासाद अपि नैष्कर्म्यप्राप्ति दर्भयति लोके च कर्मणाम् अनारम्भाद नैष्कर्म्यम् इति प्रसिद्धतरम् अतः च नैष्कर्म्यार्थिनः किं कर्मारम्भेण इति प्राप्तम् अत आह--

न च संन्यसनाद् एव इति । न अपि संन्यसनाद् एव केवलात् कर्मपरित्यागमात्राद् एव ज्ञान-रहितात् सिद्धि नैष्कर्म्यलक्षणां ज्ञानयोगेन निष्ठां समध्याच्छति न प्रामोति ॥ ४ ॥

पू०-कर्मोका आरम्भ नहीं करनेसे निष्कर्मभाव-को प्राप्त नहीं होता-इस कपनसे यह पाया जाता है कि इसके बिपरीत करनेसे अर्थात् कर्मोका आरम्भ करनेसे मृतुष्य निष्कर्मावको पाता है, सो (इसमें) क्या कारण है कि कर्मोंका आरम्भ किये बिना मन्ष्य निष्कर्मनाको प्राप्त नहीं होता ?

उ०—क्योंकि कसोंका आरम्भ ही निष्कर्मताकी प्राप्तिका उपाय हैं और उपायके विना उपेयकी प्राप्ति हो नहीं सकती, यह प्रसिद्ध ही है।

निष्कर्मतारूप ज्ञानयोगका उपाय कर्मयोग है, यह बात श्रुतिमें और यहाँ गीतामें भी प्रतिपादित है। श्रुतिमें प्रस्तुत इंग्यरूप आक्ष्मठोकके जाननेका उपाय वतलाते हुए 'उस आस्माको ब्राह्मण वेदाच्ययन और यहसे जाननेकी इच्छा करते हैं' इत्यादि वचनोसे वर्मयोगको ज्ञानयोगका उपाय वतलाया है।

तथा यहाँ (गीताशासमें) भी—'हे महाबाहो ! बिना कर्मयोगके संन्यास प्राप्त करना कठिन हैं' 'योगी होग आसक्ति छोड़कर अन्तःकरणकी छुद्धिके स्थिप कर्म कैया करने हैं' 'यह, दान और तथ बुद्धिमानोंको पवित्र करनेवारे हैं' इत्यादि वचनोंसे आगे प्रतिपादित करेंगे।

यहाँ यह शंका होती है कि 'सब भूतोंको अभवदान देकर संन्यास प्रहण करे' इत्यादि वचनोंमें कर्लण्यकांकि त्यागद्वारा भी निष्कर्मताकी प्राप्ति दिखळायी है और छोकांमें भी कर्लांका आरम्भ न करनेसे निष्कर्मता जारा होता अपन्यत प्रसिद्ध है। किर निष्कर्मता चाहनेशालेको कर्लांक आरम्भसे क्या प्रयोजन ? इसपर कहते हैं—

केवल संन्याससे अर्थात् बिना झानके केवल कर्मपरित्यागमात्रसे मनुष्य निष्कर्मतारूप सिद्धिको अर्थात् झानयोगसे होनेवाली स्थितिको नहीं पाता ॥ ४॥

कसात पुनः कारणात कर्मसंन्यासमात्राट ! एव ज्ञानरहितात सिद्धि नैष्कम्पीलक्षणां प्रस्तो निष्कर्मतारूप सिदिको क्यों नहीं पाता ! इसका न अधिगच्छति इति हेत्वाकाङ्गायाम् आह—

न हि कश्चित्क्षणमपि हावजाः कर्म

न हि यस्मात क्षणम् अपि कालं जातु कदा-चित कश्चित् तिष्ठति अकर्मकृत् सन । कस्सात कार्यते हि यसाद अवश एव कर्म सर्वः प्राणी प्रकृतिजै: प्रकृतिनो जातै: मस्वरजनमोभि: राणै: ।

अज्ञ इति वाक्यशेषो यतो वक्ष्यति-'गुणैयों

विचाल्यते' इति सांख्यानां प्रथकरणाद

अज्ञानाम एव हि कर्मयोगां न ज्ञानिनाम् । ज्ञानिनां तु गुणैः अचाल्यमानानां स्वतः

चलनाभावात् कर्मयोगो न उपपद्यते । तथा च व्याख्यातं वेदाविनाशिनम् इति अत्र ॥५॥

यः त अनात्मज्ञः चोदितं कर्म न आरभते

इति तद् असद् एव इति आह-

कर्मेन्द्रियाणि मंयस्य इन्द्रियार्थोन्विमुढात्मा

कर्मेन्द्रियाणि हस्तादीनि संयम्य संहत्य य आस्ते तिष्रति मनसा स्मरन चिन्तयन इन्द्रियार्थान् विषयान् विमृदात्मा विमृदान्तः-करणो मिथ्याचारो मृषाचारः पापाचारः स उच्यते ॥ ६ ॥

बिना बानके केवल कर्मसंन्यासमात्रसे मनुष्य कारण जाननेकी इच्छा होनेपर कहते हैं---

जात तिष्ठत्यकर्मकत्। सर्वः प्रकृतिजैर्गणैः ॥ ५ ॥

कोई भी मनुष्य कभी क्षणमात्र भी कर्म किये विना नहीं रहता । क्योंकि 'सभी प्राणी' प्रकृतिसे उत्पन्न सत्त्व, रज और तम-इन तीन गुर्णोद्वारा परवश हर अवस्य ही कमोंमें प्रश्नत कर दिये जाते हैं।

यहाँ सभी प्राणीके साथ अज्ञानी ( शब्द ) और जोड़ना चाहिये ( अर्थात् 'सभी अज्ञानी प्राणी' ऐसे पढना चाडिये ) । क्योंकि आगे 'जो गणोंसे विश्वस्थित नहीं किया जा सकता' इस कथनसे आनियोंको अलग किया है, अतः अज्ञानियोंके छिये ही कर्मयोग है, ज्ञानियोंके लिये नहीं।

क्योंकि जो गुणोंद्वारा विचलित नहीं किये जा सकते. उस बानियोंमें स्वतः क्रियाका अभाव होनेसे तनके लिये कर्मयोग सम्भव नहीं है।

ऐसे ही 'वेदाविनाशिनम' इस श्लो**ककी व्याख्यामें** विस्तारपूर्वक कहा गया है ॥ ५॥

जो आत्मज्ञानी न होनेपर भी शास्त्रविहित कर्म नहीं करता, उसका वह कर्म न करना बुरा है; यह कहते है---

य आस्ते मनसा स्मरन । मिथ्याचारः स उच्यते ॥ ६ ॥

जो मनुष्य हाथ, पैर आदि कर्मेन्द्रियोंको रोककर इन्द्रियोंके भोगोंको मनसे चिन्तन करता रहता है, वह विमुद्धारमा अर्थात् मोहित अन्तःकरणवास्त्र मिथ्याचारी, दोंगी, पापाचारी कहा जाता है ॥ ६ ॥

नियम्यारभतेऽर्जन । यस्त्विन्द्रयाणि मनमा कर्मयोगसमक्तः

विशिष्यते ॥ ७ ॥

यः त पनः कर्मणि अधिकतः अज्ञो बद्धी-न्तियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जन कर्मेन्द्रियै: वाक्याण्यादिभिः ।

परन्त हे अर्जन ! जो कमोंका अधिकारी अवानी, बानेन्द्रियोको मनसे रोककर वाणी, हाथ इत्यादि कर्नेन्द्रियोंसे आचरण करता है।

किम आरभते इति आह-कर्मयोगम् असकः सन स विशिष्यते

किसका आचरण करता है ? सो कहते हैं----आसक्तिरहित होकर कर्मयोगका आचरण करता है वह (कर्मयोगी) इसरेकी अपेक्षा अर्थात् मिथ्याचारियोंकी अपेक्षा श्रेष्ठ है ॥ ७॥

इतरसाद मिध्याचारात ॥ ७॥

यत एवम् अतः-

ऐसा होनेके कारण---

नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः। रामीस्याचापि च ते न प्रसिद्धशेदकर्मणः ॥ ८ ॥

नियतं नित्यं यो यसिन कर्मणि अधिकतः। फलाय च अश्रतं तद नियतं कर्मतत कर वं हे अर्जन । यतः कर्म ज्यायः अधिकतरं फलतो हि यसाद अकर्मण अकरणाद अनारम्भात ।

हे अर्जन! जो कर्मश्रनिमे किसी फल के छियं नहीं बताया गया है, ऐसे जिस कर्मका जो अधिकारी है उसके लिये वह नियन कर्म है. उस नियन अर्थात नित्य कर्मका त आचरण कर । क्योंक कमेंक न करनेकी अपेक्षा कर्म करना परिणाममें बहत श्रेष्ट है ।

क्रथं शरीरयात्रा जारीरस्थिति: अपि च ने तब न प्रसिद्धयंत प्रसिद्धिं न गच्छेद अकर्मण अकरणात । अतो दृष्टः कर्माकर्मणोः विशेषो लोके ॥ ८॥

क्योंकि कुछ भी न करनेसे तो तेरी **शरीरयात्रा** भी नहीं चलेगी अयांत तेरे शरीरका निर्वाह भी नहीं होगा। इसल्ये कर्म करने और न करनेमें जो अन्तर है वह संसारमे प्रत्यक्ष है ॥ ८॥

यत च मन्यसे बन्धार्थत्वात कर्म न कर्तव्यम

जो तु ऐसा समझता है कि बन्धनकारक होनंसे कर्म नहीं करना चाहिये तो यह समझना भी भूछ हैं। कैसे ?

इति तद् अपि असत्, कथम्--

यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र लोकोत्यं कर्भबन्धनः। तदर्थं कर्म कौन्तेय मक्तसङ्गः

'बहां वे विष्णुः' (तै॰ सं॰ १। ७। ४) इति श्रुतेर्पेह्न ईश्वरः तद्ये यत् क्रियते तद् यङ्गार्थे कर्मे, तस्त्रात् कर्मणः अन्यत्र अन्येन कर्मणा लोकः अयम् अधिकृतः कर्मकृत् कर्मवन्धनः कर्मे बन्धनं यस्य सः अयं कर्मवन्धनो लोको न तु यहार्याद् अतः तद्ये यङ्गार्थे कर्म कौन्तेय गुक्तसङ्गः कर्मफलसङ्गवर्जितः सन् समाचर निर्वर्तय ॥९॥

ध्यक्ष ही बिच्छु हैं 'इस श्रुतिप्रमाणसे यह ईश्वर है और उसके लिये जो कर्म किया जाय वह ध्यहार्ष कर्म हैं 'उस (ईब्सर्ग ) कर्मको लोडकर दूसरे क्रांमेंक, कर्म करनेवाला अधिकारी मनुष्य-ससुदाय, कर्मबन्धनशुक्त हो जाता है, पर ईब्सर्ग्य किये जानेवाले कर्मसे नहीं । इस्तिये हे क्षीन्तेय ! त. क्रांमल और आसक्तिये रहित्य होकर ईब्सर्ग्य कर्मोका मंत्री प्रकार आचरण कर ॥ २॥

इतः च अधिकृतेन कर्म कर्तव्यम्--

इस आगे बनलाये जानेवाले कारणसे भी अधिकारीको कर्म करना चाहिये—

सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः। अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्कामञ्जक् ॥१०॥

सहयक्ष यञ्चसहिताः प्रजाः त्रयो वर्णाः ताः सृष्टः उत्पादा, पुग सर्गादी उवाच उक्तवान् प्रजापतिः प्रजानां सृष्टा, अनेन यज्ञेन प्रसविष्यव्यं प्रस्तवां दृद्धिः उत्पत्तः तां कुरुष्ट्यम् । पुग यज्ञो वे युम्माकम् अन्तु भवतु दृष्टकामधुक् दृष्टान् अभिप्रतान् कामान् फलविशेषान् दोग्धि इति दृष्टकामधुक् ॥ १०॥

सृष्टिके आदिकालमें यक्षसहित प्रजाको अर्थात्। ( ब्राव्यण, क्षत्रिय और वैदय---हन ) तीनों वर्णोको रचकर जगतुके रचयिता प्रशापतिने कहा कि इस यक्षमे नुमलोग प्रसव--उत्पत्ति, यानी बृद्धिलाम करो । यह यह नुमलोगोंको इष्ट कामनाओंका देनेवाला अर्थात् इंच्लिन फलक्ष्प नाना भोगोंको देनेवाला हो ॥ १० ॥

---

कथम्---

कैसे---

देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथः॥११॥

देवान् इन्द्रादीन् भावयत वर्षयत अनेन यञ्जेन ते देवा भावयन्तु आप्याययन्तु बृष्ट्यादिना वो युष्मान् एवं परस्पर् अन्योन्यं भावयन्तः श्रेयः परं मोक्षलक्षणं ज्ञानप्राप्तिकमेण कवाप्स्यय स्वर्गे वा परं श्रेयः अवाप्स्थय ॥ ११ ॥

नुमलोग इस यहहारा इन्द्रादि देवोको बदाओं अर्थात् उनकी उन्नि करों । वे देव बृष्टि श्रादिहरा तुमलोगोको बदावें अर्थात् उन्नत करें । इस प्रकार एक दूसरेको उन्नत करते हुए (नुमलेग) श्राम श्रादिहारा मोक्षरूप एरमश्रेयको प्राप्त करोगे । ॥ १० ॥ सर्वाहरूप एरमश्रेयको ही प्राप्त करोगे ॥ १० ॥ किंच---

दूसरी बात यह भी है कि---

इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः। तैर्दुत्तानप्रदायैभ्यो यो सुङ्क्ते स्तेन एव सः॥१२॥

इष्टान् अभिग्नेतान् भोगान् हि वो युष्मभ्यं देवा दास्यन्ते वितरिष्यन्ति स्त्रीपञ्चपुत्रादीन् यज्ञभाविता यज्ञैः वर्धिताः तोषिता इत्यर्थः ।

तै: देवै: दत्तान् भोगान् अप्रदाय अदस्वा आनुष्यम् अकृत्वा इत्यर्थः, एम्यो देवेम्यः, यो गुक्के खदेहेन्द्रियाणि एव तर्पयति, स्तेन एव तस्कर एव स देवादिखापहारी ॥१२॥ यब्रद्वारा बढ़ाये हुए —संतुष्ट किये हुए देवता छोग तुमछोगोंको स्त्री, पश्च, पुत्र आदि इच्छित भोग देंगे।

उन देवींद्वारा दिये हुए भोगोंको उन्हें न देकर अर्थात् उनका ऋण न चुकाकर, जो खाता है—केवल अपने शरीर और इन्दियोंको ही तृप्त करता है, वह देवताओंके सल्वको हरण करने-वाळा चोर ही है ॥ १२ ॥

ये पुनः---

परन्तु जो---

यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो सुच्यन्ते सर्वकिल्विषैः। अञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात॥१३॥

देवयज्ञादीन् निर्वत्यं तिष्ठष्टम् अश्चनम् अमृतास्थम् अश्चितं शीलं येषां ने व्यविद्यविक्षाः सन्तः, मुख्यन्ते सर्वीकित्वियः सर्वपायः चुल्यादि-पञ्चस्ताङ्कतैः प्रमादकृतिहंसादिजनितैः च अन्यैः।

ये तु आत्मंभरयो सुञ्जने ने तु अधंपापं स्वयम् अपि पापा ये पचन्ति पाकं निर्वर्तयन्ति आत्मकारणाद् आत्महेतोः ॥ १३ ॥ यज्ञिष्ट अनुका भोजन करनेवाले श्रेष्ठ पुरुष हैं अर्थात् देवयज्ञादि करने उससे बचे हुए अपृत नामक अनुको भक्षण करना जिनका स्थाव है वे सब पापोसे अर्थात् गृहस्थमे होनेवाले चक्की, चून्हे आदिके पाँच पापोसे≉ और प्रमादसे होनेवाले हिसादिजनित अन्य पापोसे भी छूट जाते हैं।

तथा जो उदरपरायण लोग केवल अपने लिये ही अन्न पकाते हैं वे स्वयं पापी है और पाप ही खाते हैं ॥ १३ ॥

इतः च अधिकृतेन कर्म कर्तव्यम् । जगचक- | प्रवृत्तिहेतः हि कर्म । कथम् इति उच्यते—

इसलियं भी अधिकारीको कर्म करना चाहिये, क्योंकि कर्म जगत्-चक्रको प्रवृत्तिका कारण है। कैसे ? सो कड़ने हैं—

अन्नाद्भवन्ति भृतानि पर्जन्यादृन्नसंभवः।

यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः॥१४॥

कण्डनं पेषणं चुली उदकुम्भश्च मार्जनी । पञ्चस्ना गृहस्वस्य पञ्चयज्ञात् प्रणश्यति ।।

असाद् भ्रुकाद् लोहितरेतःपरिणतात् प्रत्यक्षं भवन्ति जायन्ते भृतानि । पर्जन्याट् कुष्टेः अकस्य संभवः अनसंभवः, यज्ञाद् भवति पर्जन्यः—

'अम्री प्रास्ताहुतिः सम्बगादिस्यप्र्यतिष्ठते । आदित्याजायते वृष्टिवृष्टेरलं ततः प्रजाः ॥' ( मतु० ३ । ७६ ) इति स्मृतेः । यज्ञः अपूर्वे स च यज्ञः कर्मसमुद्भव ऋत्विम्य-जमानयोः च व्यापारः कर्म ततः समुद्भवो यस्य

यज्ञस्य अपूर्वस्य स यज्ञः कर्मसमुद्धवः ॥ १४ ॥

मक्षण किया हुआ अन्न रक्त और बीर्युके रूपमें परिणत होनेपर उससे प्रत्यक्ष ही प्राणी उत्पन्न होने है। पर्जन्यसे अर्थात् वृष्टिसे अन्नक्षी उत्पत्ति होनी है और यहसे वृष्टि होती है।

'अफ़िमें चिभिपूर्वक दी हुई आहुति सूर्यमें स्थित होती है, सूर्यसे हुि होती है, दृष्टिसे अन्न होता है और अन्नसे प्रजा उत्पन्न होती हैं' इस स्मृतिगक्यसे भी यही बात पायी जाती हैं।

ऋष्विक् और यजमानके व्यापारका नाम कर्म है और उस कर्मसे जिसकी उत्पत्ति होती है बह्र अपूर्वेरूप यह्न कर्मसमुद्रव है अर्थात् वह अपूर्वेरूप यह्न कर्मसे उत्पन्न होता है ॥ १४ ॥

तत् च---

कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धिं तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म नित्यं और उस-—

बहाक्षरसमुद्भवम् । यज्ञे प्रतिष्ठितम् ॥ १५ ॥

कर्म ब्रह्मोडन ब्रह्म वेदः स उद्भवः कारणं यस्य तत् कर्म ब्रह्मोड्यं विद्ये जानीहि । ब्रह्म पुनः वेदाख्यम् अक्षरसमुद्रवम् अक्षरं ब्रह्म परमात्मा समुद्भवो यस्य तद् अक्षरसमुद्भवं ब्रह्म वेद इत्यर्थः ।

यसात् साक्षात् परमात्मारूयाद् अक्षरात् पुरुषनिःश्वासवत् सम्रुद्भृतं ब्रह्मः, तस्मात् सर्वार्थ-प्रकाशकरवात् सर्वगतम् ।

सर्वगतम् अपि सद् नित्यं सदा यज्ञविधि-प्रधानत्वाद यज्ञे प्रतिष्ठितम् ॥ १५ ॥ कियारूप कर्मको द वेदरूप ब्रह्मसे उत्पन्न हुआ। जान, अर्थात् कर्मको उत्पत्तिका कारण वेद है ऐसे जान और वेदरूप ब्रह्म अक्षरसे उत्पन्न हुआ है अर्थात् अविनाशी परब्रह्म परमात्मा वेदकी उत्पत्तिका कारण है।

नेदरूप ब्रह्म साक्षात् परमात्मा नामक अक्षरसे पुरुषके निःश्वासकी भौति उत्पन्न हुआ है, इसल्चियं वह सब अर्थोको प्रकाशित करनेवाला होनेके कारण सर्वगत है।

तथा यइ-विधिमें वेदकी प्रधानता होनेके कारण वह सर्वगत होता हुआ ही सदा यक्कों प्रतिष्ठित है।१५।

एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः। अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्धं स जीवति ॥ १६॥ एवम् ईश्वरेण वेदयञ्जपूर्वकं जगत् चकं प्रवर्तितं न अनुवर्तयति इह लोके यः कर्मणि अधिकृतः सन् अवायुः अधं पापम् आयुः जीवनं यसं सः अधायुः पापजीवन इति यावत्, हन्द्रियाराम इन्द्रियैः आराम आरमणम् आक्रीडा विषयेषु यसः स इन्द्रियारामः, मोवं वृथा हे पार्य स जीवति ।

तसाद अझेन अधिकृतेन कर्तव्यम् एव कर्म इति प्रकरणार्थः ।

प्राग् आरमञ्जाननिष्ठायोग्यताप्राप्तेः तादर्थ्येन कर्मयोगातुष्ठानम् अधिकृतेन अनात्मञ्जेन कर्तव्यम् एव इति एतत् 'न कर्मणामनारम्भात्' इत्यत आरम्य 'शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धयेदकर्मणः' इति एवम् अन्तेन प्रतिपाद्य-

'बज्ञार्थात्कर्मणीऽन्यत्र' इत्यादिना 'मोपं पार्थ स जीवति' इति एवम् अन्तेन अपि प्रन्थेन प्रासन्निकम् अधिकृतस्य अनात्मविदः कर्माजुष्टाने बहुकारणम् उक्तं तदकरणे च दोष-संकीर्तनं कृतम् ॥ १६ ॥

एवं स्थिते किस् एवं प्रवर्तितं चक्रं सर्वेण अनुवर्तनीयस् आहोस्वित् पूर्वोक्तकर्मयोगानुष्ठा-नोपायप्राप्यास् अनात्मविदा ज्ञानयोगेन एव निष्ठास् आत्मविद्धिः सांख्यैः अनुष्ठेयास् अप्राप्तेन एव हति एवस् अर्थस् अर्जुनस्य प्रश्नस् आग्नडक्स् इस लोकमें जो मनुष्य कमीधिकारी होकर इस प्रकार ईश्वरहारा बेद और यज्ञपूर्वक चलाये हुए इस जगत-चक्रके अनुसार (बेदाप्ययन-पज्ञादि) कर्म नहीं करता, हे पार्थ ! वह पापायु अर्थात् पापमय जीवनवाला और इन्द्रियारामी अर्थात् इन्द्रियोंहारा विग्योंमें रमण करनेवाला व्यर्थ ही जीता है—उस पापीका जीना व्यर्थ ही है।

इसलिये इस प्रकरणका अर्थ यह हुआ कि अज्ञानी अधिकारीको कर्म अवस्य करना चाहिये।

अनारमञ्ज अधिकारी पुरुषको आत्मज्ञानकी योग्यता प्राप्त होनेके पहले ज्ञाननिष्ठा-प्राप्तिके लिये कर्मयोगका अनुष्ठान अवस्य करना व्याहिये, यह 'न कर्मणामनारम्भात्' यहाँसे लेकर 'शारीरयात्रापि क तेन प्रसिद्ध योदनीषणः' उस लोकतकके वर्णनसे प्रतिपादन करके—

'यशायीत्कर्मणीऽन्यत्र' से लेकर 'मोघं पार्थ स जीवति' तकके प्रन्थसे भी आत्मश्चानसे रहित कर्माषिकारीके लिये कमीके अनुष्ठान करनेमें बहुत-सेप्रसङ्गानुकूल कारण कहे गये तथा उन कमीके न करनेमें बहुत-से दोष भी बतलाये गये ॥ १६॥

यदि ऐसा है तो क्या इस प्रकार चळाये हुए इस सृष्टि-चक्के अनुसार समीको चळना चाहिये ? अववा पूर्वोक्त कर्मयोगानग्रानरूप उपायसे प्राप्त होनेवाळी और बात्मज्ञानी सोस्त्ययोगियोद्वारा सेक्न किये जाने योग्य ज्ञायोगसे ही सिंद होनेवाळी निग्नाको न प्राप्त हुए बनात्मञ्जको ही इसके अनुसार वर्तना चाहिये ? ( या तो ) इस प्रकार अर्जुनके प्रश्नकी आसङ्का करके ( भगवान् बोले-- )

स्वयम एव वा शास्त्रार्थस्य विवेकप्रतिपत्त्यर्थम तमात्मानं विदित्वा निश्ततिभथाञ्चानाः सन्तो ब्राष्ट्रणा ग्रिथ्याज्ञानवदिश्वश्यं कर्तव्येभ्यः पुत्रैषणादिभ्यो व्यत्थायाथ भिक्षाचर्य शरीरस्थिति-मात्रप्रयक्तं चरन्तिः न तेषामास्मज्ञाननिष्राव्यति-रेकेणान्यत् कार्यमस्ति (बह० उ० ३ । ५ । १) इति एवं श्रत्यर्थम् इह गीताशास्त्रे प्रतिपिपादयि-षितम् आविष्क्रर्वन आह भगवान-

अथवा स्वयं ही भगवान शासके अर्थको भरीभाँति समझानेके लिये 'यह जो प्रसिद्ध आत्मा है उसको जानकर जिनका मिथ्या शान निवृत्त हो चुका है. ऐसे जो अहात्या बाह्यणराण अहातियोदारा अवस्य की जानेवाली पत्रादिकी एच्छाओंसे रहित होकर केवल दारीर-निर्वाहके लिये भिक्षा-का आचरण करते हैं. उनका आत्मवाननिष्ठासे अतिरिक्त अन्य कळ भी कर्तब्य नहीं रहता' ऐसा श्रतिका तालुर्य जो कि इस गीताशास्त्रमे प्रतिपादन करना उनको इष्ट है, उस ( श्रुति-अर्थ ) को प्रकट करते हर बोले

यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतप्रश्च मानव: आत्मन्येव च संतप्टस्तस्य कार्य ਜ विद्यते ॥ १७ ॥

यः त सांख्य आन्मज्ञाननिष्ट आन्मरतिः आत्मनि एव रति: न विषयेष यस्य स आत्म-रति: एव स्थाद भवेद आत्मतृप्त. एव तम्रो न अन्नरमादिना मनवो मन्ष्यः संन्यासी आत्मनि एव च संतष्टः । संतोषो हि बाह्यार्थलामे सर्वस्य भवति तम् अनपेक्ष आत्मनि एव च मंत्रष्टः मर्वतो वीनतृष्ण इति एतत् । य ईदृश आत्मवित तस्य कार्य करणीयं न विद्यते न अस्ति इत्यर्थः ॥ १७॥

परन्तु जो आत्मज्ञाननिष्ट साख्ययोगी, केवल आत्मामे ही रिनवाला है अर्थात जिसका आत्मामें ही प्रेम हैं, विषयोंमें नहीं और जो मनुष्य अर्थात संन्यासी आत्मासे ही तम है...जिसकी तमि अन्न-रसादिके अधीन नहीं रह गयी है तथा जो आत्मामे ही सन्तष्ट **है.** बाह्य विषयोंके लाभसे तो सबको सन्तोप होता ही है पर उनकी अपेक्षा न करके जो आत्मामे ही सन्तष्ट है अर्थात सब ओरसे तथ्णा-रहित है ! जो कोई ऐसा आत्मज्ञानी है उसके लिये कलाभी कर्तच्य नहीं है।। १७॥

कि च---

क्योंकि-

कतेनाथों सर्वभतेष

न एव तस्य परमातमरते: कृतेन कर्मणा अर्थः प्रयोजनम् अस्ति ।

अस्त तर्हि अकतेन अकरणेन प्रत्यवा-याख्यः अनर्थः ।

न अकृतेन इह लोको कश्चन कश्चिव अपि प्रत्यवायप्राप्रिरूप आत्महानिलक्षणो वा न एव अस्ति । न च अस्य सर्वभूनेषु ब्रह्मादिस्यावरान्तेषु भतेषु कश्चिद् अर्थव्यपाश्रयः ।

कश्चिद्रथेव्यपाश्रय: ॥ १८ ॥

उस प्रमात्मामें प्रीतिवाले परुपका इस लोकमे कर्म करनेसे कोई प्रयोजन ही नहीं रहता है।

तो फिर कर्म करनेसे उसको प्रत्यवायस्य अनर्थ-की प्राप्ति होती होगी ! ( इसपर कहते हैं---)

उसके न करनेसे भी उसे इस छोकमें कोई प्रत्यवाय-प्राप्तिरूप या आत्महानिरूप अनर्थकी प्राप्ति नहीं होती तथा ब्रह्मासे लेकर स्थावरतक सत्र प्राणियोंमें उसका कळ भी अर्थ-ज्यपाश्रय नहीं होता ।

प्रयोजननिमित्तकियामांध्यो व्यवाश्रयो व्यपाश्रयणम् । कश्चिदः भतविशेषम् आश्रित्य न साध्यः कश्चिद अर्थः अस्ति । येन तदर्था क्रिया अनुष्ठेया स्वात् ।

न त्वम एतस्मिन सर्वतः संप्छतोदकस्थानीये सम्यग्दर्भने वर्तमे ॥ १८ ॥

किसी फलके लिये (किसी प्राणिविशेषका ) जो क्रियासाध्य आश्रय है उसका नाम अर्थ-व्यपाश्रय है सो इस आत्मज्ञानीको. किसी प्राणिविशेषका सहारा लेकर कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं करना है जिससे कि उसे तदर्यक किसी क्रियाका आरम्भ करना पड़े ।

परन्त त इस सब ओरसे परिपूर्ण जलाशय-स्थानीय यथार्थ ज्ञानमें स्थित नहीं है।। १८॥

September 1

यत एवम्--

जब कि ऐसी बात है ---

सततं कार्यं कर्म तस्मादमक्तः हारचरन्कर्भ

परमाप्नोति

तस्माद् असकः सङ्गवर्जितः सततं सर्वदा कार्य कर्तव्यं नित्यं कर्म समाचर निर्वर्तय । असको समाचरन ईश्वरार्थं कर्म कुर्वन पर मोक्षम आमोति पुरुषः सन्बद्धद्विद्वारेण इत्यर्थः ॥ १९ ॥

इसलिये त् आसक्तिरहित होकर कर्तव्य---नित्य कर्मोका सदा भलोभौति आचरण किया कर । क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करनेवाला अर्थात् ईश्वरार्थ कर्म करता हुआ पुरुष, अन्तःकरणकी शुद्धिद्वारा मोक्षरूप परमपद पा लेता है।। १९॥

यसात् च

277 XX 64 एक और भी कारण है---

संसिद्धिमास्थिता

लोकसंग्रहमेवापि

संपञ्चन्कर्तमहीस ॥ २०॥

कर्मणा एव हि यसात पूर्वे क्षत्रिया विद्वांसः संसिद्धि मोक्षं गन्तुम् आस्थिताः प्रवृत्ता जनका-दयो जनकाश्वपतिप्रभृतयः ।

यदि ते प्राप्रसम्यग्दर्शनाः ततो लोकसंग्रहार्थ प्रारब्धकर्मत्वात कर्मणा सह एव असंन्यस्य एव कर्म संसिद्धिम् आस्थिता इत्यर्थः । अथ अप्राप्त-सम्यग्दर्शना जनकादयः तदा कर्मणा सन्त्व-ग्रद्धिसाधनभूतेन क्रमेण संसिद्धिम आस्थिता इति व्याख्येयः श्लोकः ।

क्योंकि-पहले जनक-अश्वपति प्रमृति विद्वान क्षत्रिय लोग कर्मोद्वारा ही मोक्ष-प्राप्तिके छिये प्रवत्त इरिधे।

यहाँ इस उलोककी व्याख्या इस प्रकार करनी चाहिये कि यदि वे जनकादि, यथार्थ ज्ञानको प्राप्त हो चुकेथ तब तो वे प्रारच्यकर्मा होनेके कारण ठोकसंग्रहके लिये कर्म करते हुए ही **अर्थात्** संन्यास प्रहण किये बिना ही परम सिद्धिको प्राप्त हुए, और यदि वे जनकादि यथार्थ ज्ञानको प्राप्त नहीं थे, तो वे अन्त:करणकी शृद्धिके साधनरूप कर्मोंसे कामशः परम सिद्धिको प्राप्त हर ।

अय मन्यसे पूर्वैः अपि जनकादिभिः अपि अजानदि: एवं कर्तव्यं कर्म कर्त तावता न अवस्थम अन्येन कर्तव्यं सम्यग्दर्शनवता कतार्थेन इति ।

तथापि प्रारब्धकर्मायतः त्वं लोकसंप्रहम एव अपि लोकस्य उन्मार्गप्रवृत्तिनिवारणं लोकसंग्रहः तम एव अपि प्रयोजनं संपश्यन् कर्तम् अर्हसि ॥ २०॥

यदि त यह मानता हो कि आत्मतस्वको न जाननेवाले जनकादि पर्वजोंद्वारा कर्तव्य-कर्म किये गये हैं. इससे यह नहीं हो सकता कि दसरे आत्म-जानी कतार्थ-परुषोंको भी कर्म अवस्य करने चाहिये।

तो भी त प्रारब्ध-कर्मके अधीन है. इसलिये तहें लोकसंप्रहकी तरफ देखकर भी अर्थात लोगोंकी उलटे मार्गमें जानेवाली प्रवृत्तिको निवारण करनारूप जो लोकसंप्रह है. उस लोकसंप्रहरूप प्रयोजनको देखते हर भी, कर्म करना चाहिये॥ २०॥

लोकसंग्रहं कः कर्तम् अर्हति कथं च इति। तच्यते---

छोकसंग्रह किसको करना चाहिये और किस्तिखें करना चाहिये ? सो कहते हैं—

यद्यदा<del>च</del>रति

श्रेष्ट्रस्तत्त्रदेवेत्ररो करुते लोकस्तदन्वर्तते ॥ २१ ॥ यत्प्रमाणं

यद यत कर्म आचरति येषु येषु श्रेष्ठः प्रधानः | तत तद एव कर्म आचरति इतर. अन्यो जनः तदन्गतः।

कि च स श्रेष्ट्रो यद प्रमाणं करूते लौकिकं वैदिकं वा लोक तद अनुवर्तते तद एव प्रमाणी-करोति इत्यर्थः ॥ २१ ॥

श्रेष्ठ परुष जी-जी कर्म करता है अर्थात प्रधान मनुष्य जिस-जिस कर्ममें वर्तता है, दूसरे छोग उसके अनुयायी होकर उस-उस कर्मका ही आचरण किया करते हैं।

तथा वह श्रेष्ठ परुप जिस-जिस लौकिक या वैदिक प्रथाको प्रामाणिक मानता है, लोग उसीके अनसार चलते हैं अर्थात उसीको प्रमाण मानते हैं ॥ २१॥

यदि अत्र ते लोकसंग्रहकर्तव्यतायां | बिग्रतिपत्तिः तर्हि मां किं न पश्यमि---

यदि इस लोकसंप्रहकी कर्तव्यतामें तुझे कुछ शंका हो तो त मझे क्यों नहीं देखता--

न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिष् लोकेषु किंचन। नानवाप्रसवाप्रद्यं वर्ते एव

न मे सस पार्थन अस्ति न विद्यते कर्तव्यं। त्रिषु आपि लोकेषु किंचन किंचिव आपि। कस्माद नहीं है अर्थात् मुझे कुछ भी करना नहीं है, क्योंकि न अनवासम् अप्राप्तम् अवासन्यं प्रापणीयं तथापि मुझे कोई भी अप्राप्त वस्तु प्राप्त नहीं करनी है तो वर्ते एव च कर्मणि आहमा। २२।।

हे पार्थ! तीनों लोकोंमें मेरा कुछ भी कर्तव्य भी मैं कमों में बर्तता ही हैं॥ २२॥

# यदि ह्यहं न वर्तेयं जात कर्मण्यतन्द्रितः। मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः॥२३॥

यदि पनः अहं न वर्तेयं जातु. कदाचित कर्मणि अतन्द्रितः अनलसः सन् मम श्रेष्टस्य सतो वर्ल मार्गम अनुवर्तन्ते मनुष्या हे पार्य सर्वशः सर्वप्रकारै: ॥२३॥

यदि मै कदाचित आलस्यरहित-सावधान होकर कमोंमें न बरतुँ, तो हे पार्घ! ये मनुष्य सब प्रकारसे मुझ श्रेष्ठके मार्गका अनुकरण

तथा च को दोष इति आह---

ऐसा होनेसे क्या दोव हो जायगा र सो कहते हैं-

उत्सीदेयरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् ।

कर्ता स्यामपहन्यामिमाः प्रजाः ॥ २४ ॥

उसीदेयः विनद्योगः इमे मर्वे लोका लोक-। स्थितिनिमित्तस्य कर्मणः अभावात, न कुर्या किये जानेवाले कमींका अभाव हो जानेसे यह कर्मचेद अहम्, किंच संकरस्य च कर्नास्याम्। तेन कारणेन उपहत्याम् इमाः प्रजाः प्रजानाम् अनुब्रहाय प्रवृत्तः तद उपहतिम उपहननं कर्याम इत्यर्थः मम ईश्वरस्य अननुरूपम् आपद्येत ॥ २४ ॥

यदि मैं कर्मन करूँ तो छोकस्थितिको छिये सब छोक नष्ट हो जायँगे और मैं वर्णसंकरका कर्ता होऊँगा. इसलिये इस प्रजाका नाश भी करूँगा. अर्थात् प्रजापर अनुप्रह करनेमें लगा हुआ मै इतका हुनन करनेवाला बन्गा। यह सब मुझ र्श्वरके अनुरूप नहीं होगा ॥ २५॥

यदि पुनः अहम् इव त्वं कृतार्थवृद्धिः। आत्मविद् अन्यो वा तम्य अपि आत्मनः। कर्तव्याभावे अपि परानग्रह एवं कर्तव्य इति । हिन्ये कर्म ) करना चाहिये ---

यदि मेरी तरह त या दसरा कोई कुनार्थबद्धि आत्मवंत्ता हो, नो उसको भी अपने छिये कर्तव्यका अभाव होनेपर भी केवल दूसरोपर अनुग्रह ( करनेके

सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत। क्योद्विद्वांस्तथासक्तश्चिकीर्पुलींकसंग्रहम्

सक्ताः कर्मणि अस्य कर्मणः फलं सम भविष्यति इति केचिद अविदासी यथा कर्वन्ति भारत, कुर्याद बिद्वान आत्मवित तथा असक्तः सन् ।

तद्वत् किमर्थं करोति तत् शृणु, चिकीर्षुः कर्तम इच्छः लोकसंप्रहम् ॥ २५॥

हे भारत ! इस कर्मका फल मुझे मिलेगा' इस प्रकार कमेंमें आमक्त हुए कई अज्ञानी मनुष्य जैसे कर्म करने हैं आत्मवेत्ता विद्वानको भी आसक्तिरहित ह्रीकर उसी तरह कर्म करना चाहिये।

आत्मज्ञानी उसकी तरह कर्म क्यों करता है ? सी सुन--वह लोकसंग्रह करनेकी इच्छावाला है (इसिटिये करता है ) ॥ २५॥

एवं लोकसंब्रहं चिकीषों: न मम आत्मविदः कर्तन्यम् अस्ति अन्यस्य वा लोकसंब्रहं मुक्तवा ततः तस्य आत्मविद इदम् उपदिज्यते—

इस प्रकार लोकसंग्रह करनेकी इच्छावाले सुक्ष परमात्माका या दूसरे आत्मश्चामीका, लोकसंग्रहको लोककर दूसरा कोई कर्तव्य नहीं रह गया है। अतः उस आत्मवेत्ताको लिये यह उपदेश किया जाता है—

बद्धिको विचलित करनेका नाम बद्धिभेद है.

न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसंगिनाम् । जोषयेत्सर्वकर्माणि विद्वान्युक्तः समाचरन् ॥ २६ ॥

बुद्धेः भेदो बुद्धिभेदो मया इदं कर्तव्यं भोक्तव्यं च अस्य कर्मणः फलम् इति निश्चित-रूपाया बुद्धेः भेदनं चालनं बुद्धिभेदः तं न जनयेद् न उत्पादयेव् अक्षानाम् अविवेकिनां कर्म-संगिता कर्मणि आसक्तानाम् आसंगवताम् ।

किंतु कुर्यात्, जोषयेते कारयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् स्वयं तद् एव अविदुषां कर्म युकः अभियक्तः समाचन्त् ॥ २६ ॥

अविद्वान् अज्ञः कथं कर्ममु सजने इति आह— ( आनीको चाहिये कि ) कमोमें आसक्तिबाले-विवेक-रहित अआनियोंकी बुद्धिमें मेद उत्पन्न न करें अर्थात् 'मेरा यह कर्तव्य है, इस कर्मका फल मुझे भोगना है' इस प्रकार जो उनकी निश्चतरूपा बुद्धि बनी हुई हैं, उसको विचलिन करना बुद्धिमेद करना है, सो न करें।

तो फिर क्या करें / समाहितवित्त विद्वान् खयं अज्ञानियोके ही (सदश) उन कर्मोका (शास्त्रानुकूछ) आचरण करना हुआ उनसे सब कर्म करावे॥ २६॥

मूर्व अञ्चानी मनुष्य कर्मोमे किस प्रकार आसक होता है ! सो कहते हैं—

प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः । अहंकारविमूहात्मा कर्ताहमिति मन्यते ॥ २७ ॥

प्रकृतेः प्रकृतिः प्रधानं सुन्वरतान्तमसां
गुणानां साम्यावस्या तस्याः प्रकृतेः गुणैः
विकारः कार्यकरणरूपः क्रियमाणानि कर्माण
रुर्गिककानि शास्त्रीयाणि च सर्वत्र मर्वप्रकारः।
अहंकारिन्द्रालमः कार्यकरणसंघातान्त्रप्रत्ययः
अहंकारिन्द्रालमः कार्यकरणसंघातान्त्रप्रत्ययः
अहंकारिन्द्रालमः कार्यकरणसंघातान्त्रप्रत्ययः
अहंकारिन्द्रालमः कार्यकरणसंघातान्त्रप्रत्ययः
अहंकारिन्द्रालमा कार्यकरणधर्मा
अन्तःकरणं यस्य सः अयम् । कार्यकरणधर्मा
कार्यकरणां यस्य सः अयम् । कार्यकरणधर्मा
कार्यकरणां स्वरानां अविद्या कर्माणि आत्मनि
मन्यमानः तत्तरकर्मणाम् अहं कर्ता इति
मन्यते ॥ २७ ॥

सन्त, रजस् और तमस् इन तीनो गुणोकी जो साम्याधस्या है उसका नाम प्रधान या प्रकृति है, उस प्रकृतिक गुणोरे अर्थात कार्य और करणरूप∗ समस्त विकारोग लेकिक और शार्वाघ सम्पूर्ण कर्म सब प्रकारस किये जाने हैं। परन्तु अहंकार-विमृद्धाना—कार्य ऑन करणके संवातरूप शरीरमे आलमावकी प्रतीनिका नाम अहंकार है, उस अहंकारसे जिसका अन्त करण अनेक प्रकारसे मोहित हो जुका है ऐसा—देहन्द्रियके धर्मको अपना धर्म माननेवाला, देहामिमानी प्रकृतिक कर्मोको अपनेमें मानता हुआ उन-उन कर्मोका भी कर्ता हैं। एसा मान वेठता है। १०॥।

आकारा, वायु, अप्ति, जल और वृधिवी तथा राब्द, स्पर्ग, रूप, रम और गन्य--इनका नाम कार्य है। बुद्धि, अर्दकार और मन तथा ओन्न, त्वचा, रसना, नेन्न और माण एवं वाक्, इस्त, वाद, उपस्स और गुदा-इनका नाम करण है।

गी० शां० भा० १३----

यः पुनः विद्वान्-

परन्त जो ज्ञानी है---

तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः । गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते ॥ २८ ॥

तस्ववित् तु महावाहो कस्य तस्वविद् गुणकर्म-विभागयोः गुणविभागस्य कर्मविभागस्य च तस्वविद् इत्यर्थः । गुणाः करणात्मका गुणेषु विषयात्मकेषु वर्तन्ते न आत्मा इति मन्त्रा न सजते । सर्तिः न करोति ॥ २८ ॥ हे महाबाही ! बह तत्त्ववेता। किसका तत्त्ववेता ? गुण-कर्म-विभागका, अर्थाव् गुणविभाग और कर्म-विभागके क्ष तत्त्वको जाननेवाल झानी, 'इन्द्रियादिरूप गुण ही विषयरूप गुणोंमे वर्न रहे हैं, आत्मा नहीं वर्नता' ऐसे मानकर आसक्त नहीं होता । उन कर्मोमें प्रीति नहीं करता ॥ २८ ॥

ये पुनः--

परन्तु जो--

प्रकृतेर्गुणसंमूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु । तानकृत्स्रविदो मन्दानकृत्स्रविन्न विचालयेत् ॥ २६ ॥

प्रकृतेः गुणैः सम्यङ्मुद्धाः संमोहिताः सन्तः सज्जन्ते गुणानां कर्मसु गुणकर्मसु वयं कर्म कुर्मः फलाय इति । तात् कर्मसङ्गिनः अङ्कल्याविदः, कर्मफलमात्रदर्शिनो मन्दान् मन्दप्रज्ञान् इत्याविद् आत्मवित् स्वयं न विचालयेत् । बुद्धिनेदकरणम् एव चालनं तद् न कुर्याद् इत्यार्थः ॥ २९ ॥ प्रकृतिके गुणोंसे अत्यन्त मोहित हुए पुरुष 'हम अमुक पत्र्यके छिये यह कर्म करते हैं' इस प्रकार गुणोंके कर्मीमें आसक्त होने हैं | उन पूर्णहरूपसे न समझतेवाले, कर्मकल्यात्रको ही टेखनेवाले और कर्मीमें आसक्त मन्द्रहिंदु पुरुषोंको अच्छी प्रकार समस्त तत्र्यको समझनेवाला आत्मझानी पुरुष स्वयं चलायमान न करें |

अभिप्राय यह कि बुद्धिभेद करना ही उनको चलायमान करना है, सो न करे॥ २९॥

#### -

कथं पुनः कर्मणि अधिकृतेन अज्ञेन ग्रुपुक्षणा कर्म कर्नव्यम् इति उच्यते—

तो फिर कर्माधिकारी अज्ञानी मुमुक्षको किस प्रकार कर्म करना चाहिये रेसो कहने हैं—

मिय सर्वाणि कमीणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा । निराज्ञीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्त्र त्रिगतज्वरः ॥ ३० ॥

<sup>\*</sup> त्रिगुणात्मिका मावांक कार्यक्त पाँच महामृत और मन, बुद्धि, अहंकार तथा पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कमेन्द्रियाँ और शब्दादि पाँच विषय —दर नवके मधुदायका नाम 'गुणविभाग' है और दनकी परस्परकी चेष्टाओंका नाम 'कमीवभाग' है ।

मयि वासदेवे परमेश्वरे मुर्वज्ञे सर्वात्मनि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य निश्चिच्य अध्यात्मचेतसा विवेकवद्भया अहं कर्ता ईश्वराय भत्यवत करोमि इति अनया बद्धचा.

कि च निराशीः त्यकाशीः निर्ममो ममभावः च निर्गतो यस्य तव स त्वं निर्ममो भूत्वा युध्यस्य विगतञ्चरो विगतसंतापो विगतञोकः सन् इत्यर्थः ॥ ३० ॥

मुझ सर्वात्मरूप सर्वज्ञ परमेश्वर वासदेवमें विवेकवदिसे सब कर्म छोडकर अर्थात भी सब कर्मईश्वरके लिये सेवककी तरह कर रहा हूँ इस बढ़िसे सब कर्म मझमें अर्पण करके.

तथा निराजी-अगगरहित और निर्मम यानी जिसका मेरापन सर्वधा नष्ट हो चका हो उसे निर्मम कहते हैं ऐसा हो कर त शोकरहित हुआ यद कर अर्थात चिन्ता-संतापसे रहित हुआ यद कर । 3 o ll

यद् एतद् मतं कर्म कर्तव्यम् इति सप्रमाणम् उक्तं तत तथा--

'कर्म करने चाहिये' ऐसा जो यह मत प्रमाण-सहित कहा गया वह यथार्थ है ( ऐसा मानकर )---

मतमिदं नित्यमन्तिष्ठन्ति मानवाः । श्रद्धावन्तोऽनसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः॥३१॥

ये में मदीयम इदं भतम् अनुतिष्ठन्ति अनुवर्तन्ते । मानवा मनप्याः श्रद्धावन्त श्रद्धधाना अनम्यन्तः अस्रया च मयि गरी वासदेवे अकुर्वन्तः. मुच्यन्ते ने अपि एवंभताः कर्मभिः धर्मा-धर्माख्यैः ॥ ३१ ॥

जो श्रदायुक्त मनुष्य गुरुखक्ष्य मुझ वासुदेवमे असूया न करते हुए (मेरे गुणोमें दोप न देखते हुए ) मेरे इस मतके अनुसार चलने है, वे ऐसे मनुष्य भी पुण्य-पापरूप कर्मोंसे मुक्त हो जाते

### ये त्वेतदभ्यस्यन्तो नान्तिष्ठन्ति मे मतम । सर्वज्ञानविमुढांस्तान्विद्ध

नष्टानचेतसः ॥ ३२ ॥

ये त तद्विपरीता एतद मम मतम अभ्य-सूयन्तो न अन्तिष्टन्ति न अनुवर्तन्ते मे मन सर्वेष ज्ञानेष विविधं महाः ते । सर्वज्ञान-विमृदान तान विद्धि नष्टान नागं गतान अचेतमः अविवेकिनः ॥ ३२ ॥

परन्तु जो उनसे विपरीत हैं, मेरे इस मतकी निन्दा करते हुए इस मेरे मतके अनुसार आचरण नहीं करते, वे समस्त ज्ञानोंमें अनेक प्रकारसे मूढ है। सब जानोंमें मोहित हुए उन अधिवेकियोंको तो त नाशको प्राप्त इए ही जान ॥ ३२॥

A Ditto Store कस्मात प्रनः कारणात त्वदीयं मतं न अनतिष्टन्ति परधर्मम् अनुतिष्टन्ति स्वधर्मं च न अनवर्तन्ते, त्वत्प्रतिकृलाः कथं न विभ्यति त्वच्छासनातिक्रमदोषात्, तत्र आह-

तो फिर वे ( छोग ) किस कारणसे आपके मतके अनसार नहीं चलते ? दसरेके धर्मका अनशन करते हैं और स्वधर्माचरण नहीं करते ? आपके प्रतिकृत होकर आपके शासनको उल्लंबन करनेके दोपसे क्यों नहीं डरते, इसमे क्या कारण है ? इसपर कहते हैं---

# सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि । प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति ॥ ३३ ॥

सदशम् अनुरूपं नेष्टते कस्याः सस्याः स्वकीयायाः प्रकृतेः, प्रकृतिः नाम पूर्वकृत-धर्माधर्मादिसंस्कारो वर्तमानजन्मादौ अभि-व्यक्तः सा प्रकृतिः तस्याः सदद्यम् एव सर्वो जन्तुः ज्ञानशान् अपि किं पुनः मूर्खः ।

तस्मात् प्रकृति यान्ति भूतानि निप्रहः किं करिष्यति सस वा अन्यस्य वा ॥ ३३ ॥ सभी प्राणी एवं ज्ञानशन् भी अपनी प्रकृतिके अनुसार ही चेष्टा करते है अर्थात् जो पूर्वकृत पुण्य-पाप आदिका संस्कार वर्तमान जन्मादिमें प्रकट होता है, उसका नाम प्रकृति है उसके अनुसार ज्ञानवान् भी चेष्टा किया करता है। फिर गर्वकी तो बान ही क्या है?

इसिंख्ये सभी प्राणी (अपनी ) प्रकृति अर्थात् स्वभावकी ओर जा रहे हैं, इसमें मेरा या दूसरेका शासन क्या कर सकता है ? ॥ ३३॥

#### and the second

यदि सर्वो जन्तुः आत्मनः प्रकृतिसद्यम् एव चेष्टते न च प्रकृतिग्रत्यः कश्चिद् अन्ति, ततः पुरुषकारस्य विषयानुपपचेः, श्लाह्मा-नर्थक्यप्राप्तो इदम् उच्यते—

### इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे । नगोर्न वडामागुच्छेत्ती

इन्द्रियस्य इन्द्रियस्य अर्थे सर्वेन्द्रियाणाम् अर्थे शब्दादिविषये इष्टे रागः अनिष्टे द्वेष इति एवं प्रतीन्द्रियार्थे राग्देणे अवस्यंभाविनौ । तत्र अर्थे पुरुषकारस्य द्वास्तार्थस्य च विषय उच्यते—

शास्त्रार्थे प्रवृत्तः पूर्वम् एव रागद्वेषयोः वशं न आगच्छेत् ।

या हि पुरुषस्य प्रकृतिः मा गगाडेषपुरः-सरा एव स्वकार्षे पुरुषं प्रवर्नयति तदा स्वधर्मपरित्यागः परधर्मानुष्ठानं च भवति ।

यदि सभी जीव अपनी-अपनी प्रकृतिके अनुरूप ही चेष्टा करते हैं, प्रकृतिसे रहित कोई है ही नहीं, तब तो पुरुपके प्रयक्षकी आवश्यकता न रहनेसे विधि-निपंध बतलानेवाला शास्त्र निरर्यक होगा ! इसपर यह कहते हैं—

# रागद्वेषौ व्यवस्थितौ। तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ॥३४॥

इन्द्रिय, इन्द्रियके अर्थमे अर्थात् सभी इन्द्रियोके शब्दादि विषयोमें राग और हेप स्थित है, अर्थात् इष्टमें राग और अनिष्टमें हेप ऐसे प्रत्येक इन्द्रियके विषयमें राग और देग दोनो अवस्य रहते है। वहाँ पुरुष-प्रयक्ती और शासकी आवस्यकताका

विषय इस प्रकार बतलाने है— शास्त्रानुसार वर्तनेमें लगे हुए मनुष्यको चाहिये

कि वह पहरेक्से ही राग-ट्रेपके वशमें न हो । अभिग्राय यह कि मनुष्यकी जो प्रकृति है वह राग-ट्रेप्पूर्वक ही अपने कार्यमें मनुष्यको नियुक्त करती है। तब स्वामाविक ही स्वथमका स्याग और परधर्मका अनुष्रान होता है। यदा पुनः रामद्वेषी तत्प्रतिपक्षेण नियमयति, तदा शास्त्रदृष्टिः एव पुरुषो भवति, न प्रकृतिवद्यः।

तसात् तयो रागद्वेषयोः वशं न. आगच्छेत् । यतः तौ हि अत्य पुरुषस्य परिपन्थिनौ श्रेयो-मार्गस्य विवकर्तारौ तस्करी इव इन्यर्थः ॥३४॥

परन्तु जब यह जींत्र प्रतिपक्ष-भावनासे राग-ट्रेफ्का संयम कर लेना है, तब केनल शाखरिए-बाला हो जाता है, फिर यह प्रश्नतिके वशमें नहीं रहता।

इसलिये (कहते हैं कि ) मतुष्यको राग-देषके वशमें नहीं होना चाहिये । क्योंकि वे (राग-देप) ही इस जीवके परिपन्थी हैं अर्थात् चोरकी भौति करवाणमार्गों किल करनेवाले हैं ॥ 38 ॥

राग-द्रेष-युक्त मनुष्य तो शास्त्रके अर्थको भी

उलटा मान लेता है और परधर्मको भी धर्म

तत्र रागद्वेषप्रयुक्तो मन्यने शास्त्रार्थम् अपि अन्यया परधर्मः अपि धर्मन्वाद् अनुष्टेय एव इति तद असतः—

श्रेयान्स्वधर्मी विगुणः

श्रेयान् प्रश्नस्यतरः स्वो धर्मः स्वधर्मा विगुणः अपि विगतगुणः अपि अनुष्ठीयमानः परभर्मात् सर्वुष्टितात् सादगुण्येन संपादिताद् अपि ।

स्तर्थमें विश्वतस्य नियन मरणम अपि श्रेय-परधर्मे व्यितस्य जीविनात, कम्मान, परधर्मे भयावहो नरकादिलक्षणं भयम् आवहति यतः ॥ ३५ ॥

होनेके नाते अनुष्टान करनेयोग्य मान बैठता है। परन्तु उसका ऐसा मानना भूछ है— परधमीरस्वन्नश्चितात ।

परधर्मो भयावहः ॥३५॥

अच्छी प्रकार अनुष्ठान किये गये अर्थात् अग-प्रस्थामाहित सम्पादन किये गये भी पर-धर्मकी अपेक्षा गुणरहित भी अनुष्ठान किया हुआ अपना धर्म करुयाणकर है अर्थात् अधिक प्रशंसनीय हैं।

पर-यमी स्थित पुरुषके जीवनकी अपेक्षा स्वयमी स्थित पुरुषका मरण भी श्रेष्ट है, क्योंकि दूसरेका धर्म सबदायक हैं—नरक आदि रूप सबका देनेवाला है। ३५ ॥

अर्जुन उत्राच—

संघिष अनर्थमूर्ल 'ध्वायतो विषयान् एंस.'
'रागद्वेगी हास्य परिपच्चिनी' इति च उक्तं
विश्विप्तम् अनवधारितं चतद् उक्तम्, तत् संधिर्म निश्चितं च इदम् एव इति ज्ञातुम् इन्छन् अर्जुन उबाच ज्ञाते हि तस्मिन् तदुन्छेदाय यसं क्रमीम् इति— अर्जुन बोला---

यहाँ 'ध्यायनो विषयान पुंतः' 'तौ हास्य परिपत्थिनो' इत्यादि प्रकरणोंने अनर्थका मुख कारण बनकाया गया, पर वह मिन-मिन प्रकरणोंने और अनिश्चिनरूपने कहा गया है। इसाविये वह 'अन्तर्योक्ता कारण ठीक यही है' इस प्रकार निधय-पूर्वक और सोन्नपत्ते जाननेने आ जाय नो मे उसके जननेक्ती इच्छा करना हुआ अर्जुन बोखा—

## अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः । अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः॥ ३६॥

अप केन हेतुभृतेन प्रशुक्तः सन् राज्ञा इव भृत्यः अयं पापं कर्म चरति आचरति पृहवः स्वयम् अनिच्छन् अपि हे वार्णेय वृष्याकुलप्रस्त बळाद् इव नियोजितो राज्ञा इव इति उक्तो दृष्टान्तः ॥ ३६॥

हे बृष्णिकुळमें उत्पन्न हुए कृष्ण ! किस प्रधान कारणसे प्रवृक्त किया हुआ यह पुरुष स्वयं न चाहता हुआ भी राजासे प्रवृक्त किये हुए सेवककी तरह वळपूर्वक ळगाया हुआ-सा पाप-कर्मका आचरण किया करता है ! ॥३६॥

### शृणु त्वं तं वैरिणं सर्वानर्थकरं यं त्वं |

#### प्रच्छिसि---श्रीभगवानुवाच-- -

'ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः। वैराग्यस्याथ मोक्षस्य पण्णां मग इतीरणा ॥' ( विष्णुप० ६।५।७४ )

ऐश्वर्यादिषट्कं यस्मिन् वासुदेवे नित्यम् अप्रतिबद्धत्वेन सामस्त्येन च वर्तते ।

'उत्पत्तिं प्रलयं चैव भूतानामागतिं गतिम् । वैत्तिविद्यामविद्यां च स वाच्यो भगवानिति॥'

(विष्णुपु०६।५।७८) उत्पत्त्यादिविषयं च विज्ञानं यस्य स वासुदेवो वाच्यो भगवान इति ।

जिसको त् पूछता है, सर्व अतयिके कारणरूप उस वैरीके विषयमें सुन (इस उदेश्यसे) भगवान् बोले— [ आचार्य पहले भगवान् शब्दका अर्थ करते हैं।] 'सम्पूर्ण पेश्वयं, धर्म, यदा, लक्ष्मी, वैराग्य और मोक्स-इन छःका नाम भग है' यह ऐसर्य आदि छओं गुण बिना प्रतिबन्धके. सम्पूर्णतासे जिस

#### वासुदेवमे सदा रहते हैं।

तथा उरपत्ति और प्रलयको, भूतांके आने और जानेको एवं विद्या और अविद्याको जो जानता है उसका नाम भगवान हैं अतः उरपति आदि सब विषयोंको जो भलीभौति जानते हैं वे बाह्यदेव 'भगवान्' नामसे बाष्य हैं।

# काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः । महाञ्चानो महापाप्मा विद्ध्योनमिह वैरिणम् ॥ ३७॥

काम एक सर्वलोकश्चन्तः यश्चिमित्ता सर्वानर्थप्राप्तिः प्राणिनाम्, स एप कामः प्रति-हतः कैनचित् क्रोधन्वेन परिणमने । अतः क्रोधः अपि एव एव ।

रजोगुणमसुद्रवो रजोगुणात् ससुद्रवो यस्य स कामो रजोगुणससुद्रवो रजोगुणस्य वा ससुद्रवः । कामो हि उद्भूतो ग्जः प्रवर्तयन् पुरुषं प्रवर्तयति ।

यह काम जो सब छोगोका शत्रु है, जिसके निमित्तसे जीवोंको सब अनर्योंकी प्राप्ति होनी है, बही यह काम किसी कारणसे बाधित होनेपर क्रोधके रूपमें बदल जाता है, इसल्प्रिये क्रोध भी यहाँ है।

यह काम रजोगुगसे उत्पन्न हुआ है अथवा यों समझो कि रजोगुगका उत्पादक है। क्योंकि उत्पन्न हुआ काम ही रजोगुगको प्रकट करके पुरुषको कर्ममें ढगाया करता है। रुणया हि अहं कारित इति दुःखितानां | रजःकार्ये सेवादौ प्रवृत्तानां प्ररुपः श्रृयते ।

महाशनो महत् अशनम् अस्य इति महाशनः अत एव महापापा। कामेन हि प्रेरितो जन्तुः पापं करोति। अतो विद्धि एनं कामम् इह संसारे वैरिणम् ॥ ३७॥

तथा रजोगुणके कार्य—सेवा आदिमें लगे हुए दु:खित मनुष्योंका ही यह प्रलाप सुना जाता है कि 'तृष्णा ही हमसे अमुक कार्य करवाती है' हत्यादि।

तथा यह काम बहुत खानेवाला है। इसीलिये महापापी भी हैं, क्योंिक कामसे ही प्रेरित हुआ जीव पाप किया करता है। इसिलिये इस कामको ही तु.इस संसारमें वैरी जान ॥ ३७॥

कथं वैरी इति दृष्टान्तेः प्रत्याययति---

यह काम किस प्रकार वैरी है, सो दृष्टान्तोंसे समझाते हैं—

# धूमेनात्रियते बद्धिर्यथादर्शो मलेन च। यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्॥३८॥

धूनेन सहजेन आवियते विक्रीः प्रकाशात्मकः अप्रकाशात्मकेन यथा वा आदर्शो मळेन च, यथा उन्वेन गर्भवेष्टनेन जगपुणा आइत आच्छादिनो गर्भ तथा नेन इदम् आइतम् ॥३८॥

जैसे प्रकाशस्त्रस्य अग्नि अपने साथ उत्पन्न हुए अन्धकाररूप धूर्णेसे और दर्गण जैसे सख्से अच्छादित हो जातने हैं तथा जैसे मर्भ अपने आवरणरूप नेस्से आच्छादित होता है वैसे ही उस कामसे यह (ज्ञान) ढका हुआ है॥ २८॥

र्कि पुनः तद् इदंशब्दवाच्यं यत् कामेन आष्टतम् इति उच्यते— जिसका (उपर्युक्त ख़ोकमें) 'इदम्' शब्दमे संकेत किया गया है—जो कामसे आच्छादित **है,** वह कौन है ! सो कहा जाता है—

आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानि कामरूपेण कौन्तेय दुष्ट

ज्ञानिनो नित्यवैरिणा । दुष्प्ररेणानलेन च ॥ ३६ ॥

आवृतम् एतेन ज्ञानं ज्ञानिनो नित्यवैरिणा ।

ज्ञानी हि जानाति अनेन अहम् अनर्थे प्रयुक्तः

पूर्वम् एव इति । दुःसी च भवति नित्यम् एव ।

अतः असौ ज्ञानिनो नित्यवैरी न तु मूर्त्वस्य

स हि कामं तृष्णाकाले मित्रम् इव पत्र्यन्

तत्कार्ये दुःखे प्राप्ते जानाति, तृष्णया अहं

दुःखित्वम् आपादित इति, न पूर्वम् एव अतो

क्वानिन एव नित्यवैरी ।

ज्ञानीके (विवेकीके) इस कामरूप नित्य वैरीसे ज्ञान टका हुआ है। ज्ञानी ही पहलेसे जानना है कि इसके द्वारा में अनवोंमें नियुक्त किया गया हूँ। इससे वह सदा दुःखी भी होता है। इसल्विय वह मुख्ती तो लुणा-के समय उसको मिलके समान समझता है फिर जब उसका परिणानरूप दुःख प्राप्त होता है तब समझता है कि 'लुण्णाके द्वारा में दुःखी किया गया हूँ' पहले नहीं जानता, इसल्वियं यह 'काम' ज्ञानीका ही नित्रय वैरी है। किरूपेण, कामरूपेण काम इच्छा एव रूपम् अस्य इति कामरूपः तेन दुष्यरेण दुःखेन पूरणम् अस्य इति दुष्पूरः तेन अनलेन न अस्य अलं पर्याप्तिः विद्यते इति अनलः तेन ॥ ३९॥

कैसे कामके द्वारा (ज्ञान आच्छादित है ! इसपर कहते है—) कामना—इच्छा ही जिसका स्वरूप है, जो अति कष्टमे पूर्ण होना है तथा जो अनल है, भोगोंसे कभी भी तृप्त नहीं होता, ऐसे कामनाम्हप वैरीदारा (ज्ञान आच्छादित है)॥३९॥

4031999000

किमिषिष्ठानः पुनः कामो ज्ञानस्य आवरणत्वेन वैरी सर्वस्य इति अपेक्षायाम् आह ज्ञाते हि अत्रोः अधिष्ठाने सुस्वेन अत्रुनिवर्हणं कर्तुं शक्यते इति—

ज्ञानको आच्छादित करनेवाला होनेके कारण जो सबका वंशी है वह काम कहाँ रहनेवाला है ! अर्थात् उसका आध्रय क्या है ! क्योंकि शत्रुके रहनेका स्थान जान लेनेपर सहजमें ही उसका नाश किया जा सकता है | इसपर कहते हैं—

# इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते । एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् ॥ ४० ॥

इन्द्रियाणि मनो बुद्धिः च अस्य कामस्य अभिष्ठानम् आश्रय उच्यने। एनैः इन्द्रियादिभिः आश्रयैः विमोहयनि त्रिविधं मोहयति एव कामो ज्ञानम् आष्ट्रय आच्छाद्य देहिनं श्ररीरिणम् ॥४०॥

इन्दियाँ, मन और युद्धि यह सब इस कामके अधिष्ठान अर्थात् रहनेके स्थान बनलक्ष्य जाते हैं। यह काम इन आश्चय-तृत इन्द्रियादिके द्वारा जानको अन्द्रादिन करके इस जीवासाको नाना प्रकारसे मोहिन किया करता है॥४०॥

----

यत एवम्--

जब कि ऐसा है—

# तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ पाप्मानं प्रजहिह्येनं

। नियम्य भरतर्षभ । ज्ञानविज्ञाननाशनम् ॥ ४१ ॥

तस्मात् लम् इत्दियाणि आदौ पूर्वे नियम्य वर्दाकृत्य भरतर्पम पामान पापाचारं कामं प्रजिद्दिह परित्यज, एन प्रकृतं वैरिणं ज्ञानविज्ञान-नाजनम् ।

करके शान और विशानके नाशक इस उपर बनलाये हुए वैशे पापाचारी कामका परित्याग कर । अभिग्राय यह कि शास और आचार्यके

इसलिये हे भरतर्पम ! त पहले हन्दियोको बजामें

ह्यानं झास्रत आचायेतः च आत्मादीनाम् अवयोधः, विद्यानं विशेषतः तदनुभवः तयोः ह्यानविद्यानयोः श्रेयःप्राप्तिहेत्योः नाझनं प्रजाहिहि आत्मनः परित्यज इत्यर्थः॥ ४१॥ अभिग्राय यह कि शास और आचार्यके उपदेशसे जो आना-अनात्मा और विद्या-अविद्या आदि परार्थका को होता है उसका नाम 'झान' है, एवं उसका जो बिशेयरूपसे अनुभव है उसका नाम दिखान है, अपने कत्याणकी प्राप्तिक कारणकर जो हो जो हो हो हो हो हो हो है, इसिल्ये इसका परित्याग करा॥ ४१॥

इन्द्रियाणि आदौ नियम्य कामं शत्रं। जिहिहि इति उक्तं तत्र किमाश्रयः कार्म व्याग कर — ऐसा कहा, सो किसका आश्रय लेकर जिला हैं कि उच्यते — इसका स्थाग करना चाहिये, यह बतलाते हैं —

पहले इन्द्रियोंको वशमें करके कामरूप शत्रुका

# इन्द्रियाणि पराण्याहरिन्द्रियेभ्यः परं मनः । मनसस्तु परा बुद्धियों बुद्धेः परतस्तु सः ॥ ४२ ॥

इन्द्रियाणि श्रोत्रादीनि पश्च देहं स्पूलं बाह्यं परिच्छिन्नं च अपेक्ष्य सौक्ष्म्यान्तरम्यत्वच्यापि-त्वादि अपेक्ष्य पराणि प्रकृष्टानि आहुः पण्डिताः । तथा इन्द्रियेभ्यः परं मनः संकल्पविकल्पात्म-

कम । तथा मनसः त् पग बुद्धि निश्चयात्मिका । सर्वदृश्येभ्यां वदध्यन्तेभ्यः अभ्यन्तरः, यं देहिनम् इन्द्रियादिभिः आश्रयः यक्तः कामा ज्ञानावरणद्वारेण मोहयति इति उक्तमः स बद्धेः द्रष्टा परमान्मा ॥ ४२ ॥

पण्डितजन बाह्य, परिच्छिन और स्थल देहकी अपेक्षा सूक्ष्म अन्तरस्थ और व्यापक आदि गुणोंसे युक्त होनेके कारण श्रोत्रादि पञ्च ज्ञानेन्द्रियोंको पर अर्थात श्रेष्ठ कहने है ।

तथा इन्डियोंकी अपेक्षा संकल्प-विकल्पात्मकः मनको श्रेप्र कहते हैं और मनकी अधिक्षा निश्रयात्मिका बुद्धिको श्रेष्ठ बताने है।

एत्रं जो बुद्धिपर्यन्त समस्त दृश्य पदार्थीके अन्तरनमन्यापी है, जिसके विषयमें कहा है कि उस आत्माको इन्द्रियादि आश्रयोसे युक्त काम, भ्रानावरणद्वारा मोहित किया करता है**, वह बद्धिका** (मी) द्रष्टा परमात्मा (सबसे श्रेष्ट्र ) है ॥ ५२॥

# एवं बद्धेः परं बदध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना । जहि रात्रं महाबाहों कामरूपं दगसदम् ॥ ४३ ॥

एवं बद्धेः परम् आन्मानं बदध्या ज्ञात्वा संस्तभ्य सम्यक म्तम्भनं कत्वा स्वेन एव आत्मना संस्कृतन मनमा सम्यक समाधाय इत्यर्थः । जहि एनं शत्रं हे महाबाही कामरूपं दरायदम् . दुःखेन आसद आसादनं प्राप्तिः यस्य तं

दुरासदं दुविज्ञेयानेकविशेषम् इति ॥ ४३ ॥

इस प्रकार बुद्धिसे अति श्रेष्ठ आत्माको जानकर और आत्मासे ही आत्माको स्तम्भन करके अर्थात श्रद्ध मनसे अन्त्री प्रकार आत्माको समाधिस्थ करके. हे महाबाहो ! इस कामरूप दर्जय शत्रका त्याग कर शर्थान् जो दुखसे वशमे किया जाता है उस अनेक दुर्विज्ञेय विशेषणोसे युक्त कामका ित्यागकरदे॥ ४३ ॥

इति श्रीमहाभारते शतसाहस्रगं संहितायां वैयासिक्यां भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासूप-निषस्य ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

# चतुर्थोऽध्यायः

यः अयं योगः अध्यायद्वयेन उक्तो झान-निष्ठालक्षणः ससंन्यासः कर्मयोगोपायः, यस्मिन् वेदार्थः परिसमाप्तः प्रवृत्तिलक्षणो निवृत्त्तिलक्षणः च, गीतासु च सर्वासु अयम् एव योगो विवक्षितो भगवता अतः परिसमाप्तं वेदार्थं मन्वानः तं वंश्चकथनेन स्तीति श्रीभगवान—

श्रीभगवानुवाच--

इमं विवस्वते योगं विवस्वान्मनवे प्राह

हमम् अध्यायद्वयेन उक्तं योगं विवस्तने आदि-त्याय सर्गादौ श्रोक्तवन् अहं जगत्यरिपाल-यितृणां क्षत्रियाणां बलाधानाय । तेन योग-बलेन युक्ताः समर्था भवन्ति त्रह्म परिरक्षितुम् । त्रक्कक्षत्रे परिपालिते जगत्परिपालियतुम् अलम् । अन्ययम् अञ्ययफलस्वात् । न हि अस्य

सम्यग्दर्शननिष्ठालक्षणस्य मोक्षाच्यं फलं व्येति । स च विवस्वान् मनवे प्राह मनु. इक्वाकवे

स्वपुत्राय आदिराजाय अन्नवीत् ॥ १ ॥

कर्मयोग जिसका उषाय है ऐसा जो यह संन्यास-सहित ज्ञाननिष्टारूप योग पूर्वके दो अच्यायोमें (दूसरे और तीसरेमें ) कहा गया है, जिसमें कि वेदका प्रश्नुत्तिभम्बय और निष्टुत्तिभम्बय दोनों प्रकारका सम्पूर्ण ताया है, जागे सारी गीतामे भी भगवान्का प्योग शब्दस्य यही (ज्ञानयोग) विवक्षित है। इसलिये वेदक अर्थको (ज्ञानयोग) परिसमाप्त यानी पूर्णक्ष्पसे आ गया समझकर भगवान् वंशपरम्यराक्षमनसे उस (ज्ञाननिष्ठारूप योग) की स्तुनि करते है—

श्रीभगवान् बोले---

प्रोक्तवानहमन्ययम् । मनुरिक्ष्वाकवेऽबवीत् ॥ १ ।

जगत्-प्रनिपालक क्षत्रियोमें बल स्थापन करनेके लिय मैत उक्त दो जप्यायोमें कहे हुए इस योगको पहले सृष्टिके आदिकाल्ये सुर्यंभे कहा था। (क्योंक) उस स्योगबल्से युक्त हुए क्षत्रिय, ब्रक्षत्रको रक्षा करनेमें समर्थ होते हैं तथा ब्राह्मण और क्षत्रियोका पालन ठीक तरह हो जानेपर ये दोनो सब जगत्का पालन जनायास कर सकते हैं।

इस योगका फल अविनाशी हैं इसलिये यह अव्यय है क्योंकि इस सम्यक् ज्ञाननिष्ठारूप योगका मोक्षरूप फल कभी नष्ट नहीं होता।

उस सूर्यने यह योग अपने पुत्र मनुसे कहा और मनुने अपने पुत्र सबसे पहले राजा बननेवाले इस्वाकुसे कहा॥ १॥

## -- + **%33335888+**---

एवं परम्पराप्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः। स कालेनेह महता योगो नष्टः परंतप ॥ २ ॥ एवं **क्षत्रिय**परम्पराप्राप्तम् इमं राजर्षयो **राजानः** |

च ते ऋषयः च राजर्षयो विदुः इमं योगम्।

स योगः कालेन इह महता दीघेंण नही विच्छित्रसम्प्रदायः संष्ट्रत्तो हे परंतपः आत्मनो विपक्षभूताः पर उच्यन्ते तान् श्रीर्यतेजोगभ-स्तिभः भातुः इव तापयति इति परंतपः श्रञ्जतापन इत्यर्थः ॥ २ ॥

इस प्रकार क्षत्रियोंकी परम्परासे प्राप्त हुए इस योगको राजर्षियोने——जो कि राजा और ऋषि दोनों थे——जाना ।

हे परन्तप ! ( अब ) बह योग इस मनुष्यकोकमें बहुत कालसे नष्ट हो गया है। अपर्येत उसकी सम्प्रदाय-परम्परा टूट गयी है। अपने विपक्षियोंको पर कहते हैं, उन्हें जो शीर्यरूप तेजकी किरणोंके द्वारा सूर्यके समान तपाता है वह परन्तप यानी शत्रुओंको तपाने-बाला कहा जाता है ॥ २॥

दुर्बलान् अजितेन्द्रियान् प्राप्य नष्टं योगम्

इमम् उपलम्य लोकं च अपुरुषार्थसंबन्धिनम्— | लोगोको पुरुषार्थरहित हुए देखकर—

अजितेन्द्रिय और दुर्बल मनुष्योंके हाथमें पड़कर यह योग नष्ट हो गया है, यह देखकर और साथ ही

स एवायं मया तेऽच योगः प्रोक्तः पुरातनः ।

भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम् ॥ ३ ॥

स एव अयं मया ने तुभ्यम् अव इदानीं योगः प्रोक्तः पुरातनः । भकः असि में सम्बा च आसि इति । रहस्यं हि यसाद् एतद् उत्तमं योगो ज्ञानम् इत्यर्थः ॥ ३॥

बही यह पुराना योग, यह सोचकर कि तुं मेरा भक्त और मित्र है, अब मैने तुझसे कहा है; क्योंकि यह ज्ञानरूप योग बड़ा ही उत्तम रहस्य है॥ ३॥

भगवान्ने असङ्गत कहा, ऐसी धारणा किसीकी

न हो जाय, अतः उसको दूर करनेके छिये शंका

भगवता वित्रतिषिद्धम् उक्तम् इति मा भूत् कस्यचिद् बुद्धिः इति पिरहारार्थं चोद्यम् इव कुर्वन्--

त्तता हुआ-सा--

अर्जुन उवाच---

अर्जुन बोला——

अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः । कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति ॥ ४ ॥

अपरम् अर्वाग् वसुदेवगृहे भवतो जन्म, परं | आपका

पूर्व सर्गादौ जन्म उत्पत्तिः विवस्तत आदित्यस्य ।

तत् कथम् एतद् विजानीयाम् अविरुद्धार्थतया यः त्वम् एव आदौ श्रोक्तवान् इमं योगम्, स एव त्वम् इदानीं महां श्रोक्तवान् असि इति ॥ ४॥

आपका जन्म तो अर्वाचीन है अर्थात् अभी बसुदेवके घरमें हुआ है और सूर्यकी उत्पत्ति पहले सृष्टिके आदिमे हुई थी।

तव मै इस बातको अविरुद्धार्थयुक्त ( सुसङ्गत ) कैसे समर्ह्में कि जिन आपने इस योगको आदि-काल्प्में कहा था, वही आप अब सुन्नसे कह रहे हैं॥॥॥

या वासुदेवे अनीश्वरासर्वज्ञाशङ्का मूर्खाणां । भगवान् श्रीवासुदेवके विषयमें मुखींकी जो ऐसी तां परिहरन् श्रीभगतानुवाच यदर्थो अर्जनस्य प्रश्नः---

हि हो है कि ये ईश्वर नहीं है, सर्वज्ञ नहीं हैं तथा जिस शङ्काको दूर करनेके लिये ही अर्जुनका यह प्रश्न है, उसका निवारण करते हुए श्रीभगवान् बोले--

# बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जन । तान्यहं बेढ सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप ॥ ५ ॥

बहनि मे मम व्यतीनानि अतिक्रान्तानि जनमानि तव च है अर्जन तानि अहं वेद जाने सर्वाणि न स्वं वेत्थ जानीचे. धर्माधर्मादिप्रतिबद्ध-ब्रानशक्तित्वात ।

अहं पनः नित्यग्रद्धबद्धमुक्तस्वभावत्वाद् अनावरणज्ञानशक्तिः इति वेद अहं वरंतव ॥ ५ ॥

हे अर्जुन ! मेरे और तेरे पहले बहुत जन्म हो चुके है। उन सबको मै जानता हूँ, त नहीं जानताः क्योंकि पुण्य-पाप आदिके संस्कारोंसे तेरी जानशक्ति आध्यादित हो रही है।

परन्त मै तो नित्य-शुद्ध-बुद्ध-मुक्त-खभाववाला हूँ, इस कारण मेरी ज्ञानशक्ति आवरणरहित है, इसल्यि हे प्रन्तप! मैं ( सब कळ ) जानता हैं॥५॥

कथं तर्हि तव नित्येश्वरस्य धर्माधर्माभावे अपि जन्म इति उच्यते—

तो फिर आप नित्य ईश्वरका पुण्य-पापसे सम्बन्ध न होनेपर भी जन्म कॅसे होता हैं <sup>2</sup> इस-पर कहा जाता है—

अजोऽपि सन्नन्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् । स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया ॥ ६ ॥

अजः अपि जन्मरहितः अपि सन् तथा अव्ययात्मा अक्षीणज्ञानशक्तिस्वभावः अपि सन तथा भूतानां ब्रह्मादिम्नम्बपर्यन्तानाम ईश्वर **ईशनशीलः** अपि सन् , प्रकृति खां मम वैष्णवीं मायां त्रिगुणात्मिकां यस्या वशे सर्व जगद वर्तते यया मोहितं सत स्वम आत्मानं वासदेवं न जानाति, तां प्रकृतिं स्वाम् अविष्ठाय वशीकत्य संभवामि देहवान इव भवामि जात इव आत्ममायया आत्मनो मायया न परमार्थतो लांकवत ॥६॥

यद्यपि मै अजनमा-जनमहित. अव्ययातमा---अक्षीण जानशक्ति-स्वभावत्राला और ब्रह्मासे लेकर स्तम्बपर्यन्त सम्पूर्ण भूतोका नियमन करनेवाटा ईश्वर भी हैं, तो भी अपनी त्रिगुण।रिमका वैष्णवी मायाको, जिसके वशमें सब जगत बर्तना है और जिससे मोहित हुआ मनुष्य बासुदेवरूप अपने आपको नहीं जानता, उस अपनी प्रकृतिको अपने वशमें रखकर केवल अपनी लीलासे ही शरीरवाला-सा जनम लिया हुआ-सा हो जाता हैं: अन्य लोगोंकी भौति वास्तवमें जन्म नहीं लेता ॥ ६ ॥

तत् च जन्म कदा किमर्थं च इति उच्यते-

वह जन्म कब और किसलिये होता है ! सो कहते हैं----

# यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । अभ्यत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥ ७ ॥

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिः हानिः वर्णा-श्रमादिरुक्षणस्य प्राणिनाम् अभ्युदयनिःश्रेयस-एवं प्राणियोको उन्नति और परम कल्याणका जो साधन है उस धर्मकी जब-जब हानि होती है, और साधनस्य भवति भारतः, अभ्युत्यानम् उद्भवः अधर्मस्य तदा आत्मानं सजामि अहं मायया ॥ ७ ॥

हे भारत ! वर्णाश्रम आदि जिसके लक्षण हैं अधर्मका अभ्युत्यान अर्थात् उन्नति होती है, तब-तब ही मैं मायासे अपने खरूपको रचता हूँ ॥ ७ ॥

किमर्थम-

किसलिये १---

परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दष्कताम । धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि यगे यगे ॥ ८॥

परित्राणाय परिरक्षणाय साधूना सन्मार्ग-। स्थानां विनाशाय च दृष्टता पापकारिणाम् । किं च धर्मसंस्थापनार्थाय धर्मस्य सम्यक स्थापनं तदर्थं संभवामि यमे यमे प्रतियगम ॥८॥

सन-मार्गमे स्थित साधुओंका परित्राण अर्थात (उनकी) रक्षा करनेके लिये, पाप-कर्म करनेवाले दुष्टोंका नाश करनेके लिये और धर्मकी अच्छी प्रकार स्थापना करनेके छिये मै युग-युगमे आर्थात प्रत्येक युगमें प्रकट हुआ करता हूँ ॥ ८॥

तत्-

जन्म कर्म च में दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः । त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन ॥ ६ ॥

जन्म मायारूपम्, कर्म च साधुपरित्राणादि, मे मम दिन्यम् अप्राकृतम् ऐश्वरम् एवं यथोक्तं यो वेति तत्त्वतः तत्त्वेन यथावतः ।

त्यक्तवा देहम् इ**मं** पुनर्जन्म पुनरुत्पत्ति न एति न प्रामोति माम् एति आगच्छति स मुच्यते हे अर्जुन ॥ ९ ॥

मेरा मायामय जन्म और साधुरक्षण आदि कर्म दिन्य है, अर्थात् अलैकिक है--यानी केवल ईश्वर-शक्तिसे ही होनेवाले हैं। इस प्रकार जो तत्त्वसे

हे अर्जुन ! बह इस शरीरको छोड़कर पुनर्जन्म अर्थात् पुनः उत्पत्तिको प्राप्त नहीं होता, ( बल्कि ) मेरे पास आ जाता है अर्थात् मुक्त हो जाता है ॥९॥

2021 न एष मोक्षमार्ग इदानीं प्रवृत्तः किं तर्हि यह मोक्ष-मार्ग अभी प्रारम्भ हुआ है, ऐसी बात पूर्वम् अपि---नहीं, किन्तु पहले भी---

> मन्मया मामपाश्रिताः । वीतरागभयकोधाः ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ॥ १० ॥

वीतरागभयकोधा रागः च भयं च क्रोधः च बीता विगता येभ्यः ते वीतरागभयक्रोधाः. मन्भया ब्रह्मविद ईश्वराभेददक्षिनः, माम् एव परमेश्वरम उपाश्रिताः केवलज्ञाननिष्ठा इत्यर्थः । बहवः अनेके बानतपसा ज्ञानम् एव च परमात्म-विषयं तपः तेन ज्ञानतपसा पूनाः परां शुद्धि गताः सन्तो मद्रावम् ईश्वरभावं मोक्षम् आगताः समनुत्राप्ताः ।

इतरतपोनिरपेक्षज्ञाननिष्ठा इति अस्य लिङ्गं ज्ञानतपसा इति विशेषणम् ॥ १०॥

जिनके राग. भय और क्रोध चले गये हैं ऐसे रागादि दोषोंसे रहित. ईश्वरमें तन्मय हुए-ईश्वरसे अपना अभेद सम**श**नेवाले-ब्रह्मवेत्ता और म**श** परमेश्वरके ही आश्वित--केवल बाननिष्रामें स्थित ऐसे बहत-से महापुरुष प्रमात्मविषयक ज्ञानरूप तपसे परमञ्जूदिको प्राप्त होकर मुझ ईश्वरके भावको---मोक्षको प्राप्त हो गये है।

·ज्ञानतपसा' यह विशेषण इस बातका द्योतक है कि ज्ञाननिष्ठा अन्य तर्पोकी अपेक्षा नहीं रखती॥१०॥

तव तर्हि रागद्वेषी स्तः येन केम्यश्चिद। एव आत्मभावं प्रयच्छिस न सर्वेभ्य इति किसी-किसीको ही आत्मभाव प्रदान करते है, सबको उच्यते---

तब क्या आपमे रागद्वेष है, जिससे कि आप नहीं करते ! इसपर कहते है---

ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् । मम वर्त्मानवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ॥ ११ ॥

ये यथा येन प्रकारेण येन प्रयोजनेन यत्फलार्थितया मां प्रपद्यन्ते, तत्फलदानेन भजामि अनुगृह्यामि अहम् इति एतत । तेषां मोक्षं प्रति अनर्थित्वात ।

न हि एकस्य ग्रमक्षत्वं फलार्थित्वं च युगपत संभवति ।

अतो ये फलार्थिनः तान फलप्रदानेन । वे यथोक्तकारिणः त अफलार्थिनो मुम्रक्षवः च तान बानप्रदानेन, ये ब्रानिनः संन्यासिनो ममक्षवः च तान मोक्षप्रदानेनः तथा आर्तान आर्तिहरणेन इति एवं यथा प्रपद्यन्ते ये तान तथा एव भजामि इत्यर्थः ।

न पुनः रागद्वेषनिमित्तं मोहनिमित्तं वा कंचिड भजामि।

जो भक्त जिस प्रकारसे---जिस प्रयोजनसे---जिस फल्प्राप्तिकी इच्छासे मुझे भजते हैं, उनको मै उसी प्रकार भजता हैं अर्घात् उनकी कामनाके अनसार ही फल देकर मैं उनपर अनग्रह करता हैं क्योंकि उन्हें मोक्षकी इच्छा नहीं होती।

एक ही पुरुषमें मुमुक्षल और फलार्थित्व ( फलकी इच्छा करना ) यह दोनों एक साथनहीं हो सकते।

इसलिये जो फलकी इच्छावाले है उन्हें फल देकर. जो फलको न चाहते हुए शास्त्रोक्त प्रकारसे कर्म करनेवाल और मुमुक्ष है उनको ज्ञान देकर, जो ज्ञानी, संन्यासी और मुमुक्ष **हैं** उन्हें मोक्ष देकर तथा आर्तोका द:ख दुर करके, इस प्रकार जो जिस तरहसे मुझे भजते हैं उनको मै भी वैसे ही भजता हैं।

रागद्वेपके कारण या मोहके कारण तो मैं किसीको भी नहीं भजता ।

सर्वेशा अपिक्षसर्वावस्थस्य मेम ईश्वरस्य वर्त्म मार्गम अनुवर्तन्ते मनुष्याः । यत्फलार्थितया यस्मिन् कर्मणि अधिकता ये प्रयतन्ते ते मनध्या तच्यन्ते हे पार्थ सर्वशः सर्वश्रकारैः ॥११॥

यदि तव ईश्वरस्य रागादिदोषाभावात सर्वप्राणिष अनुजिधक्षायां तल्यायां सर्वफल-प्रदानसमर्थे च न्वयि सति, वासदेवः सर्वमङ्गति ज्ञानेन एव मुमुक्षवः सन्तः कस्मात् त्वाम् एव सर्वे न प्रतिपद्यन्ते इति शृण तत्र कारणम-

> काङ्कन्तः कर्मणां सिद्धि क्षिप्रं हि मानुषे

काबक्षन्तः अभीपसन्तः कर्मणा सिद्धिं फल-निष्पत्ति प्रार्थबन्तः, यजन्त इह अस्मिन लोके देवता इन्द्राग्न्याद्याः---

'अथ योऽन्या देवतासुपास्तेऽन्योऽसावन्योऽहम-स्मीति न स बेद यथा पञ्चरेनं स देवानाम्' ( ब्रह्न० उ०१।४।१०) इति श्रतेः।

नेषां हि भिन्नदेवतायाजिनां फलाकाङक्षिणां क्षिप्रं शीघ्रं हि यस्मात् मानुपं लोके, मनुष्यलोके हि शासाधिकारः।

क्षित्रं हि मानुषे लोके इति विशेषणाद

अन्येषु अपि कर्मफलसिद्धिं दर्शयति भगवान् । मानुषे लोके वर्णाश्रमादिकमीधिकार इति विश्लेषः, तेषां वर्णाश्रमाद्यधिकारिकर्मणां फल-सिद्धिः श्रिप्रं भवति कर्मजा कर्मणो जाता ॥१२॥ सिद्धि शीघ्र होती है ॥ १२ ॥

हे पार्थ ! मनुष्य सब तरहसे बर्तने हुए भी सर्वत्र स्थित मुझ ईश्वरके ही मार्गका सब प्रकारसे अनुसरण करते है, जो जिस फलकी इच्छासे जिस कर्मके अधिकारी बने हए ( उस कर्मके अनुरूप ) प्रयत्न करते हैं वे ही मनध्य कहे जाने हैं ॥ ११ ॥

यदि रागादि दोषोंका अभाव होनेके कारण सभी प्राणियोंपर आप ईश्वरकी दया समान है एवं आप सब फल देनेमें समर्थ भी है, तो फिर सभी मनुष्य ममक्ष होकर — यह सारा विश्व वासदेवस्वरूप है ----इस प्रकारके जानसे केवल आएको ही क्यों कहीं भजते ? इसका कारण सन---

यजन्त इह देवताः। सिद्धिभवति कर्मजा ॥ १२ ॥

कर्मोंकी सिद्धि चाहनेवाले अर्थात फल-प्राप्तिकी कामना करनेवाले मनुष्य इस लोकमे इन्द्र, अग्रिय आदि देवोकी पूजा किया करते है।

श्रतिमे कहा है कि 'जो अन्य देवताकी इस भाषसे उपासना करता है कि वह (देवता) दसरा है और मैं ( उपासक ) दसरा हूँ वह कुछ नहीं जानता, जैसे पद्य होता है वैसे ही वह देवताओंका पद्य है।'

ऐमे उन भिन्नरूपसे देवताओका पूजन कारनेवाले फलेच्छक मनुष्योकी इस मनुष्यलोकमें (कर्मसे उत्पन्न हुई ) सिद्धि शीघ ही हो जाती है । क्योंकि मनुष्य-लोकमे शास्त्रका अधिकार है (यह विशेषता है )।

·क्षिप्रं हि मानपं लोके' इस वाक्यमे क्षिप्र विशेषणसे भगवान अन्य लोकोंमें भी कर्मफलकी मिद्रि दिखलाने है ।

पर मनष्य-लोकमें वर्ण-आश्रम आदिके कमेंका अधिकार है, यह विशेषता है। उन वर्णाश्रम आदिमें अधिकार रखनेवार्टीके कमींकी कर्मजनित फल-

स यहाँ 'सर्वयापि' इस कथनंस भाष्यकारका यह अभिप्राय समझमे आता है कि कर्म मार्ग, भक्ति-मार्ग आदि किसी भी मार्गमेंसे किसो भी देवताविशेषके आश्रित होकर वर्तनेवाले भी भगवान्के मार्गके अनुसार बर्तते हैं (देखिये, गीता ९। २३-२४)।

मानुषे एव लोके वर्णाश्रमादिकर्माधिकारो न अन्येष लोकेष इति नियम: किनिमित्त इति ।

अथवा वर्णाश्रमादिप्रविभागोपेता मनुष्या मम बर्त्म अनुवर्तन्ते सर्वेश इति उक्तं कस्मात पुनः कारणाद नियमेन तव एव वर्त्म अनुवर्तन्ते न अन्यस्य इति उच्यते

चातर्वर्ण्यं मया सष्टं गुणकमीविभागकाः।

चातुर्वर्ण्यं चत्वार एव वर्णाः चातुर्वर्ण्यं मया ईश्वरेण सप्टम् उत्पादितमः, 'बाह्यणोऽस्य सुख-मासीत.' इत्यादिश्रते:, गुणकर्मविभागशो गुण-विभागनः कर्मविभागनः च गणाः सन्वरज-म्मांमि ।

तत्र मान्विकस्य सन्वत्रधानस्य ब्राह्मणस्य क्रमो दमः तप इत्यादीनि कर्माणि ।

मन्त्रोपमर्जनग्ज:प्रधानस्य क्षत्रियस्य शौर्यतेज:प्रभतीति कर्माणि ।

तमउपमर्जनरजःप्रधानस्य वैश्यस्य कृष्या-दीनि कर्माणि।

रजउपसर्जनतमःप्रधानस्य शुद्रस्य शुश्रुपा एव कर्म।

इति एवं गुणकर्मविभागशः चातुवर्ण्य मया सप्टम इत्यर्थः ।

तत च इदं चातुर्वर्ण्यं न अन्येष लोकेष अतो मानुषे लोके इति विशेषणम् ।

मनष्यलोकमें ही वर्णाश्रम आदिके कर्मीका अधिकार है, अन्य लोकोंमे नहीं, यह नियम किस कौरणसे हैं ? यह बतानेके लिये (अगला स्रोक कहते है \\_\_

अथवा वर्णाश्रम आदि विभागसे युक्त हुए मनुष्य सब प्रकारसे मेरे मार्गके अनुसार बर्तते हैं ऐसा आपने कहा, सो नियमपूर्वक वे आपके ही मार्गका अनुसरण क्यो करते है, दूसरेके मार्गका क्यों नहीं करने ? इसपर कहते हैं----

तम्य कर्तारमपि मां विद्याकर्तारमञ्ययम्॥ १३॥

(ब्राह्मण, क्षत्रिय, बैउय और शद्र----उन ) चारों वर्णोका नाम चानर्वर्ण्य है । सन्त्व, रज और तम---इन तीनों गर्णोंके विभागसे तथा कर्मोंके विभागसे यह चारो वर्ण मुझ ईश्वरद्वारा रचे हुए-उत्पन्न किये हुए हैं। 'ब्राह्मण इस पुरुपका मुख हुआ' इत्यादि श्रतियोसे यह प्रमाणित है ।

उनमेसे सास्त्रिक--- सत्त्वगुणप्रधान ब्राह्मणके शम. दम. तप इत्यादि कर्म है।

जिसमे सन्वराण गीण है और रजोगण प्रधान है उस क्षत्रियके ग्रम्बीरता, तेज प्रभृति कर्म है ।

जिसमं तमोगुण गोण और रजोगुण प्रधान है. ऐसे वैज्यकं कृषि आदि कर्म है।

तथा जिसमे रजोगण गोण और तमोगण प्रधान है उस शहका केवल सेवा ही कर्म है।

इस प्रकार गुण और कमेंकि विभागसे चारों उत्पन्न किये गये अभिप्राय है।

ऐसी यह चार वर्णोंकी अलग-अलग स्वयस्था दसरे जोकोंमें नहीं है इसलिये (पूर्व श्लोकमें) भानमें लोके यह विशेषण लगाया गया है।

हन्त तर्हि चातुर्वण्यसर्गादेः कर्मणः कर्तृत्वात् तत्फलेन युज्यसे अतो न त्वं नित्य-मक्तो नित्येश्वर इति उच्यते—

यद्यपि मायासंव्यवहारेण तस्य कर्मणः कर्तारम् अपि सन्तं मा परमार्थतो विद्धि अकर्तारम् अत एव अव्ययम् असंसारिणं च मां विद्धि ॥ १३ ॥

यदि चातुर्वर्ण्यकी रचना आदि कर्मके आप कर्ता है, तब तो उसके फल्टमे भी आपका सम्बन्ध होता ही होगा, इसल्यि आप नित्यमुक्त और नित्य ईश्वर भी नहीं हो सकते ? इसपर कहा जाता है—

यद्यपि मायिक व्यवहारसे मैं उस कर्मका कर्ता हुँ, तो भी बास्तवमे मुझे त् अकर्ता ही जान; तथा इसीलिये मुझे अञ्चय और असंसारी ही समझा। १३॥

#### ---

येषां तु कर्मणां कर्तारं मां मन्यसे,परमार्थतः तेषाम् अकर्ता एव अहं यतः—

जिन कमेंका तू मुझे कर्ता मानता है, बास्तबमें मैं उनका अकर्ता ही हूँ, क्योंकि---

न मां कर्माणि लिम्पन्ति न में कर्मफले रपृहा । इति मां योऽभिजानाति कर्मभिनं स बध्यते ॥ १४ ॥

न भा तानि कर्माण लिम्पन्ति देहाद्यारम्भ-कत्वेन अहङ्काराभाषान् । न च तेषां कर्मणां फलेषु ने स्वहा तृष्णा ।

येषांतुसंमारिणाम् अहं कर्ता इति अभिमानः, कर्मसु स्पृहा तत्फलेषु च, तान् कर्माणि लिम्पन्ति इति युक्तम्, तदभावाद् न मां कर्माणि लिम्पन्ति ।

इति एवं यः अन्यः अपि मान् आत्मत्वेन अभिजानाति न अहं कर्ता न मे कर्मफले स्पृहा इति, स कर्माभ न वण्यते । तस्य अपि न देहाद्यारम्भकाणि कर्माणि भवन्ति इत्यर्थः ॥ १४ ॥

मुझमें अहकारका अभाव है इसलिये वे कर्म देहादिकी उत्पत्तिके कारण बनकर मुझे लिस नहीं करने, और उन कमेंकि फल्में मेरी लाल्सा अर्थात् तृष्णा भी नहीं हैं।

जिन संसारी मनुष्योका कांग्रेमे भी कर्ता हुँ ऐसा अभिमान रहता है, एवं जिनकी उन कांग्रेमे और उनके फलोमें लाल्सा रहती है, उनको कर्म लिस करते हैं यह टीक है, परन्तु उन दोनोका अभाव होनेके कारण वे (कर्म) मुझं लिस नहीं कर सकते।

इस प्रकार जो कोई इसरा भी मुझे आत्मरूपसे जान लेता है कि भी कर्मीका कर्ता नहीं हूँ? भीरी कर्मफ्रटमे स्पृहा भी नहीं हैं' वह भी कर्मोसे नहीं वैंचता अर्थात् उसके भी कर्म टेहादिके उत्पादक नहीं होते ॥ १४॥

न अहं कर्ता न में कर्मफले स्पृहा---

मै न तो कमींका कर्ता ही हूँ और न मुझे कर्म-फुडकी चाइना ही है—

एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वेरिप सुमुक्कुभिः। कुरु कर्मेव तस्मार्त्वं पूर्वेः पूर्वतरं कृतम्॥१५॥

নী০ হাা০ মা০ হও---

ण्वं ज्ञास्त्रा कतं कर्म पर्वे: अपि **अतिक्रान्ते:** ममक्षभिः, कर तेन कर्म एव त्वं न तृष्णीम् आसनं न अपि संन्यासः कर्तव्यः ।

तस्मात् वं पूर्वे: अपि अनुष्टितत्वाद यदि अनात्मज्ञः त्वं तदा आत्मग्रद्धचर्थं तत्त्ववित चेद लोकसंग्रहार्थं पूर्वैः जनकादिभिः पूर्वतर कृतं न अधनातनं कृतं निर्वतितम् ॥१५॥

तत्र कर्म चेत कर्तव्यं त्वद्वचनाद् एव करोमि अहं कि विशेषितेन पूर्वे: पूर्वतरं कृतम इति. उच्यते यसाद महद् वैषम्यं कर्मणि, कथम्--

ऐसा समझकर ही पूर्वकालके सुमुक्ष पुरुषोंने भी कर्मकिये थे। इसलिये तुभी कर्मही कर । तेरे लिये चपचाप बैठ रहना या संन्यास लेना यह दोनों ही कर्तव्य नहीं है।

क्योंकि पर्वजोने भी कर्मका आचरण किया है इस-लिये यदि त आत्मजानी नहीं है तब तो अन्त:करण-की शदिके लिये और यदि तत्त्वज्ञानी है तो लोक-संग्रहके लिये जनकादि पर्वजोंद्रारा सदासे किये हए ( प्रकारसे ही ) कर्म कर, नये दंगसे किये जानेवाले कर्ममत कर 📲 ॥ १५ ॥

यदि कर्म ही कर्तत्र्य है तो मे आपकी आज्ञासे ही करनेको तैयार हूं फिर 'पूर्वे' पूर्वतरं कृतम्' विशेषण देनेकी क्या आवश्यकता है ' इसपर कहते ... है कि कर्मके विषयमे बड़ी भारी विषमता है अर्थात् कर्मका विषय वडा गहन है । सो किस प्रकार--

कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः । तने कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात् ॥ १६ ॥

किं कर्म कि च अकर्म इति कवयो मेधाविन: | अपि अत्र अस्मिन कर्मादि विषये मोहं गताः । अतः न तस्यम् अहं कर्म अकर्म च प्रवक्ष्यामि यद् ज्ञान्ता विदित्वा कर्मादि मोक्ष्यमे जिस कर्मादिको जानकर तू अञ्चनसे यानी संसारसे अञ्चभात् संसागत् ॥ १६॥

न च एतत त्वया मन्तव्यम्, कर्मनाम देहादिचेष्टा लोकप्रसिद्धम तृष्णीम् आसनं कि तत्र बोद्धव्यम् इति । कस्पात , उच्यते-

कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस कर्मादिके मोहिता विषयमे बड़े-बड़े बुद्धिमान भी मोहित हो चुके है इसलिये में तुझे वह कर्म और अकर्म बतलाऊँगा मक्त हो जायगा ॥ १६ ॥

> नुझे यह नहीं समझना चाहिये कि केवल देहादिकी चेष्टाका नाम कर्म है और उसे न करके चुपचाप बैठ रहनेका नाम अकर्म है. उसमे जाननेकी बात ही .. क्या है ′यह तो लोकमे प्रसिद्ध ही है। क्यों (ऐसा नहीं समझना चाहिये ? ) इसपर कहते हैं---

हापि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः बोद्धव्यं गहना कर्मणो

<sup>\*</sup> अर्थात् जिन कमोंसे न तो अन्तःकरण ही शुद्ध होता है और न लोक-संग्रह ही होता है, ऐसे आधुनिक ( लैकिक ) मनुष्योद्वारा किये जानेवाले कर्म मत कर ।

कर्मणः शास्त्रविहितस्य हि यसाद् अपि अस्ति बोद्धव्यं बोद्धव्यं च अस्ति एव विकर्मणः प्रतिपिद्धस्य, तथा अकर्मणः च तूर्ण्णीभावस्य बोद्धव्यम् अस्ति इति त्रिषु अपि अध्याहारः कर्तव्यः।

यसाद् गहना विषमा दुर्जाना, कर्मण इति उपलक्षणार्थं कर्मादीनां कर्माकर्मविकर्मणां गतिः याथात्म्यं तत्त्वम इत्यर्थः ॥ १७॥ कर्मका-शाखबिहिन क्रियाका भी (रहस्य) जानना चाहिये, विकर्मका-शाखवर्जित कर्मका भी (रहस्य) जानना चाहिये और अकर्मका अर्थात् चपचाप बैठ रहनेका भी (रहस्य) रामक्षना चाहिये।

क्योंकि कर्मोंकी अर्थात् कर्म, अकर्म और विकर्मकी गति—उनका यथार्थ खरूप —तस्त्र बड़ा गहन है, समझनेमें बड़ा ही कठिन है॥ १०॥

### 

कि पुनः तत्त्वं कर्मादेः यद् बोद्धव्यं | वस्यामि इति प्रतिज्ञातम् उच्यते—

कर्मादिका वह तत्त्व क्या है जो कि जाननेयोग्य है, जिसके ल्यिं आपने यह प्रतिज्ञा की थी कि 'कहूँगा'। इसपर कहने हैं—

कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्मणि च कर्म यः। स बुद्धिमान्मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत्॥१८॥

कर्मण कर्म क्रियते इति व्यापारमात्रं तस्मिन् कर्मण अकर्म कर्माभावं यः पश्येद् अकर्मण च कर्माभावे कर्तृतन्त्रत्वात् प्रवृत्ति-निवृत्त्योः वस्तु अग्राप्य एव हि सर्वे एव क्रियाकारकादिव्यवहारः अविद्याभूमौ एव कर्म यः पद्येत पत्र्यति।

स बुद्धिमान् मतुष्येषु स युक्तो योगी इल्का-कर्मऋत् समस्तकर्मकृत् च स इति स्त्यते कर्माकर्मणोः इतरेतरदर्शी।

नतु किम् इदं विरुद्धम् उच्यते 'कर्मणि अकर्म यः पद्येद् इति अकर्मणि च कर्म इति ।' न हि कर्म अकर्म स्याद् अकर्म वा कर्म तत्र विरुद्धं कथं पद्येदु द्रष्टा ।

जो कुछ किया जाय उस चेष्टामात्रका नाम कर्म है । उस कर्ममें जो अकर्म देखता है, अर्यात् कर्मका अभाव देखता है तथा अक्समें—शरीरादिकी चेष्टाके अभावमें जो कर्म टेखता है । अर्थात् कर्मका करना और न करना दोनों ही कर्ताके अथीन है । तथा आग्नतत्त्वकी प्राप्तिसे पूर्व अज्ञानावस्थामें ही सब किया-कारक आदि व्यवहार है, (इसीक्यि कर्मका त्याग भी कर्म ही है \* ) इस प्रकार जो अक्समें कर्म देखता है ।

वह मनुष्योमे बुद्धिमान् है, वह योगी है और वह समस्त कर्मोंको करनेवाटा है, इस प्रकार कर्ममे अकर्म और अकर्ममें कर्म देखनेवालेकी स्तुति की जाती हैं।

ए० - जो कर्ममें अक्तमें देखना है और अक्तमें क्रमें देखना है' यह विरुद्ध बात किस भावसे कही जा रही है' क्योंकि कर्म तो अक्तमें नहीं हो सकता और अक्तमें कर्म नहीं हो सकता, तब देखनेबाला विरुद्ध कैसे देखें

कमंत्रा करना और उनका त्याग करना दोनों ही कर्तांक व्यापाराधीन हैं, जिसमें कर्तांका व्यापार है, बह प्रवृत्ति हो चांट निवृत्ति, वास्तवमें कर्म ही है, इसिक्ष्ये अहकारपूर्वक किया हुआ कर्मत्याग भी वाहावमे कर्म ही है।

नजु अकर्म एव परमार्थतः सत् कर्मवर् अवभासते मृद्ददृष्टेः लोकस्य तथा कर्म एव अकर्मवत् तत्र यथाभृतदर्शनार्थम् आह भगवान् 'कर्मणि अकर्म यः पत्र्येत्' इत्यादि । अतो न विरुद्धम् । बुद्धिमन्बाद्युपपत्तेः च । बोद्धन्यम् इति च यथा भतदर्शनम उच्यते ।

न च विपरीतज्ञानाद् अञ्चभाद् मोक्षणं स्यात 'यञ्जात्वा मोक्ष्यसंऽज्ञ्मात्' इति च उक्तम ।

तस्मात् कर्माकर्मणी विपर्ययेण गृहीते प्राणिभिः तद्विपर्ययग्रहणनिष्टच्यर्थे भगवतो बचनम् 'कर्मणि अकर्म यः' इत्यादि ।

न च अत्र कर्माधिकरणम् अकर्म अस्ति कुण्डे बदराणि इव न अपि अकर्माधिकरणं कर्म अस्ति कर्माभावत्वाद् अकर्मणः।

अतो विपरीतगृहीते एव कर्माकर्मणी लौकिकै: यथा भृगतृष्णिकायाम् उदकं शुक्ति-कायां वा रजतम् ।

ननु कर्म कर्म एव सर्वेषां न कविद व्यभिचरति।

तद् न, नीम्थस्य नावि गच्छन्त्यां तटस्थेषु अगतिषु नगेषु प्रतिक्र्ल्यातिदर्शनाद् दृरेषु चक्षुषा असंनिक्र्ष्टेषु गच्छत्सु गत्यभाव-दर्शनात्।

एवम् इह अपि अकर्मणि अहं करोमि इति कर्मदर्शनं कर्मणि च अकर्मदर्शनं विपरीतदर्शनं येन तिमराकरणार्थम् उच्यते 'कर्मणि अकर्म यः पश्येत्' इत्यादि ।

उ०-बास्तवमें जो अकर्म है वहीं मूद-मित लोगोंको कर्मके सदश भास रहा है और उसी तरह कर्म अकर्मके सदश भास रहा है, उसमे यथार्थ तरब देखनेके लिये भगवान्ते 'कर्मणे अकर्म यः परयेत्' इ-यादि वाक्य कहे है, इस्रिल्ये (उनका कहना) बिरुद्ध महीं है। क्योंकि बुद्धान्य आदि विशेषण भी तभी सम्भव हो सकते है। इसके सिवा यथार्थ ज्ञानको ही जाननेयोग्य कहा जा सकता है (मिथ्या ज्ञानको नहीं)।

तथा 'जिसको जानकर अद्युपसे सुक हो जायगा।' यह भी कहा है सो विपरीत झानद्वारा (जन्म-मरणरूप) अञ्चमसे मुक्ति नहीं हो सकती। सुतग प्राणियोंने जो कर्म और अकर्मको विपरीत-रूपसे समझ रख्ख है उस विपरीत झानको हटानेके लिये ही भगवानुके 'क्तमण्यकर्म य.' श्यादि वचत है।

यहाँ 'कुण्डमें बेरोंकी तरह' कर्मका आधार अकर्म नहीं है और उसी तरह अकर्मका आधार कर्म भी नहीं है क्योंकि कर्मके अभावका नाम अकर्म है।

इसलिये (यही सिद्ध हुआ कि) मृगतृष्णामें जलकी माँति एवं सीपमं चाँदीकी तरह लोगोंने कर्म और अकर्मको विपरीत मान रक्ष्या है।

पूर-कर्मको सब कर्म ही मानते हैं, इसमें कर्मा फेरफार नहीं होता।

उ० -यह बात नहीं, क्योंकि नाव चळते समय नीकामें बैठे हुए पुरुषको तटके अचल वृक्षोंमें प्रतिकृत गति दीखती है अर्थात् वे बृक्ष उत्तटे चळते हुए दीखते हैं और जो (नक्षत्रादि) पदार्थ नेत्रोंके पास नहीं होते, बहुत दूर होते हैं, उन चळते हुए पदार्थोमें भी गतिका असाब दीख पहता है अर्थात् वे अचल टीखते हैं।

इसी तरह यहाँ भी अकर्ममें (क्रियारहित आत्मामें) भी करता हूँ। यह कर्मका देखना और (त्यागरूप) कर्ममें ( में कुछ नहीं करता इस ) अक्रमेंका देखना ऐसे विपरीत देखना होता है, अतः उसका निरा-करण करनेके विये 'कर्मणि अक्रमें यः पद्येव' इत्यादि वचन भगवान् कहते हैं। तद् एतद् उक्तप्रतिवचनम् अपि असकृद् अत्यन्तविपरीतदर्शनभाविततया मोम्रुद्यमानो लोकः श्रुतम् अपि असकृत् तन्तं विस्मृत्य मिथ्याप्रसङ्गम् अवतार्य अवतार्य चोदयि इति पुनः पुनः उत्तरम् आह भगवान् दुविद्वेयत्वं च आलक्ष्य वस्तुनः।

'अथ्यकोऽयमिनस्योऽयम्' 'न जायते व्रियते' इत्यादिना आत्मिन कर्माभावः श्रुतिस्मृति-न्यायप्रसिद्ध उक्तो वस्यमाणः च । तस्मिन आत्मिनि कर्माभावे अकर्मण

कर्मविपरीतदर्शनम् अत्यन्तनिरूढम् ।

यतः 'किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः ।'

देहाद्याश्रयं कर्म आत्मनि अध्यारोप्य अहं कर्ता मम एतत् कर्म मया अस्य फलं भोक्तव्यम् इति च ।

तथा अहं तूर्णी भवामि वेन अहं निरायामः अकर्मा सुखी स्थाम् इति कार्यकरणाश्रय-व्यापारोपरमं तत्कृतं च सुखित्वम् आत्मिन अच्यारोप्य न करोमि किंचित् तूर्णी सुखम् आसम् इति अभिमन्यते लोकः।

तत्र इदं लोकस्य विपरीतदर्शनापनयनाय आह भगवान् 'कर्मणि अकर्म यः पत्र्येत्' इत्यादि ।

अत्र च कर्म कर्म एव सत् कार्यकरणात्रयं कर्मरहिते अविक्रिये आत्मिन सर्वैः अध्यस्तं यतः पण्डितः अपि आहं करोमि इति मन्यते ।

यद्यपियह विषय अनेक बार शंका-समाधानोंद्वारा सिद्ध किया जा जुका है तो भी अत्यन्त विपरीत ज्ञान-की भावनासे अत्यन्त मोहित हुए छोग अनेक बार सुने हुए तत्त्वको भी भूछकर मिथ्या प्रसंग छा-छाकर शंका करने छा जाते हैं, इसिछियं तथा आस्मतत्त्वको दुर्विहेय समझकर भगवान् पुनः-पुनः उत्तर देते हैं।

श्रुति, स्पृति और न्यायसिद्ध जो आग्यामें कमींका अभाव है वह 'अञ्चयकोऽयमचित्तत्योऽयम्' 'न जायते चित्रते' इत्यादि श्लोकोंसे कहा जा चुका और आगे भी कहा जायगा।

उस क्रियारिहत आत्मामें अर्थात् अकर्ममें कर्म-का देखनारूप जो विपरीन दर्शन है, यह लोगोंमें अत्यन्त खाभाविक-सा हो गया है।

क्योंकि 'कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस विषयमें बुद्धिमान् भी मोहित हैं।'

अर्थात् टेह-इन्द्रियादिसे होनेवाले कर्मोका आजामें अध्यारोप करके भी कर्ता हैं भीरा यह कर्म हैं भुक्ते इसका फल भीगना हैं इस प्रकार (लोग मानते हैं।)

तथा 'मै चुप होकर बैठता हूँ जिससे कि परिश्रमरहित और कर्मरहित होकर सुखी हो जाऊँ इस प्रकार देह-इन्दियोंके व्यापारकी उपरामताका और उससे होनेवाले सुखीपनका आन्यामें अच्यारोप करके 'मैं कुछ भी नहीं करता हूँ' 'चुपचाप सुखसे बैठा हूँ' इस प्रकार लोग मानने हैं।

लोगोंके इस विपरीत ज्ञानको हटानेके लिये 'कर्मणि अकर्म यः पश्येत्' इत्यादि वचन भगवान्ने कहे हैं।

यहाँ देहेन्द्रियादिके आश्रयसे होनेवाला कर्म यद्यपि क्रियारूप है तो भी उसका लोगोंने कर्मरहित अधिक्रिय आस्मामें अध्यारोप कर रक्खा है क्योंकि हास्त्र विद्वान् भी भी करता हूँ। ऐसा मान बैठना है। अत आत्मसमवेततया मर्वलोकप्रसिद्धे कर्मणि नदीकुलस्थेषु इव धृक्षेषु गतिः प्राति-लोम्येन अकर्म कर्माभावं यथाभृतं गत्यभावम् इव धृश्रेषु यः पत्थेत,

अकर्मणि च कार्यकरणव्यापारोपरमे कर्मवर् आत्मिन अध्यारोपिते तृष्णीम् अङ्कर्वन सुखम् आस इति अइंकाराभिसंधिहेतुत्वात् तस्मिन् अकर्मणि च कर्म यः पत्येत्।

य एवं कर्माकर्मविमागञ्जः स बुद्धिमान् पण्डितो मनुष्येषु स युक्तां योगी कृत्स्वकर्मकृत् च सः अञ्चभाद् मोक्षितः कृतकृत्यो भवति इत्यर्थः।

अयं श्लोकः अन्यथा व्याख्यातः कैथित्, कथम्, नित्यानां किल कर्मणाम् ईखरायें अनुष्ठी-यमानानां तत्कलाभावाद् अकर्माणि तानि उच्यन्ते गीण्या वृत्त्या । तेषां च अकरणम् अकर्म तत् च प्रत्यवायफलत्वात् कर्म उच्यते गीण्या एव वृत्त्या ।

तत्र नित्ये कर्मणि अकर्म यः पत्र्येत् फला-भावात्, यथा घेतुः अपि गौः अर्गाः उच्यते श्रीराख्यं फलं न प्रयच्छति इति तद्वत् । तथा नित्याकरणे तु अकर्मणि च कर्म यः पत्र्येद् नरकादिप्रत्यवायफलं प्रयच्छति इति ।

न एतद् युक्तं व्याम्ब्यानम् एवं ज्ञानाद्

अञ्चलाद् मोक्षातुपपत्तेः 'यन्ज्ञात्वा मोक्ष्यसे-ऽशुभात्।' इति भगवता उक्तं वचनं बाध्येत ।

अतः नदी-तीरस्य वृक्षोमें श्रमसे प्रतिकृत गति प्रतीत होनेकी भौति अञ्चानसे आत्माके नित्य सम्बन्धी माने जाकर जो लोकमें कर्म नामसे प्रसिद्ध हो रहे हैं, उन कमोमें क्सुतः नदी-तीरस्य वृक्षोमें गतिका अभाव देखनेकी भौति जो अकर्म देखता है अर्थात् कर्मामाव देखता है.

तथा कर्मकी भाँति आत्मामें अञ्चानसे आरोपित किये हुए शरीर, इन्द्रिय आदिकी उपरामतारूप अकर्ममे, अर्थात् क्रियाके त्यागमे भी भी कुछ न करता हुआ चुपचाप सुख्युर्वक बैटा हुँ इस अहंकारका सम्बन्ध होनेके कारण जो कर्म देखता है यानी उस त्यागको भी जो कर्म समझता है।

इस प्रकार जो कर्म और अक्सके विभागको (तश्वसे) जाननेवाला है, वह मनुष्पोमे बुद्धिमान्—— पण्डित है, वह युक्त योगी है और मध्यूर्ण कर्म करनेवाला भी वही है अर्थात् वह पुण्य-पापरूप अञ्चभसे मुक्त हुआ इनकृत्य हैं।

बई टीकाकार इस श्लेककी दूसरी तरहसे ही ज्याच्या करते हैं। केंसे / ईश्वरके लिये किये जाने-बाले जो (पद्म महायज्ञादि) तित्यकर्स हैं, उनका फल नहीं मिलना इस काराण वे गाँणी बुत्तिसे अकर्स कहे जाते हैं / (इसी प्रकार) उन पियकर्सके त करनेका नाम अकर्स हैं, वह भी पापरूप फल्के देने-बाला होनेके कारण गींणरूपसे ही वर्स कहा जाता है।

जैसे कोई गो ज्यायी हुई होनेपर भी यिंट दूशरूप फल नहीं देनी तो बह अभी कह दी जाती है, वैसे ही नित्यकर्ममें. उसके फलका अभाव होनेके कारण जो अकर्म टेखना है और नित्यकर्मका न करनारूप जो अकर्म है उसमें कर्म देखना है क्योंकि वह नरकारि विपरीत फल टेनेवाला है।

यह भ्याख्या टीक नहीं है क्योंकि इस प्रकार जानसेसे अधुभसे मुक्ति नहीं हो सकती अर्थात् जन्म-मरणका बन्धन नहीं टूट सकता। अतः यह अर्थ मान हेनेसे भगवान्त्वे कहें हुए ये बचन कि 'किरको जान-कर त् अधुभसे सुक्त हो जायगा।' कट जायेंगे। कथम्, नित्यानाम् अतुष्ठानाद् अशुभात् स्याद् नाम मोक्षणं न तु तेषां फलाभावज्ञानात्। न हि नित्यानां फलाभावज्ञानम् अशुभष्ठक्ति-फलत्वेन चोदितं नित्यकर्मज्ञानं वा । न च भगवता एव इह उक्तम्।

एतेन अकर्मणि कर्मदर्शनं प्रत्युक्तम्।न

हि अकर्मणि कर्म इति दर्शनं कर्तव्यतया इह चोद्यते, नित्यस्य तु कर्तव्यतामात्रम् ।

न च अकरणाद् नित्यस्य प्रत्यवायो भवति इति विज्ञानात् किंचित् फलं स्थात् । न अपि नित्याकरणं ज्ञेयन्वेन चोदितम् । न अपि कर्म अकर्म इति मिथ्यादर्शनाद

अञ्चभाद् मोक्षणं युद्धिमत्त्रं युक्तता क्रुत्स्नकर्म-

मिथ्याज्ञानम् एव हि साक्षाद् अग्रुभरूपं कुतः अन्यसाद् अग्रुभाद् मोक्षणम्, न हि तमः तमसो निवर्तकं अवति ।

कृत्वादि च फलम् उपपद्यते स्तुनिः वा ।

नतु कर्मणि यद् अकर्मदर्शनम् अकर्मणि वा कर्मदर्शनं न तद् मिथ्याज्ञानं कि तर्हि गाँणं फलभावाभावनिमित्तम् ।

न, कर्माकर्मविज्ञानाद् अपि गौणात् फलस्य अश्रवणात् । न अपि श्रुतहान्यश्रुतपरिकल्पनया कश्रिद् विज्ञेषो लम्यते ।

क्योंकि नित्यकर्मोके अनुष्टानसे तो शायद अञ्चभसे खुटकारा हो भी जाय, परन्तु उन नित्यकर्मों-का फड नहीं होता, इस झानसे तो नोध हो ही नहीं सकता। क्योंकि नित्यकर्मोंका फड नहीं होता, यह झान या नित्यकर्मोंका झान अञ्चभसे मुक्त कर देनेबाज है ऐसा शाक्षोंमें कहीं नहीं कहा और न भगवान्ते ही भीताशाक्षमें कहीं एसा कहा है।

इसी युक्तिसे ( उनके बतलायं हुए ) अकर्ममें कर्मदर्शनका भी खण्डन हो जाता है। क्योंकि यहाँ ( गीतामें ) नित्यकर्मोके अभावरूप अवसमें कर्म देखनेको कहीं कर्तव्यरूपसे विधान नहीं किया, केवल नित्यकर्मकी कर्तव्यताका विधान है।

इसके सिवा भीत्यकर्म न करनेले पाप होता है' ऐसा जान लेनेसे ही कोई फल नहीं हो सकता। और यह नित्यकर्मका न करनारूप अकर्म शाखोंमें कोई जाननेयोग्य त्रियय भी नहीं बताया गया है।

तथा इस प्रकार दूसरे टीकाकारोके माने हुए 'कर्ममे अकर्म और अकर्ममें कर्मदर्शन' रूप इस मिथ्यादर्शनसे 'अञ्चलसे मुक्ति' 'बुद्धिमत्ता' 'युकता' 'सर्व-कर्म-कर्तृ-व' इत्यादि फल भी सम्भव नहीं और ऐसे मिथ्याज्ञानकी स्त्रुति भी नहीं बन सकती।

जब कि मिथ्याश्चान खयं ही अञ्चमरूप है तब वह दूसरे अञ्चमसे किसीको केंसे मुक्त कर सकेगा? क्योंकि अन्यकार (कभी) अन्यकारका नाशक नहीं हो सकता।

प्०-यहाँ जो कर्ममें अकर्म देखना और अकर्म-में कर्म देखना ( उन टीकाकारोंने ) बतलाया है, वह मिथ्याज्ञान नहीं हैं किन्तु फलके होने और न होनेके निमित्तसे गाँणरूपसे देखना हैं।

उ०-यह कहना भी ठीक नहीं; क्योंकि गाँणरूपसे कर्मको अकर्म और अकर्मको कर्म जान लेनेसे भी कोई लाभ नहीं सुना गया। इसके सिवा श्रुतिसिद्ध बातको छोड़कर श्रुतिबिरुद्ध बातको करूपना करनेमें कोई विशेषता भी नहीं दिखलायी देती। स्वश्चन्द्रेन अपि श्चन्यं वक्तुं नित्यकर्मणां फलं न अस्ति अकरणात् च तेषां नरकपातः स्याद् इति । तत्र व्याजेन परव्यामोहरूपेण कर्मणि अकर्म यः परयेद् इत्यादिना किस् । तत्र एवं व्याचक्षाणेन भगवता उक्तं वाक्यं रुगेकव्यामोहार्थम् इति व्यक्तं कल्पितं स्यात् । न च एतत् छबरूपेण वाक्येन रक्षणीयं वस्तु, न अपि शब्दान्तरेण पुनः पुनः उच्यमानं सुवोधं स्याद् इत्येवं वक्तुं युक्तम् । 'कर्मण्येवाधिकारको' इति अत्र हि स्फुटतर उक्तः अर्थो न पुनः वक्तव्या भवति । सर्वत्र च प्रशस्तं वोद्धव्यं च कर्तव्यम् एव न निष्प्रयोजनं वोद्धव्यम् इति उच्यते ।

न च मिथ्याज्ञानं बोद्धच्यं भवति तत्प्रत्युप-स्थापितं वा वस्त्वाभासम् ।

न अपि नित्यानाम् अकरणाद् अभावात् प्रत्यवायभावोत्पत्तिः 'नामनो निद्यते भावः' इति वचनात् । 'कशमसनः सङ्यायेत' ( छा० उ०

६।२।२) इति च दिशितम्।

असतः सज्जन्मप्रतिषेधाइ असतः सदुत्पत्तं ब्रुवता असद् एय सद् भवेत् सत् च असद् भवेद् इति उक्तं स्थात् । तत् च अयुक्तं सर्वप्रमाणविरोधात ।

(भगवान्को यदि यही अभीष्ट होता तो वे) उसी प्रकारके शस्टोंसे भी स्पष्ट कह सकते थे कि 'नित्य-कर्मोका कोई फल नहीं है और उनके न करनेसे नरक-प्राप्ति होती है।' फिर इस प्रकार 'कर्ममें जो अकर्म देखता हैं' इत्यादि दूसरोंको मोहित करनेवाले मायायुक्त क्वन कहनेसे क्या प्रयोजन था।

इस प्रकार उपर्युक्त अर्थ करनेवालोंका तो स्पष्ट ही यह मानना हुआ कि 'भगवान्द्रारा कहे हुए बचन संसारको मोहित करनेके लिये हैं।'

इसके सिवा न तो यह कहना ही उचित है कि यह नित्यकर्म-अनुष्ठानरूप विषय भाषायुक्त वचनोंसे गुन रखनेयोग्य है और न यहीं कहना ठीक है कि (यह विषय बड़ा गहन है इसलिये) वार्रवार दूसरे-दूसरे शब्दोद्वारा कहनेसे सुबीय होगा।

क्योंकि 'कर्मण्येवाधिकारस्ते' इस क्लोकमें स्पष्ट कहे हुए अर्थको फिर कहनेकी आवश्यकता नहीं होती।

तथा सभी जगह जो बात करनेपोग्य होती है, बही प्रशसनीय और जाननेपोग्य वतलायी जाती है। निर्धक बातको 'जाननेपोग्य है' ऐसा नहीं कहा जाता।

मिथ्याज्ञान या उसके द्वारा स्थापित की हुई आभासमात्र वस्तु जाननेयोग्य नहीं हो सकती।

इसके सिवा नित्यक्रमोंके न कानेक्ष्य अभावसे प्रत्यवायरूप भावकी उत्पत्ति भी नहीं हो सकती। क्योंकि 'नास्ताो विद्यंते भावः' इत्यादि भगवान्के वाक्य है तथा 'असत्से सन् कैसे उत्पन्न हो सकता हैं " इत्यादि श्रृनिवाक्य भी पहले दिख्ळाये जा चुके हैं।

इस प्रकार असत्से सत्की उत्पत्तिका नियेष कर दिया जानेपर भी जो असत्से सत्की उत्पत्ति बतलाते है, उनका तो यह कहना हुआ कि असत् तो सत् होता है और सत् असत् होता है, परन्तु यह सब प्रमाणोंसे विरुद्ध होनेके कारण अयुक्त है। न च निष्फलं विद्घ्यात् कर्ने शास्त्रं दुःस्व-म्बरूपत्वाद् दुःसम्य च बुद्धिपूर्वकतया कार्यन्वानपपत्तेः।

तदकरणे च नरकपाताभ्युपगमे अनयीय एवः उभयथा अपि करणे अकरणे च शास्त्रं निष्फलं कल्पिनं स्यात् ।

स्वाभ्युपगमविगोधः च नित्यं निष्कर्ल कर्म इति अभ्युपगम्य मोक्षफलाय इति ब्रवतः।

तस्माद् यथाश्रुत एव अर्थः 'कर्मणि अकर्म यः' इत्यादेः, तथा च व्याम्ब्यातः अस्माभिः श्रोकः ॥ १८॥

तद् एतन् कर्मणि अकर्मादिदर्शनं स्तुयते—

यस्य सर्वे समारम्भाः

ज्ञानामिद्रग्धकर्माणं तमाहः

यस्य यथांक्तद्रशिनः सर्वे धावन्तः समारम्भा कर्माणि समारम्यन्ते इति समारम्भाः काम-संकत्पवर्तिता कामः तत्कारणः च संकल्पः वर्जिता मुधा एव चेष्टामात्रा अनुष्टीयन्ते, प्रवृत्तेन चेत् लोकसंग्रहार्थं निवृत्तेन चेत् जीवनमाजार्थमः

तं ज्ञानाग्नरम्बक्सण कर्मादी अकसीदिदर्शनं ज्ञानं तद् एव अग्निः तेन ज्ञानाग्निना दम्धानि शुभाशुभलक्षणानि कर्माणि यस्य तम् बाहु-परमार्थतः पण्डितं सुधा ब्रह्मविदः ॥ १९ ॥

तथा शास्त्र भी निर्मिक कर्मोका विधान नहीं कर सकता, क्योंकि सभी कर्म (पश्चिमको दृष्टिते) दृख-रूप दै और जान-बृक्षकर (विना प्रयोजन) किसी-का भी दृखमें प्रवृत्त होना सम्भव नहीं।

तथा उन नित्यकर्मीको न करनेसे नरकप्राप्ति होती हैं, ऐसा शाखका आशय मान लेनेपर तो यह मानना हुआ कि कर्म करने और न करनेमें दोनो प्रकारसे शाख अनर्थका ही कारण हैं, अन व्यर्थ हैं।

इसके सिवा, 'नित्यकर्मोका फल नहीं है,' ऐसा मानकः फिर उज्जकों मोक्षरूप फलके देनेवाला कहानेसे उन 'योज्याकारोके मनमे स्वयचीविरीय भी होता है।

सुनरा 'कर्मणि अकर्म य परेयत्' इत्यादि श्रोकका अर्थ जैसा (गुरुपरम्परासे) सुना गया है, वहीं ठीक हैं और हमने भी उसीके अनुसार इस श्रोककी व्याच्या की हैं ॥ १८॥

उपर्युक्त कर्ममे अकर्म और अकर्ममे कर्म-दर्शनकी इति करते हैं-

कामसंकल्पवर्जिताः ।

हु: पण्डितं बुधाः ॥ १६ ॥

जिनका प्रारम्भ किया जाता है उनका
नाम समारम्भ है, इस चुरातिसे सम्पूणं कर्मोका नाम
समारम्भ है। उपयुक्त प्रकारसे कर्ममें अकर्म और
(कर्म) कामनास और कामनाके कारणहरूप संकल्पोसे मी रहित हो जाते है अर्थात् जिसके द्वारा बिना ही
किसी अपने प्रयोजनके — यदि वह प्रवृत्तिमार्गवाला
है तो लोकासंग्रहके लिये और निवृत्तिमार्गवाला है तो
क्रिया होनी हैं

तथा कर्ममे अकर्म और अकर्ममें कर्मदर्शनरूप बानाधिसे जिसके पुण्य-पापरूप मन्पूर्ण कर्म दग्ब हो गये है, ऐसे बानाधि-दग्ध-कर्मा पुरुपको ब्रह्मवेत्ता-जन वास्तवमे पण्डिन कड्ले हैं॥ १९॥ यः तु अकमीदिदशीं सः अकमीदिदशीनाद् एव निष्कर्मा संन्यासी जीवनमात्राथेचेष्टः सन् कमेणि न प्रवर्तते यद्यपि प्राग विवेकतः प्रवत्तः।

यः तु प्रारब्धकर्मा सन् उत्तरकालम् उत्पन्नात्मसम्यग्दर्शनः स्यात् स कर्मणि प्रयोजनम् अपन्यन् समाधनं कर्म परिन्यजति एव ।

म कुतशित् निमित्तात् कर्मपिन्यागामंभवे सित कर्मणि तन्फले च सङ्ग्रहिततया स्वप्रयोजनाभावात् लोकसंग्रहार्थं पूर्ववत् कर्मणि प्रश्चनः अपि न एव किंचित् करोति। ज्ञानाग्रिदम्थकर्मन्वात् तदीयं कर्मे अकर्म

एव संपद्यते इति एतम् अर्थं दर्शियन्यन् आहः — त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव

त्वक्वा कर्ममु अभिमानं फलासङ्गं च यथो-क्तेन ज्ञानेन नित्यवतो निराकाङ्क्षो विषयेषु इत्यर्थः।

निरात्रय आश्रयग्रहितः । आश्रयो नाम यदाश्रित्य पुरुषार्थं मिमाधयिपति, दृष्टादृष्टेष्ट-फलमाधनाश्रयगृहित इत्यर्थः ।

विद्या क्रियमाणं कर्म परमार्थतः अकर्म एव तस्य निष्क्रियात्मदर्शनमंपन्नत्वातः । तेन एवं भृतेन प्रयोजनाभावात ससाधनं

कर्म परित्यक्तव्यम् एव इति प्राप्ते,

जो कममे अकर्म और अकर्ममे कर्म देखनेवाल है, वह यदि विवेक होनेसे पूर्व कर्मोमें लगा हुआ हो तो भी कर्ममे अकर्म और अकर्ममें कर्मका जात हो जानेसे केवल जीवन-निर्वाहमात्रके लिये चेप्टा करता हुआ कर्मरहित संन्यासी ही हो जाता है, फिर उसकी कर्मी प्रवृत्ति नहीं होती।

अर्थात् जो पहले कर्म करनेवाल हो और पीछे जिसको आत्माका सम्यक् ज्ञान हुआ हो, ऐसा पुरुष कर्मामे कोई प्रयोजन न देखकर साथनींमहित कर्माका स्थाग कर ही देता है।

परन्तु किसी कारणसे कर्मोका त्याग करना असम्भव होनेपर कोई एसा पुरुप यदि कर्मोमें और उनके फरमें आसक्तिरित होकर केवळ टोकसंबद्दके छिप पहल्के सदश कर्म करना रहता है तो भी निजका प्रयोजन न रहनेके कारण (वास्तवमें ) वह कळ मी नहीं करता।

क्योंकि ज्ञानरूप अग्निहाग भस्मीमृत हो जानेके कारण उसके कर्म अकर्म ही हो जाने हैं। इसी आशयको दिग्यनेकी इच्छामें भगवान् कहने हैं— नित्यतृमों निराश्रयः।

किंचित्करोति सः ॥ २०॥ उपर्यक्त ज्ञानके प्रभावने कमोंमे अभिमान और

उपयुक्त ज्ञानके प्रभावरा कमाम ओनमान और फलासक्तिका त्याग करके जो नित्यतृप्त है अर्थात विषय-कामनारे रहित हो गया है,

तथा आश्रयमें रहित हैं। जिस फलका आश्रय लेकर मनुष्य पुरुपार्थ सिद्ध करनेकी इच्छा किया करना है उसका नाम आश्रय है, ऐसे इस लोक और परलेकके इष्टफल-साधनरूप आश्रयमें जो रहित है,

उस ज्ञानीदारा कियं हुए कम शास्त्रवमें अकर्म ही है क्योंकि वह निष्किय आत्माके ज्ञानसे सम्पन्न हैं। अपना कोई प्रयोजन न रहनेके कारण ऐसे परुपको साथनोंसहित कार्मीका परित्याग कर ही

पुरुपको साधनीसोहेत कमीका परित्याग कर देना चाहिये, ऐसी कर्तव्यता प्राप्त होनेपर भी,

ततो निर्गमासंभवात लोकसंग्रहचिकीर्षया शिष्टविगर्हणापरिजिहीर्षया वा पूर्ववत कर्मण अभिप्रवृत्तः अपि निष्क्रियात्मदर्शनसंपन्नत्वाद न एव किंचित करोति सः ॥ २०॥

यः पनः पूर्वोक्तविपरीतः त्राग एव कर्मा-मर्वान्त्र रे प्रत्यगातमनि निष्किये संजातात्मदर्शनः.

म रष्ट्रारप्रेप्रविषयाञीर्विवजितनया रण-दृष्टार्थे कर्मणि प्रयोजनम अपस्यन संसाधनं संस्यस्य अरीरयात्रामात्रचेष्ट्रा ग्रति: ज्ञाननिष्ठो मृत्यते इति एतम् अर्थं दर्शयितुम आह ---

> निराशीर्थतिचत्तात्मा जारीर केवलं कमें कुर्वन्नाप्तोति किल्बिषम् ॥ २१ ॥

निगर्शाः निर्मेना आशिषो यस्मान स निरा-र्जाः यतचित्तामा चित्तम् अन्तःकरणम् आत्मा बाहाः कार्यकाशामंद्यातः नां उभा अपि यताँ संग्रता ग्रेन स ग्रतिचत्तातमा, त्यक्तसर्वपरिष्रहः न्यकः सर्वः परिग्रहो येन स न्यक्तसर्वपरिग्रहः । शारीर **भरीरस्थितिमात्रप्रयोजनं** केवल तत्र अपि अभिमानवर्जितं कर्म कुर्वन् न आधीति न प्राम्नोति किन्वियम अनिष्टरूपं पापं धर्म च । धर्मः अपि ममक्षोः किल्विपम् एव बन्धापादकत्वात् ।

किंच जारीरं केवलं कर्म इत्यत्र किं शरीरनिर्वर्त्यं शारीरं कर्म अभिष्रेतम् आहोस्वित शरीरस्थितिमात्रप्रयोजनं शारीरं कर्म इति ।

उन कमोंसे निवत्त होना असम्भव होनेके कारण डच्हासे या श्रेष्ठ परुषोद्वारा की जानेवाली निन्दाको दर करनेकी इच्छामे यदि (कोई जानी) पहलेकी तरह कमों में प्रवत्त है तो भी बह निष्ट्रिय आत्माके ज्ञानसे सम्पन्न होनेके कारण वास्तवमें कळ भी नहीं करता ॥२०॥

परन्त जो उससे विपरीत है अर्थात उपर्यक्त प्रकारसे कर्म करनेवाला नहीं है, कर्मोका आरम्भ करनेसे पहले (गृहस्थी न बनकर ब्रह्मचर्य-आश्रममे ) ही जिसका सबके अंदर व्यापक अन्तरातमारूप निष्क्रिय ब्रह्ममे आन्मसाव प्रत्यक्ष हो गया है.

वह केवल शरीरयात्राके लिय चेष्टा करनेवाला बान-निष्ठ यति. इस लोक और परलोकक समस्त टन्सित भोगोकी आशास रहित होनेके कारण, इस लोक और परठोकके भोगरूप फल देनेशल कमेंमे अपना कोई भी प्रयोजन न देखका क्योंको और क्योंके साधनो-को त्यागकर मक हो जाता है। इसी भावको दिखलानेके लिये ( अगला ध्रोक ) कहते हैं-

# त्यक्तसर्वपरिग्रहः ।

जिसकी सम्पूर्ण आशाएँ दर हो गयी है. वह ·निराशी.' है, जिसने चित्त यानी अन्त-करणको और **अ**त्या यानी बाह्य कार्य-करणके संघातरूप शरीरको-इन दोनोको भलीप्रकार अपने वशमे कर लिया है वह ·यतचित्तात्मा' कहलाता है, जिसने समस्त परिप्रहका अर्थात भोगोकी मामग्रीका सर्वथा त्याग कर दिया है. वह 'त्यक्तमवंपरिग्रह' है।

ऐसा परुप केवल शरीरस्थितिमात्रके लिये किये जानेबाले और अभिमानरहित कर्माको करता हुआ पापको अर्थात अनिष्टरूप पुण्य-पाप दोनोको नहीं प्राप्त **हो**ता । बन्धनकारक होनेसे वर्म भी समुक्षके लिये तो पाप ही है।

यहाँ 'शारीर' केवलं कर्म' इस पदमें शरीरदारा होनेवाले कर्म शारीरिक कर्म माने गये है, या शरीर-निर्वाहमात्रके लिये किये जानेवाल कर्म शारीरिक कर्म माने गये हैं /

किंच अतो यदि शरीरनिर्वर्त्यं शारीरं कर्म यदि वा शरीरस्थितिमात्रप्रयोजनं शारीरम् इति, उच्यते—

यदा शरीरनिवंत्यं कर्म शारीरम् अभिप्रेतं स्यात् तदा दृष्टादृष्टप्रयोजनं कर्म प्रतिपिद्धम् अपि शरीरेण कुर्वेत् न आमोति किल्यपम् इति श्रुवतो विरुद्धाभिधानं प्रमञ्चेत । शास्त्रीयं च कर्म दृष्टादृष्टप्रयोजनं शरीरेण कुर्वेत् न आमोति किल्यपम् इति अपि श्रुवतः अप्राप्तप्रतिपेध-प्रमङः।

श्चारीरं कर्म कुर्वन इति विशेषणात् केवल-शब्दप्रयोगात् च वाश्चनसनिर्वत्यं कर्म विधि-प्रतिषेधविषयं धर्माधर्मशब्दवाच्यं कुर्वन प्राप्नोति किल्विषम् इति उक्तं स्थात् ।

तत्र अपि वाश्चनमाभ्यां विहिनानुष्टानपक्षे किल्विपप्राप्तियचनं विरुद्धम् आपद्येत । प्रतिपिद-सेवापक्षे अपि भृतार्थानुवादमात्रम् अनर्थकं स्यात् ।

यदा तु अर्गरस्थितिमात्रप्रयोजनं आरीरं
कर्म अभित्रतं भवेत तदा दृष्टादृष्टप्रयोजनं
कर्म विधिन्नतिपेश्वगम्यं अर्गरवाद्यानसनिर्वर्त्यम्
अन्यद् अकुर्वन् तः एव अर्गरादिभिः अरीरस्थितिमात्रप्रयोजनं केवलक्षय्द्रथयोगाट् अर्द करोमि इति अभिमानवर्जितः अरीरादिविष्टामात्रं लोकदृष्ट्या कुर्वन् न आरोति किल्विषम् । चाहे शरीरद्वारा होनेवाले कर्म शारीरिक क्रम माने जायें या शरीरिकांहमात्रके लिये किये जानेवाले कर्म 'शारीरिक कर्म' माने जायें, इस विवेचनमें क्या प्रयोजन हैं। स्मयर कहने हैं.....

जो शरीरद्वारा होनेशक कर्माका नाम शारीरिक कर्म मान लिया जाय तो इस लोकसे या एरलोकसे फल देनेबाले निरिद्ध कर्माको भी शरीरद्वारा करता हुआ मनुष्य पापको प्राप्त नहीं होता, ऐसा कहनेसे मनशान्-के कपनमे विरुद्ध विशानका दोग आता है। और इस लोक या परलोकसे फल देनेबारे, शास्त्रविह्य कर्मोको होता, एंमा कहनेसे भी विना प्राप्त हुए दोपके प्रतिचेत्र करनेका प्रसङ्ग आ जाता है।

नया 'शार्थिरक कर्म करना हुआ' इस विशेषणाने और 'केंतरु' शहदके प्रयोगने ( उपर्युक्त मान्यताके अनुसार) भगवान्का यह कहना हो जाता है कि (शिरोन्के सिका) मन-यार्थाशाम किये जानेवाले विहित और प्रतिषिद्ध कर्मोकां, जो कि अर्थ और अर्थन मानसे कहे जात है. बरता हुआ मनुष्य पायको प्राप्त होता है। उसमें भी भन-वाणीहारा खिंहत कर्मोबंदों करना

उसम भी 'मन-वाणादारा । बाहत कमादा करता हुआ पापको प्राप्त होता है,' यह कहना तो पिरुद्र विधान होगा और निर्मिद्र कमोंको करता हुआ पापको प्राप्त होता है,' यह कहना अनुवादमात्र होनेसे प्यर्थ होगा।

परन्तु जब शारी/नियंहिमायके लिये किये जाने-बाले कर्म शारी/स्वा कर्म मान लिये आयेरी, नव इसका यह अर्थ हो जायगा कि इस छोक या परलोक-के भेग ही जिनका प्रयोजन है, जो विधि नियंशास्त्र आखोडारा जाने जाते हैं, बो शारी, मन या वाणींद्वारा क्रियं जाने हैं, ऐसे अन्य क्सांकों न करता हुआ उन शरीर, मन या वाणींसे, केबल शरीर/नियंहिके लिये आवश्यक कर्म लोकर्टिंग करता हुआ पुरुष किन्वियको प्राप्त नहीं होता। यहीं 'केकल' शरदके प्रयोगने यह अभिग्राद है कि वह भे करता हुँ' इस अभिगानमे पहिन होकर केवल लोकर्टिंग्स ही शरीर, वाणी आर्टिको चेशासार करना है। एवंभृतस्य पापशब्दवाच्यकिल्विषप्राप्त्य-संभवात् किल्विषं संसारं न आम्राति । ज्ञानाप्रदर्श्वसर्वकर्मत्वाद् अन्नतिबन्धेन मुच्यते एव इति ।

पूर्वोक्तसम्बर्धन्वभ्रतानुबाद एव एषः । यह पहले व अनुबादमात्र है एवम् 'श्वारीरं केवलं कर्म' इति असा अर्थपरिग्रहे इत् प्रकार अर्थ निरवर्ध भवति ॥२१॥

त्यक्तमर्वपरिग्रहस्य यतेः अन्नादेः शरीन-स्थितिहेताः परिग्रहस्य अभावाद् याचनादिना शरीमस्थितं कर्तव्यनायां प्राप्तायाम् 'अयाज्वनम-संकहमम्पपनं यहण्ड्या' (यांधानम् ०२१।८।१२) इत्यादिना यचनेन अनुज्ञातं यतेः शरीमस्थिति-हेताः अन्नादेः प्राप्तिहासम् आविष्कृतेन् आह

यदच्छालाभसंतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः । समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निवध्यते ॥ २२ ॥

यरःग्रह्मभमंतुरः अत्राधितोपनता लाभो यरञ्जालाभः तेन संतुष्टः मंजातालंत्रत्ययः। इत्यातीतो इन्द्वः श्रीतोप्णादिभः इन्यमानः अपि अविष्णवास्त्रितो इत्यातीन उच्यते।

विमन्सरो विगतमत्मरो निवेरबुद्धिः समः तुल्यो यदच्छालाभस्य सिद्धी असिद्धौ च ।

य एवंभूतो यतिः अन्नादेः शरीरिव्यतिहेतोः लाभालाभयोः समो हपीविपादवजितः कमीदौ अकमीदिदशी यथाभृतात्मदर्शननिष्टः ग्ररीर- ऐसे पुरुषको पापरूप किन्विय प्राप्त होना तो असम्भव है, इसल्विये यहाँ यह समझना चाहिये कि वह किल्वियको यानी संसारको प्राप्त नहीं होता। बानरूप अप्रिद्वारा उसके समस्त कर्मोका नाश

इ।नरूप अग्निद्वारा उसके समस्त कर्माका नाश हो जानेके कारण वह विना किसी प्रतिबन्धके मुक्त ही हो जाता है।

यह पहले कहे हुए यथार्थ आग्मज्ञानके फलका अनुवादमात्र है। धारीर केवल कमें इस वाक्यका इस प्रकार अर्थ मान लेनेसे वह अर्थ निर्दोष सिद्ध होता है।।।२१॥

जिसने समस्त मंग्रहका त्याग कर दिया है ऐसे संत्यासीके पास शरीगनिर्वाहके कारणस्य अलादिका सम्पद्ध नहीं होता. इसल्यिं उसको याचनादिदारा शरीरनिर्वाह करनेकी योग्यता प्राप्त हुई। इसप्रग् 'विना याचना किये, 'विना संकल्पके अथवा विना इच्छा किये प्राप्त हुए' ज्यादि व्यजनोंसे जो प्राप्त संस्थामीक शरीरनिर्वाहके लिये अलादिकी प्राप्तिके दार बलाये गये है, उनको प्रकट करते हुए कहते हैं—

जो बिना मोरी अपने आप मिले हुए पदार्थसे सनुष्ट है अर्थान् उसीमे जिसके मनका यह भाव हो जाता है कि रही पर्याम है.

जो इन्द्रोंसे अतीत है अर्थात् शीत-उण आदि इन्द्रोसे सताये जानेपर भी जिसके चिनमे विपाद नहीं होता.

जो इंग्यांसे रहित अर्थात् निर्देर बुद्धिवाला है और जो अपने-आप प्राप्त हुए लाभकी सिद्धि-असिद्धिमें भी सम रहता है।

जो ऐसा शरीरिश्वितिके हेतुरूप अलादिके प्राप्त हाने या न होनेमें भी हप-शेकसे रहित, समदशी है और कर्मादिमें अकर्माटि देखनेबाटा, यथार्थ आस्म-दर्शननिष्ठ, एवं शरीरिश्विनमात्रके खिये किये जानेवाले स्थितिमात्रप्रयोजने भिक्षाटनादिकर्मणि वरीरा-दिनिर्करों न एव किंचित् करोमि अहम् 'गुणा गुणेषु वर्तन्ते' इति एवं सदा संपरिचक्षाण आत्मनः कर्तृत्वाभावं पश्यन् न एव किंचिद् भिक्षाटनादिकं कर्म करोति।

लोकत्यवहारमामान्यदर्शनेन तु लॉकिकैः आरोपितकर्तृत्वे भिक्षाटनादी कर्मणि कर्ता भवति । स्वानुभवेन तु शास्त्रप्रमाणादिजनितेन अकर्ता एव ।

स एवं पराध्यारोपितकर्तृत्वः द्वारिरिव्यति-मात्रप्रयोजनं भिक्षाटनादिकं कर्म कृत्वा अपि न निवय्यते, बन्धहेतोः कर्मणः महेतुकस्य ज्ञानाधिना दर्भव्याद् इति उक्तानुबाद एव एषः ॥ २२ ॥

'स्यक्या कर्मणलासङ्गर' इति अनेन स्टोकेन यः प्रारुधकर्मा सन् यदा निष्क्रियत्रक्कान्मदर्शन-संपन्नः स्यात् तदा तस्य आत्मनः कर्नृकर्म-प्रयोजनाभावदर्शिनः कर्मपरिन्यांगे प्राप्ते कुतिथिद् निमित्तात् तदसंभवे सति पूर्वयत् तिम्मन् कर्माण अभिप्रकृतः अपि न एव किंचित् करोति स इति कर्माभावः प्रदर्शितः। यस्य एवं कर्माभावो दशितः तस्य एव —

> गतसङ्गस्य मुक्तस्य यज्ञायाचरतः कर्म

गतमङ्गस्य सर्वता निवृत्तामक्तः मुकस्य निवृत्त्त्रभूमीधूमीदिवन्धनस्य झनावस्थितचेतसो ज्ञाने एव अवस्थितं चेतो यस्य सः अयं और शरीरादिद्वारा होनेवाले भिक्षाटनादि कमें में मी मैं कुछ नहीं करता मुख्य हो गुर्जोमें वर्त रहे हैं इस प्रकार सदा देखनेवाला है वह यनि अपनेमें कतांपन-का अभाव देखनेसे अर्थात् आत्माको अकर्ता समझ केनेसे वास्तवमे मिक्षाटनादि कुछ भी कर्म नहीं करता है।

ऐसा पुरुष डोकल्यवहारकी साधारण दृष्टिसे तो सासारिक पुरुपोद्वारा आरोपित किये हुए कर्तापनके कारण मिसाटवादि कर्माका कर्ता होता है। परन्तु साम्ब्रमाण आदिसे उपक्र अपने अनुभवसे (बस्तुन:) वह अकर्ता ही रहता है।

इस प्रकार दूसरोद्दारा जिसपर कर्तापनका अच्चारीप किया गया है, ऐसा वह पुरुष दारीर-निर्वाहमात्रके लियं जिस्ता निर्वाहमात्रके लियं जानेवाले मिक्षाटनादि कर्मोको करना हुआ भी नहीं प्रथता। क्योंकि झानहर अग्निटारा उसके (समस्त) वण्यनकारक कर्म हेनुसहित भस्स हो जुके हैं। यह पहले कह हुएका ही अनुवादमात्र हैं॥ २२॥

जो कर्म करना प्रारम्भ कर नृका है, ऐसा पुरुष जब कर्म करने-करते इस ज्ञारमे मण्यश्र हो जाता है कि निश्चित बाद हो आपमा है नव अपने करों, क्यों और प्रश्चेजनादिका अमाव देखनेवार उस पुरुषके दिये क्मोंका त्याग कर देना ही उचित होता है। किरत् किसी कारणवश क्मोंका त्याग करना असम्मव होने-पर यदि वह पहलेकी तरह उन क्मोंमे लगा रहे तो भी, अस्तवमें कुळ भी नहीं करना। इस प्रकार 'स्यक्न्या क्मोंकालाहम्' इस श्रोकमें (आनीके) क्मोंका अभाव (ब्लक्सेय) हिल्लाया जा चृका है। बिस पुरुषके कमोंका इस प्रकार अभाव दिखाया गया है, उसीके (विश्वयें अग्रश श्रोक कहते हैं)----

## ज्ञानावस्थितचेतसः । समग्रं प्रविलीयते ॥ २३ ॥

जिस पुरुषकी सब ओरसे आसक्ति निवृत्त हो चुकी है, जिसके पुण्य-पापरूप बन्धन छूट गये है, जिसका चिच निरन्तर क्षानमें ही स्थित है, ऐसे केवल बक्षमणादनके लिये ही कार्मका आचरण ज्ञानावस्थितचेताः तस्य यज्ञाय यज्ञनिर्वृत्यर्थम् । आचरतो निर्वर्तयतः कर्म समध्य सहाग्रेण फलेन वर्तते इति समग्रं कर्म तत् समग्रं प्रविक्षयते विनज्यति इत्यर्थः ॥२३॥

करनेवाले उस सङ्गद्दीन मुक्त और ज्ञानापश्यित-चित्त पुरुषके समग्र कर्म बिलीन हो जाने है। 'अप' शब्द फल्का बावक है उसके सहित कर्माका समग्र कर्म कहते है, अत. यह अभिग्राय हुआ कि उसके फलसहित समस्त कर्म नए हो जाते हैं॥ २३॥

### 

कसात् पुनः कारणात् क्रियमाणं कर्म स्वकार्यारम्भम् अकुर्वत् समग्रं प्रविठीयने इति उच्यते यतः— किये जानेवाले कर्म अपना कार्य आग्न्स किये बिना डी (कुछ फल दिये बिना डी) किस कारणसे फलमहित क्लिन डो जाते हें र इसपर कहते हैं- -

## वह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माभौ ब्रह्मणा हुतम् । ब्रह्मैव तेन सन्तरसं ब्रह्मकर्मसमाधिता ॥

त्रव अर्पण येन करणेन त्रहानिद् हिनः अप्री अर्पयति तद् त्रहा एव इति पश्यति तस्य आरमस्यतिरेकेण अभावं प्रध्यति ।

शत्मव्यातरकण अमाव पञ्चात । यथा शुक्तिकायां रजताभावं पञ्चति तद्

उच्यते ब्रह्म एव अर्पणम् इति, यथा यद् रजनं तत शक्तिका एव इति । ब्रह्म, अर्पणम् इति

असमस्ते पढे ।

यद् अर्पणबुद्धचा मृद्यते लोके तद् अस्य त्रसाविदो त्रह्म एव इत्यर्थः।

ब्रह्म इवि तथा यद् हविर्युद्धया गृह्यमाणं तद् ब्रह्म एव अस्य ।

तथा बहान्नी इति समस्तं पदम् ।

अधिः अपि ब्रह्म एव यत्र हयते क्ष्मणा कर्जा ब्रह्म एव कर्ना इत्यर्थः । यत् तेन इत

हवनक्रियातद् ब्रह्म एव ।

चत् तेन गन्तव्यं फलं तद् अपि ब्रह्म एव । ब्रह्मकर्मसमाधिना, ब्रह्म एव कर्म ब्रह्मकर्म तस्मिन्

ब्रह्मकर्मसमाधिना ॥ २४॥

श्रह्मवेत्तापुरुष जिस साधनद्वाग अग्निम हिंब अर्पण करता है, उस साधनको श्रह्मच्य ही देखा करता है, अर्थात आभाके सिशा उसका अभाव देखता है।

जैसे (सीपको जाननेवाळा) सीपमे चांत्रीका अभाव टेक्पना है 'ब्रह्म ही आपण है' उस पटसे भी वही बात कही जानी है। अर्थात् जैस यह समझता है कि जो चाँदीके रूपमे टीक्प रही हैं वह सीप ही हैं। (वैसे ही ब्रद्धों क्यों क्यां भी समझता है कि जो अप्पण दीवता है वह ब्रद्ध ब्रद्ध ही है) ब्रद्ध और अप्पण-पह दोनों पट अर्था-अर्था है।

अभिश्राय यह कि मंगारमे जो अर्थण माने जाते है वे सुक्, अप आदि सब पदार्थ उस ब्रह्मचेत्राकी दक्षिमें बचाही है।

वैसे ही जो बस्तु हविस्त्यसे मानी जाती है यह भी उसकी दृष्टिमे बच्च ही होता है।

'ब्रह्माग्नी' यह पद समासयुक्त है ।

इसिटिये यह अर्थ हुआ कि अगन्य कर्ताद्वारा जिसमे इतन किया जाता है वह अग्नि भी अप ही है और वह कर्ता भी अप ही है और जो उसके द्वारा इतनरूप किया की जाती है वह भी अब्ब ही है।

उस ब्रह्मकर्ममे स्थित हुए पुरुषद्वारा प्राप्त करनेयोग्य जो फल है वह भी ब्रह्म ही है / अर्थात् ब्रह्मम्प कर्ममे समाधिः यस्य स ब्रह्मकर्भसमाधिः तेन ब्रह्म-कर्मसमाधिना ब्रह्म एव गन्तव्यम् ।

एवं लोकसंग्रहं चिकीर्षुणा अपि क्रियमाणं कर्म परमार्थनः अकर्म ब्रह्मबुद्धयुष्ट्यद्दितत्वात् ।

एवं मित निष्ट्रचकर्मणः अपि मर्वकर्म-मंन्यासिनः सम्यग्दर्शनम्तुत्यर्थं यञ्चत्वमंपादनं ज्ञानस्य सुनराम् उपपद्यते, यद् अपेणादि अधि-यञ्जे प्रमिद्धं तद् अस्य अध्यात्मं ब्रह्म एव परमार्थदर्शिन इति ।

अन्यथा सर्वस्य ब्रह्मत्वे अर्पणादीनाम् एव विशेषतो ब्रह्मत्वाभिधानम् अनर्थकं स्थात् । तम्माद् ब्रह्म एव इदं मर्वम् इति अभिजानतो

विदुषः सर्वकर्माभावः ।

कारकवुद्धयभावात् च । न हि कारकवुद्धि-

रहितं यज्ञाग्व्यं कर्म दृष्टम् ।

सर्वम् एव अग्निहोत्रादिकं कर्म शब्दममपित-

देवताविशेषसंप्रदानादिकारकवृद्धिमत् कर्त्र-

भिमानफलाभिमंधिमत च दृष्टम ।

न उपमृदितक्रियाकारकफलंभदवुद्धिमत्

कत्त्वाभिमानफलाभिसंधिरहितं वा । इदं तु अक्षयुद्धयंपमृदिनार्पणादिकारक-

क्रियाफलभेदबुद्धि कर्म अतः अकमे एव तत् ।

जिसके चितका समाधान हो चुका है उस पुरुपद्वारा प्राप्त किये जानेयोग्य जो फल है वह भी ब्रह्म ही हैं।

इस प्रकार खोकसंग्रह करना चाहनेशाले पुरुषद्वारा किये हुए कर्म भी ब्रह्मबुद्धिसे बाधित होनेके कारण अर्थात् फल उत्पन्न करनेकी शक्तिमे रहिन कर दिये जानेके कारण बालवर्मे अकर्म ही है।

ऐसा अर्थ मान छेनेपर कर्मोको छोड़ देनेबाले कर्म मंन्यामीके आनको भी यथार्थ आनकी स्तुतिके छिये धक्रस्य समझना भर्छ प्रकार बन सकता है, अधिपक्षमे जो खुबादि बन्गुएँ प्रसिद्ध है वे सब इस यथार्थ आनी मंन्यासीक (सम्यक् आनक्ष्य) अध्यानयञ्जी जल ही है।

उपर्युक्त अर्थ नहीं माननेसे बास्तवमे सब ही ब्रह्मरूप होनेके कारण केवल भुव आदिको ही विज्ञायतासे ब्रह्मरूप बतलाना व्यर्थ होगा।

सुतरा 'यह सब कुळश्रव ही है' इस प्रकार समझनेवाले जानीके लिये वास्तवमें सब कर्मोंका अभाव ही हो जाता है।

तथा उसके ब्रन्त करणमें (क्रिया, फट आदि) कारकसम्बन्धी मेरबुद्धिका अभाव होनेके कारण भी यहीं सिद्ध होता है। क्योंकि कोर्र भी यह नामक कर्म कारकसम्बन्धी भेरबुद्धिसे रहित नहीं देखा गया।

अभिग्राय यह है कि अग्निहोत्रादि सभी कर्म, (इन्त्राय करणाय आदि) तर तैदारा हवि आदि द्रव्य जिनके अर्पण कियं जाते हैं, उन देवनाविशंगरूप सम्प्रदान आदि कारकदुद्धिवाटे तथा कर्ताएनके अभिमानसे और फलक्दी इच्छासे युक्त देखे गये है। जिससेने किया, कारक और फलसम्बन्धी मेदबुद्धि नष्ट ह्यो गयी हो तथा जो कर्तायनके अभिमानसे और फलक्दी इन्छासे रहित हो ऐसा यह नहीं देखा गया।

परन्तु यह उपर्युक्त कमें तो ऐसा है कि जिसमें सर्वत्र ब्रह्मबुद्धि हो जानेके कारण, अर्पणादि कारक, क्रिया और फल्सर-बन्धी मेदबुद्धि नष्ट हो गयी हैं। इसल्पि यह अकर्म ही हैं। तथा च दर्शितम् 'कर्मण्यकमं यः पश्येत' 'कर्मण्यभित्रवृत्तोऽपि नैव किंचिरकरोति सः' 'गुणा गुणेषु वर्तन्ते' 'नेव किंचिरकरोमोति युक्तो मन्येत तत्त्वावत्' इत्यादिभिः ।

तथा च दर्शयन तत्र तत्र क्रियाकारकफल-

भेदबुद्धशुपमर्दं करोति । दृष्टा च काम्यापिहोत्रादी कामोपमर्देन

काम्याधिहांत्रादिहानिः । तथा मतिपूर्वकामतिपूर्वकादीनां कर्मणां कार्यविशेषम्य आरम्भकत्वं दृष्टम् ।

तथा इह अपि ब्रह्ममुद्धश्रुपमृद्धितार्पणादि-कारकक्रियाफलमेटबुद्धेः बाह्ममेष्टामात्रेण कमे अपि विदृषः अकमें मंपद्यते। अत उक्तं समग्रं प्रविकीयते इति।

अत्र केचिद् आहुः यह ब्रह्म तद्पेणादीत । ब्रह्म एव किल अपेणादिना पश्चविधेन कारकातमा व्यवस्थितं सत् तद् एव कर्म करोति । तत्र न अपेणादिबुद्धिः निवस्यते किंतु अपेणादिषु ब्रह्मचुद्धिः आधीयते । यथा प्रतिमादी विष्ण्वादिबुद्धिः यथा वा नामादी ब्रह्मचुद्धिः इति ।

मत्यम् एवम् अपि स्याद् यदि ज्ञानयज्ञ-स्तत्यर्थं प्रकरणं न स्यात ।

अत्र तु सम्यन्दर्शनं ज्ञानयज्ञशस्तित्तम् अनेकान् यज्ञशस्तितान् क्रियाविशेषान् उपन्यस्य 'श्रेयान्द्रश्यमयाणज्ञान्त्रानयज्ञः' इति ज्ञानं स्त्रीति ।

गी० য়া০ मा० १७

यही बात, 'कर्मण्यकर्म यः पश्येत्' 'कर्मण्यमिमबुक्तोऽपि नेव किंकित्करोति सः' 'गुणा गुणेषु वर्तन्ते' 'नैव किंकित्करोमीति युक्तो मन्येन तत्त्वित्त ? इत्योदि : होकोहारा भी दिख्नायी गयी है।

और इसी प्रकार दिखलाते हुए भगवान् जगह-जगह क्रिया, कारक और फल्सम्बन्धी भेटबुद्धिका निपंध कर रहे हैं।

देखा भी गया है कि सकाम अग्निहोत्रादिमें कामना न ग्हनेपर वे सकाम अग्निहोत्रादि नहीं रहते। (उनकी सकामता नष्ट हो जाती है।)

तथा यह भी देखा गया है कि जान-बुश्चकर किये हुए और अनजानमें किये हुए कर्म भिक्न-भिक्न कार्योके आरम्भक होने हैं अर्थात उनका फल अलग-अलग होना है।

बंसे ही वहाँ भी जिस पुरुपकी सर्वत्र अवसुद्धि हो जानेसे ( भुव, हिंवे आर्टिमे ) किया, कारक और फटसस्वर्न्श मेरजुदि नष्ट हो गर्वी है, उस ज्ञानी पुरुपके बादा पेहामात्रसे होनेवाले कर्म भी अवर्म हो जाने हैं। इसीलिये कहा है कि 'उसके फटसहित कर्म जिल्लेन हो जाने हैं।'

हम बिपयमें कोई-कोई टीकाकार कहते है कि जो बहा है वही सुन आदि है अर्थात् बहा ही सुन आदि पीन प्रकारक कारकोके रूपमें स्थित है और वहीं कर्म किया करता है ( उसके सिद्धान्तानुसार ) उपपुंक्त पक्षमें सुन आदि बुढ़ि निष्टुन नहीं को जाती किरत् सुन आदिमें बहाबुद्धि स्थापित की जाती किरत् सुन आदिमें बहाबुद्धि स्थापित की जाती है, जैसे कि मृति आदिमें बिण्ण आदि देव-बुद्धिया नाम आदिमें बहाबुद्धि की जाती है।

टीक है, यदि यह प्रकरण ज्ञानयज्ञकी म्तुतिके लिये न होता तो यह अर्थ भी हो सकता था।

पस्तु इस प्रकरणमें तो यह नामसे कहे जानेवाले अलग-अलग बहुत-से किया-मेदोंको कहकर फिर 'इट्यमय यहकी अपेशा हानयह कल्याणकर हैं' इस कथनद्वारा ज्ञानयह शब्दसे कथित सम्यक् दर्शनकी स्तृति करते हैं। अत्र च समर्थम् इदं वचनं ब्रह्मार्पणम् इत्यादि ज्ञानस्य यज्ञत्वसंपादने अन्यथा मर्वस्य ब्रह्मत्वे अर्पणादीनाम् एव विशेषता ब्रह्मत्वाभिधानम् अनर्थकं स्यात् ।

ये तु अर्पणादिषु प्रतिमायां विष्णुदृष्टिवर् ब्रह्मदृष्टिः क्षिप्यने नामादिषु इव च इति ब्रुवते न तेषां ब्रह्मविद्या उक्ता इह विवक्षिता स्याद् अर्पणादिविषयत्वाद जानस्य।

न च दृष्टिमंपादनज्ञानेन मोक्षफलं प्राप्यते 'त्रक्रंव तेन गन्नस्यम्' इति च उच्यते । विरुद्धं च सम्यग्दर्शनम् अन्तरेण मोक्षफलं प्राप्यते इति ।

प्रकृतिविरोधः च । सम्यन्दर्शनं च प्रकृतम् 'कर्मण्यवर्म यः पश्यत' डन्यत्र अन्ते च

सम्यग्दर्शनं तस्य एव उपमंहारात् ।

'श्रेयान्द्रव्यमयाधज्ञाञ्ज्ञानयज्ञः' 'ज्ञानं टब्ध्वा

परा शान्तिम इत्यादिना सम्यग्दर्शनस्तुतिम् एव कुर्वन उपक्षीणः अध्यायः।

तत्र अकस्माद् अर्पणाटां त्रह्मदृष्टिः अप्रकरणे प्रतिमायाम् इत्र विष्णुदृष्टिः उच्यते इति अनुपपन्नम् ।

तसाद् यथान्यास्यातार्थ एव अयं क्लोकः ॥ २४ ॥ तथा इस प्रकरणमें जो 'ब्रह्मार्पणम्' इत्यादि यचन है, यह आनको यहरूपसे सम्पादन करनेमें समर्प भी हैं, नहीं तो बास्तवमें सब कुळ ब्रद्धस्प होनेके कारण केवल अर्पण (भुव) आदिको ही अलग करके ब्रद्धस्परी विधान करना व्यर्थ होगा।

जो ऐसा कहते हैं कि यहाँ गृतिमें विष्णु आदि-की दृष्टिके भटक या नामादिमें ब्रह्मबुद्धिकी भौति अर्पण (भुव) आदि यहकी सामग्रीमें ब्रह्मबुद्धिक्या प्रवादुद्धि स्थापन करायी गयी हैं. उनकी दृष्टिमें सम्मवतः इस प्रकरणने ब्रह्मबुद्धा नहीं कही गयी हैं। क्योंक (उनके मनानुसार) आन्या विषय भुव आदि गव्यंती सामगी ही हैं. ब्रथ्म नहीं।

इस प्रकार केवल अवदृष्टिसम्पादनरूप जानसे मोक्षरूप फुल नहीं मिल सकता और यहो (स्पष्ट ही ) यह कहा है कि उसके हारा प्राप्त किया जानेवाला फुल बाद ही है फिर बिना यथार्थ जानके मोक्षरूप फुल मिलता है - यह कहना सर्वश विवरीत है।

इसके सिवा ( ऐसा मान लेनेमे ) प्रकरणमें भी विरोध जाता है । अभिप्राय यह है कि 'को कर्ममें अकर्म देखता है' इस प्रकार यहो आरम्भी मन्यव, ज्ञानका ही प्रकरण है तथा उसीमें उपसहार होनेके कारण अन्तमें भी यथार्थ ज्ञानका ही प्रकरण है ।

क्योंकि 'दुव्यमय यश्की अपेक्षा श्वानयक्ष श्रेष्ठतर हैं 'श्वानको पाकर परम शान्तिको तुरंत ही शाम हो जाता हैं हत्यादि क्योनोंसे यार्थ जानको स्तुति करते हुए ही यह अध्याय समाग हुआ है।

फिर बिना प्रकरण अकस्मात मूर्निमे विष्णु-दृष्टिकी भौति भुत्र आदिमें ब्रहादृष्टिका विधान बतलाना उपयुक्त नहीं।

सुतरा जिस प्रकार इसकी व्याख्या की गयी है इस इंडोकका अर्थ बैसा ही है ॥ २५॥ तत्र अञ्चना सम्यन्दर्शनस्य यज्ञत्वं संपाद्य तन्स्तुत्यर्थम् अन्ये अपि यज्ञा उपक्षिप्यन्ते देवम् एव इत्यादिना— उपर्युक्त श्रोकमे यथार्थ ज्ञानको यक्ररूपमे सम्पादन करके अब उसकी स्तुनि करनेके लिय 'दैवम एव' इंग्यादि श्लोकोसे दूसरे-दूसरे यहाँका भी उन्होंन किया जाता है--

# दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते। ब्रह्माझावपरे यज्ञं यज्ञेनैबोपजुह्नति॥ २५॥

र्ववम् एव देवा इज्यन्ते येन यज्ञेन अर्मा देवो यज्ञ: तम् एव अपरे यज्ञं योगिन कर्मिणः पर्यपासने कुर्वन्ति इन्यर्थः।

बद्याग्नी 'सत्यं ज्ञानमनन्तं बद्धा' ( तैत्ति ० उ० २ ।

१) 'विज्ञानमानस्यं कबा' (गृह ० उ० ३।९।२८) 'यत्माक्षाष्ट्रपोशाः कथा य आग्मा सर्वान्तरः' (गृह ० उ० ३ । ४।१) इत्यादियचनोक्तम् अञ्चनायादि सर्वमंमारअर्भवजितम्, नेति नेति इति निरम्ता-ञेणविशेषं ब्रह्मञ्जदेन उच्यते ।

त्रक्ष च तर् अग्निः च म होमाधिकरणत्व-विवक्षया त्रक्षाग्निः तम्मिन् त्रक्षार्यो अपरे अन्ये त्रक्षविदः, यश्चं यज्ञशब्दवाच्य आत्मा आत्म-नाममु यज्ञशब्दस्य पाठात् तम् आत्मानं यञ्जं परमार्थतः परम् एव त्रक्ष मन्तं युद्धचाद्यपाधि-संयुक्तम् अध्यम्नमर्वोपाधिधमेकम् आहृतिस्यं यञ्जन एव आत्मना एव उक्तत्रक्षणेन उपबुद्धति प्रक्षिपन्ति ।

सोपाधिकस्य आत्मनो निरुपाधिकेन परत्रक्षस्वरूपेण एव यद् दर्शनं म तिस्मन् होमः तं कुर्वन्ति त्रक्षात्मेकत्वदर्शननिष्ठाः मन्यामिन इत्यर्थः। जिस यक्षके हाग देवोंका पूजन किया जाता है वह देवसम्बन्धी यक्ष है, अन्य (कितने ही) योगी अर्थात् कर्म करनेवाले छोग उस देव-यक्षका ही अनुष्टान किया करते हैं।

अन्य (ब्रह्मवेना पुरुप) ब्रह्माग्निमे (हुबन करते हैं) अर्थात् 'ब्रह्म सरय-आन-अनन्दरम्बस्प हैं 'विकास और आनन्द ही ब्रह्म हैं 'जो साक्षात् अपरोक्ष ( प्रत्यक्ष ) है वह ब्रह्म है, जो सर्वान्तर आत्मा है वह ब्रह्म है, जो सर्वान्तर आत्मा है वह ब्रह्म है, जो सर्वान्तर आत्मा है वह ब्रह्म है उत्पादि वनमें जिसका वर्णन किया गश है, जो मूख-प्यास आदि समन्त सांसारिक अमेंसे नहित है, जो 'ऐसा नहीं' ऐसा नहीं कर प्रकार वेदवान्योद्धा मुझ बिश्यणोंसे पुरे बनस्यया गया है, वह ब्रह्म इस्टरमें कहा जाता है।

हवनका अध्करण बनलानेक लिये उस ब्रह्मको हाँ यहाँ अग्नि कह दिया है । उस ब्रवम्स अग्निम कितने ही ब्रह्मचेता झानी यहदारा यहको हवन करते है । आत्माके नामोमें यह सन्दका पाठ होनेसे आत्माका नाम यह है जो कि बास्तवमें परब्रह्म ही है, परन्तु बुद्धि आदि उपाधियोसे युक्त हुआ उपाधियोके धमीको अपनेमें मान रहा है । उस आहुतिकष्प आत्माको उपर्युक्त आत्माहास ही हवन करते हैं ।

सारास यह कि उपाधियुक्त आभाको जो उपाधि-रहित परम्रथम्दरसे साक्षात् करना है, बद्दी उसका उसमें हवन करना है; ब्रह्म और आभाके एकावशानमे स्थित हुए व संन्यासी लोग एमा हवन किया करने हैं। सः अयं सम्यन्दर्भनलक्षणा यहा दैव-यहादिषु यह्रेषु उपक्षिप्यने 'क्ष्मार्थणम्' इन्यादि-श्रोकैः 'श्रेषान्द्रण्यमायहाञ्ज्ञानयहः वरंतव' इत्यादिना स्तृत्यर्थम् ॥२५॥ 'श्रेयान्द्रव्यमयाशकाउकानयकः परंतप' इत्यादि श्रोकोंसे स्तृति करनेके छिये यह सम्यादर्शन-रूप यक्न 'श्रक्कार्पणम' इत्यादि श्रोकोद्वारा दैक्यक्न आदि यक्नोमें सम्मिछित किया जाता है ॥ २५ ॥

#### and the same

# श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निपु जुह्नति । शब्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियाग्निपु जह्नति ॥ २६ ॥

श्रोत्रादीनि इन्द्रियाणि अन्ये योगिनः स्वमाग्निष्ट्र प्रतीन्द्रियं संयमो भिद्यते इति बहुवचनम् । संयमा एव अग्रयः नेषु गुडति इन्द्रियसंयमम् एव क्रवन्ति इन्यर्थः।

शन्दादीन् विषयान् अन्ये इन्द्रियाधिषु बृह्वति इन्द्रियाणि एव अग्नयः नेषु इन्द्रियाधिषु जुह्वति श्रांत्रादिभिः अविरुद्धविषयग्रहणं होमं मन्यन्ते ॥२६॥ अन्य योगीजन संयमरूप अग्नियोमें श्रीजादि इन्द्रियोका हवन करते हैं। संयम ही अग्नियों हैं, उन्होंमें हवन करते हैं अर्थात् इन्द्रियोंका संयम करते हैं। प्रायेक इन्द्रियका सयम भिन्नानिन है, इसल्जिये यहाँ बहुबबनका प्रयोग किस्स गया है।

अन्य (साधकलोग) इन्द्रियरूप अग्नियोमे राज्यादि विषयोका हवन करते हैं। इन्द्रियों ही अग्नियों हैं उन इन्द्रियाग्नियोमे हवन करते हैं अर्थात् उन श्लोशादि इन्द्रियोद्वारा शाखसम्मत विषयोक्ते ग्रहण करनेको ही होम मानते हैं॥ २६॥

किंच-

सर्वाणीन्द्रयकर्माणि प्राणकर्माणि

सवाणान्द्रयक्रमाण आत्मसंयमयोगाझौ

सर्वाण इन्द्रियकर्माण इन्द्रियाणां कर्माण इन्द्रियकर्माण तथा प्राणकर्माण प्राणो वायुः आध्यात्मकः तत् कर्माण आकुञ्चतप्रमारणा-दीन तान च अगरे आव्यम्यययेगाश्रं आत्मान संयम आत्मसंयमः म एव योगाग्निः तम्मिन् आत्मसंयमयोगार्ग्रा जुवित प्रक्षिपन्ति ज्ञाव-दीपिते स्नेहेन इव प्रदीपित विवेकविज्ञानेन उज्ज्वलभावम् आपादिने प्रविलापयन्ति इत्यर्थः ॥ २७॥

प्राणकर्माणि चापरे । जह्नति ज्ञानदीपिते ॥ २७ ॥

दूसरे साथक इंट्रियोके सम्पूर्ण कर्माको और शरीनके नीतर रहनेवाला बातु जो प्राण कहलाता है उसके म्मकुचिन होने' मंत्रुक्ते' आदि कर्माको, आनसे प्रकाशित हुई आरम्भयमस्य योगाप्तिमें ह्वत्र करने हैं। अस्मीवेपयक गंयमका नाम आरम्भयम हैं, बही यहाँ योगाप्ति हैं। छुतादि चिकनी वस्तुसे प्रमलिन हुई अप्तिको सोति विवेकविद्यानसे उप्तर्शकातो प्राप्त हुई (धारणा-यान-समाधिक्य) उस आरम-स्थम-योगाप्तिमें (वे प्राण और इन्द्रियोंके कर्माको) विश्वीन कर देने हैं॥ २०॥

यतयः

# द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा

# योगयज्ञास्तथापरे ।

## स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च

संशितवताः ॥ २८ ॥

द्रव्ययज्ञाः तीर्थेषु द्रव्यविनियोगं यज्ञबुद्धशा कुर्वन्ति ये ते द्रव्ययज्ञाः । जो यज्ञ्चुद्धिमे तीर्थादिमें द्रश्य लगाते हैं वे द्रन्य-यज्ञा यानी द्रव्य-सम्बन्धी यज्ञ करनेवाले हैं।

तपोयज्ञा ये तपस्थिनः ते तपोयज्ञाः, योगयज्ञाः प्राणायामप्रत्याहागदिलक्षणो योगो यज्ञो येषां ते योगयज्ञाः। जो तपस्त्री हैं वे तपोयज्ञा यानी तपरूप यज्ञ करने-वाले हैं । प्राणायाम-प्रत्याद्वारम्बप योग ही जिनका यज्ञ है वे योगयज्ञा यानी योगस्वप यज्ञ करनेवाले हैं ।

तपा अपरे स्वाध्यायज्ञानयज्ञा. च म्बाध्यायो यथाविधि ऋगाद्यभ्यासो यज्ञो येषां ते स्वाध्याययज्ञा ज्ञानयज्ञा ज्ञानं शासार्थपरि

ज्ञानं यज्ञो येषां ते ज्ञानयज्ञाः च ।

वेमे ही अन्य वर्ड खाध्याययत्र और ज्ञानयज्ञ करतेवाले भी हैं। जिनका यथाविधि ऋग्वेर आदिका अन्यासक्य खाध्याय ही यज्ञ है, वे खाध्याययत्र करतेवाले हैं और शाखावा अर्थ जातनाम्य्य ज्ञान जिनका यज्ञ हैं वे जानयज्ञ करनेवाले हैं।

यतयो यननशीलाः संशितव्रताः सम्यक्शितानि तन्कृतानि तीक्ष्णीकृतानि व्रतानि येषां ने संशितव्रताः ॥२८॥

इसी तरह कई यबशील मशित बनवाले है। जिनके अत-नियम अच्छी प्रकार तीवण किये हुए यानी सूक्ष्म-शुद्ध किये हुए होने है वे पुरूप संशित-बन कडलाने हैं॥ २८॥

कि च-

<sup>नथा —</sup> प्राणेऽपानं

अपान जुह्वति प्राणं प्राणापानगती रुदध्वा

गणेऽपानं तथापरे । - प्राणायामपरायणाः ॥ २६ ॥

अपाने अपानकुत्तां कृति प्रक्षिपत्नि प्राणं प्राणकुत्ति प्रकारन्यं प्राणायामं कृत्वित हत्यर्थः । प्राणं अपान तथा अपरे मुद्धति रेचकारन्यं च प्राणायामं कृतिन्त इति एतत् ।

(कोई) अधानतासुमें प्राणवासुका इवन करते हैं अर्थात पूग्क नामक प्राणासाम किया करते हैं। चेम ही अन्य कोई प्राणमें अधानका इवन करते हैं अर्थात रेचक नामका प्राणासाम किया करते हैं।

प्राणायानगती मुक्तनामिकाभ्यां वायोः निर्ममनं प्राणस्य गतिः तद्विषययेण अधोगमनम् अपानस्य ते प्राणायानगर्ता एते स्ट्या निरुध्य प्राणायामप्रस्थणाः प्राणायामतस्याः कुम्भकास्यं प्राणायामं कुर्वन्ति इत्यर्थः ॥ २९॥

मुख्यार नासिकाके द्वारा वायुका वाहर निकलना प्राणको गति है और उसके विपरीत (पेटमें ) नीचेकी ओर जाना अपानको गति है। उन प्राण और अपान टोनोकी गतियोंको रोककर कोई अन्य लोग प्राणायाम-प्रापण होते हैं अर्थात् प्राणायाममें तत्पर हुए वे केक्ल हुम्भक नामक प्राणायाम किया करते हैं॥२९॥

तथा\_

नियताहाराः

अपरे नियनाहारा नियत: परिमित आहारो येषां ते नियताहाराः सन्तः, प्राणान् वायभेटान प्राणेष एव जहति ।

यस्य यस्य वायोः जयः क्रियते इतरान वायभेदान तस्मिन तस्मिन जहाति ते तत्र प्रविष्टा इव भवन्ति ।

सर्वे अपि एने यज्ञविदा यज्ञक्षपितकल्मपा यज्ञैः यथोक्तैः क्षपिता नाशितः कल्मपो येपां ने यज्ञक्षपितकल्मषाः ॥ ३० ॥

एवं यथोक्तान यज्ञान निर्वर्त्य-

यज्ञशिष्टामृतभजो यान्ति नायं लोको सन्ययज्ञस्य

यबशिष्टामनभावो याचानां जिएं याचाजारं यज्ञशिष्टं च नद असनं च यज्ञशिष्टासनं नद भुञ्जते इति यज्ञशिष्टामृतभुजो यथोक्तान यज्ञान कृत्वा तन्छिप्टेन कालेन यथाविधि चोडितम अन्नम अमृतास्त्रं भुञ्जते इति यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति सच्छन्ति ब्रह्म सनातन चिरंतनम् ।

ममक्षवः चेत कालानिक्रमापेक्षया इनि मामध्यीत गम्यते ।

न अय लाक. सर्वप्राणिसाधारण: अपि अस्ति यथोक्तानां यज्ञानाम एकः अपि यज्ञो यस्य न अस्ति म अयतः नम्य कत अन्यो विशिष्ट-। माधनमाध्यः कुरुमत्तम ॥ ३१ ॥

प्राणान्प्राणेष यज्ञक्षपितकल्मषाः ॥ ३०॥

अन्य कितने ही नियताहारी अर्थात जिनका आहार नियमित किया हुआ है ऐसे परिमित भोजन करनेवाले प्राणोंको यानी वायके भिन्न-भिन्न भेदोंको प्राणों में ही हवन किया करते है ।

भाव यह है कि वे जिस-जिस वायको जीन छेने है उसीमें अयके दमरे भेटोको हवन कर देते है यानी वे सब वाय-मेट उसमें बिलीन से हो जाते हैं।

य सभी परुप यहोको जाननेवाले और बहोदारा निष्पाप हो गये होते हैं। अर्थात उपर्यक्त यजाहारा जिनके सब पाप नष्ट हो गये हैं, वं ध्यतक्षपितकत्मप बहुन्जाने हे ॥३ ०॥

इस प्रकार उपर्यक्त यज्ञोकः सम्पादन करके---

कतोऽन्यः कुरुसत्तम ॥ ३१ ॥

यजीके शंपका नाम यशिश है वही असन है. उसको जो भोगते हैं, वे वर्जाशह असमभोजी है। उपयक्त यजींको करके उससे बचे हर समयदारा ययात्रिचि प्राप्त अमनस्य विहिन असको भक्षण करनेवारं यवशिष्ट अस्तमोजी परुप, सनातन यानी चित्रन्तन ब्रह्मको प्राप्त होते है ।

पहो भ्यान्ति' इस गतिबिपयक शादकी शक्तिय यह पाया जाता है कि यदि यज्ञ करनेवाले समक्ष होते है तो कालानिकमकी अपेक्षामें (मरनेक बाट वितने ही कालनक ब्रह्मलोकमें रहकर पिर प्रलयके समय ) ब्रह्मको प्राप्त होते हैं ।

हे करुश्रेष्ट ! जो मनुष्य उपर्यक्त यज्ञोमेसे एक भी यह नहीं करना, उस यहरहित परुपकी, सब प्राणियोंके लिये जो साधारण है, ऐसा यह लोक भी नहीं मिळता, फिर विशेष साधनोंद्वारा प्राप्त होने. बाला अन्य होकानो मिल ही केंसे सकता है (॥३१॥

# एवं बहविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे । कर्मजान्विद्ध तान्सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोध्यसे ॥ ३२ ॥

एवं यथोक्ता बहुबिधा बहुप्रकारा यजा वितता विस्तीणी ब्रह्मणी वेदस्य मुखे द्वारे ।

वेदद्वारेण अवगम्यमाना ब्रह्मणो मस्व वितता उच्यन्ते. तद यथा 'वाचि हि प्राणं जहम' इत्यादयः ।

क्रमजान कायिकवाचिकमानसक्रमीद्भवान विद्धि तान् सर्वान् अनात्मजान् । निर्व्यापारं हि आत्मा।

अत एवं जान्या विमोक्ष्यमे अञ्चामान । न मदच्यापारा इमे निर्च्यापारः अहम उदासीन असात सम्यग्दशनाद मोक्ष्यमे संसारवन्धनाद इन्यर्थ: ॥ ३२ ॥

इसी प्रकार उपर्यक्त बहन प्रकारके यज्ञ ब्रह्मके यानी वेदके मुख्मे विस्तृत है।

वेददारा ही सब यज जाननेमें आने हैं इसी अभिप्रायसे 'ब्रदाके सम्बर्धे विस्तारित है' ऐसा कहा है । जैसे 'हम वाणीमें ही प्राणोको हवन करते हैं' इत्यादि ( इसी तरह अन्य सब यज्ञोका भी बेदमें विधान है ) ।

उस सब यहाँको त कर्मज— कार्यिक, ब्रास्क्रिक और मानमिक क्रियादारा ही हानेवाल जान. वे यह आत्मारं होनेबाठ नहीं हैं, क्योंकि आत्म हलन-चलन आदि क्रियाओसे रहित है।

सनग इस प्रकार जानकर न अञ्चभने मक हो जायगा अर्थात यह सब कर्म मेरेद्वारा सम्पादित नहीं है, मे तो निष्क्रिय और उदासीन है, इस प्रकार जानकर इस सम्यक ज्ञानक प्रभावसे त संसार-बन्धनसे मक्त हो जायगा ॥ ३२॥

## 0035555C0

'बळार्गणम' इत्यादिश्योकेन सम्यग्दशनस्य यज्ञन्वं मंपादिनं यज्ञाः च अनेके उपदिष्टाः नैः सिद्धपरुपार्थप्रयोजनैः ज्ञानं स्तयते । कथमः

'ब्रह्मा**र्पणम**' द्यादि श्लोकद्वारा यथार्थ ज्ञानको पजरूपसे सम्पादन किया, फिर बहुत-से यञ्जोका वर्णन किया । अब पुरुपका इच्छित प्रयोजन जिन यज्ञोसे सिद्ध होता है, उन उपर्युक्त अन्य यज्ञोंकी अपेक्षा बानयबकी स्तुति करते हैं। कैसे / सो कहते हैं---

श्रयान्द्रव्यमयाद्यज्ञाञ्ज्ञानयज्ञः

मर्वे कर्मास्विलं पार्थ जान

श्रेयान इव्यमयाद **द्रव्यसाधनमाध्याद** यज्ञाद

ज्ञानयज्ञो हे परंतप ।

यज्ञः फलस्य आरम्भको ज्ञानयज्ञो फलारम्भकः अत: श्रेयान प्रशस्यतरः ।

कथम्, यतः सर्वे कर्म समन्तम् अखिलम् अप्रति-बद्धं पार्थ जाने मोक्षसाधने मर्वतः मंप्तुतादक-म्यानीये परिसमाप्यते अन्तर्भवति इत्यर्थः ।

परिसमाप्यते ॥ ३३ ॥

हे परन्तप ! द्रव्यमय यज्ञकी अपेक्षा अर्थात इ-यम्बप सावनद्वारा सिद्ध होनेवाले यज्ञकी अपेक्षा जानयज श्रेष्टनर है ।

क्योंकि दृश्यमय यह फलका आरम्भ करनेशाला है और ज्ञानयज्ञ ( जन्मादि ) फल देनेबाला नहीं है । इसलिंग वह श्रेष्टतर अर्थात अविक प्रशंसनीय है।

क्योंकि हे पार्थ ! सब-के-मन कर्म मोक्ससाधन-रूप ज्ञानमे, जो कि सब ओरसे परिपूर्ण जलाशयके समान है, समाप्त हो जाते हैं अर्थात उन सबका बानमें अन्तर्भाव हो जाता है।

'यया इताय विजितायाधरयाः संयन्त्येवमेनं

सर्वे तदमिसमेति यत्किंच प्रजाः साधु कुर्वन्ति

यस्तद्वेद यस्त वेद' (छा० उ० ४।१।४) इति

श्रुतेः ॥ ३३ ॥

'जैसं ( जीपक्क केव्रॉ इत्युग,सेता,हापर और कल्युग पेसे नामचाल जो चार पासे होते हैं उन-मंस ) इत्युग नामक पासेको जीत ठेलेपर नीजेवाले सब पास अपने-आप ही जीत लिये जाते हैं, ऐसे ही जिसको वह 'रेक जानता है उस जाको जो कोर्र भी जान लेता है, प्रजा जो कुछ भी अच्छे कम करती हैं उन सबका एक उसे अपने-आप ही मिल जाता है।' इस श्रृतिसे भी यही मिल होता है।' ३३॥

तदू एतद् विशिष्टं ज्ञानं तर्हि केन प्राप्यते इति उच्यते —

> तद्विद्धि प्रणिपातेन उपदेध्यन्ति ते ज्ञानं

तद् विदि विजानीहि येन विधिना प्राप्ते इति आचार्यान् अभिगम्य प्रणिपानेन प्रकर्षेण नीर्चः पतनं प्रणिपाता दीर्घनमस्कारः तेन कर्यं यन्धः कथं मौक्षः का विद्या का च अविद्या इति परिप्रक्षेन नेवया गुरुह्युश्रुषया ।

एवम् आदिना प्रश्नयेण आवर्जिता आचार्या उपनेक्ष्यन्ति कथिष्यन्ति ते ज्ञानं यथोक्त-विशेषणम्, ज्ञानिन. ।

्रज्ञानवन्तः अपि केचिद् यथावत् तस्व-दर्शनशीला अपरे न अनो विश्विनष्टि तस्बदर्शिन इति ।

ये सम्यग्दक्षिनः तैः उपदिष्टं ज्ञानं कार्यक्षमं

भवति न इतरद् इति भगवतो मतम् ॥ ३४ ॥

इस प्रकारसे श्रेष्ट वतलाया हुआ वह ज्ञान किस उपायसे मिलता हैं ! सो कहते हैं —

परिप्रदनेन सेवया । ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः ॥ ३४ ॥

बह झान जिम चित्रिसे प्राप्त होता है वह त् जान यानी धुन ! आचार्यक समीप आकर भठीभौति रठडस्तू प्रणाम करनेसे एव फिस्म तरह बन्धन हुआ " फीसे मुक्ति होगी " क्विया क्या है " अबिया क्या है "इस प्रकार (निक्क्ष्ट भावसे) प्रश्न करनेसे और गुरुकी रूप। से (बह झान प्राप्त होता है)।

अभिप्राय यह कि इस प्रकार सेवा ओर विनय आदिसे प्रमन्न हुए तत्त्वदर्शी ज्ञानी आचार्य तुझे उपर्युक्त विशेषणींवाले ज्ञानका उपरेश करेगे।

ज्ञानबान् भी कोर्ड-कोर्ड ही यथार्थ तत्त्वको ज्ञाननेवाले होते हैं, सब नहीं होते। इसल्प्रिय ज्ञानीके माथ प्तरवर्द्या यह विशेषण लगाया है।

इससे मगवान्का यह अभिप्राय है कि जो यथाएँ तस्वको जाननेवाले होते है, उनके द्वारा उपदेश किया हुआ ही जान अपने कार्यको सिद्ध करनेमें समर्थ होता है दूसरा नहीं ॥ ३४॥

तथा च मित इदम् अपि समर्थं वचनम्— | ऐसा होनेपर यह कहना भी ठीक है---यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं याग्यसि पाण्डव । येन भृतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मिय ॥ ३५॥

यद ज्ञाला यद ज्ञानं तैः उपदिष्टम् अधिगम्य प्राप्य प्रनः भयो मोहम एवं यथा इदानीं मोहं गतः असि पनः एवं न यास्यसि हे पाण्डव ।

किं च येन जानेन भतानि अशेपेण ब्रह्मादीनि स्तरवर्ण्यस्तानि द्रक्ष्यसि आस्मित माधाद प्रत्यगात्मनि मत्संस्थानि इमानि भूतानि इति, अथो अपि मयि वासदेवे परमेश्वरे च इमानि इति. क्षेत्रज्ञेश्वरेकत्वं सर्वोपनिषत्त्रसिद्धं दक्ष्यमि इत्यर्थः ॥ ३५ ॥

हे पाण्डव ! उनके द्वारा बतलाये हुए जिस ज्ञानको पाकर फिर द इस प्रकार मोहको प्राप्त नहीं होगा. जैसे कि अब हो रहा है।

तथा जिस ज्ञानके द्वारा द सन्पर्णतासे सब भूतोंको अर्थात ब्रह्मासे लेकर स्तम्बपर्यन्त समस्त प्राणियोंको ध्यह सब भूत मुझमें स्थित हैं' इस प्रकार साक्षात अपने अन्तराःमामे ही देखेगा और मझ बासदेव परमेश्वरमें भी इन सब मतोंको देखेगा। अर्थात सभी उपनिषदोंमे जो जीवात्मा और ईश्वरकी एकना प्रसिद्ध है उसको प्रत्यक्ष अनुभव करेगा ॥ ३५ ॥

किं च एतस्य ज्ञानस्य माहात्म्यम --अपि चेदिस पापेभ्यः सर्वेभ्यः

इस जानका माहात्म्य क्या है ( सो सन )---पापकत्तमः । संतरिष्यसि ॥ ३६॥

ज्ञानप्रवेनैव अपि चेद असि पापेम्य पापकृदभ्यः सर्वेभ्यः

यदि त पाप करनेवाले सब पापियोसे अधिक पाप करनेवाला--अति पापी भी है तो भी ब्रानरूप नौकाद्वारा अर्थात् ज्ञानको ही नौका बनाकर समस्त पापरूप समद्रसे अच्छी तरह पार उतर जायगा । यहाँ ममक्षके लिये धर्म भी पाप ही कहा जाता है ॥ ३६ ॥

अतिरायेन पापकत पापकतमः, सर्व ज्ञानप्रवेन एव ज्ञानम् एव प्रवं कृत्वा वृज्ञिनं वृज्ञिनार्णवं पापं संतरिष्यसि, धर्मः अपि इह मुमुक्षाः पापम् उच्यते ॥ ३६ ॥ Waster ...

ज्ञानं कथं नाशयति पापम् इति सदृष्टान्तम् उच्यते---

ज्ञान पापको किस प्रकार नष्ट कर देना है ! सो दशन्तसहित कहते हैं---

यथैधांसि समिद्धोऽमिर्भसमात्करुतेऽर्जुन । ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्करुते तथा ॥ ३७ ॥

वजिनं

यथा एवांसि काष्टानि समिद्ध सम्यग इद्वो ! दीप्तः अग्नः भस्मसाद भस्मीभावं कुरुते अर्जुन, **ज्ञानम् एव अग्नि:** ज्ञानाग्नि<sup>.</sup> सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा निर्वाजीकरोति इत्यर्थः ।

न हि साक्षाद एव ज्ञानाग्निः कर्माणि इन्धनवद भसीकर्त शक्रोति. तस्मात सम्यग्दर्शनं सर्वकर्मणां निर्वाजत्वे इति अभिप्रायः ।

हे अर्जन ! जैसे अच्छी प्रकारसे प्रदीप्त यानी प्रज्ञित हुआ अग्नि ईंधनको अर्थात् काष्ट्रके समृहको भस्मरूप कर देता हैं, वैसे ही ज्ञानरूप अग्नि सब कमोंको भस्मरूप कर दंता है, अर्थात् निर्वीज कर देता है।

क्योकि र्रधसकी भॉति कर्माको साक्षात भस्मरूप नहीं कर सकता. इसलिये इसका यही अभिप्राय है कि यथार्थ ज्ञान सब कमोंको निर्वोज करनेका हेत् है।

सामर्थ्याद् येन कर्मणा श्रतिस् आरन्धं तत् प्रवृत्तफलत्वाद् उपभोगेन एव श्रीयते । अतो यानि अप्रवृत्तफलानि झानोत्पचेः प्राक् इतानि झानसहभावीनि च अतीवानेक-जन्मकृतानि च तानि एव सर्वाणि भस्सात् इरुते ॥ ३७ ॥

विस कमेंसे शारीर उत्पन्न ड्रुआ है, वह फल देनेके लिये प्रहृत हो चुका इसलिये उसका नाश तो उपभोगद्वारा ही होगा। वह युक्तिसिद बात है। अतः इस जन्ममें ज्ञानकी उत्पत्तिने पहले और ज्ञानके साथ-साथ किये हुए एवं पुराने कनेक जन्मोर्ने किये हुए, जो कर्म अभीतक एक देनेके लिये प्रहृत्त नहीं हुए हैं, उन सब कर्मोंको ही ज्ञानाग्नि भस्स करता है (प्रास्थ-कर्मोंको नहीं)॥ २०॥

यत एवम् अतः-

क्योंकि ज्ञानका इतना प्रभाव है इसिटिये —

. न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते । तत्स्वयं योगमंसिद्धः कालेनात्मनि विन्टति ॥ ३८ ॥

न हि ज्ञानेन सहशं तुल्यं पत्रित्रं **पावनं** श्रद्धिकरम् इह निद्यने ।

तद ज्ञानं स्थम एव योगसंतिहो योगेन कर्म-योगेन समाधियोगेन च संसिद्धः संस्कृतो योग्यताम् आपनो प्रमुखः कालेन महता आस्वीन क्रिन्दति रुभते इत्यर्थः ॥ ३८ ॥

श्चानके समान पित्रत्र करनेवाळा — शुद्ध करने-वाळा इस छोकमे ( दूसरा कोई ) नहीं हैं। कसंयोग या समाधियोगद्वारा बहुत कारूमें भळी प्रकार शुद्धान्त करण हुआ अर्थात् वसी योग्यता-को प्राप्त हुआ सुमुक्ष स्वयं अपने आत्मामें ही उस

- 133725881--

येन एकान्तेन ज्ञानप्राप्तिः भवति म उपाय उपदिञ्यते—

जिसके द्वारा निश्चय ही ज्ञानकी प्राप्ति हो जाती है वह उपाय बतलाया जाता है—

ज्ञानको पाता है यानी साक्षात् किया करना है ।३८।

श्रद्धावाँह्यभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः। ज्ञानं खब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥ ३६ ॥

श्रद्धावान् श्रद्धातुः स्मते ज्ञानम् । श्रद्धातुत्वे अपि भवनि कश्चिद् मन्दप्रस्थानः अतः आहः तथ्यो गुरूपासनादौ अभियुक्तः, ज्ञानस्टस्यपाये ।

श्रद्धावान् तत्परः अपि अजितेन्द्रियः स्याद् इति अत आह संयतेन्द्रियः संयतानि विषयेभ्यो निवर्तितानि यस्य इन्द्रियाणि स संयतेन्द्रियः।

श्रद्धावान्—श्रद्धान्तु मनुष्य ज्ञान प्राप्त किया करता है। श्रद्धान्तु होकर भी नो कोई मन्द प्रयक्षवान्ता हो सकता है, इसल्प्रिये कहते है कि तथ्पर अर्थात् ज्ञानप्राप्तिक गुरुश्चश्रुषादि उपायोमें जो अन्त्री प्रकार

लगा हुआ हो। श्रद्धावान् और तत्पर होकर भी कोई अजिनेन्द्रिय हो सकता है, इसल्पि कहने है कि संवतेन्द्रिय भी होना चाहिये। जिसकी इन्दियों बशर्मे की हुई हो यानी विषयोंसे निवृत्त कर ठी गयी हों, वह संयतेन्द्रिय कहलाता है।

य एवंभतः श्रद्धावान तत्परः संयतेन्द्रियः च सः अवद्यं ब्रातं लभते ।

प्रणिपातादिः त बाह्यः अनैकान्तिकः अपि भवति मायावित्वादिसंभवाद न त तत श्रद्धा-

वन्तादी इति एकान्ततो ज्ञानलब्ध्यपायः ।

कि पनः ज्ञानलाभात खाद इति उच्यते

ज्ञानं छञ्चा परां **मोक्षारूयां** शान्तिम् **उपरतिम्** अचिरेण श्चिप्रम् एव अधिगच्छति ।

सम्यग्दर्शनात क्षित्रं मोक्षो भवति इति सर्वशास्त्रन्यायप्रसिद्धः सनिश्चितः अर्थः ॥३९॥

जो इस प्रकार श्रद्धावान , तत्पर और संयतेन्द्रिय भी होता है वह अवस्य ही ज्ञानको प्राप्त कर लेता है।

जो दण्डवत-प्रणामादि उपाय है वे तो बाह्य है और कपटी मनष्यद्वारा भी किये जा सकते हैं इसलिये ने ( ज्ञानहरूप फल उत्पन्न करनेमें ) अनिश्चित भी हो सकते है । परन्त श्रद्धालता आदि उपायों में कपट नहीं चल सकता. इसलिये ये निश्चयरूपसे बानप्राप्तिके उपाय हैं।

ज्ञानप्राप्तिसे क्या होगा ? सो (उत्तरार्धर्मे)

ज्ञानको प्राप्त होकर मनुष्य मोक्षरूप परम शान्तिको यानी उपरामताको बहुत शीव---तःकाल ही प्राप्त हो जाता है।

यथार्थ ज्ञानसे तरंत ही मोक्ष हो जाता है, यह सब शास्त्रो और युक्तियोंसे सिद्ध सुनिश्चित बात है ॥३०॥

अत्र संभ्रयो न कर्तव्यः पापिष्ठो हि संशयः. कथम उच्यते-

इस विषयमें संशय नहीं करना चाहिये. क्योंकि संशय बडा पापी हैं। कैसे ? सो कहते हैं---

संशयात्मा विनउग्रति । नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः ॥ ४० ॥

अश्रद्धानः संशयात्मा च विनश्यति ।

अज्ञाश्रद्धधानी यद्यपि विनश्यतः तथापि

न तथा यथा संशयात्मा, संशयात्मा पापिष्ठः सर्वेषाम् ।

कथम्, न अयं साधारणः अपि लोकः अस्ति

तथा न परो लोको न सखम्, तत्र अपि संशयो-पवत्तेः संशयात्मनः संशयचित्तस्य संज्ञयो न कर्तव्यः ॥ ४०॥

जो अज्ञ यानी आत्मज्ञानसे रहित है, जो अश्रद्धालु है और जो संशयात्मा है---ये तीनों नष्ट

यद्यपि अज्ञानी और अश्रदाल भी नष्ट होते है परन्त जैसा संशयात्मा नष्ट होता है, वैसे नहीं. क्योंकि इन सबमें संशयात्मा अधिक पापी है ।

अधिक पापी कैसे हैं? (सो कहते हैं) संशयात्माको अर्थात् जिसके चित्तमें संशय है उस पुरुषको न तो यह साधारण मनुष्यलोक मिलता है, न परलोक मिलता है और न सुख ही मिलता है. क्योंकि वहाँ भी संशय होना सम्भव है, इसल्यि संशय नहीं करना चाहिये ॥४०॥

कसात--

कैसे १

# योगसंस्यस्तकर्माणं

# आत्मवन्तं न कर्माणि

परमार्थदर्शनलक्षणेन योगसंन्यस्तकर्माणं गोरोज संस्थानानि कर्माणि येन परमार्थेदर्शिना धर्माधर्मारुवानि तं योगसंन्यसकर्माणम् । कथं योगमंन्यस्तकर्मा इति आह—

वानेन आत्मेश्वरकत्वदर्शनलक्षणेन संलिकः

मंत्रयो यस्य म ज्ञानसंविद्यसंत्रयः ।

य एवं योगसंन्यस्तकर्मा तम आत्मवन्तम् अप्रमत्तं गणचेष्टारूपेण दृष्टानि कर्माणि न निवधन्ति अनिष्टादिरूपं फलं न आरभन्ते हे धनंजय ॥ ४१ ॥

यसात कर्मयोगानुष्टानाद अञ्चिश्य-हेतकज्ञानसंछिन्नसंशयो न निबध्यते. कर्मभिः ज्ञानकर्मानुष्टानविषये संशयवान विनश्यति -

तस्मादज्ञानसंभृतं हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः ।

किन्बैनं मंजयं योगमातिष्रोत्तिष्र भारत ॥ ४२ ॥

तस्मात् पापिष्टम् अज्ञानसंभूतम् अज्ञानाद अविवेकाद जातं इत्स्थं हृदि बडी ब्रानासिना शोकमोहादिदोषहरं सम्यग्दर्शनं ज्ञानं तद् एव असिः खड्गः तेन ज्ञानासिना आत्मन: स्वस्य ।

आत्मविषयत्वात् संशयस्य ।

# ज्ञानसंक्षित्रसंशयम् । निबधन्ति धनंजय ॥ ४१ ॥

जिस परमार्थदर्शी परुषने परमार्थज्ञानस्य योगके द्वारा पुण्य-पापरूप सम्पूर्ण कमेंका त्याग कर दिया हो, वह योगसंन्यस्तकर्मा है। ( उसको कर्म नहीं बाँधते।) वह योगसंन्यस्तकर्मा कैसे है ? सो कहते हैं---आत्मा और ईश्वरकी एकता-दर्शनरूप बानदारा जिसका संशय अच्छी प्रकार नष्ट हो चका है, वह ·ज्ञानसंक्रिन्नसंशय' कहलाता है। (इसीलिये वह योगसंत्यस्तकर्मा है । )

जो इस प्रकार योगसंन्यस्तकर्मा है, उस आत्मवान यानी आत्मबलसे यक्त प्रमादरहित पुरुषको हे धनंजय ! (गुण ही गुणोंमें बर्तते हैं इस प्रकार ) गुणोंकी चेष्टामात्रके रूपमें समझे हुए कर्म नहीं बाँधते, अर्थात् इष्ट, अनिष्ट और मिश्र--इन तीन प्रकारके फलोंका भोग नहीं करा सकते॥४१॥

क्योंकि कर्मयोगका अनुपान करनेसे अन्त:करण-की अञ्चादिका क्षय हो जानेवर उरवल होनेवाले आत्मज्ञानसे जिसका संशय नष्ट हो गया है ऐसा पुरुप तो ज्ञानाग्निद्वारा उसके कर्मदम्ब हो जानेके कारण कमेंसे नहीं वँचताः तथा ज्ञानयोग और कर्म-योगके अनुषानमें संशय रम्बनेवाला नष्ट हो जाता है-

इसलिये अज्ञान यानी अविवेकसे उत्पन्न और अन्तःकरणमें रहनेवाले ( अपने नाशके हेतुभूत ) इस अत्यन्त पापी अपने संशयको ज्ञानखड्गद्वारा अर्घात् शोक-मोह आदि दोवोंका नाश करनेवाला यथार्थ-दर्शनरूप जो ज्ञान है वही खडग है उस खरूपज्ञान-रूप खडगद्वारा ( छेदन करके कर्मयोगर्मे स्थित हो )। यहाँ संशय आत्मिक्यिक है इसलिये (उसके

साथ 'आत्मनः' विशेषण दिया गया है ) ।

न हि परस्य संग्रयः परेण छेत्तन्यतां प्राप्तो येन स्वस्य इति विश्विष्यते अत आत्मविषयः अपि स्वस्य एव भवति ।

छित्वा एनं संशयं स्विवनाश्चहेतुभूतं योगं सम्यग्दर्श्वनोषायकर्मानुष्ठानम् आतिष्ठ कुरु इत्ययः। उत्तिष्ठ इदानीं युद्धाय भारत इति ॥४२॥ क्योंकि एकका संशय दूसरेके द्वारा छेदन करनेकी शङ्का यहाँ प्राप्त नहीं होती जिससे कि (ऐसी शङ्काको दूर करनेके उदेश्यसे) 'आत्मनः' विशेषण दिया जावे अतः (यही समझना चाहिये कि) आत्मविषयक होनेसे भी अपना कहा जा सकता है। (सुत्तरा संशयको 'अपना' बतलाना असंगत नहीं है।)

अतः अपने नाशके कारणरूप इस संशयको ( उपर्युक्त प्रकारसे ) काटकर पूर्ण ज्ञानकी प्राप्तिके उपायकप कर्मयोगमें स्थित हो और हे भारत ! अब युद्धके लिये खड़ा हो जा ॥ ४२ ॥

-setta-

इति श्रीमहाभारते शतसाहस्रयां संहितायां वैयासिक्यां भीष्म-पर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतास्यनिषस्मु ऋतविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानकर्मसंन्यासयोगो नाम चतुर्योऽष्यायः ॥ ४ ॥

इति श्रीमन्परमहस्परिवाजकाचार्यगीविन्दस्गैबन्युश्यपादशिष्यश्रीमच्छङ्कर-भगवतः इतौ श्रीभगवदीताभाष्ये ब्रह्मयङ्गप्रशसा नाम चतुर्थोऽप्यायः ॥ ४ ॥



#### पञ्चमोऽध्यायः

'कर्मण्यकमं यः पश्येत' इत्यारभ्य 'स युक्तः इत्स्वकमेष्टत्' 'झानाभिदग्वकमाणम्' 'झारीरं केवलं कमं कुवैन्' 'यहण्डालाभसंतुष्टः' 'ब्ह्याणे शब्द्वियः' 'कर्मनाभ्यिक तान्सवीन्' 'सर्व कर्माण्डिलं पार्थ' 'क्षानाभिः सर्वकर्माण्य' 'योगसंन्यत्तकर्माण्य्' इत्यन्तैः वचनः सर्वकर्मसंन्यासम् अवोचद् भगवान ।

'छिचैनं संशयं योगमातिष्ठ' इति अनेन वचनेन योगं च कर्मानुष्ठानलक्षणम् अनुतिष्ठ इति उक्तवान् ।

तयोः उभयोः च कर्मानुष्टानकर्मसंन्यासयोः स्थितिगतिवत् परस्परिवरोधाद् एकेन् सह कर्तम् अशक्यत्वात् कारुभेदेन च अनुष्टान-विधानाभावाद् अर्थाद् एतयोः अन्यतरकर्त-व्यताप्राप्ती सत्याम्, यत् प्रशस्पतरम् एतयोः कर्मानुष्टानकर्मसंन्यासयोः तत् कर्तव्यं न इतरद् इति एवं मन्यमानः प्रशस्यतरयुद्धनस्या अर्जुन उवाच 'संन्यासं कर्मणां कृष्ण' इन्यादिना ।

नसु च आत्मविदो ज्ञानयोगेन निष्टां प्रतिपिपादिषयन् पूर्वोदाहतैः वचनैः भगवान् सर्वकर्मसंन्यासम् अवोचद् न तु अनात्मञ्जस्य अतः च कर्मानुष्टानकर्मसंन्यासयोः मिन्नपुरुष-विषयत्वाद् अन्यत्रस्य प्रशस्यत्त्वनुश्चत्सया प्रशः अनुषपद्मः । 'कर्मण्यकर्म यः पश्येत्' इस पदसे लेकर 'स युकःइत्सक्रमेस्टस्'शानाग्निदग्यकर्माणम्' 'शारीरं केवलं कर्म कुर्वेत्' 'यदच्छालामसंतुष्टः' 'ग्रह्मार्पणं ब्रह्महितः 'कर्मजाम्बिद्ध तान्सर्वात्' 'सर्वे कर्माखिलं पार्थ' 'शानाग्निः सर्वेतार्णि' 'योग-संन्यस्तकर्माणम्' यहौतकते वेचनोसे भगवान्ते सव कर्मोक संन्यासका वर्णन क्रिया।

तथा 'छिस्वैनं संशयं योगमातिष्ट' इस वचनसे यह भी कहा कि कर्मानुष्टानरूप योगमें स्थित हो अर्थात् कर्म कर।

उन दोनोंका, अर्थात् कर्मयोग और कर्मसंन्यास-का, स्थिति और गतिकी भौति परस्पर क्रिंगे होनेके कारण, एक पुरुषद्वारा एक साथ ( उनका ) अनुष्ठान दिया जाना असम्भव हैं और जालके मेदसे अनुष्ठान करनेका विधान नहीं हैं, इसिंख्ये स्थानको ही इन रोनोंमेसे किसी एकती ही कर्तन्यता प्राप्त होती है, अत्रयत्र कर्मयोग और कर्ममंन्यास-होनोंमें को अप्रवन हो, वहीं करना चाहिये दूसरा नहीं, ऐसा मानता हुआ अर्जुन, दोनोंमेसे ग्रेष्टनर साधन पुरुनेकी इन्द्रामें पर्स्थासं कर्मणा कृष्णा इत्यादि वचन बीला—

ए०—पूर्वोक्त वचनोंसे तो भगशाने झानयोगद्वारा आत्मज्ञानीकी निष्ठाका प्रतिपादन करनेकी इच्छासे केवळ आत्मज्ञानीके छिये हैं! सब कर्माका मंत्र्यास कहा है, आत्मनच्कते न आननेवाळेके छिये नहीं । अतः कर्मानुष्ठान और कर्ममंत्र्यास—यह टोनों भिन्न-भिन्न पुरुपेंद्वारा अनुष्ठान किये जानेयोग्य होनेके कारण टोनोंमेंसे किसी एककी श्रेष्ठतरता ।

सत्यम् एव त्वदिभिप्रायेण प्रश्नो न उप-पद्यते प्रष्टुः स्वाभिप्रायेण पुनः प्रश्नो युज्यते एव इति वदामः।

कथम्,---

पूर्वोदाहृतैः वचनैः भगवता कर्मसंन्या-सस्य कर्तव्यतया विवक्षितत्वात् प्राधान्यम्, अन्तरेण च कर्तारं तस्य कर्तव्यत्वासंभवात्, अनात्मविद् अपि कर्ता पक्षे प्राप्तः अनुदाते एव न पुनः आत्मवित्कर्त्वकत्वम् एव संन्यासस्य विवक्षितम् इति ।

एवं मन्वानस्य अर्जुनस्य कर्मानुष्टानकर्म-संन्यासयोः अविद्वत्पुरुषकर्तृकत्वम् अपि अन्ति इति पूर्वोक्तेन प्रकारेण नयोः परस्परविरोधाद् अन्यतरस्य कर्नव्यत्वे प्राप्ते प्रश्नस्यतरं च कर्नव्यं न इतर्द् इति प्रश्नस्यतरविविदिपया प्रश्नो न अन्तपपन्नः।

प्रतिवचनवान्यार्थनिरूपणेन अपि प्रष्टुः अभिप्राय एवम एव इति गम्यते ।

कथम्,—

संन्यासकर्सयोगों निःश्रेयसकरों तयोः
तु कर्मयोगों विश्विष्यते इति प्रतिवचनम् ।
एतद् निरूप्यं किम् अनेन आत्मवित्कर्तृकयोः संन्यासकर्मयोगयोः निःश्रेयसकरत्वं
प्रयोजनम् उक्त्वा तयोः एव कुतश्चिद् विशेषात्
कर्मसंन्यासात् कर्मयोगस्य विश्विष्टत्वम् उच्यते,
आहोस्विद् अनात्मवित्कर्तृकयोः संन्यासकर्मयोगयोः तद् उभयम उच्यते इति ।

उ०-टांक है, तुम्हारे अभिग्रायसे तो प्रश्न नहीं बन सकता परन्तु इसमें हमारा कहना यह है कि प्रश्नकर्ताके अपने अभिग्रायसे तो प्रश्न वन ही सकता है।

पृ०-सो कैसे ?

उ०-पूर्वेक वचनोमे मगवान्ते कर्मसंत्यासको कर्त्तत्यरूपमे वर्णन किया है। इससे उसकी प्रधानता ग्रिंड होनी हैं। किन्तु बिना कर्ताके उसकी कर्त्तत्यता असम्भव हैं[ इसल्यि एक पक्षमें अज्ञानी भी संन्यासका कर्ता हो जाता हैं ( सुनरां ) उसीका अनुमोटन किया जाता है,] केवल आभाज्ञानी-कर्तृक ही संन्यास होता है, यह कहना अभीष्ट नहीं है।

इस प्रकार कर्मानुष्ठान और कर्मसंन्यास-यह दोनों अज्ञानीद्वारा भी किये जा सकते हैं, ऐसा माननेवाले अर्जुनका, दोनोमेसे एक श्रेष्ट्रनर साधन जाननेकी इच्छामे प्रश्न करना, अच्छा नहीं है। क्योंकि पूर्वोक्त प्रकारसे उन दोनोंका परस्पर विरोध होनेके कारण होनोंमेसे किसी एककी ही कर्तव्यता प्राप्त होती हैं। ऐसा होनेसे जो श्रेष्ट्रतर हो उसे ही करना चाहिय, दुसरेको नहीं।

उत्तरमे कहे हुए भगवान्के बचनोका अर्थ निरूपण करनेसे भी, प्रश्नकर्ताका यही अभिप्राय प्रतीत होता है।

प०-कौसे ?

उ०-संन्यास और कर्मयोग यह दोनों ही कल्याणकारक है और उन दोनोंमेंसे कर्मयोग श्रेष्ट है— यह भगवान्का उत्तर है।

इसमें विचारनेकी बात यह है कि इस प्रति-वचनसे आग्नहानीद्वाग किये हुए संन्यास और कर्म-योगका कल्याणकारकतारूप प्रयोजन बतटाकर उन दोनोंमेंने ही किसी विशेषताके कारण, कर्म-संन्यासकी अपेक्षा कर्मयोगकी श्रेष्टता कही गयी है? अथवा अक्षानीद्वारा किये हुए संन्यास और कर्मयोग-के विचयमें यह दोनों बातें कहीं गयी है ? किं च अतो यदि आत्मवित्कर्तृकयोः संन्यासकर्मयोगयोः निःश्रेयसकरत्वं तयोः तु कर्मसंन्यासात् कर्मयोगस्य विशिष्टत्वम् उच्यते यदि वा अनात्मवित्कर्तृकयोः संन्यामकर्म-योगयोः तदु उभयम् उच्यते इति ।

अत्र उच्यते, आत्मवित्कर्तृकयोः संन्यास-कर्मयोगयोः असंभवात् तयोः निःश्रेयमकरत्व-वचनं तदीयात् च कर्मसंन्यासात् कर्मयोगस्य विश्रष्टत्वाभिधानम् इति एतद् उभयम् अनुपपकम् ।

यदि अनात्मविदः कर्मसंन्यामः तत्प्रतिकृतः च कर्मानुष्टानलक्षणः कर्मयोगः संभवेतां तदा तयोः निःश्रेयमकरत्वोक्तिः कर्मयोगस्य च कर्मसंन्यासाद् विशिष्टत्वाभिधानम् इति एतद् उभयम् उपपद्यते ।

आत्मविदः तु संन्यासकर्मयोगयोः असंभवात् तयोः निःश्रेयसकरन्वाभिधानं कर्मसंन्यासात् च कर्मयोगो विश्विप्यते इति च अतुषपन्नम् ।

अत्र आह, किम् आत्मिविदः संन्यामकर्म-योगयोः अपि असंभव आहोस्विद् अन्यतस्य असंभवो यदा च अन्यतस्य असंभवः तदा किं कर्मसंन्यासस्य उत कर्मयोगस्य इति असंभवे कारणं च वक्तव्यम् इति ।

अत्र उच्यते, आत्मविदो निर्श्तमिध्याज्ञान-त्वाद् विपर्ययज्ञानमृत्रस्य कर्मयोगस्य असंभवः स्यात् । ए०-इससे क्या मतळब ? चाहे आत्मवेताद्वारा किये हुए संन्यास और कर्मयोगकी कल्याणकारकता और उन दोनोंमे संन्यासकी अपेक्षा कर्मयोगकी प्रेष्ठता कही गयी हो अथवा चाहे अज्ञानीद्वारा किये हुए संन्यास और कर्मयोगके विश्वमें ही वे दोनों वार्ते कही गयी हों।

उ०-आत्मञ्जानीकर्तृक कर्मसंन्यास और कर्मयोग-का होना असम्भव है, इस कारण उन दोनोंको कल्याणकारक कहना और उसके किये हुए कर्ममन्यामकी अपेक्षा कर्मयोगको अष्ट बतलाना, ये दोनो बातें ही नहीं इन मकतीं।

यदि कर्मसंन्यास और उसके विरुद्ध कर्मानुष्ठान-रूप कर्मयोग इन दोनोंको अञ्चानीवर्तृक मान लिया जाय तो फिर इन दोनों साधनोंको कल्याणकारक बताना और कर्मसंन्यासकी अपेक्षा कर्मयोगको श्रेष्ट बनलाना—य दोनो बातें ही बन सकती है ।

परन्तु आत्मज्ञानिक द्वारा कर्मसंन्यास और कर्म-योगका होना असम्भव हैं, इस कारण उन्हें कल्याणकारक क्ष्मना एवं कर्मसंन्यासकी अपेक्षा कर्मयोगको श्रेष्ट बनलाना—ये दोनो बार्ते नहीं बन सकती।

ए०—आत्मज्ञातीक द्वारा कर्मसंत्यास और कर्म-योग दोनोका ही होना असम्भव है अथवा दोनोंमेंसे किसी एकका ही होना असम्भव है ' यदि किसी एकका होना ही असम्भव है तो कर्मसंत्यासका होना असम्भव है या कर्मयोगका ! साथ ही उसके असम्भव होनेका कारण भी बतलाना चाहिये।

उ०-आत्मञ्जानीका मिथ्या ज्ञान निवृत्त हो जाता है, अतः उसके हारा विपर्यय-ज्ञानमृष्ठक कर्मयोगका होना ही असम्भव है।

जनमादिसर्व विक्रियार हितत्वेत निष्क्रियम आत्मानम् आत्मत्वेन यो वेचि तस्य आत्मविदः सम्बन्दर्शनेन अवास्तमिध्याज्ञानस्य निष्कि-यात्मस्बद्धपावस्थानलक्षणं सर्वे कमें संन्यासम उक्त्वा, तृद्विपरीतस्य मिथ्याज्ञानमूलकर्तृत्वा-भिमानपुर:सरस्य मकियात्मस्बद्धपावस्थान-रूपस्य कर्मयोगस्य इह शास्त्रे तत्र तत्र आत्म-स्वरूपनिरूपण प्रदेशेप मम्बरवानप्रिध्या-ज्ञानतत्कार्यविरोधाट प्रतिपाद्यते. अभाव: यस्पात, तस्पाद आत्मविदो निवत्तमिथ्या-ज्ञानस्य विपर्ययज्ञानमलः कर्मयोगो न संभवति इति युक्तम् उक्तं स्थात् ।

केषु केषु पुनः आत्मस्वरूपनिरूपणप्रदेशेषु
आत्मविदः कर्माभावः प्रतिपाद्यते इति ।

अत्र उच्यते, 'अविनाशि तु नदिदि' इति
प्रकृत्य 'य एनं वेति हत्तारम्' 'वेदाविनाशिनं नित्यम' इत्यादौ तत्र तत्र आत्मविदः कर्माभाव उच्यते ।

नतु च कर्मशेषाः अपि आत्मस्वरूप-निरूपणप्रदेशेषु तत्र तत्र प्रतिपादाते एव तद् यथा 'नत्माशुभ्यन् भारत' 'स्वधर्ममाप चावेश्व' 'कर्मण्येवाधिकारन्ते' इत्यादौ । अतः च कथम् आत्मविदः कर्मशोगस्य असंभवः स्याद् इति ।

अत्र उच्यते सम्यग्ज्ञानमिथ्याज्ञानतत्कार्य-विरोधातः।

गी० शा० भा० १९.—

क्योंकि, जो जन्म आदि समस्त विकारोंसे रहित निष्क्रिय आसाको अपना स्वरूप समझ् लेता है, जिसने यथार्थ झनद्वारा मिध्याझानको हटा दिया है, उस आत्मझानी पुरुषके लिये निष्क्रिय आत्मक्क्षपसे स्थित हो जानारूप सर्व कर्मोंका संन्यास बतलाकर, इस गीताशाक्षमें जहाँ-तहाँ आत्मस्वरूप-सम्बन्धी निरूपणके प्रकरणोंमें, यथार्थझान, मिध्याझान और उनके कार्यका प्रस्पर विरोध होनेके कारण, उपर्युक्त संन्याससे विपरीत मिध्याझानम्लक्क कर्तृत्व-अभिमानपूर्वक सार्विय आत्मस्वरूपमें स्थित होनारूप कर्मयोगके अभावका ही प्रतिपादन किया गया है। इसल्ये जिसका मिध्याझानम्लक कर्मयोग अभावका ही प्रतिपादन किया गया है। इसल्ये जिसका मिध्याझानम्लक कर्मयोग सम्भव नहीं, यह कहना ठीक ही है।

पू०-आत्मस्त्ररूपका निरूपण करनेवाले किन-किन प्रकरणोंमें ज्ञानीके छिपे कर्मोका अभाव बताते हैं <sup>2</sup>

उ०-'उस आत्माको त् अविनाशी सम्रष्ट' यहाँसे प्रकरण आरम्भ करके 'जो इस आरमाको मारनेवाला समझता है' 'जो इस अविनाशी नित्य आरमाको जानता है' ड्यादि वाक्योमे जगह-जगह ज्ञातीके लिये कर्मोका अभाव कहा है |

पू० इस प्रकार तो आत्मलक्ष्यका निरूपण करने-गाले स्थानोमें जगह-नगह कर्मयोगका भी प्रतिपादन किया ही है जैसे 'इसलिये हे भारत! तू युद्ध कर' 'खचर्मकी ओर देखकर भी तुष्ठे युद्धसे हरना उचित नहीं हैं 'तेरा कर्ममें ही अधिकार है' हत्यादि। अतः आत्महानीके लिये कर्मयोगका होना असम्भव कैसे होगा!

उ ०-क्योंकि सम्यक् ज्ञान, मिथ्याञ्चान और उनके कार्यका परस्पर विरोध है । 'न्नानयोगन मांल्यानाम्' इति अनेन सांख्यानाम् आत्मतत्त्वविदाम् अनात्मवित्कर्त-ककमेयोगनिष्ठातो निष्क्रियात्मस्वरूपावस्थान-रुक्षणाया ज्ञानयोगनिष्ठायाः पृथक्करणात् ।

कृतकृत्यत्वेन आत्मविदः प्रयोजनान्तरा-भावात् ।

'तस्य कार्यं न विद्यते' इति कर्तव्यान्तराभाव-

#### वचनात् च ।

'न कर्मणामनारम्मात' 'संन्यासस्त महावाहो दुःखमान्तुमयोगतः' इत्यादिना च आत्मञ्जानाङ्ग-त्वेन कर्मयोगस्य विधानातु ।

'योगारूढम्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते' इति अनेन च उत्पन्नसम्यग्दर्शनस्य कर्मयोगा-भाववचनात्।

'शारीरं केवलं कर्म कुर्ववाप्नोति किल्विपम' इति च शरीरस्थितिकारणातिरिक्तस्य कर्मणो निवारणात् ।

ंनेव किंविरकरोमीति युक्तं मन्येत तत्त्ववित् इति अनेन च अरीरिश्यतिमात्रप्रयुक्तेषु अपि दर्शनश्रवणादिकमेसु आत्मयायात्म्यविदः करोमि इति प्रत्ययस्य समाहितचेतन्त्रया सदा अकर्तव्यत्वोपदेशात्।

आत्मतत्त्वविदः सम्यग्दर्शनविरुद्धे। मिथ्या-ज्ञानहेतुकः कर्मयोगः स्वप्ने अपि न संमाविषतुं शक्यते यसात् ।

तसाद् अनात्मवित्कर्तृक्योः एव संन्यासकर्मयोगयोः निःश्रेयसकरत्ववचनं तदीयात् च कर्मसंन्यासात् पूर्वोक्तात्मवित्कर्तृक-सर्वकर्मसंन्यासविरुश्चणात् सति एव कर्तृत्व- आध्यतत्त्वको जाननेवाले सांख्ययोगियाँकी निष्किय आत्मस्वरूपेते स्थितिक्र्प झानयोगिनप्राको 'क्षानयोगेन सांक्यानाम्' इस वचनद्वारा अझानियो-द्वारा की जानेवाली कर्मयोगनिष्ठासे पृथक् कर दिया है।

कृतकृत्य हो जानेके कारण आत्मज्ञानीके अन्य सब प्रयोजनीका अभाव हो जाता है।

'उसका कोई कर्तव्य नहीं रहता' इस कथन-से ज्ञानीके अन्य कर्तव्योंका अभाव बताया गया है।

'कर्मोंका आरम्भ विना किये शाननिष्ठा नहीं मिलती' 'हे महाबाहो ! विना कर्मयोगके संन्यास प्राप्त करना कठिन हैं' इत्यादि वचनोंसे कर्मयोगको आत्मज्ञानका अङ्ग बताया गया है ।

'उसी योगारूढ़को उपराम कर्तब्य है' इस बचनसे यथार्थ ज्ञानीके छिये कर्मयोगके अभावका वर्णन है।

'केवल 'शरीरसम्बन्धी कर्म करता हुआ मनुष्य पापको माप्त नहीं होता' यहाँ भी ज्ञानीके लिये शरीर-स्थितिक कारणकृष कर्मोंसे अतिरिक्त कर्मोंका निवारण किया गया है।

तथा 'तस्वयेचा योगी पेसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता' इस कथनमें केवल शरीर-यात्राके छिये किये जानेवाले दर्शन, श्रवण आदि कमेंकि भी यथार्थदर्शीके छिये 'मैं करता हूँ' इस प्रत्ययको समाहितविचदारा हटानेका उपदेश हैं।

इन सब कारणोंसे आत्मवेत्ता पुरुषके लिये यथार्थ-दर्शनसे विरुद्ध तथा मिध्याञ्चानसे होनेवाला कर्मयोग स्वप्नमें भी सम्भव नहीं माना जा सकता।

इसल्पि यहाँ अञ्चानीके संन्यास और कर्मयोगको ही कल्याणकारक बताया है और उस अञ्चानीके संन्यासकी अपेक्षा ही (कर्मयोग-की श्रेष्ठताका विधान हैं)। अर्थात् जो पहले कहे हुए आस्मज्ञानीके संन्याससे विखक्षण है तथा विज्ञाने कर्मेंकदेशविषयाद् यमनियमादि-सहितत्वेन च दुरजुष्ठेयत्वात् सुकरत्वेन च

कर्मयोगस्य विशिष्टत्वाभिधानम् इति । एवं प्रतिवचनवाक्यार्थनिरूपणेन अपि पूर्वोक्तः प्रष्टुः अभिप्रायो निश्चीयते इति स्थितम् । 'ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते' इति अत्र ज्ञानकर्मणोः

ज्यावता परक्रणता इति अत्र ज्ञानकमणाः
सहासंभवे यत् श्रेष एतयोः तत् मे त्रृहि इति
एवं पृष्टः अर्जुनेन मगवान् सांस्थानां
संन्यासिनां ज्ञानयोगेन निष्टा पुनः कर्मयोगेन
योगिनां निष्टा प्रोक्ता इति निर्णयं चकार।

न च संन्यसनाद एव केवलात् सिर्द्धि समिष्यगच्छिति इति वचनाद् ज्ञानसहितस्य सिद्धिसाधनत्वम् इष्टं कर्मयोगस्य च विधानात्। ज्ञानरहितः संन्यासः श्रेयान् किंवा कर्मयोगः श्रेयान् इति एतयोः विशेषवृश्चरसया–

अर्जुन उवाच---

संन्यासं कर्मणां ऋष्ण पुनर्योगं च शंसिस । यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे बृहि सुनिश्चितम् ॥१॥

संन्यासं परित्यागं कर्मणां श्वास्त्रीयाणाम् अनुष्ठानविशेषाणां शंससि कथयसि इति एतत्। पुनः योगं च तेषाम् एव अनुष्ठानम् अवस्य-कर्तव्यत्वं शंससि ।

अतो में कतरत् श्रेय इति संशयः कि

कर्मानुष्टानं श्रेयः किंवा तद्धानम् इति ।

बो कर्त्तापनके झानसे युक्त होनेके कारण एकदेशीय\* कर्मसंन्यास है और यम-नियमादि साधनोंसे युक्त होनेके कारण अनुझन करनेनें कठिन है, ऐसे संन्यासकी अपेक्षा क्रमियोग सुकर है, अत: उसकी श्रेष्टनाका विधान है।

इस प्रकार भगवानुद्वारा दिये हुए उत्तरके अर्थ-का निरूपण करनेसे भी प्रश्नकर्त्ताका अभिप्राय पहले वतळाया हुआ ही निश्चित होता है, यह सिद्ध हुआ।

'ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते' इस क्लोकसे झान और कर्मका एक साथ साधन होना असम्भव समझकर 'इन दोनोंमें जो कल्याणकर है' वह मुझसे कहिये, इस प्रकार अर्जुनद्वारा पूछे जानेपर भगवान्ते यह निर्णय किया कि सांस्ययोगियोकी अर्थात् संन्यासियोकी निष्ठा झानयोगे और योगियोंकी निष्ठा कर्मयोगसे कडी गयी है।

केवल संन्यास करने मात्रसे ही सिदिको प्राप्त नहीं होता है, इस वचनसे झानसहित संन्यासको ही सिदिका साधन माना है, साथ ही कर्मयोगका भी विधान किया है, इसल्पि झानरहित संन्यास कल्याणकर है खयवा कर्मयोग, इन दोनोंकी विशेषता जाननेकी इच्छासे अर्जुन बोला—

आप पहले तो शास्त्रोक्त बहुत प्रकारके अनुष्टानरूप कर्मोका त्याग करनेके लिये कहते हैं अर्थात् उपदेश करते हैं और फिर उनके अनुष्टान-की अवस्य-कर्त्तन्यतारूप योगको भी बतलाते हैं।

इसल्वि मुझे यह शङ्का होती हैं कि इनमेंसे कौन-सा श्रेयस्कर है। कर्मोंका अनुष्ठान करना कल्याणकर है अथवा उनका त्याग करना ?

ऐसे संन्यासमें गृहस्वाअमके कर्मोंका तो त्याग है पर शाय ही सन्यास-आश्रमके कर्मोंमें अभिमान रहता है इसल्यि यह एकदेशीय संन्याभ है ।

प्रशस्त्रतरं च अनुष्ठेयम् अतः च यत् श्रेयः प्रश्नस्यतरम् एतयोः कर्मसंन्यासकर्मात्रष्टानयोः यदन्तृष्टानात श्रेयोऽवाप्तिः मम स्याद इति मन्यमे तद एकम् अन्यतस्त सहैकपुरुषानुष्टेयत्वा-संभवात मे बृद्धि सुनिश्चितम् अभिप्रेतं तव इति ॥ १ ॥

इसलिये इन कर्मसंन्यास और कर्मयोगमें जो श्रेष्ट हो अर्थात जिसका अनुग्रान करनेसे आप यह मानते है कि मझे कल्याणकी प्राप्ति होगी. उस भर्तीभौति निश्चय किये हुए एक ही अभिप्रायको अलग करके कहिये. क्योंकि एक परुषदारा एक साथ दोनोंका अनुष्ठान होना असम्भव है ॥ १ ॥ Caral Park

जो श्रेष्टतर हो उसीका अनुष्टान करना चाहिये.

म्बाभित्रायम् आचक्षाणो निर्णयाय-श्रीभगवान् उवाच-

अर्जनके प्रश्नका निर्णय करनेके लिये भगवान अपना अभिप्राय बतलाते हुए बोले----

निःश्रेयसकरावभौ । कर्मयोगउच कर्मसंन्यासात्कर्मयोगो विजिष्यते ॥ २ ॥

संन्यासः कर्मणां परित्यागः कर्मयोगः च तेषाम अनुप्रानं तो उभी अपि निःश्रेयसकरी निःश्रेयसं मोक्षं क्रवीते ।

ब्रानोत्पत्तिहेत्तत्वेन उभी यद्यपि निःश्रेयस-**करी तशापि** तयोः निःश्रेयसहेत्वोः

कर्मसंन्यासात् केवलात कर्मयोगो विशिष्यते इति

संन्यास-कर्मोंका परित्याग और कर्मयोग उनका अनुष्रान करना. ये दोनों ही अर्थात मक्तिके देनेवाले हैं।

यद्यपि ज्ञानकी उत्पत्तिमें हेत होनेसे ये दोनों ही कल्याणकारक हैं तथापि कल्याणके उन दोनों कारणों-में ज्ञानरहित केवल संन्यासकी अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ट है। इस प्रकार भगवान कर्मयोगको स्तृति करते हैं ॥२॥

कस्मात, इति आह---

क्र्योगोगं स्तीति ॥ २ ॥

(कर्मयोग श्रेष्ठ ) कैसे है ? इसपर कहते हैं----

ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्कति । निर्द्वनद्वो हि महाबाहो सखं बन्धात्प्रमुच्यते ॥ ३॥

क्रेयो **ज्ञातच्यः** स **कर्मयोगी** नित्यसंन्यासी इति. यो न देष्टि किचिद न काङ्कृति, दःखसखे तत्साधने च एवंविधो यः कर्मणि वर्तमानः अपि स नित्यसंन्यासी इति ज्ञातच्य इत्यर्थः । निर्द्ध-द्वो द्वनद्ववर्जितो हि यसाद महाबाहो सुखं बन्धाद अनायासेन प्रमुच्यते ॥ ३॥

उस कर्मयोगीको सदा संन्यासी ही समझना चाहिये. कि जो न तो देध करता है और न किसी वस्तकी आकांक्षा ही करता है। अर्थात जो सख, द:ख और उनके साधनोंमें उक्त प्रकारसे राग-देष-रहित हो गया है, वह कर्ममें वर्तता हुआ भी सदा संन्यासी ही है ऐसे समझना चाहिये।

क्योंकि हे महाबाही ! राग-देषादि द्वन्द्वोंसे रहित हुआ पुरुष सुखपूर्वक---अनायास ही बन्धनसे मक्त हो जाता है ॥ ३ ॥

संन्यासकर्मयोगयोः भिन्नपुरुषानुष्टेययोः विरुद्धयोः फले अपि विरोधो युक्तो न तु उभयोः निःश्रेयसकरत्वम् एव इति प्राप्ते इदम् उच्यते— भिन्न पुरुषोंद्वारा अनुष्ठान करनेयोग्य परस्पर-विरुद्ध कर्मसंन्यास और कर्मयोगके फर्ल्यों भी विरोध द्वोना चाहिये, दोनोंका कल्याणरूप एक ही फल्ल कहना ठीक नहीं, इस शङ्काके प्राप्त होने-पर यह कहा जाता है—

सांख्ययोगौ पृथग्बालाः भवदन्ति न पण्डिताः । ं एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोर्विन्दते फलम् ॥ ४ ॥

सांख्ययोगी पृथम् **विरुद्धभिन्नफर्ही** बालाः प्रबदन्ति न पण्डिताः ।

पण्डिताः तु ज्ञानिन एवं फलम् अविरुद्धम् इच्छन्ति ।

कश्रम् एकम अपि सांख्ययोगयोः सम्यग् आस्थितः सम्यग् अनुष्टितवान् इत्यर्थः । उभयोः विन्दते फल्म् ।

उभयोः तद् एव हि निःश्रेयसं फलम् अतो न फले विरोधः अस्ति ।

नतु संन्यासकर्मयोगशब्दैन प्रस्तुत्य सांख्ययोगयोः फलैकत्वं कथम् इह अप्रकृतं ब्रवीति ।

न एष दोषः, यद्यपि अर्जुनेन संन्थासं कर्म-योगं च केवलम् अभिग्रेत्य ग्रश्नः कृतः,भगवान् तु तदपरित्यागेन एव स्वाभिग्रेतं च विशेषं संयोज्य श्रन्दान्तरवाच्यतया प्रतिवचनं ददी, सांच्ययोगी इति ।

ती एव संन्यासकर्मयोगी झानतदुषायसम-बुद्धित्वादिसंयुक्ती सांख्ययोगश्रब्दवाच्यी इति भगवतो मतम् अतो न अप्रकृतप्रकिया इति ॥ ॥

बालबुद्धिवाले ही सांख्य और योग—इन दोनोंको अलग-अलग विरुद्ध फलदायक वतलाते हैं, पण्डित नहीं।

ज्ञानी--पण्डितजन तो दोनोंका अविरुद्ध और एक ही फल मानते हैं।

क्योंकि सांख्य और योग-इन दोनोंमेंसे एकका भी भलीभौति अनुष्ठान कर लेनेवाला पुरुष दोनोंका फल पा लेता है।

कारण दोनोंका बही (एक) कल्याणरूप (परमपद) फड है, इसिंख्ये फडमें बिरोज नहीं है। यू०—'संन्यास' और 'कर्मयोग' इन शब्दोंसे प्रकरण उठाकर फिर यहाँ प्रकरणविरुद्ध सांस्य और योगके फड़की एकता कैसे कहते हैं.

उ०-यह दोष नहीं है। यदाए अर्जुनने केवल संन्यास और कर्मयोगको पूछनेके अभिप्रायसे ही प्रश्न किया या, परन्तु भगवान्ने उसके अभिप्राय-को न छोड़कर ही अपना विशेष अभिप्राय जोड़ने हुए 'सांस्य' और 'योग' ऐसे इन दूसरे शब्दों से उनका वर्णन करके उत्तर दिया है।

क्योंकि वे संन्यास आंर कर्मयोग ही (क्रमानु-सार) झानसे और उसके उपायरूप समबुद्धि आदि भावोंसे युक्त हो जानेपर सांस्य और योगके नामसे कहे जाते हैं, यह भगवानुका मत है, अत: यह वर्णन प्रकरणविरुद्ध नहीं है ॥ ४॥ एकस्य अपि सम्यग् अनुष्टानात् कथम् । उभयोः फलं विन्दते. इति उच्यते—-

एकका भी भली प्रकार अनुष्ठान कर लेनेसे दोनों-का फल कैसे पा लेता है ? इसपर कहा जाता है—

यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरिप गम्यते । एकं सांख्यं च योगं च यः परयति स परयति॥ ५॥

यत् सांख्यैः **ज्ञाननिष्ठैः संन्यासिभिः** प्राप्यते स्थानं **मोक्षास्त्र्यं** तद् योगैः अपि ।

 सांस्ययोगियोंद्वारा अर्थात् झाननिष्ठायुक्त संन्यासियोंद्वारा जो नोक्षनामक स्थान प्राप्त किया जाता है वही कर्मयोगियोंद्वारा भी (प्राप्ते किया जाता है)।
 जो पुरुष अपने छिये (कर्मोंका) फल न चाहकर

क्कानप्राप्त्युपायत्वेन ईश्वरे समर्प्य कर्माण आत्मनः फलम् अनभिसंधाय अनुतिष्ठन्ति ये ते योगिनः तैः अपि परमार्थज्ञानसंन्यासप्राप्ति-वारेण गम्यते इति अभिप्रायः ।

जो पुरुष अपने छिये (क्षमीका) फल न चाहकर सब कर्म ईश्वरमे अर्पण करके और उसे झानप्राप्तिका उपाय मानकर उनका अनुग्रान करते हैं वे योगी हैं, उनको भी परमार्थ-झानरूप संन्यासग्राप्तिके द्वारा ( वही मीक्षरूप फल) मिलता है। यह अभिग्राय है।

अत एक' सांख्यं योगं च यः पश्यति फलै-कत्वात स सम्यक पश्यति इत्यर्थः ॥५॥ इसळिये फळमें एकता होनेके कारण जो सांख्य और योगको एक देखता है ब€ी यथार्थ देखता है ॥५॥

एवं तर्हि योगात् संन्यास एव विशिष्यते, क्यं तर्हि इदम् उक्तम् 'तयोस्तु कर्मसंन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते' इति ।

ए०-यदि ऐसा है तब तो कर्मधोगसे कर्मसंन्यास ही श्रेष्ठ है, फिर यह कैसे कहा कि 'उन दोनोंमें कर्मसंन्यासकी अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ है ?'

शृणु तत्र कारणम् । त्वया पृष्टं केवलं कर्मसंन्यासं कर्मयोगं च अभिन्नेत्य तयोः अन्यतरः कः श्रेयान् । तद्वुरूपं प्रतिवचनं मवा उत्तं कर्मसंन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते इति ज्ञानम् अनपेस्य ।

उ०-उसमें जो कारण है सो सुनो, तुमने केबल कसंसंत्यास और केबल कमेंगोगके आभाग्रायसे पूछा था कि उन दोनोंमें कौन-सा एक कल्याण-कारक है ! उसीके अनुरूप मैने यह उत्तर दिया कि ज्ञानरहित कमेंसंत्यासकी अपेक्षा तो कमंग्रोग ही श्रेष्ठ हैं।

ज्ञानापेक्षः तु संन्यासः सांख्यम् इति मया अभिन्नेतः । परमार्थयोगः च स एव । क्योंकि झानसहित संन्यासको तो मै साख्य मानता हूँ और वही परमार्थयोग भी है ।

यः तु कर्मयोगो वैदिकः स तादध्यीद् योगः संन्यास इति च उपचर्यते । कथं तादध्यीम्, इति उच्यते—

जो वैदिक (निष्काम) कर्मयोग है वह तो उसी श्रामयोगका साधन होनेके कारण गौणरूपसे योग और संन्यास कहा जाने छगा है। वह उसीका साधन कैसे हैं! सो कहने हैं—

## संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः । योगयुक्तो मुनिर्बह्म न चिरेणाधिगच्छति ॥ ६ ॥

संन्यासः तु **पारमार्थिको दुः**खम् आप्तुं **प्राप्तुम्** अयोगतो **ग्रोगेन बिना** ।

योगयुको वैदिकेन कर्मयोगेन ईश्वरसमर्पित-रूपेण फलनिरपेक्षेण युक्तो युनिः मननाद ईश्वर-सक्तपस्य युनिः मण परमात्मज्ञानलक्षणत्वात् प्रकृतः संन्यासो मझ उच्यते 'न्यास इति मध्य मध्य हि परः' ( ना॰ उ॰ २ । ७८ ) इति श्रुतेः । मध्य परमार्थमन्यासं परमात्मज्ञाननिष्ठा-

लक्षणं न चिरेण क्षित्रम् एव अधिगच्छति प्रामोति

अतो मया उक्तम् 'कर्मयोगो विशिष्यते' इति ॥६॥

विना कर्मयोगके पारमार्थिक संन्यास प्राप्त होना कठिन है—दश्कर है।

तथा फड न चाहकर हिसर-समर्पणके भावसे किये हुए वैदिक कर्मयोगसे युक्त हुआ, हिसरके खरूपका मनन करनेवाला मुनि, ब्रह्मको अर्थात् प्रमासबानिष्ठारूप पारमाधिक संन्यासको, शीव ही प्रप्ता कर लेता है इसलिये मैंने कहा कि क्क्रमंथीय अंग्र हैं। प्रप्तास्थानका स्वक होनेसे कहा कि सक्तरणमें वर्णित संन्यास ही ब्रह्म नामसे कहा गया है, तथा 'संन्यास ही ब्रह्म हैं बेसे अर्था हो पर हैं' इस श्रुतिसे भी यही बात सिद्ध होती है ॥ ६ ॥ या श्रुतिसे भी यही बात सिद्ध होती है ॥ ६ ॥

यदा पुनः अयं सम्यग्दर्शनप्राप्त्युपा- | यत्वेन--- जब यह पुरुष सम्यक् ज्ञानप्राप्तिके उपा**य-**।----

योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः । सर्वभृतात्मभृतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते ॥ ७ ॥

योगेन युक्तो योगयुक्तो विश्ववास्म विश्वद्धः । सच्चो विजितास्मा विजितदेहा जितेन्द्रियः । च, सर्वभूतास्मभूतास्म सर्वेषां ब्रह्मादीनां स्तस्वपर्यन्तानां भूतानाम् आत्मभूत आत्मा प्रस्यक्चेतनो यस्य स सर्वभूतास्मभूतास्मा सम्यग्दर्शी इत्यर्थः ।

स तत्र एवं वर्तमानो लोकसंग्रहाय कर्म कुर्वन् अपि न लिप्यते न कर्मभिः बध्यते इत्यर्थः ॥ ७ ॥ योगसे युक्त, विद्युद्ध अन्तःकरणबाला, विजितात्मा-दारीरविजयी, जिनेन्द्रिय और स्व भूनोमें अपने आत्माको देखनेवाला अर्थात् जिस-का अन्तरात्मा ब्रह्मासे ठेकर स्नम्बपर्यन्त सम्पूर्ण भूतोका आत्मरूप हो गया हो; ऐसा, यथार्य ज्ञानी हो जाता है।

तब इस प्रकार स्थित हुआ वह पुरुष छोकसंग्रह-के लिये कर्म करता हुआ भी उनसे लिस नहीं होता अर्थात कर्मोंसे नहीं बैंधता ॥ ७॥

न च असी परमार्थतः करोति अतः — । वास्तवमें बह कुछ करता भी नहीं है, इसक्रिये — नैव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तस्ववित् । न एव किंचित् करोमि इति युक्तः समाहितः सन् मन्येत चिन्तयेत् तस्वविद् आत्मनो यायात्म्यं तस्यं वेचि इति तस्ववित परमार्थदर्शी इत्यर्थः ।

आत्माके यथार्थ खरूपका नाम तत्त्व है उसको जाननेवाला तत्त्वज्ञानी—परमार्थदर्शी, समाहित होकर ऐसे माने कि मैं कुछ भी नहीं करता।

कदा कथं वा तत्त्वम् अवधारयन् मन्येत इति उच्यते —

्रिंर• प्र-तत्त्वको समझकर कब और किस प्रकार ऐसे माने ! सो कडते हैं --

पर्यञ्ग्रष्वन्स्युराञ्जिद्यन्नभग्न्यन्स्वपञ्चसन् ॥ ८ ॥ प्ररुपित्वसृजन्गृह्णन्तुन्मिषन्निमिषन्नपि । दन्दिवाणीन्द्रियार्थेप वर्तन्त इति धारयन् ॥ ६ ॥

मन्येत इति पूर्वेण संबन्धः ।

( देखता, सुनता, हुरता, सूँबता, खाता, चलता, सोता, श्वास लेता, बोलता, त्याग करता, प्रइण करता तथा जाँखोंको खोलना और मुँदता हुआ भी इन्दियों इन्द्रियोके क्रियमें वर्त रही हैं ऐसे समझकर ) ऐसे माने कि भी कुछ भी नहीं करता। 'उस प्रकार इसका पहलेके आये स्लोकसे सम्बन्ध हैं।

यस्य एवं तत्त्वविदः सर्वकार्यकरणचेष्टासु कर्मसु अकर्म एव पश्यतः सम्यग्दश्चिनः तस्य सर्वकर्मसंन्यासे एव अधिकारः कर्मणः अभाव-दर्शनात ।

जो इस प्रकार तत्त्वज्ञानी है अर्थात् सब इन्द्रियों और अन्त:करणोंकी चेष्टारूप कर्मोमें अकर्म देखने-वाळा है, वह अपनेमें कर्मोवा अभाव देखना है, इसिंख्ये उस यथार्थ ज्ञानीका सर्वकर्मसंन्यासमें ही अधिकार हैं।

न हि स्थातृष्णिकायाम् उदक्खुद्ध्या पानाय प्रवृत्त उदकाभावज्ञाने अपि तत्र एव पान-प्रयोजनाय प्रवर्तते ॥ ८-९॥

कर्मयोगे--

क्योंकि मृगरिष्णिकामें जल समझकर उसकी पीनेके नियं प्रवृत्त हुआ मनुष्य उसमें जलके अभावका ज्ञान हो जानेपर फिर भी वहाँ जल पीने-के लिये प्रवृत्त नहीं होता ॥ ८-९.॥

यः त पुनः अतस्ववित प्रवृत्तः च । परन्त

परन्तु जो तत्त्वज्ञानी नहीं है और कर्मयोगर्मे लगाहुआ है (यानी)

ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः ।

लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥ १० ॥

नक्षणि ईश्वरे आधाय निश्चिष्य तद्धे करोमि इति भृत्य इव स्वाम्यर्थं सर्वीणि कर्माणि मोश्ले अपि फरो सम्बद्धाः स्वरूपा करोति यः सर्वकर्माणि ।

जो भ्वामीके लिये कर्म करनेवाले नौकरकी मंति में इंबरके लिये करता हूँ इस मावसे सब कर्मोको ईबरमें अर्थण करके यहाँतक कि मोक्षरूप फलकी भी आसकि छोडकर कर्म करता है। लिप्यते न स पापेन **संबध्यते** पद्मपत्रम् इत

अम्भसा उदकेन ॥ १०॥

बह, जैसे कमलका पत्ता जलमें रहकर भी उस-से लिप्त नहीं होता, वैसे ही पापोंसे लिप्त नहीं होता ॥१०॥

#### 

केवलं सत्त्वग्रुद्धिमात्रफलम् एव तस्य कर्मणः | स्यात्, यसात्—

उसके कर्मोंका फल तो केवल अन्तःकरणकी शुद्धिमात्र ही होता है, क्योंकि ---

कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि। योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये॥११॥

कायेन देहेन मनता बुद्धण च केवले. ममस्व-वर्जितः ईश्वराय एव कर्म करामि न मम फलाय इति ममस्वबुद्धिमृन्यैः इन्दियैः अपि, केवलशल्दः कायादिभिः अपि प्रत्येकं संबध्यते सर्वव्यापारेषु ममतावर्जनाय, योगिन. कर्मिणः कर्म कुर्यन्ति मङ्ग-यक्त्या फलविष्यम् आत्मशुद्धये सच्चाद्वये इत्यर्थः।

तसात् तत्र एव तव अधिकार इति कुरु कर्मएव।। ११।। योगी लोग केतल यानी भी सब कर्म ईश्वरके लिये ही करता हूँ, अपने फलके लिये नहीं । 'इस भाव- से जितमे ममलबुद्धि नहीं हैं ऐसे शरीर, मन, बुद्धि और इन्द्रियोसे फलविषयक आफारिको छोड़- कर आरमशुद्धिके लिये अर्थात् अन्त-करणकी शुद्धिके लिये कर्म करते हैं। सभी कियाओं मे मनताका निष्य करनेके लिये कर्म करते हैं। सभी कियाओं मे मनताका निष्य करनेके लिये भवेलण इन्हर्यका काया आदि सभी शब्दीके साथ सम्बन्ध हैं।

तेरा भी उसीमें अधिकार है, इसलिये तू भी कर्मही कर॥११॥

यसात् च ---

क्योंकि---

युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्टिकीम्।

and the same

अयुक्तः कामकारेण फलं सक्तो निबध्यते॥१२॥

युक्त ईश्वराय कर्माण न मम फलाय इति एवं समाहितः सन् कर्मकृतः युक्तः परित्यज्य शान्ति मोञ्जाख्याम् आयोति नैष्टिकी निष्टायां भवाम्।

सन्वग्रद्भिज्ञानप्राप्तिसर्वकर्मसंन्यासज्ञान-

निष्ठाक्रमेण इति वाक्यशेषः ।

মী০ হাio মাo ২o--

'सब कर्म ईश्वरके लिये ही हैं, मेरे फलके लिये नहीं' इस प्रकार निश्चयवाला योगी, कर्मफलका त्याग करके ज्ञाननिष्ठामे होनेवाली मोक्षरूप परम ज्ञान्तिको प्राप्त हो जाता है।

यहाँ पहले अन्त:करणकी खुद्धि, फिर ज्ञानप्राप्ति, फिर सर्व-कर्म-संन्यासरूप ज्ञाननिष्ठाकी प्राप्ति—इस प्रकार क्रमसे परम शान्तिको प्राप्त होता है, इतना वाक्य अधिक समझ लेना चाहिये। यः तु पुनः अपुक्तः असमाहितः कामकारेण करणं कारः कामस्य कारः कामकारः तेन कामकारेण कामग्रेरिततया इत्यर्थः । मम फलाय इदं करोमि कर्म इति एवं फले सक्तो निजयते । अतः त्वं युक्तो भव इत्यर्थः । १२ ॥

परन्तु जो अयुक्त है अर्थात् उपर्युक्त निश्चयवाला नहीं है वह कामकी प्रेरणासे 'अपने फलके लिये यह कर्म मैं करता हूँ! इस प्रकार फलमें आसक्त होकर कैंग्रता है। इसलिये त् युक्त हो अर्थात् उपर्युक्त निश्चयवाला हो, यह अभिग्नाय है। करणका नाम कार है, कामके करणका नाम कामकार है, उससे तृतीया विभक्ति जोड़नेसे कामके कारणसे अर्थात् 'कामकी प्रेरणासे' यह अर्थ हुआ।। १२॥

यः तु परमार्थदशी सः— । परन्तु जो यथार्थ आनी ई वह— सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी । नवद्वारे पुरे देही नेव कुर्वन्न कारयन् ॥ १३ ॥

सर्वाणि कर्माणि सर्वकर्माणि सन्यस्य परित्यज्य नित्यं नैमिचिकं काम्यं प्रतिषिद्धं च सर्वकर्माणि तानि मनसा विवेकजुद्धया कर्मादां अकर्म-संदर्शनेन संत्यज्य इत्ययाः, आस्त्रे तिष्ठति सुल्यः। त्यक्तवाश्चनःकायचेष्टां निरायासः प्रसन्न-

त्यक्तवाश्चनःकायचेषाः निरायासः प्रसन्न-चित्तः आत्मनः अन्यत्र निष्टत्तवाह्यसर्वप्रयोजन इति सुख्यम् आस्ते इति उच्यते ।

वशी जितेन्द्रिय इत्यर्थः, क कथम् आस्ते इति आह--

नवहारे पुरे सप्त श्रीर्षण्यानि आत्मन उपलब्धिद्वाराणि अर्वाम् द्वे मृत्रपुरीपविसमीर्थे तैः द्वारैः नवदारं पुरम् उच्यते । श्वरीरं पुरम् इव पुरम् आत्मकत्वामिकम्, तदर्यप्रयोजनः च इन्द्रियमनोषुद्विविषयैः अनेकफलविज्ञानस्य उत्पादकैः पौरैः इव अधिष्टितम्, तिस्मन् नवदारे पुरे देशी सर्वे कर्म संन्यस्य आस्ते । (वशी-जिनेट्रिय पुरुष) समस्त कमीको मनसे होइकर अर्थात् नित्य,नैमित्तिक, काम्य और निषद्ध-इन सब कमीको कमीटिमें अकर्म-दर्शनरूप विवेक-बुद्धिके द्वारा स्यागकर सुम्बर्धक स्थित हो जाता हैं।

मन, वाणी और शिगकी चंडाको छोड़कर, परिश्रमगहित, प्रसञ्ज्ञाचित और आगासे अनिरिक्त अन्य सब बाख प्रयोजनोते निवृत हुआ (बह्र) सुख-पूर्वक स्थित होना है, ऐसे कहा जाता है।

वशी---जितेन्द्रिय पुरुष कहाँ और कैसे रहता है ! सो कहते हैं ---

नी द्वारवाले पुरमे रहता है। अभिप्राय यह कि दो कान, दो नंत्र, दो नासिका और एक मुख—शब्दादि विषयोंको उपकटन करनेके ये साल द्वार शरीरके उपरी भागमे हैं और मट-मृत्रका त्याग करनेके किये दो नीचेके अङ्गमे हैं, इन नी द्वारोंबाक शरीर पुर कहलाना है। शरीर भी एक पुरकी भौति पुर है, जिसका खामी आत्मा है, उस जात्माके लिये ही जिनके सब प्रयोजन हैं, एवं जो अनेक फल और विश्वानके उत्पादक हैं, उन इटिय, मन, खुढि और विश्वयक्ष्प पुरवासियोंसे जो युक्त हैं, उस नी द्वारवाले पुरमें देही सब कर्मोंको छोड़कर रहता है। किं विशेषणेन, सर्वो हि देही संन्यासी असंन्यासी वा देहे एव आस्ते, तत्र अनर्यकं विशेषणस् इति।

उच्यते यः तु अज्ञो देही देहेन्द्रियसंघात-मात्रात्मदर्शी स सर्वो गेहे भूमी आसने वा आसे इति मन्यते । न हि देहमात्रात्मदर्शिनो गेहे इव देहे आसे इति प्रत्ययः संभवति ।

देहादिसंघातव्यतिश्क्तित्मद्श्विनः तु देहे आमे इति प्रस्यय उपप्रति।

परकर्मणां च परस्मिन् आत्मिनि अविद्यया अध्यारोपितानां विद्यया विवेकज्ञानेन मनसा संन्यास उपपद्यते ।

उत्पश्चिविकज्ञानस्य सर्वकर्मसंन्यासिनः अपि गेहे इव देहे एव नवडारे पुरे आसनम् प्रारम्थफरुकर्मसंस्कारशेषानुबृत्या देहे एव विशेषविज्ञानात्पनैः।

देहं एव आस्ते इति अस्ति एव विशेषणफलं विद्वद्विद्वत्त्रत्ययभेदापेक्षत्वात ।

यद्यपि कार्यकाणकर्माणि अविद्या आत्मिनि अध्यारोपितानि संन्यस्य आस्ते इति उक्तं तथापि आत्मसमवायि तु कर्तृत्वं कारपितृत्वं च स्यादु इति आशङ्कण आह-

न एव कुर्वन् स्वयं न कार्यकरणानि कारयन्

कियासु प्रवर्तयन् ।

पू०-इस विशेषणसे क्या सिद्ध हुआ ? संन्यासी हो चाहे असंन्यासी, सभी जीव शरीरमें ही रहते हैं। इस स्थलमें विशेषण देना व्यर्थ हैं।

उ०—जो अञ्चानी जीव शरीर और इन्द्रियोंके संघातमात्रको आत्मा माननेवाले हैं वे सब 'घरमें भूमिपर या आसनपर वैटता हूँ' ऐसे ही माना करते हैं क्योंकि दहमात्रमें आत्मबुद्धिगुक्त अञ्चानियों-को 'घरकी भौति शरीरमें रहता हूँ' यह ज्ञान होना सम्मव नहीं।

परन्तु 'देहादि संवातसे आत्मा भिन्न है' ऐसा जाननेवाले विवेकीको भौँ शरीरमें रहता हूँ' यह प्रतीति हो सकती हैं।

तथा निर्लेष आत्मामें अविधासे आरोपित जो पन्कीय (देह-इन्डियान्टिके) कर्म हैं, उनका विवेक-विज्ञानरूप विधादारा मनसे संन्यास होना भी सम्भव हैं।

जिसमें विवेक-विज्ञान उत्पन्न हो गया है ऐसे सर्वकर्मसंत्यासीका भी धरमें रहनेकी मौति नौ द्वार-वाल शरीररूप पुरमें रहना प्रारच-कर्मोक अवशिष्ट संस्कारोकी अनुज्ञितसे वन सकता है, क्योंकि शरीरमें ही प्रारच्यकल्मीगका विशेष ज्ञान होना सम्मव है।

अतः ज्ञानी और अज्ञानीकी प्रतीतिके भेदकी अपेक्षासे 'देहे एवं आस्ते' इस विशेषणका फल्ट अक्स्य ही हैं।

यविष 'कार्य, करण और कर्म जो अविवासे आत्मामें आरोपित हैं उन्हें छोड़कर रहता है' ऐसा कहा हैं तथापि आत्मासे नित्य सम्बन्ध रखनेबाले कर्तापन और करानेबी प्ररक्ता ये दोनों भाव तो उस (आत्मा) में रहेंगे ही 'इस शङ्कापर कहते हैं—

खयं न करता हुआ और शरीर-इन्द्रियादिसे न करवाता हुआ अर्थात् उनको कमोंमें प्रवृत्त न करता हुआ (रहता है)। किं यत् तत् कर्तृत्वं कारयितृत्वं च देहिनः स्वात्मसमवायि सत् संन्यासाद् न भवति यया गच्छतो गतिः गमनच्यापारपरित्यागे न स्वात् तद्वत्, किं वा स्वत एव आत्मनो नास्ति इति ।

अत्र उच्यते न अस्ति आत्मनः स्वतः कर्तृत्वं कारियत्त्वं च । उक्तं हि—'जविकायों ऽवसुन्यतं' 'वरीरस्थोऽपि कीन्तेय न करोति न लिप्यते' इति । 'च्यायतीय लेलायतीय' ( बृह ० उ० ४ । ३ । ४ ) इति च श्रतेः । १३ ॥ ्र - जैसे गमन करनेशिक्की गति गमनरूप व्यापारका त्याग करनेसे नहीं रहती, वैसे ही आरमा-में जो कर्तृत्व और कारियत्त्व है वह क्या आरमा-के नित्य सम्बन्धी होते हुए ही संन्याससे नहीं रहते / अथवा स्वभावसे ही आरमामें नहीं है ?

उ०-आसामें कर्तृत्व और कारियतृत्व स्थाव-से ही नहीं है । क्योंकि 'यह आत्मा विकार-रहित कहा जाता है।' 'हे कीन्तेय! यह आत्मा शरीरमें स्थित हुआ भी न करना है और न किस होता है।' ऐसा कह चुके हैं प्वं 'ध्यान करना हुआ-सा किया करना हुआ-सा ।' इस शुनिसे भी यही सिद्ध होना है॥ १२॥

# न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सजिति प्रभुः । न कर्मफलमंबोर्ग स्वभावस्त प्रवर्तते ॥ १२ ॥

न कर्तृत्वं क्रुरु इति न अपि कर्माणि स्थयट-प्रासादादीनि ईप्सिततमानि डोकस्य स्वति उत्पादयति प्रसः आत्मा, न अपि स्थादि-कृतवतः तत्फलेन संयोगं न कर्मफटसंयोगम् ।

यदि किंचिद् अपि स्वतो न करोति न कारयति च देही कः तिहं कुर्वन् कारयन् च प्रवर्तते इति उच्यते ।

स्त्रभावः तु म्यो भावः स्वभावः अविद्या-स्रक्षणा प्रकृतिः माया प्रवर्तते 'देवी हि' इत्यादिना वस्यमाणा ॥ १४ ॥ देहादिका खामी आत्मा न तो न्त्र अमुक कर्म कर इस प्रकार लोगोंक कर्तापनको उत्पन्न करना है, और न रथ, घट, महन्त्र आदि कर्म जो अत्यन्त इप्ट है उनको रचता है तथा न रथादि बनानेवालेका उसके कर्म-कल्के साथ संयोग ही रचना है।

यदि यह देहादिका खामी आत्मा खयं-कुछ भी नहीं करना-कराना, तो फिर यह सत्र कौन कर रहा और करा रहा है ? इसपर कहने हैं---

स्त्रमात्र ही बर्नता है अर्थात् तो अपना भाव है, अत्रिया जिसका स्ररूप हैं. जो 'देवी हि' इत्यादि श्लोकोंसे आगे कहीं जानेवाळी है, वह प्रकृति यानी माया ही सब दुळ कर रहीं है ॥ १४॥

परमार्थतः तु-

वास्तवमें तो---

नादत्ते कस्यचित्पापं न चैव सुकृतं विभुः। अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन सुह्यन्ति जन्तवः॥१५॥

न आदत्तेन च ग्रहाति भक्तस्य कस्यचित पापंन च एवं आयत्ते सकतं सक्तैः प्रयक्तं विमः ।

किमर्थं तहिं भक्तैः पूजादिलक्षणं यागदान-होमादिकं च सुकृतं प्रयुज्यते, इति आह--

अज्ञानेन आवतं ज्ञानं विवेकविज्ञानं तेन मुह्यन्ति करोमि कारयामि भोक्ष्ये भोजयामि इति एवं मोहं गच्छन्ति अविवेकिनः संसारिणो जन्तवः ॥ १५ ॥

विभ (सर्वेन्यापी परमात्मा) किसी भक्तके वायको भी प्रहण नहीं करना और भक्तोंद्वारा अर्पण किये हर सकतको भी वह नहीं लेता।

तो फिर भक्तोंद्वारा पूजा आदि अच्छे कर्मण्यं यज्ञ, दान, होम आदि सुकृत कर्म किसि छिये अर्पण किये जाते हैं ? इसपर कहते हैं---

जीवोंका विवेक-विवास अवासमे उका हआ है इस कारण अत्रिवेकी—संसारी जीत्र ही 'करता हैं', ·कराता हूँ', ·खाता हूँ', 'खिलाता हूँ', इस प्रकार मोहको प्राप्त हो रहे हैं ॥ १५॥

#### ज्ञानेन तु तद्ज्ञानं येषां नाशितमात्मनः। तेपामादित्यवःज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् ॥ १६॥

बानेन व येन अजानेन आवता महान्ति जन्तवः तद अञ्चान येपा जन्तुनां विवेकज्ञानेन आत्मविषयेण नाशितम् आत्मनो भवति, तेपाम् आदित्यवद यद्या आदित्यः समस्तं रूपजातम् अवभासयति तद्वद ज्ञानं ज्ञेयं वस्त सर्वे प्रकाशयति तत्वरं परमार्थतत्त्वम् ॥ १६ ॥

जिस जीवोंके अन्तःकरणका वह अज्ञान, जिस अज्ञानसे आच्छादित हुए जीव मोहित होते हैं, मात्म-विषयक विवेक-ज्ञानद्वारा नष्ट हो जाता है, उनका वह ज्ञान, सूर्यकी भौति उस परम परमार्थतस्त्रको प्रकाशित कर देता है। अर्थात् जैसे सूर्य समस्त रूप-मात्रको प्रकाशित कर देता है वैसे ही उनका ज्ञान समस्त ज्ञेय वस्तुको प्रकाशित कर देता है ॥१६॥

यत परं ज्ञानं प्रकाशितम्--

जो प्रकाशित हुआ परमज्ञान है---

तदबुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः

ज्ञाननिर्धृतकल्मषाः ॥ १७ ॥ गच्छन्त्यपनरावत्ति

तस्मिन गता बुद्धिः येषां ते नद्बुद्धयः तदाल्मानः तदु एव परं ब्रह्म आत्मा येषां वे तद्बुद्धिः हैं वह परब्रह्म ही जिनका आत्मा है वे अभिनिवेश: ते तदात्मानः तनिष्ठा निष्ठा तात्पर्य सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य त्रह्मणि एव अवस्थानं येषां ते तन्निष्टाः ।

उस परमार्थतस्त्रमें जिनकी बुद्धि जा पहुँची है 'तदारमा' हैं, उस ब्रह्ममे ही जिनकी निष्ठा-दढ़ आत्म-भावना-तत्परता है अर्थात् जो सब कर्मीका संन्यास करके ब्रह्ममें ही स्थित हो गये हैं वे 'तन्निष्ठ' हैं।

तत्यरायणाः च तद् एव परम् अयनं परा गतिः येषां भवति ते तत्परायणाः केवलातम-रत्य इत्यर्थः । येषां ज्ञानेन नाश्चितम् आत्मनः अज्ञानं ते गच्छन्ति एवंविधा अपुनसङ्क्तिम् अपुन-देंइसंबन्धं ज्ञानिर्धृतकत्मणः यथोक्तेन ज्ञानेन निर्भूतो नाश्चितः कल्मणः पापादिसंसारकारण-दोषो येषां ते ज्ञानिर्भूतकल्मणा यत्य इत्यर्थः ।। १७ ॥

येषां ज्ञानेन नाशितम् आत्मनः अज्ञानं ते

पण्डिताः कथं तत्त्वं पश्यन्ति, इति उच्यते-

विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि । शनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समर्दाशनः ॥ १८ ॥

विवाधिनयसम्पन्ने विद्या च विनयः च विद्या-विनयो विद्या जात्मनो बोधो विनय उपरामः ताम्यां विद्याविनयाम्यां संपन्नो विद्याविनय-संपन्नो विद्वान् विनीतः च यो ब्राक्षणः तस्मिन् ब्राक्षणे गवि द्यस्तिनि शुनि च एव ध्रयाके च पण्डिताः समदर्शिनः।

विद्याविनयसंपन्ने उत्तमसंस्कारवित ब्राह्मणे सान्त्रिकं मध्यमायां च राजस्यां गित्र संस्कार-हीनायाम् अन्यन्तम् एव केवलतामसे हस्त्यादी च सन्त्रादिगुणैः तज्जैः च मंस्कारः तथा राजसैः तथा तामसैः च संस्कारैः अत्यन्तम् एव अस्प्रष्टं समम् एकम् अविक्रियं ब्रह्म द्रष्टुं श्रीलं येषां ते पण्डिताः समदिश्चिनः ॥१८॥

नतु अभोज्यान्ताः ते दोषवन्तः 'समासमा-

भ्यां विषमसमे पूजातः' (गी० स्मृ० १७ । २०)

इति स्पृतेः।

बह परमक्ष ही जिनका परम अयन-आश्रय— परमगित है अर्थात् जो केवल आसामें ही रत हैं वे 'तत्परायण' हैं, (इस प्रकार) जिनके अन्तःकरणका अज्ञान, ज्ञानद्वारा नष्ट हो गया है एवं उपर्युक्त ज्ञानद्वारा संसारके कारणक्ष्य पापादि द्वेष जिनके नष्ट हो चुके हैं, ऐसे ज्ञानिर्भृतकत्मय संन्यासी अप्तराइनिको अर्थात्, जिस अवस्थाको प्राप्त कर लेनेपर किन देहसे सम्बन्ध होना हुट जाता है, ऐसी अस्थाको प्राप्त होने हैं॥ १७॥

जिनके आत्माका अञ्चान ज्ञानद्वारा नष्ट हो चुका है वे पण्डिनजन परमार्थतस्त्रको कैसे देखते हैं ? मो कडते हैं—

विद्या और विनयपुक्त ब्राह्मणमे अर्थात् विद्या— आस्मद्योध और विनय- उपरामता—इन दोनो गुणोसे सम्पन्न जो विद्वात् और विनीत ब्राह्मण है, उस ब्राह्मण-में, गीमे, हाथीमे, कुत्तेन और चाण्डालमे भी पण्डित-जन सममावसे देखनेवाले (होने हैं)

अभिप्राय यह कि, उत्तम — सस्कारयुक्त विदा-विनयसम्पन्न साधिक ब्राह्मणमें, मध्यम प्राणी – मंस्कार-रहित र बेरागुणयुक्त गीम और (किनष्ट प्राणी) —— अनिश्चम सृद कंत्रल नमोगुणयुक्त हाथी आदिमें मध्यादि गुणोसे और नक्त संस्कारोसे तथा राजस और नामन संस्कारोस सर्वया ही निर्लेख रहनेवाले, सम, एक निर्विकार ब्लाक्त देखना ही जिनका स्वभार है व पण्डित समदशी है ॥१८॥

ए०-वं (उम प्रकार देखनेशले) दोगबुक्त हैं, उशका अन्न भोजन करने योग्य नहीं। क्योंकि यह म्होनका प्रमाण है कि 'समान ग्रुण-शील-वालोंकी वियम पूजा करनेसे और विषम ग्रुण-शील्यालोंकी सम पूजा करनेसे (यजमान दोषी होता है)। न ते दोषवन्तः। कथम्

उ०-वे दोषी नहीं हैं। क्योंकि---

इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः ।

निर्दोपं हि समं ब्रह्म तस्माइह्मणि ते स्थिताः ॥ १६ ॥

इड एव जीवद्भिः एव ते. समदर्शिभः पण्डितैः जितो वशीकृतः सगीं जन्म येषां साम्ये सर्वभृतेषु ब्रह्मणि समभावे स्थित निश्चलीभृतं मनः अन्तःकरणम् ।

निदोंप यद्यपि दोषवस्सु श्वपाकादिषु मुटैः तदोंपैः दोषवद् इत्र विभाज्यते तथापि तदोंपैः अस्प्रप्टम् इति । निदोंपे दोषत्रजितं हि यसातु ।

न अपि स्वगुणभेदभिन्नं निर्गुणत्वात् चैतन्यस्य, वक्ष्यति च भगवान् इच्छादीनां क्षेत्रधर्मत्वम् अनादित्वाद निर्गुणत्वात्' इति च । न अपि अन्त्या विशेषा आत्मनो भेदकाः सन्ति प्रतिश्चरीरं तेषां मच्चे प्रमाणानुषयकोः ।

अतः समं बद्ध एकं च तस्माद् बद्धाण एव ते स्थितः तस्माद् न दोषगन्धमात्रम् अपि तान् स्पृश्चति, देहादिसंधातात्मदर्शनाभिमाना-भावात्।

देहादिसंघातात्मदर्शनाभिमानवदिषयं त तत् सत्रम् 'तमासमाभ्यां विषमसमं पृजातः' इति पूजाविषयत्वविशेषणात् । विनका अन्त करण समतामें अर्थात् सब भूतोंके अन्तर्गत ब्रह्मस्य सममावमें स्थित थानी निश्चल हो गया है, उन समदशीं पण्डिनोंने यहाँ जीवितावस्थामें ही मर्गको यानी जन्मको जीत लिया है अर्थात् उसे अपने अधीन कर लिया है।

क्योंकि ब्रह्म निर्दोष (और सम ) है। यद्यपि मूर्ख न्येगोको रोपयुक्त चाण्डालादिमें उनके दोगोंके कारण आग्मा टोपयुक्त-सा प्रतीत होता है, तो मी बास्त्रयं न बह (आग्मा) उनके दोगोसे निर्लिस ही है।

चेतन आस्मा निर्मुण होनेके कारण अपने
गुणके भेदसे भी भिन्न नहीं है । भगवान् भी
इन्फ्रादिको क्षेत्रके ही धर्म बतलावेंगे तथा 'अनादि और निर्मुण होनेके कारण' (आस्मा लिस नहीं होता ) यह भी कहेंगे। (बेरोपिक शास्त्रमें बतलाये इए नित्य द्रव्यगत ) 'अन्त्य बिराय' भी आस्मामें मेट उत्पन्न करनेयाले नहीं हैं, क्योंकि प्रायेक हारीस्म उन अन्त्य विरोयोंके होनेका कोई प्रमाण

अतः (यह सिंड हुआ कि ) ब्रह्म सम हैं और एक ही हैं । इसिल्यें वे समदर्शी पुरुष ब्रदामें ही िथत है, इसी कारण उनको दोपकी गण्य भी पदा नहीं कर पाती। क्योंकि उनमेसे टहादि संवातको आत्मारुपसे टेखनेका आस्माना जाता रहा है।

'समासमाभ्यां विषमसमे पूजातः' यह सूत्र पूजाविषयक विशेषणमे युक्त होनेके कारण देहादि संवातमें आत्मदृष्टिके अभिगानवाले पुरुषोंके विषयमें हैं।

दृश्यते हि प्रश्नवित पडङ्गवित चतुर्वेदविद् इति प्रजादानादौ गणविशेषसंबन्धः कारणम् ।

ब्रह्म त सर्वगणदोषसंबन्धवर्जितम इति अतो ब्रह्मणि ते स्थिता इति युक्तम् ।

किर्मिविषयं च 'समासमाभ्याम' इत्यादि, इदं त सर्वेद्धर्मसंन्यासिविषयं प्रस्ततम 'सर्वेद्धर्माण मनसा' इति आरभ्य आ-अध्यायपरिसमाप्तेः १९ विकरण सर्व-कर्म-संन्यासीके विषयमें है ॥ १९॥

क्योंकि पूजा, दान आदि कर्मोंमें (भेदबुद्धिका) कारण 'ब्रह्मवेत्ता' 'छओं अङ्गोंको जाननेवाला' 'चारों वेटोंको जाननेवाला' इत्यादि विशेष गुणोंका सम्बन्ध देखा जाता है ।

परन्त ब्रह्म सम्पूर्ण गुण-दोषोके सम्बन्धसे रहित है इसलिये यह (कहना) ठीक है कि वे ब्रह्ममें स्थित हैं।

इसके अतिरिक्त 'समासमाभ्याम' इत्यादि कथन तो कर्मियोंके विषयमें है और यह 'सर्वकर्माणि मनसा' इस इलोकसे लेकर अध्यायसमाप्तितक सारा

यसाद निर्दोषं समं ब्रह्म आत्मा तस्मातः

क्योंकि निटोंप और सम ब्रह्म ही आत्मा है.

न प्रहृष्येत्प्रयं प्राप्य नोद्विजेत्प्राप्य चाप्रियम । स्थिरबद्धिरसंमदो ब्रह्मविदब्रह्मणि स्थितः ॥ २०॥

न प्रहृष्येद न प्रहर्ष कुर्यात प्रियम् इष्टं प्राप्य लब्ब्बा, न उद्विजेत् प्राप्य एव च अप्रियम् इष्टवस्तु पाकर तो इर्पन माने और अग्निय अनिष्ट अतिष्टं लब्ध्वा.

देहमात्रात्मदर्श्विनां हि त्रियात्रियत्राप्ती हर्ष-विषादस्थाने न केवलात्मदर्शिनः तस्य प्रिया-प्रियप्राप्त्यसंभवात ।

कि च सर्वभृतेषु एकः समो निर्दोष आत्मा इति स्थिरा निर्विचिकित्सा बुद्धिः यस्य स संमोहवर्जितः च स्थाद यथोक्तो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः अकर्मकृत सर्व-कर्मसंन्यासी इत्यर्थः ॥ २०॥

प्रिय वस्तको प्राप्त करके तो हर्षित न हो अर्थात पदार्थके मिलनेपर उद्गेग न करे।

क्योंकि देहमात्रमे आत्मबुद्धिवाले पुरुपको ही व्यियकी प्राप्ति हर्प देनेवाली और अव्रियकी प्राप्ति शोक उत्पन्न करनेवाली हुआ करती है, केवल उपाधिरहित आत्माका साक्षात् करनेवाले पुरुषको नहीं। कारण, उसके लिये (बास्तवमे) प्रिय और अग्नियकी ग्राप्ति असम्बन्ध है ।

सब भूनोमें आत्मा एक है, सम है और निर्दोध है, ऐसी संशय-रहित बुद्धि जिसकी स्थिर हो जुकी है और जो मोह--अज्ञानसे रहित है, वह स्थिरअद्धि ब्रह्मज्ञानी ब्रह्ममें ही स्थित है। अर्थात वह कर्म न करनेवाळा-सर्व कमोंका त्यागी ही है ॥२०॥

किंच ब्रह्मणि स्थित:--

और भी बह ब्रह्ममें स्थित हुआ पुरुष (कैसा होता है सो बनाने हैं )---

#### बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम् ।

### स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा

सुखमक्षयमञ्जूते ॥ २१ ॥

बाह्यस्थरें बाह्याः च स्पर्धाः च ते बाह्यस्पर्धाः स्पृत्यन्ते इति स्पर्धाः शब्दादयो विषयाः तेषु बाह्यस्पर्शेषु असक आत्मा अन्तः इत्रणं यस्य सः अयम् असक्तात्मा विषयेषु श्रीतिवर्धितः सन् विन्दति रुभते आत्मिन यत् सुखं तद् विन्दति इति एतत्।

भीननका इन्टियोदाग स्पर्श ( ज्ञान ) किया जा सके वे स्पर्श हैं'-इस न्युग्यत्तिमे शस्टादि बाध विषयोंका नाम ही स्पर्श है, उन बादा स्पर्शोमें जिसका अन्त.करण आमक्त नहीं है, ऐसा विषय-प्रीतिसे रहित पुरुष आत्मामें जो सुख है, उसको प्राप्त हो जाता है।

स बबायोगयुक्तात्मा ब्रह्मणि योगः समाधिः ब्रह्मयोगः तेन ब्रह्मयोगेन युक्तः समाहितः तम्मिन व्याप्टत आत्मा अन्तःकरणं यस्य स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुलग् अक्षयम अस्तुने प्राप्नोति ।

तथा बह ब्रह्मयोग-युक्तात्मा- ब्रह्ममें जो समाधि है उसका नाम ब्रह्मयोग है, उस ब्रह्मयोगसे जिसका अन्त:करण युक्त है - अच्छी प्रकार उसमें समाहित है - रुगा हुआ है, ऐसा पुरुष अक्षय सुख भोगना- अनुभव करता है।

तस्माद् बाह्यविषयप्रीतेः क्षणिकाया इन्द्रि-याणि निवर्तयेद् आत्मिनि अक्षयसुखार्यी इन्सर्थः ॥ २१ ॥

इसिटिये आत्मामें अक्षय सुख चाहनेवाले पुरुष-को चाहिय कि वह क्षणिक बाद्य विषयोंकी प्रीतिसे इन्द्रियोको हटा ले। यह अभिप्राय है॥ २१॥

इतः च निवर्तयेत् –

इसिंख्ये भी (इन्डियोको विषयोसे) **इ**टा लेना ग्रहिये—

ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते। आदम्तवन्तः कोन्तेय न तेषु रमते बुधः॥ २२॥

ये हि सम्मान् संस्थर्जेज विषयेन्द्रिय-संस्पर्जेम्यो जाता भोगा सुक्तयो दःख्योनय एव ते अविद्याकृतत्वात् । दश्यन्ते हि आध्या-रिमकादीनि दःखानि तिश्विमचानि एव ।

क्योंकि विश्वय और शिव्योंके सम्बन्धसे उत्पन्न हुए जो भोग हैं वे सब अधिवाजन्य होनेसे केकल दु-विके ही करण हैं क्योंकि आव्यात्मिक आदि (तीनों प्रकारके) दु-व उनके ही निमित्तसे होते हुए देखे जाते हैं।

यथा इह लोके तथा परलोके अपि इति गम्यते एवशब्दात्। ·एव' शब्दसे यह भी प्रकट होता है कि ये जैसे इस लोकमें दुःबप्रद हैं, बैसे ही परलोकमे भी है।

গী৹ লা০ মা০ ২ং

न संसारे सुखस्य गन्धमात्रम् अपि अस्ति, इति बुद्ध्या विषयमृगतृष्णिकाया इन्द्रियाणि निवर्तयेत् ।

न केवलं दुःखयोनय अध्यन्तवन्तः च आदिः विषयेन्द्रियसंयोगो भोगानाम् अन्तः च तदियोग एव ।

अत आद्यन्तवन्तः अनित्या मध्यक्षण-भावित्वाद् इत्यर्थः ।

कांग्नेय न तेष्ट्र भोगेषु रमते बुधे विवेकी अवगतपरमार्थतच्चः, अत्यन्तमृद्धानाम् एव हि विपयेषु रतिः दृश्यते, यथा पशुप्रभृती-नामु ॥ २२ ॥

अयं च श्रेयोमार्गप्रतिपक्षी कष्टतमो दोपः सर्वानर्थप्राप्तिहेतुः दुनिवार्यः च इति तत्परि-हारे यजाधिक्यं कर्तव्यम् इति आह भगवान्—

शक्रोतीहेंत्र यः सोदुं प्राक्शगीरित्रमीक्षणात्। कामकोधोद्धवं वेगं स यक्तः स सखी नरः॥ २३॥

शक्रोति उत्महते इह एव जीवन् एव यः सोहं प्रसहितं शक् पूर्वे शरीरविमोक्षणात् आ मरणात्।

मरणसीमाकरणं जीवतः अवव्यंभावी हि कामकोधोद्भवो वेगः अनन्तनिमित्तवान् हि स इति, यावत् मरणं तावत न विश्रम्भणीय इत्यर्थः! संसारमें सुखकी गन्धमात्र भी नहीं है, यह समझकर विषयरूप मृगतृष्णिकासे इन्द्रियोंको हटा लेना चाहिये।

ये थियय-भोग केवल दु.खके कारण है, इतना ही नहीं, कित्तु ये आदि-अन्तवाले भी हैं, थिय और इन्हियोका संयोग होना इनकी आदि है और यियोग होना ही अन्त हैं।

इसलिये जो आदि-अन्तवाले हैं वे केवल बीचके क्षणमें ही प्रतीतिवाले होनेसे अनित्य हैं।

सो हे कीन्त्रेय ! एरमार्थतस्थको जानत्रवाटा थिवक-शील बुद्धिमान् पुरुष उन भोगोमे नहीं रमा करता । क्योंकि केवल अन्यन्त सृद पुरुषोकी ही पृद्य आदि-की भोति विषयोमे ग्रीति देखी जाती हैं ॥ २२ ॥

कत्याणके मार्गका प्रतिपक्षी यह (काम-कोध-का बेगक्स ) टोप बडा टू:क्टायक है. सब अनर्थों-की प्राप्तिका कारण है और निवारण करनेमे अनि कटिन भी है। इस्तियं समयान् वहने है कि इसको नए करनेके लिये खब प्रयम करना चाहियं।

जो मनुष्य यहाँ - जीविनावस्थामे ही शरीर छूटनेसे पहत्दे-पहले अर्थात् माणपर्यन्त (काम-क्रोचसे उत्पन्न हुए नेगको) महन कर सकता है अर्थात् सहन करने-का उत्साह रखता है (बडी युक्त और सुर्खा है)।

जीवित पुरुषके अन्तः करणमे काम-कोधका वेग अवस्य ही होता है, इसल्यि मरणपर्यन्तको सीमा की गर्था है, क्योंकि वह काम-कोध-जनित वेग अनेक निमिनोसे प्रकट होनेवाला है, अनः मरने-तक उसका विश्वास न करे । यह अभि-प्राय है।

इन्द्रियगो चरप्राप्ते इप्रे विषये काम श्रयमाणे सर्यमाणे वा अनुभृते सुखहेती या गर्धिः तष्णा स कामः ।

क्रोधः च आत्मनः प्रतिकृत्वेष दःखहेतुष दृश्यमानेषु श्रुयमाणेषु सार्यमाणेषु वा यो देवः स कोधः ।

र्ता कामकोधी उद्भवो यस वेगस स कामकोधोद्धवा वेगा रोमाञ्चनहष्टनेत्रवदनादि-अन्तःकरणप्रक्षोभस्यः कामोडवो लिङ: वेगः ।

गात्रप्रकम्पप्रस्वेद्मंद्ष्ष्रीष्ठपुटरक्तनेत्रादि-लिङ: कोधोडवो वेग:।

तं कामकोपोइव नेग य उत्सहते प्रसहते सोढं प्रसहितं स युक्ती योगी सुन्ती च इह लोके नर ॥ २३ ॥

किसी अनुभव किये हर सुखदायक इष्ट-विपयके इन्द्रियगोचर हो जानेपर यानी सन जानेपर या स्मरण हो जानेपर तसको पानेकी जो लालसा----तथ्णा होती है उसका नाम काम है।

वेंसे ही अपने प्रतिकृत दुःखदायक विषयोके दीवने, सनायी देने या स्मरण होनेपर उनमें जो देव होता है उसका नाम कोध है।

वे काम और क्रोप जिस वेशके उत्पादक होते है वह काम-कोवसे उत्पन्न हुआ वेग कहलाता है । रोमाञ्च होना, सम्ब और नेत्रोंका प्रशस्त्रित होना रत्यादि चिद्रोवाला जो अन्तःकाणका क्षोभ है. बह कामसे उत्पन्न हुआ वेग हैं।

तथा शरीरका काँपना, पसीना आ जाना, होटोंको चबाने लगना, नेत्रोका खाल हो जाना इत्यादि चिह्नो-वाला बेग क्रोधसे उत्पन्न हुआ बेग हैं।

ऐसे काम और कोधके वेगको जो सहन कर सकता है उसको सहन करनेका उत्साह रखता है वह मनष्य इस गंसारमे योगी है और वहीं सबी है ॥२३॥

#### west the same

इति आह-

क्यंभुतः च ब्रह्मणि स्थितो ब्रह्म प्रामोति । ब्रह्ममें स्थित हुआ कैमा पुरूप ब्रह्मको प्राप्त होता है भी कहते है---

> योऽन्तःसखोऽन्तरारामम्तथान्तःयोतिरेव यः । म योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभृतोऽधिगच्छति॥ २४॥

य अन्त.सुख अन्तरात्मनि सम्बं यस्य सः। अन्तःसुखः तथा अन्तरेव आत्मनि आराम मः अन्तरप्रामः अन्तरात्मा एव ज्योतिः प्रकाशो यस्य सः अन्तर्गातिः एव ।

जो पुरुष अन्तरात्मामें सुखवाला है---जिसको अन्तरात्मामे ही सुख है वह अन्त सुखवाला है तथा जो अन्तरात्मामे रमण करनेवाला है--जिसकी क्रीडा (खंळ) अन्तरात्मामें ही होती है वह अन्तरारामी हें और अन्तरात्मा ही जिसकी ज्योति---प्रकाश है वह अन्तर्ज्योति है।

य ईदशः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मणि निर्दृति मोक्षम् इह जीवन् एव ब्रह्मभूनः सन् अधिगष्ठति प्रामोति ॥ २४ ॥ जो ऐसा योगी है वह यहाँ जीवितावस्थामें ही ब्रह्मरूप हुआ ब्रह्ममें टीन होनारूप मोक्षको प्राप्त हो जाता है॥ २०॥

± =...

और भी----

किंच~

व्रह्मनिर्वाणमुषयः क्षीणकल्मषाः।

रुगत्ते अस्तानमानन्द्रम्यः सामकरणसाः। छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभृतहिते रताः॥२५॥

लभने ब्रहानिर्वाणं भोक्षम् ऋषयः सम्यग्दर्शिनः संन्यासिनः क्षीणकत्मपः क्षीणपापादिदोषाः लिलद्वैयाः लिकसंश्वया यनात्मानः संयतेन्द्रियाः सर्वभृतदिने रनाः सर्वेषां भृतानां हिते आनुकृल्ये रता अर्हिसका इत्यर्थः ॥२५॥ जिनके पापाटि दोष नष्ट हो गये हैं, जिनके सब सभय क्षीण हो गये हैं, जो जिनेटिय हैं, जो सब भूतोंके दिनसे अर्थात् अनुकूल आक्ष्मणमें रत हैं अर्थात् अहिंसक हैं, ऐसे ऋषिजन-सम्यक् झानी— सन्यासी लोग क्षात्र जो अर्थात् मोक्षको प्राप्त होने हैं ॥ २५॥

किंच--

| तथा---

कामक्रोधवियुक्तानां यतं अभितो ब्रह्मनिर्वाणं व

यतीनां यतचेतसाम् । वर्तते विदितात्मनाम् ॥ २६ ॥

कामकोधिनियुक्ताना कामः च कोधः च कामकोधी ताभ्यां वियुक्तानां पतीना संस्था-सिनां यनवेतसा संयतान्तःकरणानाम् अस्त उभयतो जीवनां सृतानां च अधानवंण मोक्षां वर्तने थिदतास्मनां चिदितो ज्ञात आत्मा येणां ते चिद्वितात्मानाः तेणां चिदितात्मनां सम्मग्दर्शिनाम् इन्यर्थः॥ २६॥

बो काम और फोय-उन दोनो दोगोसे रहित हो चुके हैं. जिन्होंने अन्त करणको अपने वशमें कर द्विया हैं, जिन्होंने आस्ताको जान विचा है, ऐसे अम्म्रानी मन्यरदर्शी यनी-संन्यासियोको सब ओरसे अर्थात जीविन रहने हुए भी और मरनेके पश्चात भी दोनों अवस्थाओमे ब्रह्मानवींण यानी मोक्ष प्राप्त हुआ रहना है। १६॥

सम्पर्दर्शनिष्ठानां संन्यासिनां सद्यो-मुक्तिः उक्ता कर्मयोगः च ईथरापित-सर्वभावेन ईश्वरे त्रक्षणि आधाय क्रियमाणः सच्चशुद्धिज्ञानप्राप्तिसर्वकर्मसंन्यासक्रमेण मोक्षाय इति भगवान पदे पदे अत्रवीद बक्ष्यति च ।

यक्षयं ज्ञानमें निश्वाले सन्यामियों के लिये स्व तुरान ही होनेवाली ) मुक्ति वनलायी गयी है तथा सब प्रकार इंबर्गायनमावसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मामे सब कमींका त्याग करके किया हुआ कमेंग्रीग मी अन्त:-करणकी शुद्धि, ज्ञानप्रामि और सर्वकर्मसंग्यासके हारा कममें मोब्बरायक है - यह बान भगवान्ने पद-पदपर कहीं हें और (आंग मी ) बहेंगे।

अध हटानीं ध्यानयोगं सम्यग्दर्शनस्य वक्ष्यामि सत्रस्थानीयान श्लोकान उपदिशति स

अब सम्यक ज्ञानके अन्तरङ्ग साधनम्यप ध्यान-योगको विस्तारपूर्वक कहना है यह विचारकर, उस मत्रम्थातीय इलोकोका उपदेश करने है---

# स्पर्शान्कत्वा बहिबीह्यांश्रक्षश्रेवान्तरे भ्रवोः । प्राणापानो समो कत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ॥ २७॥

स्पर्शान ग्रन्दादीन कृत्या बहि बाधान श्रोत्रादिद्वारेण अन्तर्वद्धां प्रवेशिताः शब्दाद्या विषया: तान अचिन्तयतो बाह्या बहिः एव कृता भवन्ति । नान एवं वहिः कृत्वा चक्ष च एव अन्तरे सबी कृत्वा इति अनुपज्यने। तथा प्राणापानी नामान्यन्तरचारिणो समी कृत्वा ॥ २७॥ वाळे प्राण और अपानको समान करके ॥ २७ ॥

शब्दादि बाह्य विषयोको बाहर करके यानी जो शब्दादि विषय श्रीजादि इन्द्रियोद्वारा अन्त करणके भीतर प्रविष्ट कर छिये गये है, उनका चिन्तन न करना ही बाह्य विषयोको निकाल बाहर करना है. इस प्रकार उनको बाहर करके एव दोनो नेत्रों (की दृष्टि) को मृतुर्दिकं मध्यस्थानमें स्थित करके तथा नामिका । और कण्टादि आम्यन्तर भागो ) के भीतर विचरने-

# यतेन्द्रियमनोवृद्धिर्मनिमेक्षिपरायणः विगतेच्छाभयकोधो यः सदा मुक्त एव सः ॥ २८ ॥

यतेन्द्रियमनोधद्धि ਹੁਰ।ਜ਼ਿ **मंग्रता**नि इन्डियाणि मनो बद्धिः च यम्य म यतेन्द्रिय-मनोवद्भिः मननाद मृति मंन्यामी मोक्षपरायम एवं देहसंस्थाना मोक्षपरायणो मोक्ष एव परम अवनं परा गतिः यस्य स अयं मोक्षपरायणी मनिः भवेत । विगतेन्छाभयकोष इच्छा च भयं च क्रोधः च इच्छाभयक्राधाः ते विगता यस्मात म विगतेच्छाभयकोधः । वर्तने सदा मंन्यामी मक्त एवं स न तम्य मोक्षः अन्यः कर्तव्यः अस्ति ॥ २८ ॥

जिसके इन्डिय, मन और बद्धि वशमे कर लिये गये हैं, जो ईप्रस्के स्वरूपका मनन करनेसे मनि यानी संन्यामी हो गया है. इस प्रकार देहमे स्थित हुआ जो मोक्षपरायण है. अर्थात् जो मोक्षको ही परम आश्रय-परम गीत समझनेशला मनि है तथा जो इच्छा. भय और कोचम रहित हो चका है ---जिसके इन्हा, भय और क्रोब चडे गंय है -- जो इस प्रकार वर्तना है वह संन्यासी सदा मुक्त ही है, उसे कोई दसरी मक्ति प्राप्त नहीं करनी है। । २८॥

एवं ममाहितचित्तेन किं विज्ञेयम् इति उच्यते -

इस प्रकार समाहित-चित्त हुए पुरुष्ढारा जानने-योग्य क्या है / उमपर कहते हैं --

# भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेरवरम् । सहदं सबैभतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ॥ २६ ॥

भोकारं यज्ञानां तपमां च कर्तरूपेण । (मन्ध्य ) मुझ नारायणको कर्तारूपसे और देवतारूपेण च सर्वलोकमहश्चरं सर्वेषां लोकानां देवल्पमे समस्त यत्रो और तपोका भोका, सर्वलोक-महान्तम देखरं सर्वलोकमहेखरम, सहदं सर्वमताना सर्वेप्राणिनां प्रन्यपकारनिरपेक्षत्या उपकारिणमः मर्बभतानां हदयेशयं सर्वकर्मफलाध्यक्षं मर्वप्रतथयसाक्षिणं मा नागयणं झाला वारित सर्वसंसारोपरतिम् ऋच्छति प्रामोति ॥ २९ ॥

मंदेश अर्थात सब लोकोंका महान ईश्वर, समस्य प्राणियोका सहद --- प्रत्यपकार न चाहकर उनका उपकार करनेवाला सब भनोंके हृदयमे स्थित. सब कमोंके फल देनेका अधिकारी और सब सक्त्योका माधी जानकर शान्तिको अर्थात सब समारमे उपरामताको प्राप्त हो जाता है ॥ २० ॥

इति श्रीमहाभारते अतुसाहस्रजां संहितायां वैद्यासिक्यां भीएम-पर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतास्पनिष्टम त्रवाविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जनसंवादं कर्मसंन्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥

इति श्रीमत्परमहंसप्रोरशाजकाचार्यभोतिनद्रभगवन्यवयपादीशयश्रीमन्द्रकरः सगवत अती श्रीमहमवदीतःसाचे प्रश्नांतगर्से नाम पञ्चमाऽध्याय ॥ ५ ॥



### षष्ठोऽध्यायः

अतीतान्तराष्यायान्ते प्यानयागस्य सम्यग्दर्शनं प्रति अन्तरङ्गस्य सृत्रभृताः श्रोकाः 'स्पर्गान्त्रस्या *वहिः* इत्यादय उपदिष्टाः नेपां ब्रुत्तिस्थानीयः अयं षष्टः अध्याय आरम्यते ।

तत्र ध्यानयोगस्य बहिरङ्गं कमें इति यावद् ध्यानयोगारोहणासमधीः तावद् गृहस्थेन अधिकृतेन कर्नच्यं कमें इति अतः तत् न्तीति । नतु किमर्थं ध्यानयोगारोहणमीमाकरणं यावता अनुष्टेयम् एव विहिनं कर्म यावजीवम् ।

न, 'आरुरुक्षी' सुनगोग कर्म नागणस्थने इति विशेषणाद् आरूटस्य च शमेन एव संबन्धकरणात्।

आरुरक्षोः आरुरस्य च ग्रमः कर्म च उमयं कर्तव्यय्वेन अभिप्रेतं चेत् स्थातः तदा आरुरुक्षोः आरुरस्य च इति ग्रमकर्भविषय-मेदेन विशेषणं विभागकरणं च अनर्थकं स्थात्।

तत्र आश्रमिणां कथिट् योगम् आरुरुश्चः भवति आरूढः च कथिट् अन्ये न आरुरुक्ष्योः न च आरूढाः तान् अपेक्ष्य आरुरुक्षोः आरूढस्य च इति विशेषणं विभागकरणं च उपपद्यते एव इति चेत्।

यशार्थ ज्ञानके ठिये जो अन्तरङ्ग साधन है उस प्यानयोगके सुत्रक्ष्य जिन 'स्पर्शान्करवा बहिः' उत्यादि श्रोकोका पूर्याध्यायके अन्तमें उपदेश क्रिया है, उन श्रोकोका व्यास्याक्ष्य यह छटा अन्याय आरम्भ विया जाता है।

परन्तु त्यानयोगका बहिरङ्ग साधन कर्म है इम्हिये जबनक त्यानयोगगर आरूट होनेमें समर्थ न हो, तबनक अधिकारी गृहस्थको कर्म करना चाहिये अतः उस (कर्म) की स्तृति करने हैं।

ए० न्यानयोगपर आम्बद्ध होनेतकका सीमा क्यो बोधी गयी ८ जबतक जीवे तबतक बिहित कर्मोका अनुष्ठान तो सबको करते ही रहना चाहिये ८

उ०-वह टीक नहीं. क्योंक 'योगपर आरूड होनेकी इच्छावाले मुनिके लिये कमें कर्नव्य कहे गये हैं ऐसा कहा है और योगासूड योगीका केवल उपरामतासे ही सम्बन्ध बनलाया गया है।

यदि आरुरुक्तु और आरुद्ध दोनोहीके छिये शम और कमे दोनो ही कर्तव्यक्तपुसे माने गये हो, तो आरुरुक्तु और आरुद्धके शम और कमें अटम-अव्या विषय बनलाकर विशेषण देना और विभाग करना व्यय होगा।

् उन आश्रमवारोम कोई योगम्बद्ध होनेकी इत्तरपाटा होता है और कोई आमट होता है परन्तु कुछ दूसरे न तो आमट होते है और न आहरुश ही होने हैं । उनकी अपेकास 'आहरुक्ष' और 'आमट' यह हिंगण देना और (उन दोनों प्रवास योगियोंको सावारण श्रेणींक से होगोंसे पुरक् करके ) उनका विभाग करना, ये दोगों वाते ही बन सकती हैं। न, 'तर्यय' इति वचनात्। पुनः योग-प्रहणात् च 'योगारुडम्य' इति य आसीत् पूर्व योगम् आरुरुक्षः तस्य एव आरुडस्य शम एव कर्तव्यं कारणं योगफलं प्रति उच्यते इति। अतो न यावजीवं कर्तव्यत्वप्राप्तिः कस्यचिद्

योगविश्रष्टवचनात् च । गृहस्थस्य चेत्।

कर्मिणो योगो विहितः पष्ठे अध्याये स

योगविश्रष्टः अपि कर्मगति कर्मफलं प्रामोति

इति तस्य नाञाशङ्का अनुपपन्ना स्यात् ।

अवदर्थ हि कृतं कर्म काम्यं नित्यं वा मोक्षस्य नित्यत्वाद् अनारम्यत्वे स्वं फलम् आरभते एव ।

नित्यस्य च कर्मणां वेदश्रमाणावयुद्धत्वात् फलेन मवितव्यम् इति अवोचाम अन्यया वेदस्य आनर्थक्यप्रसङ्गाद् इति । न च कर्माण सति उभयविश्रष्टवचनम् अर्थवत् कर्मणां विश्रंशकारणानुषपचेः ।

कर्म कृतम् ईश्वरे संन्यस्य इति अतः कर्तरि

कर्म फलं न आरभते इति चेत् ।

न, ईश्वरे संन्यासस्य अधिकतरफल-हेतत्वापपत्तेः। उ०-यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि 'तस्यैव' इस पदका प्रयोग किया गया है। एवं 'योगारुडस्य' इस विशेषणमें योग शस्त्र भी प्रहण किया गया है। अर्थात् जो पहले योगका आरुडस् था वही जब योगपर आरुड हो गया तो उसी योगारुडका योगपर आरुड हो गया तो उसी योगारुडका योगपर जावा गया है। इस्तिय कोई भी कर्म जीवनपर्धन कर्तर्य नहीं होता।

तवा योगभ्रष्टियपक वर्णनसे भी यही बात सिंद होती हैं। अभिप्राय यह कि, यदि कर्म करनेवाले गृहस्थके लिये भी छठे अध्यायमें कहा हुआ योग विहित हो, तो वह योगसे अष्ट हुआ में क्षेत्रिकों गितको अर्थात् कर्मके फरको तो प्राप्त होता ही है, इसल्पिये उसके नाशकी आशहूर यक्तियक मही रह जाती।

क्योकि नित्य होनेके कारण मोक्ष तो कमेरि प्राप्त हो ही नहीं सकता। इसल्यि किये हुए काम्य या नित्य कर्म अपने फल्का आरम्भ अवस्थ ही करेंगे।

नित्यकर्म भी बेटप्रमाणजनित होनेके कारण अवश्य ही फल देनेवाल होते हैं, नहीं तो बेदको निर्धिक माननेका प्रसङ्घ आ जाना है, यह पहले कह जुके हैं। कसेकि नाशक किसी हेतुकी कोई सम्भावना न होनेके कारण कसेकि रहने हुए (गृहस्थ-को) उभयअष्ट कहना युक्तियुक्त नहीं हो सकता।

ए० यदि ऐसा मानें कि जे कर्म ईश्वरमें अर्पण करके किये गये हैं, इसल्यिये वे कर्ताके लिये फलका आरम्भ नहीं करेंगे।

उ०-यह टीक नहीं, क्योंकि ईश्वरमें अर्धण किये हुए कर्मतो और भी अधिक फल्ट्ययक होनेचाहिये। मोक्षाय एव इति चेत् स्वकर्मणां क्रुतानाम् ईश्वरे न्यासां मोक्षाय एव न फलान्तगय योगसहितो योगात् च विश्रष्ट इति अतः तं प्रति नाशासङ्का युक्ता एव इति चेत् !

न, 'एकाकी यतचित्तारमा निराशीरपरिग्रहः' 'कक्षचारित्रते स्थितः' इति कर्मसंन्यासविधानात ।

न च अत्र घ्यानकाले स्नीसहायत्वाशङ्का येन एकाकित्वं विधीयते । न च गृहस्थस्य 'निराशांरपरिषदः' इत्यादिवचनम् अनुकृत्रम् उभयविश्रष्टप्रकानुपपत्तेः च ।

'अनाश्रितः' इति अनेन कर्मिण एव संन्यासित्वं योगित्वं च उक्तं प्रतिषिद्धं च निरग्नेः अक्रियस च संन्यासित्वं योगित्वं च इति चेत्।

न, ध्यानयांगं प्रति बहिरङ्गस्य सतः कर्मणः

#### फलाकाङ्कासंन्यासस्तुतिपरत्वात् ।

न केवलं निरिन्तः अक्रिय एव संन्यासी योगो च किं तर्हि कर्मा अपि कर्मकलासङ्गं संन्यस्य कर्मयोगम् अनुतिष्ठन् सत्त्वग्रुद्धचर्यं स संन्यासी च योगी च भवति इति स्त्यते । न च एकेन वाक्येन कर्मकलासङ्ग्संन्यास-

स्तुतिः चतुर्थाश्रमप्रतिषेधः च उपपद्यते ।

गी० शा० भा० २२—

पू०-यदि ऐसे मार्ने कि वे क्क्रमें केवल मोक्षके लिये ही होने हैं अर्थात् अपने किये हुए कर्मोका जो ईवरमें योगसहित (समतापूर्वक) संन्यास है वह केवल मोक्षके लिये ही होता है दूसरे फलके लिये नहीं और वह उस योगसे (समन्दसे) अष्ट हो गया है, अन: उसके लिये नाशकी आशक्का ठीक ही है।

उ०-यह भी ठीक नहीं, क्योंकि 'प्रकाकी यतिचत्तात्मा निराशीत्परिप्रहः' 'ब्रह्मचारिवते स्थितः' आदि वचनोद्वारा कर्म-संन्यासका विधान क्रिया गया है।

यहाँ घ्यानकान्ये क्षीकी सहायनाकी तो कोई आशङ्का नहीं होती कि जिससे गृहस्थके छिये एकाकीका विधान किया जाता। 'निराशीरपरिज्ञहः' स्यादि बचन भी गृहस्थके अनुकृत नहीं है । तथा उभयअप-विपयक प्रस्नकी उत्पत्ति न होनेके कारण भी ( उपर्युक्त मान्यता ) ठीक नहीं है ।

पू०--'अनाश्रित.' इस ख्लोकसे कर्म करनेवालेको ही सन्यामी और योगी कहा है, अग्निरहित और कियारहितके संन्यासिन्व और योगिन्यका निषेध किया है।

उ०-यह कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि यह स्लोक केवल ध्यानयोगके लिये बहिरग साधनरूप कर्मोके फलाकाक्षा-सम्बन्धी संन्यासकी स्तुति करनेके निमित्त हीं हैं।

केवल अग्निर्राहत और क्रियारहित ही सन्यासी और योगी होता है, ऐसा नहीं, किन्तु जो कोई कर्म करनेवाला भी कर्मफल और आसक्तिको छोड़कर अन्त:करणकी शुद्धिके लिये कर्मयोगमे स्थित है वह भी सन्यासी और योगी है, इस प्रकार कर्मयोगी-की स्तुति की गयी है।

एक ही बाक्यसे कर्मफल-विषयक आसक्तिके त्यागरूप संन्यासकी स्तुति और चतुर्य आश्रमका प्रतिषेघ नहीं बन सकता। न च प्रसिद्धं, निरग्नेः अक्रियस्य परमार्थ-संन्यासिनः श्रुतिस्मृतिपुराणेतिहासयोग-शास्त्रविहितं संन्यासित्वं योगित्वं च प्रतिषेधित मगवान । स्वचनविरोधात च ।

'सर्वक्रमीण सनता संन्यस्य' 'नैव कुर्वव कारयन् आस्ते' 'मीनी संतुष्टो येन केनिक्त' 'अनिकेतः स्थिरमतिः' 'विहाय कामान्यः सर्वोन्पुमांधरित निःस्पृहः' 'सर्वारम्भपरिखागी' इति च तत्र तत्र भगवता स्वयचनानि दर्शितानि तैः विरुष्येत चतुर्याश्रमप्रतिषेधः ।

तसाद् मुनेः योगम् आरुरुक्षाः प्रतिपन्न-गार्हस्थ्यस्य अग्निहोत्रादि फलनिरपेक्षम् अनुष्ठीयमानं ध्यानयोगारोहणसाधनत्वं सच्चशुद्धिद्धारेण प्रतिपद्यते ।

इति स संन्यासी च योगी च इति स्तूयते-

अग्निरहित और क्रियारहित वास्तविक संन्यासीका संन्यासित्व और योगित्व जो श्रुति, स्मृति, पुराण, इतिहास और योगशाब्बसे विहित तथा सर्वत्र प्रसिद्ध है, उसका भगवान् प्रतियेश नहीं करते, क्योंकि इससे भगवान्के अपने कथनमें भी विरोध आता है।

अभिग्राय यह है कि 'सब कर्मोंको मनसे छोड़कर' 'न करता हुआ न करवाता हुआ रहता है' 'मीन भाववाला जिस किस प्रकारसं भी सदा संतुष्ट' 'बिना परद्वारवाला स्थिरकुदि' 'जो पुरुष समस्त कामनाओंको छोड़कर निःस्गृह भावस्य विचरता है' 'समस्त आरम्मोंका त्यागी' हम प्रकार जगह-जगह मगवान्त जो अपने चचन प्रदर्शित किये हैं, उनसे चत्र्य आग्रमके प्रतिभेषका विशेष हैं।

दसिंखेये (यह सिद्ध हुआ कि ) जो गृहस्थाअमर्मे स्थित पुरुष योगारूढ़ होनेकी इन्छाबाल और मननशील है, उसके फल न चाहकर अनुष्ठान किये हुए अग्निहोत्रादि कर्म अन्त.करणकी शुद्धिद्वारा च्यानयोगमे आरूढ़ होनेके साधन बन सकते हैं।

इसी भावसे 'बह संन्यासी और योगी है' इस प्रकार उसकी स्त्रृति की जाती हैं—

...

श्रीभगवानुत्राच--

मगवान् श्रीकृष्ण बोले - -

अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः

स संन्यासी च योगी च न निरमिर्न चाक्रियः ॥ १ ॥

अनाश्रितो न आश्रितः अनाश्रितः किं कर्मफल कर्मणः फलं कर्मफलं यत् तद् अनाश्रितः कर्मफलतृष्णारहित इत्यर्थः।

यो हि कर्मफलतृष्णावान् स कर्मफलम् आश्रितो भवति अयं तु तद्विपरीतः अतः अनाश्रितः कर्मफलम् ।

एवंभृतः सन् कार्यं कर्तव्यं नित्यं काम्य-

विषरीतम अग्निहोत्रादिकं करोति निर्वर्तयति.

जिसने आश्रय नहीं लिया हो, वह अनाश्रित है, किसका व कर्मकरलका अर्थात् जो कर्मोके फलका आश्रय न लेनेवाल्य-कर्मफलकी तृष्णामे रहित है। क्योंकि जो कर्मफलकी तृष्णावाला होता है वही कर्मफलका आश्रय लेना है, यह उसने विपरीत है, इसलिये कर्मफलका आश्रय लेनेवाला नहीं है।

ऐसा (कर्मफलके आश्रयसे रहित) होकर जो पुरुष कर्तत्र्यकर्मीको अर्थात् काम्यकर्मीसे विपरीत नित्य अग्निहोत्रादि कर्मीको करता है, यः कश्चिद् ईदशः कर्मी स कर्म्यन्तरेन्यों विशिष्यते इति एवम् अर्थम् आहस संन्यासी चयोगी व इति ।

संन्यासः परित्यागः स यस्य अस्ति स संन्यासी च योगी च योगः चित्तसमाधानं स यस्य अस्ति स योगी च इति एवंगुणसंपन्नः अयं मन्तन्यः।

न केवलं निरिष्टः अक्रिय एव संन्यासी योगी च इसि मन्तव्यः।

निर्मता अग्नयः कर्माङ्गभूता यसात् स निरमिः अक्रियः च अनिवसाधना अपि अविद्यमानाः क्रियाः तपोदानादिका यस्य असी अक्रियः ॥ १॥

नतु च निरग्नेः अक्रियस्य एव श्रृतिस्प्रति-योगञ्जास्त्रेषु संन्यासिन्वं योगिन्वं च प्रसिद्धं कथम्ं इह साग्नेः मक्रियस्य संन्यासिन्वं योगिन्वं च अप्रसिद्धम् उच्यते इति ।

न एष दोषः । कयाचिद् गुणवृत्त्या

उभयस्य संपिपादयिषितत्वात ।

तत् कथम् ?

कर्मफलसंकल्पसंन्यासात् संन्यासित्वं योगाङ्गरवेन च कर्मानुष्ठानात् कर्मफलसंकल्पस्य वा चित्तविश्लेपहेतोः परित्यागाद् योगित्वं च इति गौणम् उभयम् ।

न पुनः मुख्यं संन्यामित्वं योगित्वं च अभिप्रेतम् इति एतम् अर्थं दर्शयितुम् आह्-

ऐसा जो कोई कर्मी है वह दूसरे किमेंगोंकी अपेक्षा श्रेष्ठ है, इसी अभिश्रायने यह कहा है कि वह संन्यासी भी है और योगी भी है।

संन्यास नाम न्यागका है। वह जितमें हो वही संन्यासी है और चित्तके समाधानका नाम योग है वह जिसमें हो वही योगी है, अत: वह कर्मयोगी भी इन गुणोंसे सम्पन्न माना जाना चाहिये।

केवल अग्निरहित और क्रियारहित पुरुष ही संन्यासी और योगी हैं, ऐसा नहीं मानना चाहिये।

कर्मों के अंगभूत गार्हपत्यादि अग्नि जिससे छूट गये हैं, वह निर्राप्त है और बिना अग्निके होनेवाली तप-दानादि किया भी जो नहीं करता वह अकिय है॥ १॥

ए० -जब कि निर्ग्नि और अक्रिय पुरुषके छिये ही श्रुति, स्मृति और योगशास्त्रोमें संन्यासित्व और योगित्व प्रसिद्ध है, तब यहाँ अग्नीयुक्त और क्रिया-युक्त पुरुषके छिये अग्रसिद्ध सन्यासित्व और योग्निब-का प्रतिपादन कैसे क्रिया जाता है र

उ०-यह दोष नहीं है। क्योंकि किसी एक गुणवृत्तिसे (किसी एक गुणविशेषको लेकर) संन्यासित्व और योगित्व इन दोनो भावोको उसमें (गृहस्यमें) सम्पादन करना भगवानुको इष्ट है।

ए०-सो कैसे ?

उ०-कर्मफलके संकल्पोका त्याग होनेसे 'सन्यासिक्व' है और योगके अंगम्यप्से कर्मोका अनुष्ठान होनेसे या चित्तविक्षेपके कारणस्य कर्म-फलके सकत्योंका परित्याग होनेसे प्योगित्व' है, इस प्रकार टोनों भाग ही गीणक्रपसे माने गये हैं।

इससे मुख्य संन्यासित्व और ये'गित्व इष्ट नहीं हैं। इसी भावको दिखळानेके लिये कहने हैं— यं संन्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव । न ह्यसंन्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन ॥ २ ॥

यं सर्वकर्मतत्कलपित्यागळखणं परमार्थ-संन्यासम् इति प्राहः श्रुतिस्पृतिविदः, योगं कमांतुष्टानळखणं त परमार्थसंन्यासं विद्धि जानीडि डे पण्डव।

कर्मयोगस्य प्रष्टृचिरुक्षणस्य तद्विपरीतेन निष्टृचिरुक्षणेन परमार्थसंन्यासेन कीदर्श सामान्यम् अङ्गीकृत्य तद्वाव उच्यते इति अपेक्षायाम् इदम् उच्यते—

अस्ति परमार्थसंन्यासेन साद्ययं कर्ट्डारकं कर्त्रयोगस्य । यो हि परमार्थसंन्यासी स त्यक्त-सर्वकर्मसाधनतया सर्वकर्मतत्फलविषयं संकल्पं प्रवृत्तिहेतुकामकारणं संन्यस्यति । अयम् अपि कर्मयोगी कर्म कुर्वाण एव फलविषयं संकल्पं संन्यस्यति इति एतम् अर्थं दर्शयन् आह—

न हि यसाब् असंन्यस्तसंकल्यः असंन्यस्तः अपरित्यक्तः फलविषयः संकल्पः अभिसंधिः येन सः असंन्यक्तसंकल्पः, कक्षन कश्चिद् अपि कर्मी योगी समाधानवान् भवति, न संभवति इत्यर्थः। फलसंकल्पस्य चित्तविक्षेपदेतुन्वात्।

तसाद् यः कथन कभी संन्यसफलसंकल्पां भवेत् स योगी समाधानवान् अविश्विप्तविचो भवेत् विचविश्वेषहेतोः फलसंकल्पस्य संन्यस्त-त्वाद् इति अभिप्रायः। शृति-स्पृतिके ज्ञाता पुरुष सर्वकर्म श्रीर उनके फल्के त्यागरूप जिस भावको वास्तविक संन्यास कहने हैं, हे पाण्डव ! कर्मानुष्ठानरूप योगको (निष्काम कर्मयोगको) भी त् बही वास्तविक संन्यास जान ।

प्रवृत्तिरूप कर्मयोगकी उसमे विपरीत निवृत्तिरूप परमार्थ-संन्यासके साथ कैसी समानता खीकार करके एकता कही जाती हैं / ऐसा प्रश्न होनेपर यह कहा जाता हैं—

परमार्थ-संन्यासके साथ कर्मयोगकी कर्मृविषयक समानता है। क्योंकि जो परमार्थ-संन्यासी है वह सब कर्मसाधनोंका त्याग कर चुकता है इसलिय सब कर्मोंका और उनके फल्लिययक संकल्पोका, जो कि प्रश्चितिनुक कामके काग्ण है, त्याग करता है। और यह कर्मयोगी भी कर्म करता हुआ फल्लिययक नंकल्पोका त्याग करता ही है (इस प्रकार दोनोंकी समानता है) इस अभिप्रायको दिख्छाते हुए कहते हैं—

जिसने फलक्षियक सकल्योका यानी इच्छाओंका त्याग न किया हो, ऐसा कोई भी कर्मी, योगी नहीं हो सकता। अर्थात् ऐसे पुरुषका चित्त समाविस्य होना सम्भव नहीं हैं। क्योंकि फलका संकल्प ही चित्रके विकोषका कारण हैं।

इसलिये जो कोई कार्मी फलिवियक संकल्पोका त्याग कर देना है नहीं योगी होता है। अभिन्नाय यह है कि चित्तविक्षेपका कारण जो फलिवियक संकल्प है उसके त्यागसे ही मनुष्य समाधानयुक्त यानी चित्तविक्षेपसे रहित योगी होता है। एवं परमार्थसंन्यासकर्मयोगयोः कर्नृद्वारकं संन्याससामान्यम् अपेक्ष्य 'यं संन्यासमिति प्राहुगोगं तं विदि पाण्डन' इति कर्मयोगस्य स्तत्यर्थं संन्यासत्वम उक्तम् ॥ २॥ इस प्रकार परमार्थ-संन्यासकी और कर्मयोगकी कत्तिक भावसे सम्बन्ध रखनेवाठी जो त्यागविषयक समानता है, उसकी अपेक्षासे ही कर्मयोगकी स्तृति करनेके छिये 'यं संन्यासमिति प्राष्ट्रयोगं तं चिद्धि पाण्डव' इस श्लोकमें उसे संन्यास बतछाया है ॥२॥

ध्यानयोगस्य फलनिरपेश्वः कर्मयोगो बहिरङ्गं साधनम् इति तं संन्यासत्वेन स्तुत्वा अञ्चना कर्मयोगस्य ध्यानयोगसाधनत्वं दर्श्वयति— फलेच्छासे रहित जो कर्मयोग है वह ध्यानयोगका बहिरंग साधन है इस उद्देश्यसे उसकी संन्यासरूपसे स्तृति करके अब यह भाव दिख्छाने हैं कि कर्मयोग ध्यानयोगका साधन है—

आरुरुक्षोर्मुनेयोंगं कर्म कारणमुच्यते । योगारूटस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते ॥

आरुठक्षोः आरोहुम् इच्छतः अनारूटस्य च्यानयोगे अवन्यातुम् अशक्तस्य एव इत्यर्थः, कस्य आरुरुक्षाः, मुनेः कर्षफलसंन्यासिन इत्यर्थः । किम् आरुरुक्षाः योग कर्म कारणं साधनम् उध्यते ।

योगारूडस्य पुनः तस्य एव शम उपश्चमः सर्वकर्मभ्यो निष्टृत्तिः कारण योगारूडस्यस्य साधनम् उच्यते इत्यर्थः।

यावद् यावत् कर्मभ्य उपरमते तावत् तावद् निरायासस्य जितेन्द्रियस्य चित्तं समाधीयते । तथा सति स झटिति योगारूडो भवति ।

#### तथा च उक्तं व्यासेन

'नेनाइसं बाह्यणस्यास्ति वित्तं यवैकता समना सत्यता च । भीलं स्थितिदृष्डिनिधानमार्ववं ततस्ततश्रीपरमः क्रियाभ्यः॥' ( महा० शान्ति० १७५ । २७ ) **इति** ॥ ३ ॥ जो प्यानयोगमे आरूड़ नहीं है—प्यानयोगमें स्थित नहीं रह सकता है, ऐसे योगारूड़ होनेकी इच्छाबाले मुनि अर्थात् कर्मफुरुप्यागी पुरुषके लिये प्यानयोगपर आरूड़ होनेका साधन 'कर्म' वतळाया गया है।

तथा बही जब योगास्ट हो जाता है तो उसके छिये योगारूढ़ताका (ध्यानयोगमें सदा स्थित रहनेका) साधन शम-उपशम यानी भर्म कमेरिस निकृत होना' बनलाया गया है।

( मनुष्य ) जितना-जितना कमेंसे उपरत होता जाता है, उतना-उतना ही उस परिश्रमरहित जितेन्द्रिय पुरुषका चित्त समाहित होता जाता है । ऐसा होनेसे वह झटपट योगारूद हो जाता है । ज्यासनीने भी यही कहा है कि 'झाझपणके लिये

ट्सरा पेसा कोई धन नहीं है जैसा कि एकता, समता, सत्यता, शील, स्थिति, अहिंसा, आर्जव और उन-उन कियाओंसे उपराम होना है'॥ ३॥

अथ इदानीं कदा योगारूढो भवति इति उच्यते -

साधक कब योगारूढ हो जाता है, यह अब ਕਰਕਾਰੇ ਵੇਂ

# मर्वमंकल्पमंन्यामी

यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते । योगारूढस्तदोच्यते ॥

यदा समाधीयमानचित्तो योगी हि इन्द्रियार्थेष इन्द्रियाणाम अर्थाः जन्दादयः तेष इन्द्रियार्थेष नित्यनैमित्तिककाम्यप्रतिषिद्धेष प्रयोजनाभावबद्धशा न अनुपन्नने कर्तव्यताबुद्धिं न करोति इत्यर्थः ।

चित्तका समाधान कर लेनेवाला योगी जब इन्द्रियोंको -अधोंमें. अर्थात इन्द्रियोंके विषय जो शब्दादि हैं उनमे एवं नित्य, नैमित्तिक, काम्य और निषिद्ध कमोर्मि अपना कुछ भी प्रयोजन न देखकर आसक्त नहीं होता. उनमें आसक्ति यानी ये मुझे करने चाहिये ऐसी बुद्धि नहीं करता ।

सर्वसंकल्पसंन्यासी सर्वान संकल्पान इहा-मुत्रार्थेकामहेतन संन्यसितं ञीलम अस्य इति सर्वसंकल्पसंन्यामी, योगारूढः प्राप्तयोग इति एतत तदा तस्मिन काले उच्यते । सर्वसंकल्पसंन्यासी इति वचनात सर्वान

तब---उस समय वह सब संकल्पोका त्यागी अर्थात इस लोक और परलोकके भोगोंकी कामनाके कारणसूप सब संकल्पोंका त्याग करना जिसका स्वभाव हो चका है, ऐसा परुष, योगारूड यानी योगको प्राप्त हो चका है, ऐसे कहा जाता है।

च कामान सर्वाणि च कर्माणि संन्यसेट इत्यर्घः ।

'सर्वसंकल्पसंन्यासी' इस कथनका यह आराय है कि सब कामनाओं को और समस्त कमों को छोड देता चाहिये ।

संकल्पमला हि सर्वे कामाः 'संकल्पमलः कामो वै यज्ञाः संकल्पसंभवाः।' ( मन० २ 1 3 ) 'काम जानामि ते मुळं संकल्पाचं हि जायसे।

क्योंकि सब कामनाओंका ,मल संकल्प ही है। स्पृतिमें भी कहा है कि — 'कामका मल कारण संकल्प ही है । समस्त यह संकल्पसे उत्पन्न होते हैं।' 'हे काम ! मैं तेरे मल कारणको जानता हूँ। तू निःसन्देह संकल्पसे ही उत्पन्न होता है। मैं तेरा संकल्प नहीं करूँगा, अतः फिर तृ मुझे शाप्त नहीं होसा ।'

न त्वां संकल्पथिष्यामि तेन में न भविष्यसि॥' · ( महा० ज्ञान्ति ० १ ७७ । २५ ) इत्यादिस्मते:। सर्वकामपरित्यागे च सर्वकर्ममंन्यासः मिद्रो यथाकामो भवति तत्कतर्भवति यस्कतुर्भवित तस्कर्म कुरुते' (बृह० उ० ४।४।५) इत्यादिश्रतिभ्यः 'यदादि कुरुते कर्म तत्तत्वामस्य चेष्टितम्'(मनु०२।४) इत्यादिसमृतिस्यः च।

सब कामनाओवे. परित्यागसे ही सर्व कमेंबिका त्याग सिद्ध हो जाता है। यह बात 'वह जैसी कामना-वाला होता है वैसे ही निश्चयवाला होता है. जैसे निश्चयवाला होता है वही कर्म करता है' इत्यादि श्रुतिसे प्रमाणित है और 'जीव जो जो कर्म करता है वह सब कामकी ही चेष्टा है।' इत्यादि स्मृतिसे भी प्रमाणित है।

न्यायात च । न हि सर्वसंकल्पसंन्यासे

कश्चित स्वन्दितम् अपि शक्तः।

तसात सर्वसंकल्पसंन्यासी इति वचनात सर्वान कामान सर्वाणि कर्माण च त्याजयति भगवान ॥ ४ ॥

युक्तिसे भी यही बात सिद्ध होती है। क्योंकि सब संकल्पोंका त्याग कर देनेपर तो कोई जरा-मा हिल भी नहीं सकता।

स्तरां 'सर्वसंकल्पसंन्यासी' कहकर भगवान समस्त कामनाओंका और समस्त कर्मोंका त्याग

यदा एवं योगारूढः तदा तेन आत्मा आत्मना उद्देशतो भवति संसाराद अनर्थत्राताद अत:---

जब मनुष्य इस प्रकार योगारूढ हो जाता है तव वह अनर्थेंकि समूह इस संसारसमृद्रसे खयं अपना उदार कर लेना है. इसलिये---

उद्दरेदात्मनात्मानं

नात्मानमबसादयेत । आत्मैव ह्यात्मनो बन्धरात्मैव रिपुरात्मनः ॥ ५ ॥

उद्धरेत संसारमागरे निमग्नम आत्मना आत्मानं तत उद ऊर्ध्वं हरेद उद्धरेद योगारूढतां आपादयेद इत्यर्थः ।

न आत्मानम् अवसादयेद न अधो नयेद न अधो गमयेत ।

आत्मा एव हि ससाद आत्मनो बन्धः । न हि अन्यः कश्चिद बन्धः यः संसारम्रक्तये भवति । बन्धः अपि तावदु मोक्षं प्रति प्रतिकृत एव स्नेहादिबन्धनायतनत्वात् तसाद् युक्तम् अवधारणम् 'अहमा एव हि आत्मनो बन्धः' इति ।

आत्मा एव रिपुः श्रन्त्यः अन्यः अपकारी बाह्यः शत्रः सः अपि आत्मप्रयक्त एव इति, युक्तम् एव अवधारणम् आत्मा एव रिपुः आत्मन इति ॥ ५ ॥

संसार-सागरमें द्ववे पड़े हुए अपने-आपको उस संसारसमद्रसे आत्म-बलके द्वारा ऊँचा उठा लेना चाह्रियं अर्थात् योगारूढ् अवस्थाको प्राप्त कर लेना चाहिये।

अपना अव:पतन नहीं करना चाहिये अर्थात अपने आत्माको नीचे नहीं गिरने देना चाहिये ।

क्योंकि यह आप ही अपना बन्ध है। दसरा कोई (ऐसा) बन्ध नहीं है जो संसारसे मक्त करने-वाला हो । प्रमादि भाव वन्यनके स्थान होनेके कारण सासारिक बन्धु भी ( बास्तवर्मे ) मोक्षमार्गका तो विरोधी ही होता है । इसलिये निश्चयपूर्वक, यह कड़नाठीक ही है कि, आप ही अपना बन्ध है।

तथा आप ही अपना शत्रु है । जो कोई दसरा अनिष्ट करनेवाला बाह्य शत्र है वह भी अपना ही बनाया हुआ होता है, इसक्टिये आप ही अपना शत्र है, इस प्रकार केवल अपनेको ही शत्र बनलाना भी ठीक ही है।। ५॥

आत्मा एव बन्धुः आत्मा एव रिपुः आत्मन इति उक्तम, तत्र किंतक्षण आत्मनो बन्धुः किं-लक्षणो वा आत्मनो रिपः इति उच्यते--

आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्र है यह बात कही गयी, उसमें किन कक्षणोंबाला पुरुष तो (आप ही ) अपना मित्र होता है और आप ही ) अपना शत्र होता है ? सो कहा

बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः। अनात्मनस्त शत्रत्वे वर्तेतात्मैव शत्रवत् ॥ ६ ॥

बन्धः आत्मा आत्मन, तस्य तस्य आहमनः स आतमा बन्धः येन आत्मना आत्मा एव कार्यकरणसंघातो ਜ਼ਿਰ• वज्ञीकतो जितेन्द्रिय इत्यर्थः । अनात्मनः तु अजितात्मनः त रात्रत्वे अत्रभावे वर्तेत आत्मा एव शत्रवत्, यथा अनातमा शत्रः आत्मनः वर्तेत इत्यर्थः ॥ ६ ॥

जम जीवात्माका तो बही आप मित्र है कि जिसने खयमेत्र कार्य-करणके समदाय शरीररूप आत्माको अपने बरामे कर लिया हो अर्थात जो जिनेन्द्रिय हो । जिसने (कार्य-करणके संघात) शरीररूप आत्माको अपने वशमें नहीं किया उसका वह आप ही रात्रकी भौति शत्र-भावमें वर्तना है । अर्थात् जैसे इसरा शत्र अपना अनिष्ट करनेवाला होता है, वेसे ही वह आप ही अपना अनिष्ट करनेमें लगा रहता है ॥ ६ ॥

जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः । शीतोष्णसुखदुःखेपु तथा मानापमानयोः ॥ ७ ॥

जितात्मनः कार्यकरणादिसंघात आत्मा जिता येन स जितातमाः तस्य जितातमनः प्रशान्तस्य प्रमञ्जान्तः करणस्य सतः संन्यासिनः परमात्मा समाहितः साक्षाद आत्मभावेन वर्तते इत्यर्थः ।

जिसने मन, इन्द्रिय आदिके संघातरूप इस शरीरको अपने बशमे कर लिया है और जो प्रशान्त है-जिसका अन्त.करण सदा प्रसन्न रहता है जस सन्यासीको भठी प्रकारसे सर्वत्र परमात्मा प्राप्त है अर्थात साक्षात आत्मभावसे विद्यमान है।

कि च शीतोष्णसुखदःखंद तथा माने अपमान

तथा वह सदी-गर्ना और सुख-दु:खर्ने एवं मान और अपमानमें यानी पूजा और तिरस्कारमें भी (सम हो जाता है)॥ ७॥

च मानापमानयोः पुजापरिभवयोः ॥ ७ ॥

. ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः । यक्त इत्यच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः ॥ ८ ॥ ज्ञानविज्ञानत्माश्मा ज्ञानं श्वास्तोक्तपदार्थानां परिज्ञानं विज्ञानं तु शास्त्रतो ज्ञातानां तथा एव स्वातुभवकरणं तास्यां ज्ञानचिज्ञानास्यां तुप्तः संज्ञातालंत्रत्यय आत्मा अन्तःकरणं यस्य स ज्ञानविज्ञानतृप्तारमा, कृटस्थः अप्रकरण्यो भवति इत्यर्थः । विजितिन्द्रयः च । य ईद्यो अकः समाहित इति स उत्यते करुयते ।

स योगी समजोधासमकाञ्चनो लोष्टादम-काञ्चनानि समानि यस्य स समलोष्टादम-काञ्चनः ॥ ८ ॥ शाबोक परार्थोंको समझनेका नाम 'झान' है और शाबसे समझे हुए भाबोको वेसे ही अपने अन्तःकरणमें प्रयक्ष अनुभव करनेका नाम 'विज्ञान' है, ऐमे 'झान' और 'विज्ञान' से जिसका अन्त करण तृप्त है अथां जिसको अन्त करण तृप्त है अथां जिसको अन्त करण ऐसा विज्ञान वाकी नहीं है 'ऐसा वो ज्ञान-विज्ञानसे तृप्त हुए अन्तःकरणबाळ कृटस्थ-अविचळ और जिनेन्द्रिय हो जाता है, वह युक्त यानी समाहित (समाधिस्थ) जक्षा जाता है। वह योगी मिही, एचर और सुवर्णको समान समझनेवा छोता है। वह योगी मिही, एचर और सुवर्णको समान समझनेवा छोता है। वह योगी मिही, एचर और सुवर्णको समान समझनेवा छोता है। पर्या

কি च--

तथा

## सुहन्मित्रार्श्रदासीनमध्यस्थद्वेष्यबन्धुषु । साध्यवि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते ॥ ६ ॥

सुदृदिन्यादिश्लोकार्धम् एकं पदम् ।

छुडर् इति प्रत्युपकारम् अनपेक्ष्य उपकर्ता ।

मित्रं स्नेहवान् । अग्टि श्रञ्जः । उदामीनां न

कस्यचिन् पक्षं भजते । मध्यस्थो यो विरुद्धयोः

उभयोः हितैषी । द्रेष्य आत्मनः अप्रियः।

बन्धः सम्बन्धी इति एतेषु साध्यः शास्त्राज्ञवर्तिषु

अग्व च पापेउ प्रतिपिद्धकारिषु सर्वेषु एतेषु

सम्बुद्धिः कः किंकमी इति अव्याष्ट्रतसुद्धिः

इत्यर्षः । विशिष्यने विश्वच्यते इति वा

पाठान्तरम् । योगारुद्धानां सर्वेषाम् अयम् उत्तम

इत्यर्षः ॥ ९ ॥

'सहत्' *इत्यादि आ*धा श्लोक एक पद है।

'सुद्धत्'–प्रत्युपकार न चाहकर उपकार करनेवाला, गिन्न'–प्रेमी, 'अरि'–शत्रु, 'उदासीन'–पक्षपात-राह्मत, 'मन्यस्थ'–जो परस्पर विरोव करनेवाले दोनो-अपना कुटुम्बी, इन सबमे तथा शाखानुसार चलने-बाने श्रेष्ट पुरुपोमे और निषिद्ध कर्म करनेवाले पार्पयोमें भी जो समबुद्धिशल हैं; इन सबमें कीन केसा क्या कर रहा है ऐसे विचारमें जिसकी बुद्धि नहीं लगती है वह श्रेष्ट हैं। अर्थात् ऐसा योगी सब योगारूढ़ पुरुपोमें उत्तम हैं। यहाँ 'विशिष्यते'के स्वानमें 'विश्वप्यते' ( मुक्त हो जाता हैं) ऐसा पार्यालात भी है ॥ १ ॥ अत एवम् उत्तमफलप्राप्तये —

योगी युझीत सततमात्मानं रहसि स्थितः।

एकाकी यतचित्तात्मा ी ध्यायी युजीत समादध्यात सुनतं

योगी घ्यायी युजीत समादघ्यात् सनतं सर्वेदा आस्मानम् अन्तःकरणं रहसि एकान्ते गिरिमुहादौ स्थितः सन् एकाकी असहायः ।

रहिस स्थित एकाकी च इति विशेषणात्

संन्यासं कृत्वा इत्यर्थः ।

यतिचतात्मा चित्तम् अन्तःकरणम् आस्मा देहः च संयतौ यस्य स यतिचत्तात्मा निगशीः वीततृष्णः अपित्महः च परिग्रहरहितः। संन्यासित्वे अपि त्यक्तसर्वपरिग्रहः सन् युद्धीत इत्यर्षः॥ १०॥

अध इदानीं योगं युक्तत आसनाहारविहास-दीनां योगसाधनत्वेन नियमो वक्तव्यः प्राप्त-योगस्वयणं तत्कलादि च इति अत आरम्यते तत्र आसनम् एव तावत् प्रथमम् उच्यते—

शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य नात्युच्छितं नातिनीचं वेके स्वभावतः संस्कारते।

शुची शुद्धे विविक्ते स्वमावतः संस्कारतो वा देशे स्थाने, प्रतिप्राध्य स्थिमम् अचलम् आस्मन आसमं न अर्थाण्ड्रतं न अतीव उच्छिनं न अपि अतिनीचं तत् च चैशिजनङ्गोत्तरम्, चैलम् अजिनं इशाः च उत्तरे यसिन् आसने तद् आसनं चैलाजिनङ्ग्योत्तरं पाठकमाद् विपरीतः अत्र क्रमः चैलादीनाम् ॥ ११ ॥ निराशीरपरिग्रहः ॥ १० ॥

प्यान करनेवाळा योगी अकेळा-किसीको साथ न लेकर पडाइको गुफा आदि एकान्त स्थानमें स्थित हुआ, निरन्तर अपने अन्तःकरणको ष्यानमें स्थिर किया करे।

अतः ऐसे उत्तम फलकी प्राप्तिके लिये---

'ण्कान्त स्थानमे स्थित हुआ' और 'अकेला' इन विशेषणोसे यह भाव पाया जाता है कि संन्यास प्रहण करके योगका साधन करे।

जिसका चित्त-अन्तःकाण और आत्मा-शरीर (दोनों) जीते हुए हैं ऐसा यतचित्तात्मा, निराशी— तृष्णाडीन और संप्रहरित होकर कर्यात् संत्यासी होनेपर भी सब संप्रहका त्याग करके योगका अन्यास करें ॥ १०॥

योगाम्यास करनेवालेके लिये योगके साधन-रूप जासन, आहार और बिहार आरिका नियम बनलाना उचिन है एवं योगको प्राप्त हुए पुरुषका लक्षण और उसका फल आर्द भी कहना चाहिये। इसलिये अब (यह प्रकरण ) आरम्भ किया जाना है। उसमें यहले आसनहीका वर्णन करते हैं—

#### स्थिरमासनमात्मनः । चैलाजिनकुशोत्तरम् ॥ ११ ॥

हुद स्थानमें अप्यंत् जो स्नामसे अथवा झाड्ने-सुद्वारने आदि संस्कारोंसे साफ किया हुआ पवित्र और एकान्त स्थान हो, उसमें अपने आसनको जो न अति उँचा हो और न अति नीचा हो और तिसपर कमसे वल, मृगवर्म और कुशा बिछाये गये डॉ, अविचल्जावसे स्थित करके। यहाँ पाठ-कममे उन वलादिका कम उच्छा समझना चाहिये अर्थात् पहले कुशा, उसपर मृगवर्म और किर उसपर वल विज्ञाते ॥ ११॥

प्रतिष्टाप्य किम-

(आसनको) स्थिर स्थापन करके क्या करे

यतचित्तेन्द्रियक्रियः । तत्रैकाग्रं मनः कत्वा यञ्चाद्योगमात्मविशद्यये ॥ १२ ॥

तत्र तिसान आसने उपविश्य योगं युञ्ज्यात । कथम् , सर्वविषयेभ्य उपसंहत्य एकान्न मनः करवा यतचित्तेन्द्रियकियः चित्तं च इन्द्रियाणि च चित्तेन्टियाणि तेषां क्रियाः संयता यस्य स यतचित्तेन्दियकियः ।

स किमर्थ योगं युञ्ज्याद इति आह

आत्मविशुद्धये अन्तः हरणस्य इति एतत् । १२॥

बाह्यम् आसनम् उक्तम् अधुना शरीरधारणं कथम इति उच्यते

> कायशिरोग्रीवं संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् ॥ १३ ॥

समं कायशिरोधीवं कायः च शिरः च ग्रीवा च । कायशिरोग्रीवं तत समं धारयन् अचलं च समं धारयतः चलनं संभवति अतो विधिनष्टि अचलम इति । स्थिरः स्थिरो भत्वा इत्यर्थः ।

स्व नासिकार्य संप्रदय सम्बद्ध ग्रेक्षणं दर्शनं

कत्वा इव ।

इति इवशब्दो लप्तो द्रष्टव्यः । न हि

स्वनासिकाग्रसंप्रेक्षणम् इह विधित्सितम् । कि तर्हि चक्षणोः दृष्टिसंनिपातः ।

उस आसनपर बैठकर योगका साधन करे । कैसे करे ? मनको सब विषयोंसे इटाकर एकाप्र करके तथा यतिचत्तेन्द्रियक्रिय यानी चित्त और इन्द्रियोंकी क्रियाओंको जीतनेवाला होकर योगका साधन करें । जिसने मन और इन्द्रियोंकी क्रियाओं-का संयम कर लिया हो उसको यतचित्तेन्द्रियक्रिय

वह किसलिये योगका माधन करें र मो

बाह्य आसनका वर्णन किया, अब शरीरको कैसे रखना चाहिये ८ सो कहते हैं—

ਪਾਹਕਚਨ

काया. जिर और गरदनको सम और अचल भावसे धारण करके स्थिर होकर बैठे । समानभावसे धारण किये हुए कायादिका भी चलन होना सम्भव है इसलिये 'अचलम्' यह विशेषण दिया गया है ।

तथा अपनी नासिकाके अग्रभागको देखता हुआ यानी मानो वह उचर ही अच्छी तरह देख रहा है। इस प्रकार दृष्टि करके ।

यहाँ 'संप्रेक्य' के साथ 'इव' शब्द छप्त समझना चाहिये क्योंकि यहाँ अपनी नामिकाके अप्रभाग-को देखनेका विधान करना अभिमत नहीं हैं।

तो क्या है <sup>?</sup> बस, नेत्रोंकी दृष्टिको (विश्वयोंकी बोरसे रोककर ) वहाँ स्थापन करना ही इष्ट है ।

स च अन्तःकरणसमाधानापेको विवक्षितः। स्वनासिकाग्रसंप्रेक्षणम् एव चेद् विवक्षितं मनः तत्र एव समाधीयते न आत्मनि ।

आत्मानि हि मनसः समाधानं वस्यवि 'आत्मसंस्थं मनः करवा' इति । तसाद् इत्रशब्द-रुपेन अक्ष्णोः दृष्टिसंनिपात एव संप्रेक्ष्य इति उच्यते ।

दिशः च अनवलोकयन् **दिशां च अवलोकनम्** अन्तरा अकर्वन इति एतत् ॥ १३ ॥ वड (इस तरह दृष्टिस्थापन करना) भी अन्तः-करणके समाधानके लिये आवश्यक होनेके कारण हाँ अभीए हैं। क्योंकि यदि अपनी नासिकाके अप्रभागको देखनेका ही क्थिम माना जाय तो फिर मन वहीं स्थित होगा, आत्मामें नहीं।

परन्तु ( आगे चलकर ) 'आरमसंस्थं मनः इत्सा' इस परसे आगामी ही मनको स्थित करना बत्त्वार्येगे । इमल्पि : इग शन्दके लेपद्वारा नेत्रोंकी रिष्टको नासिकाके अप्रभागपर लगाना ही 'संग्रेक्य' इस परसे कहा गया हैं।

इस प्रकार ( नेत्रोकी दृष्टिको नासिकाके अग्रभाग-पर लगाकर ) तथा अन्य दिशाओको न देखना हुआ अर्थात् बीच-बीचमे दिशाओकी ओर दृष्टि न डालना हुआ ॥ १३॥

किंच⊸

तथा----

प्रशान्तात्मा विगतभीर्वह्मचारित्रते स्थितः । मनः संयम्य मचित्ता युक्त आमीत मत्परः ॥ १४ ॥

प्रशान्तास्मा प्रकर्षेण शान्त आत्मा अन्तःकरणं यस्य सः अयं प्रशान्तात्मा विगनभीः
विगतभयो अव्यास्त्रिते स्थितो अक्षचारियो
त्रतं अक्षचर्यं गुरुशुश्राभिक्षासुक्त्यादि तस्मिन्
स्थितः तदनुष्टाता भवेद् इत्यर्थः । किं च
मनः सयस्य मनसो वृत्तीः उपसंहृत्य इति एतद् मिचनो सिष परमेश्वरे चिन्तं यस्य
सः अयं मिचनो उक्तः समाहितः सन् आसीन
उपविज्ञेद म्ह्याः अदं परो यस्य सः अयं मन्यरः ।

मबित कश्चिर् रागी स्त्रीचिनो न तु स्त्रियम् एव परत्वेन गृह्याति, किं तिहं राजानं महादेवं

वा अयं तुमचित्तो मत्परः च ॥ १४॥

प्रशान्तात्मा — अच्छी प्रकारमे शान्त हुए अन्तःकरणवाटा, विगनमी — निर्मय और ब्रह्मचारियोके
अनमें स्थित हुआ अर्थात् ब्रह्मचर्य, गुरुसेवा, मिक्षामोजन आदि जो ब्रह्मचारिके बत हैं उनमें स्थित हुआ
उनका अनुष्ठान करनेवाटा होकर और मनका
मंदम करके अर्थात् मनकी दुतियोंका उपमंहार
करके तथा मुझें चित्तवाटा अर्थात् मुझ परमेश्वरमें ही निसका चिन त्या गया है ऐसा मिच होकर
तथा समाहत्विच होकर और मुझे ही सर्वश्रेष्ट
माननेवाटा, अर्थात् में ही जिसके मतमे सबसे श्रेष्ट
हैं, ऐसा होकर बीटे !

कोई सीप्रेमी स्वीमें चित्तवाला हो सकता है प्रस्तृ वह वीको सबसे श्रेष्ठ नहीं समझता। तो किसको समझता है 'वह गजाको या महादेवको स्वीकी अपेका श्रेष्ठ समझता है, परन्तु यह साधक तो चित्त भी मुझसे ही स्थवता है और मुझे ही सबसे अधिक श्रेष्ठ भी समझता है। १२॥ अब इदानीं योगफलम् उच्यते —

युञ्जन्नेवं सदात्मानं ज्ञानित निर्वाणपरमां

युक्तन् समाधानं कुर्वन् एवं ययोक्तेन विधानेन सदा आत्मानं योगी नियतमानसो नियतं संयतं मानसं मनो यस्य सः अयं नियत-मानसः, शान्तिम् उपरति निर्वाणपरमा निर्वाणं मोक्षः तत्परमा निष्ठा यस्याः शान्तेः सा निर्वाणपरमा तां निर्वाणपरमां मत्संस्थां मद्भीनाम् अधिगण्डनि प्रामोति ॥ १५ ॥ अब योगका फल कहा जाता है---

#### योगी नियतमानसः । मत्संस्थामधिगच्छति ॥ १५ ॥

नियत मनवाटा योगी अर्थात् जिसका मन जीता हुआ है ऐसा योगी उपर्युक्त प्रकारसे सदा आस्थाका समाधान करता हुआ अर्थात् मनको परमास्थामें स्थिर करता करता मुझमें स्थित निर्याणदायिनी शानिको—उपरित्को पाता है अर्थात्विक समितको परमित्याः—अन्तिम स्थिति मोक्ष है एवं जो मुझमें स्थित है—मेर्न अधीन है ऐसी शानिको प्राप्त होता है। १९ ॥

इंदानी योगिन आहारादिनियम उच्यते— अब योगीके आहार आदिके नियम कहे जाने हें---

> नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः । न चातिस्वप्नशीलस्य जात्रतो नैव चार्जुन ॥ १६ ॥

न अन्यस्तत आत्मसंमितम् अन्यरिमाणम् अतीत्य अञ्चतः अत्यद्भतो न योगः अन्तिः व च एकात्मम् अनस्तिनो योगः अन्ति चयु ह या आरमसंमितमन्तं तद्यात तत्र हिनस्ति 'चदुःस्यो हिनस्ति तथरकतीयो न नद्यति' (अत्यय) इति श्रुतेः।

तस्माद् योगी न आत्मसंमिताद् अन्नाद् अधिकं न्यूनं वा अक्तीयात्।

अथ वा योगिनो योगशास्त्रे परिपठिताट् अन्नपरिमाणाद् अतिमात्रम् अन्नतो योगो न अस्ति। अधिक खानेवालेका अर्थात् अपनी शक्तिका उन्छड्डन करके शक्तिसे अधिक भोजन करनेवालेका योग सिंद नहीं होता, और किन्दुल्ल न खानेवालेका भी योग सिंद नहीं होता, क्योंकि यह श्रुति हैं कि 'जो अपने रारीरकी शक्तिके अनुसार अन्न खाया जाता है वह रक्षा करना है, वह कए नहीं देवा (विगाड़ नहीं करता) जो उससे अधिक होता है वह कए देता है और जो प्रमाणसे कम होता है वह रक्षा नहीं करता।'

इसन्त्रिय योगीको चाहिये कि अपने लिये जितना उपयुक्त हो उससे कम या ज्यादा अन्न न खाय। अथवा यह अर्थ समझो कि योगीके लिये योग-शाखमें बनलाया हुआ जो अनका परिमाण है उससे अधिक खानेबालेका योग सिंह नहीं होता। उक्तं हि 'अर्थमशनस्य सम्यक्षनस्य तृतीयसदकस्य तु। गयोः सम्बरणार्थं तु चतुर्थ-मनशेपयेत्॥' इत्यादि परिमाणम् ।

तथा न च अतिस्वप्तशीलस्य योगो भवति न एव च अतिमात्रं जाप्रतो योगो भवति च अर्जुन ॥ १६॥ बहाँ यह परिमाण बतलाया है कि 'पेटका आचा भाग अर्थात् दो हिस्से तो शाक-पात आदि व्यञ्जनें-सहित भोजनसे और तीसरा हिस्सा जलसे पूर्ण करना चाहिये तथा चौथा बायुके आने-जानेके लिये खाली रखना वाहिये' इत्यादि ।

तथा हे अर्जुन ! न तो बहुत सोनेवालेका ही योग सिद्ध होता है और न अधिक जागनेवालेको ही योग-सिद्धि प्राप्त होती है॥ १६॥

कथं पुनः योगो भवति इति उच्यते—

तो फिर योग कैसे सिद्ध होता है? सो तेईं—

जो खाया जाय वह आहार अर्थात अन्न और

युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु । युक्तस्वमावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥ १७ ॥

युक्ताहारविहारस्य आहियते इति आहारः अन्तं विहरणं विहारः पादक्रमः तौ युक्तां नियतपरिमाणौ यस्य तथा युक्तचेष्टस्य युक्ता नियता चेष्टा यस्य कर्मयु तथा युक्तस्वप्राव-बोशस्य युक्तौ स्वप्नः च अवबोधः च तौ नियत-कालौ यस्य, तस्य युक्ताहारविहारस्य युक्त-चेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगिनो योगो भवति दुःखहा ।

दुःखानि सर्वाणि हन्ति इति दुःखहा सर्व-संसारदःखश्चयकृत योगो भवति इत्यर्थः ॥१७॥ चळना-फिरनाम्हप जो पैरोकी किया है वह विहार,
यह दोनो जिसके नियमित परिमाणसे होने है
और कर्मामे जिसकी चेश नियमित परिमाणसे होनी है, जिसका सोना और जागना नियत-काळमें यथायोग्य होता है, ऐसे यथायोग्य आहार-विहारबाल और कर्मामें यथायोग्य चेश करनेवाले तथा यथायोग्य सोने और जागनेवाल योगीका दृ खनाशक योग सिद्ध हो जाना है।

सब दू खोको हरनेवालेका नाम ग्दुःखहा है। ऐसा सब ससाररूप दुःखोंका नाश करनेवाल योग (उस योगीका) सिद्ध होता है यह अभिप्राय है।। १,०।।

----

अथ अधुना कदा युक्ती भवति इति अब यह बनलाने हैं कि (साधक पुरुष) कब उच्यते—

यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते । निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥१८॥

यदा विनियत चित्तं विशेषेण नियतं संयुतम् एकाग्रताम् आपन्नं चित्तम्, हित्वा बाह्यचिन्ताम् आत्मनि एवं केवले अवतिष्ठते स्वात्मनि स्थिति स्रभते इत्यर्थः ।

नि:स्पष्टः सर्वकामेभ्यो निर्शता विषयेभ्यः स्प्रहा तव्णा यस्य योगिनः स यक्तः समाहित इति उच्यते तदा तस्मिन काले ॥ १८ ॥

वशमें किया हुआ चित्त यानी विशेषस्वपसे एकाप्रताको प्राप्त हुआ चित्त, जब बाह्य चिन्तनको छोडकर केवल आत्मामें ही स्थित होता है--अपने खरू पर्मे स्थिति लाभ करता है।

तब--उस समय सब भोगोंकी छालमासे रहित हुआ योगी अर्थात् दृष्ट और अदृष्ट समस्त भोगोसे जिसकी तथ्णा नष्ट हो गया है ऐसा योगी यक्त है— समाधिस्थ ( परमात्मामें स्थितिवाला ) है. ऐसे कहा जाता है ॥ १८॥

तस्य योगिनः समाहितं यत चित्तं तस्य तपमा उच्यते---

उस योगीका जो समाधिस्य चित्त है उसकी उपमा कही जाती है----

यथा दीपो निवातस्थो नेङ्तं सोपमा स्मता। योगिनो यतचित्तस्य यञ्जतो योगमात्मनः ॥ १६ ॥

निरुद

यथा दीप: प्रदीपो निवानस्था निवाने वात-बर्जिते देशे स्थितो न इङ्गते न चलति. उपमीयते अनया इति उपमा योगजै: चित्तप्रचारदर्शिभ: स्मृता चिन्तिता योगिनो यतचित्रस्य संग्रतान्तः करणस्य युञ्जतो योगम् अनितिप्रत आत्मनः समाधिम अनितिप्रत इत्यर्थः ॥ १९ ॥

जैसे वायरहित स्थानमें रखा हुआ दीपक विचलित नहीं होता. वही उपमा आत्मध्यानका अभ्यास करनेवाले—समाधिमें स्थित हुए योगीके जीते हर अन्तःकरणकी. चित्त-गतिको प्रत्यक्ष देखनेवाले योगवेत्ता पुरुषोंने मानी है । जिससे किसी-की समानता की जाय उसका नाम लपमा है॥१९॥

एवं योगाभ्यासबलाद एकाग्रीभृतं निवात-प्रदीपकल्पं सत्---

यत्रोपरमते चित्तं यत्र चैवात्मनात्मानं

यत्र यस्मिन काले उपरमते चित्तम् उपरति गचळित निरुद्धं सर्वतो निवारितप्रचारं योगसेवया योगानप्रानेन, यत्र च एव यसिन च काले आत्मना समाधिपरिश्चादेन अन्तःकरणेन आत्मानं परं चैतन्यज्योतिःस्वरूपं पश्यन् उपलभमानः स्वे एव आत्मनि तृष्यति तृष्टि भजते ॥ २०॥

इस प्रकार योगाभ्यासके बलसे वायुरहित स्थानमें रग्वं हए दीवककी भाँति एकाम्र किया हुआ---

योगसेवया । पश्यन्नात्मनि तुष्यति ॥ २०॥

योगमाधनसे निरुद्ध किया हुआ. सब ओरसे चञ्चलतारहित किया हुआ चित्त,--जिस समय उपरत होता है — उपरतिको प्राप्त होता है । तथा जिस कालमें समाधिद्वारा अति निर्मल ( स्वच्छ ) हए अन्त-करणसे परम चैतन्य उथोति:स्वस्तप आत्माका साक्षात् करता हुआ वह अपने आपमें ही सन्तृष्ट हो जाता है - तृप्ति छाभ कर लेता है ॥ २०॥

किंच---

तथा---

## सुखमात्यन्तिकं यत्तर्बुद्धिप्राह्यमतीन्द्रियम् । बेत्ति यत्र न चैत्रायं स्थितश्चलति तत्त्वतः ॥ २१ ॥

सुक्षम् आत्यन्तिकम् अत्यन्तम् एव भवति इति आत्यन्तिकम् अनन्तम् इत्ययः। । यत् तद् बुद्धमाशं बुद्धचा एव इन्द्रियनित्पेश्वमा गृह्यते इति बुद्धिप्राह्मम् अनीन्द्रयम् इन्द्रियमाचरातीतम् अविषयजनितम् इत्ययः। । वित तद् ईद्यां सुतम् अनुभवति यत्र यस्मिन् काले, न च, पत्र वयः विद्वान् आत्मस्यरूपे स्थितः तसाद् न एव चलति तस्यनः तच्चस्वरूपाद् न प्रच्यवते इत्यर्थः।। २१।। जो सुन्व अस्यन्त यानी अस्ति रहित-अनस्त है, जो इन्ट्रियोकी कुछ भी अपेक्षा न करके केवल खुद्धिसे ही भ्रष्टण किये जानेयोग्य है, जो इन्ट्रियोक्सी एहुँचसे अतीत है यानी जो विश्वयानिन खुल नहीं है, ऐसे सुखको यह योगी जिस कालमें अनुभव कर लेता है, जिस कालमे अपने स्वरूपमें स्थिन हुआ यह ज्ञानी उस तस्यमे—शास्त्रीश्वर ख्रुष्ट्यमें चलायमान नहीं होता-विश्वलित नहीं होता ॥ २१ ॥

किंच---

สฆา.....

# यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः। यस्मिन्धितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते॥ २२॥

यं लब्ब्या यम् आनमलाभं लब्ब्या प्राप्य च अपरम् अन्यलाभान्तरंततः अविकस् अन्ति इति न मन्यते चिन्तयति । किंच यस्मिन् आन्मतत्त्वे स्थितो दुःखेन श्रस्त्विपातादिलक्षणेन गुरुणा महता अपि न विचाल्यते ॥ २२॥

जिम आस्मग्राप्तिरूप लामको प्राप्त होकर उसमें अधिक कोई दूसरा लाभ है ऐसा नहीं मानता, दूसरे लाभको स्मरण भी नहीं करता। एवं जिस आस्मतस्वमें स्थित हुआ योगी शखायात आदि वहें भारी दूंखों-हारा भी विचलित नहीं किया जा सकता॥ २२॥

'यत्रोपरमतं' इत्याद्यारभ्य यावद्भिः विशेषणैः विश्विष्ट आत्मावस्थाविशेषो योग उक्तः—

'यत्रोपरमने' में लेकर यहांतक समस्त विशेषणों-में विशिष्ट आत्माका अवस्थाविशेषहरूप जो योग कहा गया हैं --

#### तं विद्याद्दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम् । व निश्चयेन योक्तन्यो योगोऽनिर्विणाचेतमा ॥ २३ ॥

तं विवाद् विज्ञानीयाद् दुःखसंयोगवियोगम्, दुःखः संयोगो दुःखसंयोगः तेन वियोगो दुःखसंयोगाः तेन वियोगो दुःखसंयोगवियोगं योग इति एव संवितं विवरीतक्रक्षणेन विद्याद् विज्ञानीयाद इत्यर्थः।

उस योग नामक अवस्थाको दुःखोके संयोगका वियोग समझना चाहिये। अभिप्राय यह कि दुःखोसे संयोग होना 'दुःखसंयोग' है, उससे वियोग हो जाना 'दुःखोंके सयोगका वियोग' है, उस 'दुःख-संयोग-वियोग' को 'योग' ऐसे वियगीन नामसे कहा हुआ समझना चाहिये। योगफलम् उपसंहत्य पुनः अन्वासम्मेण योगस्य कर्तव्यता उच्यते, निश्रयानिर्वेदयोः योगसाधनत्वविधानार्थम् ।

स यशोक्तफला थोगो निश्चयेन अध्यवसायेन योक्तव्यः अनिविण्णचेतसा ।

न निर्विष्णम् अनिर्विष्णं किं तत् चेतः तेन

निर्वेदरहितेन चेतसा चित्तेन इत्यर्थः ॥ २३॥

योग-फलका उपसंहार करके अब हट निश्चय-को और योगविषयक रुचिको भी योगका साधन बनानेके डिये पुन, प्रकारान्तरसे योगकी कर्तव्यना बनायी जाती है —

व**ह** उपर्युक्त फलवाला योग बिना उकताये हुए चित्तसे निश्चयपूर्वक करना चाहिये।

जिस चित्तमें निर्विण्णता ( उट्टेग ) न हो बह अनिर्विण्ण-चिन है, ऐसे अनिर्विण्ण ( न उकताये हुए ) चित्तमे निश्चयपूर्वक योगका साथन करना चाहिये, यह अभिश्राय है ॥ २३ ॥

किंच---

तथा--

संकल्पप्रभवान्कामांस्त्यक्त्वा सर्वानशेषतः । मनसेवेन्द्रियप्रामं विनियम्य समन्ततः ॥ २४ ॥

नकल्पप्रभवान् संकल्पः प्रभवो येषां कामानां ते संकल्पप्रभवाः कामाः तान् स्यक्ता परित्यक्ष्य सर्वान् अव्यक्तां निर्लेपेन । किं च मनसा एव विवेकयुक्तेन उन्त्रियमाम्य इन्द्रिय-समुदायं विविध्यः नियमनं कृत्वा समन्ततः समन्तात । २४ ॥

सकरपसे उत्पन्न हुई प्रमस्त कामनाओंको नि-शेपनामे अर्थात् लेशमात्र भी शेप न रखते हुए निर्लेपभावसे औडकर, एवं विश्वेकपुत्त मनसे इन्ट्रियोको समुदायको सब ओरमे रोककर अर्थात् उनका रूपम करके॥ २४॥

शनः शनैरुपरमेद्बुद्ध्या धृत्तिग्रहीतया । आत्ममंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत् ॥ २५ ॥

शने. शने. न सहसा उपरमेद उपरितं । कुर्यात् ।

कया, बुद्धमा । किंत्रितिष्टया धृतिगृहीतया धृत्या धर्येण गृहीतया धृतिगृहीतया धर्येण युक्तया इत्यर्थः ।

आत्मसंस्था आत्मिन संच्यितम् आत्मा एव सर्वे न ततः अन्यत् किंचिद् अस्ति इति एवम् आत्मसंस्यं मनः इत्वाः न किंचिद् अपि विन्तयेद एष योगस्य परमो विधिः ॥ २५ ॥ शनै.-शनै: अर्थात् महसा नहीं, क्रमःक्रमसे उपरतिको प्राप्त करे।

किसके द्वारा ' बुडिद्वारा । कैसी बुद्धिद्वारा ' वैयसे भारण की हुई अर्थात् वैर्ययुक्त बुद्धिद्वारा ।

तथा मनको आत्मामें स्थित करके अर्थात् 'यह सब बुळ आत्मा ही है उससे अतिरिक्त अन्य बुळ भी नहीं है' इस प्रकार मनकी आत्मामें अचल करके अन्य किसी बस्तुका भी चित्तन न करें। यह योगकी एस ग्रेष्ट विति है।। २५॥ तत्र एवम् आत्मसंस्थं मनः कर्तुं प्रष्टचो | इस प्रकार मनको आत्मामें स्थित करनेमें ख्या योगी---

#### यतो यतो निश्चरति मनश्चच्चलमस्थिरम् । ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वशं नयेत् ॥ २६ ॥

यतो यतो यसाद् यसाद् निमित्तात् यव्दादेः निध्यति निर्मेच्छति स्वभावदोषाद् मन चक्षत्रम् अत्यर्थं चलम् अत्यर्थं निर्मेच्य तत् तत् विस्मित्तं याथात्म्यनिरूपणेन आभासीकृत्यं विरायभावनया च एतट् मन आत्मित् एवं वर्धं नयट् आत्मवद्यताम् आपादयेत् । एवं योगाभ्यास्वलाद् योगिन आत्मित् एव

स्वाभाविक दोवके कारण जो अत्यन्त चश्वल है, तथा इसीलिय जो अध्यिर है ऐसा मन जिस-जिस शब्दादि विषयके निमित्तसे विबल्ति होता है— बाहर जाता है, उस-उस शब्दादि विषयरूप निमित्तसे (इस मनको) गेककर एवं उस-उस विषयरूप निमित्तको यथार्थ तस्वित्रस्त्यकार अर्भासमात्र दिखाकर, वैराग्यकी भावनासे इस मनका। बार्ग्यार )आत्मामें ही निरोध करे अर्थात् इसे आत्माक ही वशीभूत किया करे। इस प्रकार योगा-यासके बल्टी योगिका मन आत्मामें ही शान्त हो जाता है। गुरुषा

### प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं मुखमुत्तमम् । उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभृतमकल्मपम् ॥ २७ ॥

प्रशान्तमनसं प्रशान्तं मनो यस्य स प्रशान्तः ।
मनाः तं प्रशान्तमसं हि एनं योगिनं सुलम् उत्तमं निरतियमम् उपैति उपगच्छति । शान्तरबस्त प्रश्लीणमोद्दादिक्केशसम् इत्यर्थः । अध्यन्तं जीवन्मुक्तं ब्रह्म एव सर्वम् इति एवं निश्रयवन्तं ।
ब्रह्मभूतम् अकत्मपम् अधमीदिवर्जितम् ॥ २०॥

क्योंकि निस्का मन भलीभोंनि शान्त है, विसका रजोगुण शान्त हो गया है अथांत् जिसका मोहादि देशक्प रजोगुण अच्छी प्रकार शोण हो जुका है, जो ब्रह्मरूप-जीक्मुक अर्थात् 'यह सब कुळ त्रम हो है' ऐसे निस्थवाला है एवं जो अथर्मादि दोगोसे रहित है, उस योगीको निर्माशय उत्तम सुख प्राप्त होता है ॥ २७॥

## युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः। सुखेन ब्रह्मसंरपर्शमत्यन्तं सुखमइनुते॥२८॥

युक्तन् एव ययोक्तिन क्रमेण योगी योगान्त-रायवर्कितः सदा अध्मानं विगतक्तम्यो विगत-पापः सुलेन अनायासेन ब्रह्मसंस्वर्शं ब्रह्मणा परेण संस्पर्भो यस्य तद् ब्रह्मसंस्वर्शं सुन्यः अध्यन्तम् अन्तम् अतीस्य वर्तते इति अत्यन्तम् उत्कृष्टं निरतिश्चम् अस्तुने व्यामोति ॥ २८ ॥

योगविषयक विज्ञोंसे रहित हुआ विगतकस्मय-निष्पाप योगी उपर्युक्त कमसे सदा चिनको समाहित करता हुआ, अनायास ही ब्रह्म-प्राप्तिस्प निरति-शय-उन्हरू सुखका अनुमक करना है अर्थात् जिसका पम्बक्तसे सम्बन्ध है और जो अन्तसे अतीत-अनन्त हैं ऐसे प्रमासुखको प्राप्त हो जाता है ॥२८॥

इदानीं योगस यत फलं ब्रह्मैकत्वदर्शनं विच्छेद करा देनेवाला ब्रह्मके साथ एकताका देखना है वह दिखनाया जाता है— मर्वमंमारविच्छेदकारणं तत प्रदर्शते —

मर्वभतस्थमात्मानं

सर्वभूतानि

योगयुक्तात्मा

मर्वत्रमसदर्शनः ॥ २८ ॥

अब, योगका फल जो कि समस्त संसारका

सर्वभूतस्य सर्वेष भूतेषु स्थितं स्वम् आत्मानं | सर्वभूतानि च आत्मनि ब्रह्मादीनि स्तम्बपर्यन्तानि च सर्वभतानि आत्मनि एकतां गतानि ईक्षते पड्यति योगयकात्मा समाहितान्त:करण: सर्वत्र-समदर्शनः सर्वेषु ब्रह्मादिस्थावरान्तेषु विषमेषु सर्वभनेषु समं निर्विशेषं ब्रह्मात्मैकत्वविषयं दर्शनं ज्ञानं यस्य म सर्वत्रसमदर्शनः ॥ २९ ॥

समाहित अन्त:करणसे यक्त और सब जगह समद्रियाला योगी---जिसका ब्रह्म और आत्माकी ण्कताको विषय करनेवाला ज्ञान, ब्रह्मामे लेकर स्थावरपर्यन्त समस्त विभक्त प्राणियोमे मेदभावसे रहित-सम हो चका है, ऐसा परुप-अपने आत्माको सब मुनोमें स्थित (दंखता है) और आत्मामे सब मुनोंको देखना है। अर्थात ब्रह्मासे लेकर स्तम्बपर्यन्त समस्त प्राणियोको आत्मामे व्यक्ताको प्राप्त हुए देखता है ॥ २०॥

एतस्य आत्मैकन्वदर्शनस्य फलम् उच्यते---

इस आत्माकी व्कताके दर्शनका फल कहा

यो मां परयति मर्बत्र मर्वं च मिय परयति । तस्याहं न प्रणद्यामि स च म न प्रणश्यति॥ ३०॥

यो मा पश्यति वासदेवं सर्वस्य आत्मानं सर्वत्र सर्वेष भतेष सर्व च ब्रह्मादिभतजातं मि सर्वोत्मनि पर्यति, तस्य एवम् आत्मैकत्वदक्षिनः अहम् ईश्वरो न प्रणश्यामि न परोक्षतां गमिष्यामि स च भे न प्रणस्यति स च विद्वान मम वासदेवस्य न प्रणञ्चति न परोक्षीभवति । तस्य च मम च एकात्मकत्वात ।

स्वात्मा हि नाम आत्मनः प्रिय एव भवति यसात च अहम एव सर्वात्मेकत्वदर्शी ॥ ३०॥

जो सबके आना मुझ बासुदेवको सब जगह अर्थात् सत्र भूनोमें (व्यापक) देखना है और ब्रह्मा आदि समस्त प्राणियोको मञ्ज सर्वातमा (परमेश्वर) में देखता है, इस प्रकार आत्माकी एकताको देखनेवाले उस जानीके लिये में ईश्वर कभी अदृश्य नहीं होता अर्थात कभी अप्रयक्ष नहीं होता और वह ज्ञानी भी कभी मझ वासदेवसे अदृश्य--- परोक्ष नहीं होता, क्योंकि उसका और मेरा खरूप एक ही है ।

नि.सन्देह अपना आत्मा अपना प्रिय ही होता है और जो सर्वात्मभावसे एकताको देखनेवाला है बहमे ही हैं॥ ३०॥

**सर्वभ**तस्थितं ŧі सर्वथा वर्तमानोऽपि इति एतत पूर्वश्लोकार्थं सम्यग्दर्शनम् अनुद्य तत्फलं मोक्षः अभिश्रीयते । सर्वया सर्वप्रकारैः वर्तमान. अपि सम्यग्दर्शी योगी मधि वैष्णावे परमे पदे वर्तते नित्यमुक्त एव म न मोक्षं प्रति केनचित प्रतिबध्यते इत्यर्थः ॥ ३१ ॥

भजत्येकत्वमास्थितः । योगी मिय

( एक्ट्न-भावमें स्थित हुआ जो परुष सम्पर्ण भूगोंमें स्थित मुझ बासुदेवको भजता है ) इस प्रकार पहले श्लोकके अर्थरूप यथार्थ जानका इस आये श्लोकसे अनुवाद करके उसके फलखरूप मोक्षका विवान करते हैं-वह पूर्ण ज्ञानी---योगी सब प्रकारमे वर्तना हुआ भी वैष्णव परमपदरूप मुझ परमेश्वरमें ही बर्तना है अर्थात वह सदा मुक्त ही है-उसके मोक्षको कोई भी रोक नहीं सकता ॥ ३१॥

किंच अन्यत-

पश्यति योऽर्जन । आत्मीप्रयेन मर्वत्र

सखं वा यदि वा दुःखं योगी परमो मतः॥३२॥

आर्त्मापम्येन आरमा स्वयम एव उपमीयते [ अनया ] इति उपमा तस्या उपमाया भाव औपम्यम् ।

तेन आसीपम्येन सर्वत्र सर्वभतेष सम तस्यं

पश्यति य. अर्जन ।

म च किंसमं प्रधति इति उच्यते ---यथा सम सबम इप्टं तथा सर्वेत्राणिनां मखम अनकलम । या शब्दः चार्थे । यदि या यत च दःगं मम प्रतिक्रलम् अनिष्टं यथा तथा सर्व-प्राणिनां दःखम् अनिष्टं प्रतिकृतम् इति एवम् आन्मीपम्येन सखद:खे अदक्रप्रतिक्रहे तल्यतया सर्वभृतेषु समं पश्यति, न कस्यचित प्रतिकलम् आचरति अहिंसक इत्यर्थः ।

य एवम अहिंसकः सम्यग्दर्शननिष्ठः स योगी परम उन्करों मतः अभिग्रेतः सर्वयोगिनां मध्ये ॥ ३२ ॥

तथा और भी कहते हैं---

आत्मा अर्थात स्वयं आप. और जिसके द्वारा उपमित किया जाय वह उपमा, उस उपमाके भावकी (साइस्पको ) ओपम्य कहते है ।

हे अर्जन ! उस आत्मीवन्यद्वारा अर्थात अपनी सदशतामे जो योगी सर्वत्र-मब मतामें तत्य रेखना है ।

बह तुल्य क्या देखता है 'सो कहते हैं---

जैसे मझे सन्व प्रिय है वसे ही सभी प्राणियो-को सम्ब अनुकल है और जैसे दाल मझे अधिय— प्रतिक्रत है वैसे ही वह सब प्राणियोंको अप्रिय---प्रतिकृत है इस प्रकार जो सब प्राणियों में अपने समान ही सुख और दाखको तृत्यभावसे अनुकृत ओर प्रतिकृत देखता है, किसीके भी प्रतिकृत आचरण नहीं करता. यानी ऑडसक है । यहाँ धार शब्दका प्रयोग भ्य' के अर्थमें हुआ है ।

जो इस प्रकारका अहिंसक पुरुष पूर्ण ज्ञानमें स्थित है वह योगी अन्य सब योगियोमे परम उत्कृष्ट माना जाता है ॥ ३२ ॥

एतस्य यथोक्तस्य सम्यग्दर्शनलक्षणस्य योगस्य दःखसंपाद्यताम् आलक्ष्य शुश्रुषः ध्रवं तत्त्राप्त्यपायम---

अर्जन उवाच----

इस उपर्युक्त पूर्णज्ञानरूप योगको कठिनता-**ह**ोनेयोग्य से सम्पादन प्राप्तिके निश्चित उपायको सुननेकी इच्छाबाहा

योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधसदन ।

एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात्स्थितिं स्थिगम् ॥ ३३ ॥

मध्सदन एतस्य शोगस्य अहं न पश्यामि न योग कहा है, मनकी चञ्चलताके कारण मै इस उपलग्ने चश्चलखाट ग्रनमः कि स्थिराम् अचलां योगकी अचल स्थिति नहीं देखता हूँ यह बात स्थिति प्रसिद्धम एतत् ॥ ३३ ॥

यः अय योगः त्वया प्रोक्तः साम्येन समत्वेन हे हे मधुसुद्दन ! आपने जो यह समत्वभावरूप प्रसिद्ध है।। ३३॥

चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवददृदम् ।

तस्याहं निग्रहं मन्ये वायारिव सुदुष्करम्॥ ३४॥

चबलं हि मन कृष्ण इति कथतेः विलेख-रूपं भक्तजनपापादिदोपाक्रपंणात

कष्णः ।

न केवलम् अत्यर्थं चञ्चलं प्रमायि च प्रमथन-शीलं प्रमथाति शरीरम इन्द्रियाणि च विश्विपति परवजीकरोति ।

किंच बलवद् न केनचिद् नियन्तुं शक्यम् । कि च दहं तन्तनागवद अच्छेदाम् ।

तस्य एवं भतस्य मनमः अह निग्रहं निगेधं मन्ये वायोः इव । यथा वायोः दण्करो निग्रहः द्ष्करं मन्ये इति अभिप्रायः ॥ ३४ ॥

क्योंकि हे कृष्ण ! यह मन बहा ही चञ्चल है। विलेखनके अर्थमें जो 'कृप्' धातु है उसका रूप ·कृष्ण' है, भक्तजनोंके पापादि दोपोको निवत्त करने-बाले होनेके कारण भगवानका नाम 'कण्ण' है।

यह मन केवल अत्यन्त चञ्चल है इतना ही नहीं. किन्तु प्रमथनजील भी है अर्थात् शरीरको क्षत्र्य और इन्डियोको विधित्त यानी प्रत्वज्ञाकर देता है।

तथा बडा वलवान है -- किसीसे भी वशमें किया जाना अशस्य है। साथ ही यह बडा दढ भी है अर्थात् तन्त्रनाग (गोड) नामक जलस्य जीवकी भौति अच्छेय हैं।

ऐसे लक्षणोवाल इस मनका निरोध करना मै बायुकी भौति दृष्कर मानता हैं । अभिप्राय यह कि जैसे वायुका रोकना दष्कर है, उससे भी अधिक दश्कर में मनका रोकना मानता है ॥३०॥

एवम एतद यथा ब्रवीषि --श्रीभगवानुवाच---

श्रीभगवान बोले कि जैसे त कहता है यह रीक ऐसा ही है---

असंशयं महाबाहो मनो दर्निग्रहं चलम्। अभ्यासेन त कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते ॥ ३५ ॥

असंशयं न अस्ति संशयो मनो दुर्निग्रहं चलम् । इत्यत्र हे महावाहो । किन्तु अभ्यासेन तु अभ्यासो नाम चित्तभूमी कस्यांचित समान-प्रत्ययावृत्तिः चित्तस्य । वैराग्यं नाम दृष्टादृष्टेष्ट-भोगेष दांषदर्शनाम्यासाद वैतृष्ण्यं तेन च वैराग्येण गृह्यते विक्षेपरूपः प्रचारः चित्तस्य । एवं तद मनो गृह्यते निगृह्यते निरुध्यते इत्यर्थः।३५। किया जा सकता है ॥ ३५ ॥

हे महाबाहो ! मन चञ्चल और कठिनतासे बशमें होनेवाला है इसमें (कोई) सन्देह नहीं। किन्त अभ्याससे अर्थात किसी चित्तभिमें एक समान वृत्तिकी बारंबार आवृत्ति करनेसे और दृष्ट तथा अदृष्ट प्रिय भोगोंमें बारंबार टोपटर्शनके अभ्यास-द्वारा उत्पन्न हुए अनिच्छारूप वैराग्यसे चित्तके विक्षेपस्य प्रचार (चञ्चलता ) को रोका जा सकता है । अर्थात इस प्रकार उस मनका निम्रह--निरोध

यः पुनः असंयतात्मा तेन-

परन्तु जिसका **अन्त**ःकरण वशमें किया हुआ सब्दी है उस—-

असंयतात्मना योगो दुष्प्राव इति मे मतिः । वस्यात्मना तु यतता शक्योऽवाप्तुमुपायतः॥ ३६॥

. असंवतात्मना **अभ्यासवैराग्याभ्याम् असंवत** आत्मा अन्तःकरणं यस्य सः अयम असंयतातमा तेन असंयतातमना योगी दुष्त्रापी दःखेन प्राच्यते इति में मितिः।

यः तु पुनः वज्यात्मा अभ्यासवैराग्याभ्यां वस्यत्वम् आपादित आत्मा मनो यस्य सः अयं वश्यातमा तेन वश्यात्मना तु यनता भृयः अपि प्रयतं कर्वता शक्यः अवाप्तं योग उपायतो यथोक्ताद उपायात ॥ ३६ ॥

मनको बशमें न करनेवाले परुपद्वारा अर्थात जिसका अन्त:करण अभ्यास और वैराग्यद्वारा संयत किया हुआ नहीं है ऐसे पुरुषद्वारा योग प्राप्त किया जानां कठिन है, अर्थात् उसको योग कठिनतासे प्राप्त हो सकता है-यह मेरा निश्चय है।

परन्त जो खाधीन मनवाला है-जिसका मन अभ्यासवराग्यद्वारा वशमें किया हुआ है और जो फिर भी बारबार यह करता ही जाता है ऐसे पुरुषद्वारा पूर्वोक्त उपायोंसे यह योग प्राप्त किया जासकता है।। ३६॥

तत्र योगाभ्यामाळीकाणे न पालोकेहलोक-प्राप्निविधित्तानि कर्माणि संस्थानानि योग-सिद्धिफलं च मोक्षसाधनं सम्यग्दर्शनं न प्राप्तम इति योगी योगमार्गाट मरणकाले चलितचित्र इति तस्य नाशम् आशङ्कच---

अर्जन उवाच---

और परलोककी प्राप्तिके साधनरूप कमेंका तो त्याग कर दिया और योगसिद्धिका फल, मोक्षप्राप्ति-का साधन पर्ण जान जिसको मिला नहीं. ऐसे जिस योगीका चित्त अन्तकालमें योगमार्गसे विचलित हो गया हो. उस योगीके नाशकी आशङ्करा करके अर्जुन पृत्रने लगा---

योगाभ्यासको स्वीकार करके जिसने इस छोक

अयति: श्रदयोपेतो

योगाञ्चलितमानमः । अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कष्ण गच्छति ॥ ३ ७ ॥

अयति: अप्रसत्तवान सोरामार्गे श्रदया । आस्तिक्यबृद्धधा च उपेतो योगाट अस्तकाले अपि चलितं मानसं मना यस्य स चलितमानसो भ्रष्टस्मतिः सः अप्राय योगससिद्धि योगफलं सम्यग्दर्शनं कां गीत है कृष्ण गच्छति ॥ ३७॥

हे क्या ' जो माधक योगमार्गमे यह करनेवाला नहीं है, परन्त श्रद्धासे अर्थात आस्त्रिक-बुद्धिसे युक्त हैं और अन्तकालमें जिसका मन योगसे चलायमान हो गया है वह चञ्चल-चित्त भ्रष्ट स्मृतिवाला योगी योगकी सिद्धिको अर्थात योगकलस्य पर्ण जानको न पाकर किस गतिको पाप होता है ? ॥ ३.७ ॥ -2-40-2-2-

# कचिन्नोभयविभ्रष्टितन्त्राभ्रमिव

नउग्रति ।

अप्रतिष्ठो महाबाही विमृदो ब्रह्मणः पथि ॥ ३८॥

कचित किं न उमयभिन्नष्टः कर्ममार्गादः। योगमार्गात च विभ्रष्टः सन् छिनाश्रम इव नश्यति । प्राप्तिके मार्गम मोहित हुआ पुरुष कर्ममार्ग और कि वा न नरपति अप्रतिष्ठा निराश्रयो है ज्ञानमार्ग दोनों ओरसे श्रष्ट होकर क्या छिन्न-भिन्न महाबाहो विस्ट. सन् ब्रह्मण. पथि ब्रह्मप्राप्ति- हुए बादलकी भौति नष्ट हो जाता है अथवा नष्ट मार्गे ॥ ३८ ॥

हे महावाही ! वह आश्रयरहित और ब्रह्म-नहीं होता ? ॥ ३८॥

#### Catalana

छेत्तमर्हस्यशेषतः । त्बदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्यपपद्यते ॥ ३६ ॥

एतद मे मम सशयं कृष्ण छेनुम् अपनेतम् । अर्हास अशेषतः स्वदन्यः स्वतः अन्य ऋषिः देवो वा छेता नाशियता संशयस्य अस्य न हि यसाद उपपवने संभवति अतः न्वम् एव छेतुम् अर्हिस इत्यर्थः ॥ ३९ ॥

हे कृष्ण! मेरे इस संशयको नि.शेषतासे कारनेके लिये अर्थात नष्ट करनेके लिये आप इी समर्थ है क्योंकि आपको छोड़कर दूसरा कोई ऋषि या देवता इस संशयका नाश करनेवाला सम्भव नहीं है । अतः आपको ही इसका नाश करना चाहिये यह अभिप्राय है ॥ ३०।।

श्रीमगवानुवाच---

श्रीभगशन् बोले---

# पार्ध नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते । न हि कल्याणकृत्कश्चिद्दुर्गतिं तात गच्छति ॥ ४० ॥

हे पार्थ न एव इह होके न अमुत्र परिमान् वा होके विभाश तस्य विषये, न अस्ति नाझो नाम पूर्वसाद् हीनजन्मप्राप्तिः स योगश्रष्टस्य न अस्ति ।

न हि यस्मात् कम्याण्डत् शुभक्कत् कथित् दुर्गति कुस्सितां गति हे नान ननोति आत्मानं पुत्ररूपेण इति पिता तात उच्यते, विता एव पुत्र इति पुत्रः अपि तात उच्यते, श्रिप्यः अपि पुत्र उच्यते, गन्यति ॥ ४०॥ हे पार्थ ! उस योगअष्ट पुरुषका इस छोकर्मे या प्रत्जेकर्मे कहीं भी नाश नहीं होता है । पहले-की अपेक्षा हीन-जन्मकी प्राप्तिका नाम नाश है सो ऐसी अवस्था योगअष्टकी नहीं होती ।

क्योंकि हे तात ! शुभ कार्य करनेवाल कोई मी मनुष्य दुर्गतिको अर्थात् नीच गतिको नहीं पाता । पिता पुत्रक्षपे आस्मका विस्तार करता है अत उसको 'नात' कहते हैं तथा पिता ही पुत्रक्षपेसे उत्पन्न होता है अत. पुत्रको भी 'तात' कहते हैं । शिष्य भी पुत्रके तृत्य है इमलिये उसको भी 'नात' कहते हैं ॥ ४०॥

contra con

किंत अस्य भवति —

तो फिर इस योगश्रष्टका क्या होता है १---

प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुपित्वा शाश्वतीः समाः ।

शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते ॥ ४१॥

योगमार्गे प्रकृतः संन्यासी सामध्यीत प्राप्य गत्वा प्रण्यकताम् अश्वमेषादियाज्ञिनां लोकान् तत्र च अभिग वासम् अनुसूय शाक्षतीः निन्याः समाः संवत्सरान् तद्धांमध्यये धुवीना ययोक्तकारिणां श्रीमतां विस्तिमतां गेहे गृहे योगलकः अभिनावते ॥ ११॥

योग-मार्गित लगा हुआ योग-अष्ट सत्यासी पुण्य-कमे कर्ननेशालीके अर्थात् अध्योग आदि यञ्च करने-वालोक लोकोंमें जाकर, वहाँ वहुत काल्वक अर्थात् अनन्त वर्थोतक वाम करके, उनके मोगका क्षय होने-पर शाखोक कर्म करनेवाले शुद्ध और श्रीमान् पुरुगोके वर्मे जन्म लेता है। प्रकरणकी साम्प्यीसे यहाँ योग-लहका अर्थ संन्यासी लिया गया है। प्रश्

अथवा योगिनामेव कुळे भवति धीमताम् । एतिह दुर्छभतरं लोके जन्म यदीदशम् ॥ ४२ ॥

अथवा श्रीमतों **इलाद अन्यस्मिन्** योगिनाम् एव अथवा श्रीमानोंके कुलसे अन्य जो बुदिमान् **दरिद्राणां** कुले भवति **जायते** वीमना बुद्धिमताम् । दरिद्र योगियोका कुल है उसीमें जन्म ले लेता हैं <sub>।</sub>

दरिद्राणां | जन्म यद एतद योगिनां करें दुर्लभतर दःखलभ्यतरं पूर्वम् विशेषणोसे युक्त योगियोंके कुल्मे उत्पन्न होना है, वह अपेक्ष्म लोको जन्म यद् ईदश मधोक्ति विशेषणे इस लोकमे पहले बतलाये हुए श्रीमानींके कुलमे कले ॥ ४२ ॥

परन्तु ऐसा जन्म अर्थात् जो उपर्युक्त दरिद्र आदि उत्पन्न होनेकी अपेक्षा भी अत्यन्त दुर्रुभ है ॥४२॥

32000

यसात --

क्योंकि ---

तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकम्। यतते च ततो भूयः संमिद्धौ कुरुनन्दन ॥ ४३॥

तत्र योगिनां कले तं बुहिसंयोगं चढचा मंग्रोगं वदिमंग्रोगं लगते पीर्वटहिकं पूर्वमान देहे भवं पीर्बदेहिकम्, अतत च प्रयत्नं करोति ततः तमात् पूर्वकृतात् संस्काराट् भ्यो बहुत्रं समिद्धी संमिद्धिनिमित्तं हे करुनन्दन ॥ ५३ ॥

वहा योगियोके कुलमे पहले शरीरमें होनेवाले उस बुद्धिके सयोगको पाता है---अर्थात् योगी कुलमें जन्म लेने ही उसका पूर्व-जन्ममे प्राप्त हुई बुद्धिसे सम्बन्ध हो जाता है और हे कुरुनन्दन ! वह उस पूर्वकृत सन्कारके बलसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त करनेके लिये फिर और भी अधिक प्रयत्न करना है ॥ ५३ ॥

कथं पूर्वदेहवृद्धिमंयोग् इति तद उच्यते

पहले शरीरकी बुद्धिसे उसका संयोग कैसे होता है 'सो कहते हैं---

पूर्वीभ्यासेन तेनेव हियते हावजोऽपि जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मातिवर्तते ॥ ४४ ॥

यः पूर्वजन्मनि कृतः अभ्यामः म पूर्वाभ्यासः तेन एव बलवता हियते हि समाद अवश अपि स योगभूष्टः।

न कृतं चेद् योगाभ्याससंस्काराद् बलवत्तरम् अधर्मादिलक्षणं कर्म तदा योगाभ्यासजनितेन मंस्कारेण हियते । अधर्मः चेद बलवत्तरः कृतः तेन संस्कारः योगजः अभिभूयते एव ।

क्योंकि वह योग-घए पुरुष परवश हुआ भी पूर्वास्यासके द्वारा अर्थात् जो पहले जन्ममे किया हुआ अभ्यास है, उस अति बलवान् पूर्वास्थासके द्वारायोगकी ओर म्बीच लिया जाता है।

यदि योगाभ्यासके मंस्कारोंकी अपेक्षा अधिक बलवान अधर्मादि कर्मन किये हो तो वह योगाभ्यास-जनित संस्कारोसे खिच जाता है और यदि अधिक बलवान् अधर्म किया हुआ होता है तो उससे योगजन्य संस्कार भी दब ही जाते हैं।

तत्क्षये तु योगजः संस्कारः स्वयम् एव कार्यम् आरभते, न दीर्घकालस्थस्य अपि विनाशः तस्य अस्ति इत्यर्थः ।

बिज्ञामु अपि योगम्य स्वरूपं ज्ञातुम् इच्छन् योगमार्गे प्रवृत्तः मंन्यासी योगभ्रष्टः सामध्यीत् सः अपि शब्दबद्ध वेदोक्तकमीनुष्टानफलम् अतिवर्वते अपाकरिष्यति किम् उत बुद्ध्या यो योगं तिब्रष्टः अभ्यासं कुर्यात् ॥ ४४॥

परन्तु उस पाप-कर्मका क्षय होनेपर वे योगजन्य सस्कार स्वयंही अपना कार्य आरम्भ कर देते हैं।बहुत कालतक दवे रहनेपर भी उनका नाश नहीं होता।

जो योगका जिङ्गासु भी है अर्थात् जो योगक स्वरूपको जाननेकी इच्छा करके योगमार्गमें लगा हुआ योग-अष्ट संन्यासी है वह भी शब्दकराको अर्थात् वेदमें कहे हुए कर्मफ्रको अतिकम कर जाता है, फिर जो योगको जानकर उसमें स्थित हुआ अभ्यास करता है उसका तो कहना ही क्या है। यहाँ प्रसगकी शक्तिमें जिङ्गासुका अर्थ संन्यासी किया गया है। । ४४।

- **4.8.** h --

कृतः च योगित्वं श्रेय इति-

योगिस्व श्रेष्ठ किस कारणसे हैं रे----

प्रयत्नाचतमानस्तु योगी संशुद्धिकिल्बिषः । अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम् ॥ ४५ ॥

प्रथमाद् यनमानः अधिकं यतमान इत्यर्थः । तत्र योगी विद्वान् संगुद्धकिन्त्रियो निगुद्धकिन्त्रियः संगुद्धपादः अनेकेषु जन्मसु किचित् किचित् संस्कारजातम् उपस्ति ते उपचितेन अनेक-जन्मकृतेन संसिद्धः अनेक-जन्मसंस्व ततो रूप्यसम्पर्यदर्शनः सन् याति परा प्रकृष्टां गतिच ॥ ४५ ॥ जो प्रमन्त्र्वेक -अधिक साधनमें लगा हुआ है वह विद्वान् योगी विद्युद्धकित्वय अर्थात् अनेक जन्मों-में थोई-घोडं संस्कारोंको एकत्रितकर उन अनेक जन्मोके सम्बित संस्कारोंसे पापरहित होकर, सिद्ध अवस्थाको प्राप्त हुआ-सम्यक् झानको प्राप्त करके परमगति-मोक्षको प्राप्त होता है।। १९ ॥

यसादु एवं तसात्--

ऐसा होनेके कारण---

तपिसम्योऽधिको योगी ज्ञानिम्योऽपि मतोऽधिकः। कर्मिन्यश्चाधिको योगी तस्मादोगी भवार्जुन॥ ४६॥

तपस्विभ्यः अधिको योगी ज्ञानिभ्यः अपि, ज्ञानम अत्र शास्त्रपाण्डित्यं तडाइचः अपि मतो जातः अधिकः श्रेष्ठ इति कर्मिभ्यः अग्निहोत्रादि कर्म तद्वद्भयः अधिको योगी विशिष्टो यसात तस्माद् योगी भव अर्जुन ॥ ४६ ॥

तपस्वियों और जानियोंसे भी योगी अधिक है। यहाँ जान शास्त्र-विषयक पाण्डित्यका नाम है. उससे यक्त जो झानवान हैं उनकी अपेक्षा योगी अधिक श्रेष्ठ है। तथा अग्निहोत्रादि-कर्मकरनेत्रास्टों-से भी योगी अधिक श्रेष्ठ हैं इसलिये हे अर्जुन! त्योगी हो ॥ ५६ ॥



योगिनामपि मर्वेषां मदतेनान्तरात्मना । श्रद्धावान्भजते यो मां स मे यक्ततमो मतः ॥ ४७ ॥

योगिनाम अपि सर्वेषां रुदादित्यादिष्यान- | पराणां मध्ये मद्रतेन मिय वासदेवे समाहितेन समस्त योगियोंसे भी जो योगी श्रद्धायुक्त हुआ सुन्न अन्तरात्मना अन्त:करणेन श्रद्धावान श्रद्धधान: वासुदेवमें अच्छी प्रकार स्थिति किये हुए अन्त:करण-सन भजते सेवते यो मां स मे सस युक्ततमः से मुझे ही भजता है, उसे में युक्ततम अर्थात अतिश्येन युक्तो मत अभिन्नेत इति ॥ ४७॥ अतिशय श्रेष्ठ योगी मानता हूँ ॥ ४७ ॥

रुद्र. आदित्य आदि देवोंके ध्यानमें स्रो हर

इति श्रीमहाभारते जनसाहस्त्रयां संहितायां वैद्यासिक्यां भीष्म-पर्वणि श्रीमद्भगवदीतासपनिषत्स ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकष्णार्जनसंवादे ध्यानयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥



इति श्रीमरपरमहंसपरिवाजकाचार्यगोविन्दभगवरपुज्यपादशिष्यश्रीमच्छकरभगवतः कतौ श्रीभगवदीताभाष्ये रम्यामयोगो नाम

षष्रोऽध्यायः ॥ ६ ॥



#### सप्तमोऽध्यायः

'योगिनामिष सर्वेगं महतेनान्तरायना ।
श्रद्धावान्यवते यो मा स से युक्तमां मनः ॥'
इति प्रश्नवीजम् उपन्यस्य स्वयम् एव ईद्दशं मदीयं तत्त्वम् एवं महतान्तरात्मा स्याद् इति एतद विवश्नः—

श्रीभगवानुवाच--

| १८७४ मण्यान् १९७० --मय्यामक्तमनाः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः । असंश्चं समग्रं मां यथा ज्ञास्यप्ति तच्छण् ॥

मि वस्यमाणविशेषणे परमेश्वरे आसक्तं मनो यस्य स मध्यासक्तमना हे पार्थ, योग उजन मनःसमाधानं कृतेन् मडाअय अहम् एव परमेश्वर

आश्रयो यस्य स मदाश्रयः ।

यो हि कश्चित् पुरुषार्थेन केनचिट् अर्थी भवति स तस्साधनं कर्म अग्निहोत्रादि तपो दानं वा किंचिट् आश्रयं प्रतिपद्यते । अर्यं तु योगी मास् एव आश्रयं प्रतिपद्यते हित्वा अन्यत् साधनान्तरं मयि एव आसक्तमना भवति ।

यः त्वम् एवंभूतः सन् अस्तय समग्र समस्त विभृतिवलश्चन्यैद्वयीदिगुणसंपन्नं मा यथा वेन प्रकारेण शम्यसि संत्रयम् अन्तरेण एवम् एव भगवान् इति तत् २१ण उच्यमानं मया ॥ १॥ 'योगिनामिष सर्वेषां महतनान्तरात्मना । ध्यद्धावान्यजने यो मां स मे युक्ततमे मतः ॥' इस श्रोबद्धारा छठे अन्यायने अन्तमे प्रस्नके बीजकी स्थापना करके किर स्वयं ही ऐसा मेरा तरर है' इस प्रकार मुझमें स्थित अन्तरस्थावाल हो जाना चाहिये' उत्पादि वातीका वर्णन करनेकी इच्छाशेठ भाषान् बोर्ड--

आमे कहे आनेवाले विशेषणोसे युक्त मुख प्रसंघर-मे ही जिसका मन आसक हो, यह पर्यागकमना' है और मे प्रसंघर ही जिसका (एकताय ) अवल्यका है वह प्रसंघाय है, हे पार्थ ' ऐसा प्रशासकमना' और प्रसंघ्यय है होत्य र योगका साथन करना हुआ अर्थात् मनको प्यानमें स्थित करना हुआ (जिस प्रकार मुख्को सरायरहित समप्रक्रपते जानेगा सो सुन-) जो कोई (धर्मादि पुरुपार्थकों चाहनेवाला होता है, यह उसके सायनस्य अध्य-होत्राटि कर्म, तय यातान्य किसी एक आध्यको यहण किया करना है, परन्तुयह योगी तो अन्य सायनो-को लोइकर केवल मुक्को ही आध्यक्यपने प्रहण करना है, और मुख्नमें हो आसक-चित्त होता है । इसलिये न उपर्युक्त गुणेसे, सम्पन्न होकर

विमृति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणोंसे सम्पन्न सञ्च सम्म

परमेश्वरको जिस प्रकार संशयरहित जानेगा कि

भगवान् निस्सन्देइ ठीक ऐसा ही है', वह प्रकार

मै तुझसे कहता है. सुन ॥ १॥

#### तत च मदिषयम---

वही यह अपने खरूपका

## ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वध्याम्यशेषतः। यज्ज्ञात्वा नेह भयोऽन्यज्ज्ञातव्यमवशिष्यते ॥ २ ॥

बानं ते तभ्यम् अहं सविज्ञान विज्ञानसहितं | स्वानभवसंयुक्तम् इदं वक्ष्यामि क्ययिष्यामि अनुभवके सहित निःशेपतः सम्पूर्णतासे कहुँगा । अशेषतः कात्म्स्येन ।

तदु ज्ञानं विवक्षितं स्ताति श्रोतः अभिमस्वी-करणाय ।

यद् ज्ञात्वा यद् ज्ञानं ज्ञात्वा न इद भूयः पुनः ज्ञातत्र्य पुरुषार्थमाधनम् अवशिष्यते, न अवशेषो भवति इति मनन्यज्ञा यः स सर्वज्ञा भवति । इत्यर्थः । अतो विशिष्टफलन्वाद् दर्हभं | ज्ञानम् ॥ २ ॥

ज्ञान में तुझे त्रिज्ञानके सहित अर्थात अपने

श्रोताको सम्मन्व अर्थात सावधान करनेके छिये जिसका वर्णन करना है उस ज्ञानकी स्तृति करते है ।

जिस जानको जान लेनेपर फिर इस जगतमें परुपार्थका कोई साधन जानना शेप नहीं रहता अर्थात् जो मेरे तस्वको जाननेवाला है वह सर्वत हो जाता है। अत यह ज्ञान अति उत्तम ५.च्याटा होनेके कारण दर्लभ है ॥ २॥

कथम् इति उच्यते —

यह (दुर्लभ) कैसे हैं (सो कहते हैं---

मनप्याणां महस्रेप कश्चिचतित मिद्धये । यततामपि मिद्धानां कश्चित्मां वित्ति तत्त्वतः ॥ ३ ॥

मन्ष्याण। मध्ये सहस्रेषु अनेकेषु वश्रिद यति प्रयत्नं करोति सिद्धवे सिद्धवर्थम् , तेषां यतनाम् अपि सिद्धाना सिद्धा एव हि ते ये मोक्षाय यतस्ते तेषां कश्चिट एव मा वेति तस्वनो यथावत् ॥ ३ ॥

हजारो मनुष्योमे कोई एक ही (मोक्षरूप) मिद्धिके लिये प्रयक्ष करना है और उन यह करनेपाठ सिद्धोमे भी--जो मोक्षके छिये यह करते है वं (एक तरहसे ) सिद्ध ही है उनमें भी--कोई एक ही मुझे तत्त्वसे-यथार्थ जान पाता है।। ३।।

इस प्रकार रुचि बढाकर थोताको सम्मुख करके कहते है श्रोतारं प्ररोचनेन अभिष्ठुखीकृत्य आह —

> भूमिरापोऽनलो वायः खं मनो बुद्धिरेव च । अहंकार इतीयं में भिन्ना प्रकृतिरप्टधा ॥ ४ ॥

'भिन्ना प्रकृतिरष्टभा' इति वचनात् । तथा है, स्पृत्व पृत्वी नहीं, वैमे ही जल आहि तस्य भी अवादयः अपि तन्मात्राणि एव उच्यन्ते ।

मूमिः इति पृथिवीतनमात्रम् उच्यते न स्थला | भिन्ना प्रकृतिरष्टधाः यह कथन होनेके कारण तन्मात्रार असे ही कहे जाते हैं।

आपः अनलो बायुः सं मन इति मनसः कारणम् अहंकारो गृहते । दुद्धिः इति अहंकार-कारणं महत्तत्त्वम् । अहंकार इति अविद्या-संयुक्तम् अञ्यक्तम् ।

यथा विषसंपुक्तम् अन्नं विषम् उच्यते एवम् अहंकारवासनावद् अञ्चक्तं मृलकारणम् अहंकार हति उच्यते प्रवर्तकत्वाद् अहंकारस्य । अहंकार एव हि सर्वस्य प्रशृत्तिबीजं हष्टं लोके ।

इति इयं यथोक्ता प्रकृतिः मे मम ईश्वरी मायाञ्चक्तिः अष्ट्या मिन्ना मेदम् आगता ॥ ४॥ (इस प्रकार एथी,) जल, अग्नि, वायु और लाकाश एवं मन—यहाँ मनसे उसके कारणमूत अहंकार-का श्रहण किया गया है—तथा बुद्धि अर्थात् अहंकार-का कारण महत्त्त्व और अहंकार अर्थात् अविधा-युक्त अञ्चक —मुल्प्रकृति।

जैसे विश्वुक्त अन्न भी विष ही कहा जाता है वैसे ही अहंकार और वासनासे युक्त अध्यक्त—मूट-प्रकृति भी 'अहंकार' नामसे कही जाती है। क्योंकि अहंकार सबका प्रवर्तक है, संसारमें अहंकार ही सबकी प्रवृत्तिका बीज देखा गया है।

इस प्रकार यह उपर्युक्त प्रकृति अर्थात् मुझ ईस्रर-की मायाशक्ति आठ प्रकारसे भिन्न है—विभागको प्राप्त हुई है ॥ ४ ॥

अपरेयमितरत्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम् । जीवभृतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्॥ ५॥

अपरा न परा निकृष्टा अग्रुद्धा अनर्थकरी संसारवन्धनात्मिका स्थम् ।

इतः अस्या ययोक्तायाः तु अन्या विद्युद्धां प्रकृति सम् आत्मभृतां विद्धि मे परा प्रकृष्टां जीवभूता क्षेत्रज्ञरुक्षणां प्राणधारणनिमित्तभृतां हे महाबाहो यया प्रकृत्या इद पार्यने जगद् अन्तः-प्रविष्टया ॥ ५ ॥

यह (उपर्युक्त ) मेरी अपरा प्रकृति है अर्थात् परा नहीं, किन्तु निकृष्ट है, अशुद्र है और अनर्थ करनेत्राठी है एवं संसारवन्त्रनम्ब्या है।

और हे महाबाही ! इस उपर्युक्त प्रकृतिमें दूसरी जीवरूपा अर्थात् प्राण-धारणकी निमित्त बनी हुई जो क्षेत्रकृष्णा प्रकृति है, अन्तरमें प्रविष्ट हुई जिस प्रकृतिहारा यह समस्त जगत् धारण किया जाता है उसको न् मेरी परा प्रकृति जान अर्थात् उसे मेरी आस्कृपा उत्तम और शह प्रकृति जान ॥ ५॥

एतद्योनीनि भृतानि सर्वाणीत्युपधारय । अहं कृत्सम्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ॥ ६ ।

्तयोनीन एते परापरे क्षेत्रक्षेत्रज्ञस्त्रक्षणे
प्रकृती योनिः येषां भृतानां तानि एतयोनीनि
गृतानि सर्वाणि इति एवम् उपधारय जानीहि ।

यह क्षेत्र और क्षेत्रइस्ए दोनों परा' और 'अरम' प्रकृति ही जिनकी योनि—कारण हैं ऐसे ये समस्त भृतप्राणी प्रकृतिरूप कारणसे ही उत्पन्न हुए हैं, ऐसा जान।

यसाद मम प्रकृती योनिः कारणं सर्व-भतानाम अतः वहं कृत्कस्य समस्तस्य जगतः प्रभव उत्पत्तिः प्रलयो विनाजः तथा, प्रकृति-द्रयद्वारेण अहं सर्वेज ईश्वरो जगतः कारणम इत्यर्थः ॥६॥

क्योंकि मेरी दोनों प्रकृतियाँ ही समस्त भतोंकी योनि यानी कारण हैं. इसलिये समस्त जगतका प्रभव--- उत्पत्ति और प्रलय-- विनाश मैं ही हूँ अर्थात इन दोनों प्रकृतियोंद्वारा मै सर्वज्ञ ईश्वर ही समस्त जगतका कारण हैं ॥ ६ ॥

यतः तस्मात-

ऐसा होनंके कारण---

मत्तः परतरं नान्यत्किचिदस्ति धनंजयः। मयि सर्विमिदं प्रोतं सत्रे मणिगणा इव ॥ ७ ॥

मत्तः परमेश्वरात परतरम् अन्यत् कारणान्तरं किंचिद न अस्ति **न विद्यते, अहम एव** जगत्कारणम् इत्यर्थः ।

हे धनंजय समाद एवं तसाद मिय परमेश्वरे सर्वाणि भूतानि सर्वम् इदं जगत प्रोतम् अनुस्यतम् अनुगतम् अनुविद्धं प्रथितम् इत्यर्थः। दीर्घतन्तुषु पटवत् सूत्रे च मणिगणा इव ॥ ७॥ | हुआ — गूँथा हुआ है ॥ ७॥

मुद्ग परमेश्वरसे परतर (अतिरिक्त) जगतुका कारण अन्य कुछ भी नहीं है अर्थात् मै ही जगत्का एकमात्र कारण हैं।

हे धनंजय ! क्योंकि ऐसा है इसलिये यह सम्पूर्ण जगत और संमस्त प्राणी मुझ परमेश्वरमें. दीर्घ तन्तुओं में बस्नकी भाँति तथा सत्रमे मणियोंकी भॉति पिरोया हुआ -- अनुस्यत -- अनुगत--- बिधा

केन केन धर्मेण विशिष्टे त्विय सर्वमृ इदं। प्रोतम इति उच्यते-

यह समस्त जगत् किस-किस धर्मसे युक्त आपर्मे पिरोया हुआ हैं / इसपर कहते हैं—

रसोऽहमप्स कौन्तेय प्रभास्मि शशिसर्ययोः । प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नुषु ॥ ८॥

रसः अहम् अयां यः सारः स रसः तस्मिन् । रसमते मयि आपः प्रोता इत्यर्थः । एवं सर्वत्र ।

जलमें मै रस हूं अर्थात् जलका जो सार है उसका नाम रस है उस रसरूप मुझ परमात्मार्मे समस्त जड पिरोया हुआ है । ऐसे ही और सबमें भी समझना चाहिये।

यथा अहम अप्त रस एवं प्रभा अस्मि शशिसूर्ययोः । प्रणव ओंकारः सर्ववेदेषु, तसिन् प्रगवसते मथि सर्वे वेदाः प्रोताः ।

जैसे जलमें मै रस हूँ, वैसे ही चन्द्रमा और सूर्यमें में प्रकाश हूँ। समस्त वेदोंमें में आंकार हूँ अर्थात उस ओंकाररूप मुझ परमात्मामें सब वेद पिरोये द्वर है।

तथा खे आकाशे शब्दः सारभृतः तस्मिन् मिय खं प्रोतम् ।

तथा पौरुषं पुरुषस्य भावो यतः पुंचुद्धिः इष तस्मिन् मिय पुरुषाः श्रोताः ॥ ८॥ आकाशमे उसका सारमृत शब्द हूँ, अर्थात् उस शब्दरूप मुझ ईश्वरमें आकाश पिरोया हुआ है। तथा पुरुषोमें मैं पीरुष हूँ अर्थात् पुरुषोमे जो

तथा पुरुषोमें मैं पीरुष हूँ अर्थात् पुरुषोमे जो पुरुषत्व है, जिससे उनको पुरुष समझा जाता है वह में हूँ, उस पीरुपन्त्य मुझ ईअरमें पुरुष पिरोये हुए हैं ॥ ८ ॥

# पुण्यो गन्धः पृथिन्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ । जीवनं सर्वभृतेषु तपश्चाग्मि तपस्विषु ॥ ६ ॥

पुण्यः सुरभिः गन्धः पृष्णिन्या च अहं तस्मिन् मयि गन्धभृते पृथिवी प्रोता ।

पुण्यत्वं गन्धस्य स्वभावत एव पृथिव्यां दर्शितम् अवादिषु रसादेः पुण्यत्वोपलक्षणार्थम्।

अपुण्यत्वं तु गन्धादीनाम् अविद्याधर्माद्यपेक्षं संसारिणां भृतविद्येषसंसर्गनिमित्तं भवति ।

तेजो दीप्रिः च अस्मि विभावसी आर्था । तथा जीवनं सर्वभूतेषु येन जीवन्ति सर्वाणि भृतानि तद् जीवनम् । तपः च अस्मि तपक्षिण् तस्मिन् तपसि मिथे तपस्विनः शोताः ॥ ९ ॥ पृथिबीमे मे पवित्र गन्ध — सुगन्ध हूँ अर्थात् उस सुगन्धक्तै मुझ ईश्वरमें पृथिवी पिरोधी हुई है ।

जर आदिमें रस आदिकी पश्चिताका रुक्ष्य करानेके लिये यहाँ गर्चकी खाभाविक पित्रता ही प्रिविधीमें दिख्लायी गयी हैं।

गन्य-ग्म आदिमें जो अपश्चिता आ जाती है, बह तो सांमाग्निक पुरुपोंके अक्षान और अधर्म आदि-की अपक्षासे एवं भूतीक्शेपोंके समर्गमें हैं (बह स्वामाधिक नहीं हैं)।

में अग्निमं प्रकाश हूं तथा सब प्राणियों में जीवन हूँ अर्थात जिससे सब प्राणी जीने हैं बह जीवन में हूँ और त्यास्थियों से तप् में हूं अर्थात उस तपस्य मुझ परमात्मामें (सब) तपस्वी पिरोयं हुए हैं ॥ ९ ॥

## बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् । वृद्धिर्वुद्धिमनामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् ॥ १०॥

बीजं प्ररोहकारणं मा विद्धि सर्वमृताना हे पार्थ समातनं चिरन्तनम् । किं च बुद्धि विवेकश्वक्तिः अन्तःकरणस्य बुद्धिमना विवेक-शक्तिमताम् अस्म, नेजः प्रागल्भ्यं तद्वतां तेबांस्याम् अस्म ॥ १० ॥

हे पार्थ ! मुते न सब मुतोका सनातन— पुरानन बीज अर्थात् उनकी उत्पत्तिका मूल कारण जान । तथा मैं ही बुद्धिमानोंकी बुद्धि अर्थात् विवेक-शांकि और नेजस्थियों अर्थात् प्रभावशाली पुरुषोका नेज —प्रभाव हूँ ॥ १०॥

# बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितम् । धर्माविरुद्धो भृतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ॥ ११॥

बलं सामध्यम् ओजो बलवताम् अहम् । तत् च बलं कामरागविवर्जितम् ।

कामः च रागः च कामरागों कामः तृष्णा असंनिकुष्टेषु विषयेषु रागो रखना प्राप्तेषु विषयेषु ताभ्यां विवर्जितं देहादिधारणमात्रार्थं चलम् अहम् अस्मि, न तु यत् संसारिणां तृष्णारागकारणम् ।

किं च धर्मीकरुदो धर्मेण शास्त्रार्थेन अविरुद्धो यः प्राणिषु भूतेषु कामे यथा देहधारण-मात्राद्यर्थः अशनपानादिविषयः कामः अस्मि हे भरतर्थम ॥१२॥

बल्बानोंका जो कामना और आसक्तिसे रहित बल्—ओज-सामर्थ्य है, वह मैं हूँ।

(अभिप्राय यह कि) अप्राप्त विषयोंकी जो लुग्णा है, उसका नाम 'काम' है और प्राप्त विषयोंमें जो प्रीप्ति-तन्मयता है, उसका नाम 'राग' है, उन दोनोसे रहिन, केवल देह आदिको धागण करनेके लिये जो वल है, वह में हूँ। जो संसारी जीवोंका बल कामना और आसक्तिका कारण है, वह मै नहीं हूँ।

तथा हे भरतश्रेष्ठ ! प्राणियोमें जो धर्मसे अविरुद्ध शास्त्रानुकृत कामना हैं, जैसे देह-धारणमात्रके लिये खाने-पीनेकी इच्छा आदि, वह (इच्छारूप) काम भी मैं ही हूँ॥ ११॥

किं च--

तथा—

# ये चैव सात्त्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये । मत्त एवति तान्विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि॥ १२॥

यं च एव सान्विकाः सन्त्वनिष्टुंता भागः पदार्था राजसा रजोनिष्टुंताः तामसाः तमो-निष्टुंताः च ये केचित् प्राणिनां स्वक्तमेदशाद् जायन्ते मावाः तान् मत्त एव जायमानान् शंत एवं विक्षे सर्वान् समस्तान् एव ।

यद्यपि ते मचो जायन्ते तथापि न त अहं तेषु तदधीनः तद्वद्यो यथा संसारिणः ते पुनः मध्ये मद्वसाः मदधीनाः ॥१२॥ जो सारिक-सच्चगुणसे उत्यन्त हुए भाव-पदार्थ है और जो राजस-दंजोगुणसे उत्यन्त हुए एवं तामस-तमोगुणसे उत्यन्न हुए है, उन सबको अर्थात् प्राणियोक अपने कर्मानुसार य जो कुछ भी भाव उत्पन्न होने है उन सबको त मुझसे ही उत्यन हुए जान।

यबपि वे मुझसे उत्पन्न होते हैं तथापि मै उनमे नहीं हूँ अथात् संसारी मनुष्योंकी भौति मै उनके वशमें नहीं हूँ, परन्तु वे मुझमें हैं यानी मेरे वशमें हैं—मेरे अथीन हैं ॥ १२॥ एवं मृतम् अपि परमेश्वरं नित्यशुद्ध बुद्धक्त-स्त्रभावं सर्वभृतात्मानं निर्मुणं संसारदोषवीज-प्रदाहकारणं मां न अभिजानाति जगद् इति अनुकोशं दर्शयति भगवान् । तत् च किनिमित्तं जगतः अज्ञानम् इति उच्यते---

त्रिभिर्गुणमयैर्भावेरेभिः

सर्वमिदं जगत्।

मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् ॥ १३॥

त्रिभः गुणम्यैः गुणविकारै रागद्वेषमोहादि-प्रकारै: भावैः पदार्थैः एभिः यथोक्तैः सर्वम् इदं प्राणिजातं जगत् भोदितम् अविवेकताम् आपादितं सत् न अभिजानाति मान् एन्यो यथोक्तेस्यो गुणेस्यः परं व्यतिरिक्तं विलक्षण च अव्ययं व्ययरहितं जन्मादिसवैभावविकार-वर्षितम इत्यर्थः ॥ १२ ॥

गुणोंमें विकाररूप सार्त्विक, राजस और तामस इन तीनों भावोसे अर्थात् उपर्युक्त राग, देव और मोह आदि पदायोंसे यह समस्त जगत्-आणिसमृह मोहित हो रहा है अर्थात् विवेकश्य कर दिया गया है, अत: इन उपर्युक्त गुणोंसे अतीत-विव्हथाण, अविनाशी-निनाशरहित तथा जन्मादि सम्पूर्ण भाव-विकारोंसेरहित मुख्य प्रमान्माको नहीं जान पाता। १३।

ऐसा जो साक्षात् परमेश्वर नित्य-शुद्ध-बुद्ध-मक्तस्वभाव एवं सब भुतोंका आत्मा गुणोंसे

अतीत और संसाररूप दोषके बीजको भस्म करने-

वाला मैं रहें, उसको जगत नहीं पहचानता ! इस

प्रकार भगवान खेद प्रकट करते हैं और जगतका

यह अज्ञान किस कारणसे हैं, सो बतलाते हैं---

कथं पुनः देवीम् एतां त्रिगुणात्मिकां वैष्णवीं मायाम् अतिकामन्ति इति उच्यते— तो फिर इस देवसम्बन्धिनी त्रिगुणात्मिका वैष्णवी मायाको मनुष्य कैसे तरते हैं ? इसवर कहते हे—

दैवी होषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते॥ १८॥

देनी देवस्य मम ईश्वरस्य विष्णोः स्वध्नता हि यसाद १ पा यथोक्ता गुणमधी मम माया हुरत्यया दुःखेन अत्ययः अतिक्रमणं यस्याः सा दुरत्यया । तत्र एवं सित सर्वधर्मान् परित्यत्य माम् एन मायानिनं स्वास्मभृतं सर्वित्सना ये प्रथयन्ते ते मायाप् एना सर्वभूत-मोहिनीं तर्रत्व अतिकामन्ति, संसारबन्धनाद् सुन्यन्ते इत्यर्थः ॥ १४ ॥

क्योंकि यह उपर्युक्त देंशी माया अर्थात् मुझ व्यापक ईश्वरकी निज शक्ति मेरी त्रिगुणमयी माया दुस्तर ई अर्थात् जिससे पार होना बड़ा कठिन है, ऐसी है। इसक्त्रियं जो सब धर्मोंको छोड़कर अपने ही असमा मुझ मायापति परमेश्वरकी ही सर्वात्मभावसे शरण प्रदृष्ण कर लेती हैं, वे सब भूतों-को मोहित करनेवाड़ी इस मायासे तर जाते हैं— वं इसके पार हो जाते हैं अर्थात् संसार-बन्धनसे मुक हो जाते हैं॥ १०॥ यदि त्वां प्रपन्ना मायाम् एतां तरन्ति कस्मात् त्वाम् एव सर्वे न प्रपद्यन्ते, इति उच्यते—

यदि आपके झरण हुए मनुष्य इस मायासे तर जाते हैं तो फिर सभी आपकी शरण क्यों नहीं स्रेते ? इसपर कहते हैं—

न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः । माययापहतज्ञाना आसरं भावमाश्रिताः ॥१५॥

न मां प्रमेश्वरं दुष्कृतिनः पापकारिणो मुद्धाः प्रपयन्ते नराभग नराणां मध्ये अथमा निकृष्टाः ते च माथया अपहतज्ञानाः संग्रुपितज्ञाना आसरं मार्थ हिंसानृतादिलक्षणम् आश्रिनाः ॥ १५ ॥

जो कोई पापकर्म करनेवाले सूद और नराधम हैं अर्थात् मनुष्योंमें अधम-नीच हैं एवं मायाद्वारा जिनका झान छोन लिया गया है वे हिंसा, मिथ्या-भाषण आदि आधुरी भाषोंके आश्रित हुए मनुष्य मुझ परमेश्वरकी शरणों नहीं आते ॥ १५॥

ये पुनः नरोत्तमाः पुण्यकर्माणः---

परन्तु जो पुण्यकर्म करनेवाले नरश्रेष्ठ हैं (वे क्या करते हैं सो बतलाते हैं—)

चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन । आर्तो जिज्ञासुर्र्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षम ॥ १६ ॥

चतुर्विधाः चतुष्प्रकारा भजन्ते सेवन्ते मां जनाः सुकृतिनः पुष्पकर्माणां हे अर्जुन । आर्त आर्तिपरिगृहीतः तस्करच्याघरोगादिना अभिभृत आपन्नो जिज्ञासः भगवत्तस्यं ज्ञातुम् इच्छति यः अर्थार्था सनकामो ज्ञानी विष्णोः तत्त्ववित च हे भरतर्थम ॥ १६॥

हे भारत ! आर्त अर्थाव् चोर, व्याव, रोग आदिके वशमें होकर किसी आपितसे पुक्त हुआ, जिज्ञासु अर्थाव् भगवान्का तत्त्व जाननेकी इच्छाबाला, अर्थार्थ यानी धनकी कामनावाला और ज्ञानी अर्थाव् विच्छाके तत्त्वको जाननेवाला, हे अर्जुन ! ये चार प्रकारके पुष्पकर्मकारी मनुष्य मेरा भजन-सेवन करते हैं ॥१६॥

-- **4.8.**h-

तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकमक्तिर्विशिष्यते । प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः ॥ १७ ॥

तेषां चतुर्णां मध्ये ज्ञानी तत्त्ववित् तत्त्व-वित्त्वाद् नित्ययुक्तो भवति एकमक्तिः च अन्यस्य भजनीयस्य अदर्शनाद् अतः स एकमक्तिः विशिष्यते, विशेषम् आधिक्यम् आपद्यते अति-रिच्यते इत्यर्थः। उन चार प्रकारके भक्तोंने जो ज्ञानी है अर्थात् यथार्थ तत्त्वको जाननेवाला है वह तत्त्वनेता होनेके कारण सदा मुझमें स्थित है और उसकी दृष्टिमें अन्य किसी भजनेयोग्य वत्तुका अस्तित्व न रहनेके कारण वह केवल एक मुझ परमात्मामें ही अनन्य भक्तिवाला होता है। इसल्ये वह अनन्य प्रेमी (ज्ञानी भक्त) श्रेष्ट माना जाता है। (अन्य तीनों-की अपेक्षा) अधिक-उच्च कोटिका समझा जाता है। प्रियो हि यसाद् अहम् आत्मा ज्ञानिनः अतः तस्य अहम् अत्यर्थं प्रियः ।

प्रसिद्धं हि लोके आत्मा प्रियो भवति इति । तस्माद् ज्ञानिन आत्मत्वाद् वासुदेवः प्रियो भवति इत्यर्थः ।

स च ज्ञानी मम वासुदेवस्य आतमा एव इति मम अत्यर्थे प्रियः ॥ १७॥

न तर्हि आर्वादयः त्रयो वासुदेवस्य प्रियाः।। न. कि तर्हि—

क्योंकि मै ज्ञानीका आत्मा हूँ इसल्पि उसको अत्यन्त प्रिय हूँ।

संसारमें यह प्रसिद्ध ही है कि आत्मा ही प्रिय होता है। इसिलये ज्ञानीका आत्मा होनेके कारण मगत्रान् वासुटेव उसे अत्यन्त प्रिय होता है। यह अभिप्राय है।

तथा वह ज्ञानी भी मुझ बासुदेवका आत्माही है, अत: वह मेरा अत्यन्त प्रिय है॥ १७॥

तो फिर क्या आर्त आदि तीन प्रकारके भक्त आप बासुदेवके प्रिय नहीं हैं ? यह बात नहीं. तो क्या बात हैं ?

उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् ।

आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्॥ १८॥

उदारा उत्कृष्टाः सर्व एव एने त्रयः आपि मम प्रिया एव इत्यर्थः। न हि कश्चिद् मद्भक्तां मम वासुदेवस्य अप्रियो भवति, झानी तु अत्यर्थं प्रियो भवति इति विद्योगः।

तत् कस्माद् इति आह---

शानी तु आसा एव न अन्यो मच इति मे मम मनं निश्चयः। आस्थित आरोढुं प्रवृत्तः स झानी हि यसाद् अहम् एव भगवान् वासुदेवो न अन्यः अस्मि इति एवं उकात्मा समाहित-चित्तः सन् माम् एव प्रं ब्रह्म गन्तव्यम् अनुत्तमां गर्ति गन्तुं प्रवृत्त इत्यर्थः॥१८॥

ये सभी भक्त उदार हैं, श्रेष्ट है। अर्थात् बे तीनों भी मेरे प्रिय ही है। क्योंकि मुश्न बाहुदंबको अपना कोई भी भक्त अप्रिय नहीं होना परन्तु ज्ञानी मुझे अन्यन्त प्रिय होता है इतनी विश्वयना है।

ऐसा क्यों है सो कहते है ---

ति में ज्ञानी तो मेरा स्वरूप ही है, वह मुश्चसे अन्य स्वाही है, यह मेरा निश्चय है; क्योंकि वह योगाल्द्र सुदेशों होनेके लिये प्रवृत्त हुआ ज्ञानी—-'स्वयं में ही ।। दित- भगवान् वासुदेव हैं, दूसरा नहीं' ऐसा युकाला—- सुत्तमां समाहितिचित्त होकर मुझ परम प्राहत्य गति-स्वरूप परमहामें ही आनेके लिये प्रवृत्त हैं।। १८॥

ज्ञानी पुनः अपि स्तूयते—

फिर भी ज्ञानीकी स्तृति करते है---

बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते। वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्छभः॥१६॥

बहुनां जन्मनां ज्ञानार्थसंस्काराजीनाश्रयाणाम अन्ते समामी ज्ञानवान् प्राप्तपरिपाकज्ञानो मां वासदेवं प्रत्यगात्मानं **क्ट्यम**् वासदेवः सर्वम् इति ।

य एवं सर्वोत्मानं मां प्रतिपद्यते स महात्मा न तत्समः अन्यः अस्ति अधिको वा । अतः इति मनुष्याणां सहस्रेष उक्तम् ॥ १९ ॥

वानगामिके लिये जिनमें संस्कारीका संप्रह किया जाय ऐसे बहत-से जन्मोंका अन्त-समाप्ति होने-पर ( अन्तिम जन्ममें ) परिपक्त ज्ञानको प्राप्त हुआ जानी अन्तरारमारूप मुझ वासुदेवको 'सब कुछ बासुदेव ही है' इस प्रकार प्रस्यक्षरूपसे प्राप्त होता है ।

जो इस प्रकार सर्वात्मरूप मझ परमात्माको प्रत्यक्षरूपसे प्राप्त हो जाता है. वह महात्मा है: उसके समान या उससे अधिक और कोई नहीं है. अतः कडा है कि हजारो मनध्योंमे भी ऐसा परुष अत्यन्त दुर्लभ है।। १९॥

आत्मा एव सर्वे वासदेव इति एवम अप्रति-पत्ती कारणम् उच्यते-

'यह सर्व जगत् आत्मखरूप वासुदेव ही है' इस प्रकार न समझमें आनेका कारण बतलाते हैं---

कामस्तस्तेहेतज्ञानाः

प्रपद्यन्ते (न्यदेवताः ।

कामै. ते. तै: पुत्रपद्मस्वर्गादिविपयै: इतज्ञाना अपहतविवेकविज्ञानाः प्रपद्यन्ते अस्यदेवता प्राप्नवन्ति वासदेवाद आत्मनः अन्या देवताः तं तं नियमं देवताराधने प्रसिद्धां यो यो नियमः तं तम आस्थाय आश्रित्य प्रकृत्या स्वभावेन जनमान्तरार्जितसंस्कारविशेषेण नियता निय-मिताः स्वया आत्मीयया ॥ २०॥

तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः खया ॥ २०॥ पत्र, पश्च, स्वर्ग आदि भोगोंकी प्राप्तिविषयक कामनाओद्वारा जिनका विवेक-विज्ञान नष्ट हो चका है वे लोग अपनी प्रकृतिसे अर्थात जन्म-जन्मान्तरमें इकड़े किये हर समदायस्वय स्वभावसे प्रेरित हर अन्य देवताओंको अर्थात आत्मखरूप मझ बासुदेवसे भिन्न जो देवता हैं, उनको, उन्हींकी आराधनाके लिये जो-जो नियम प्रसिद्ध है जनका अवसम्बन करके भजते है अर्थात उनकी शरण लेते हैं ॥ २०॥

तेषां च कामिनाम-

उन कामी परुषोंमेसे--

यो यो यां वां तनं भक्तः श्रद्धयार्चित्रमिच्छति । तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् ॥ २१॥

यो यः कामी यां यां देवता-तनं श्रद्धया संयुक्तो भक्तः च सन् अर्चितुं पूजयितुम् इच्छति, तस्य तस्य कामिनः अचलां स्थिरां श्रद्धां ताम् एव विद्धामि स्थिरीकरोग्नि ।

जो-जो सकाम भक्त जिस-जिस देवताके खरूपका श्रद्धा और भक्तियुक्त होकर अर्चन-पूजन करना चाहता है, उस-उस भक्तकी देवता-विषयक उस श्रद्धाको मै अचल-स्थर कर देता हैं। यया एव पूर्व प्रवृत्तः स्वमावतो यो यां देवतातनुं श्रद्धया अर्चितुम् इच्छति इति ॥२१॥

अभिप्राय यह कि जो पुरुष पहले खमाबसे ही प्रवृत्त हुआ जिस श्रद्धाद्वारा जिस देवताके खरूप-का पूजन करना चाहता है (उस पुरुषकी उसी श्रद्धाको मैं स्थिर कर देता हूँ) || २१ ||

#### ~~ (SA)

स तया श्रद्धया युक्तस्तस्या राधनमीहते । लमते च ततः कामान्मयैव विहितान्हि तान् ॥ २२ ॥

स तया मद्विदितया श्रद्धया युक्तः सन् तस्या

देवतातन्वा राधनम् आराधनम् ईहते चेष्टते ।

छभते च ततः तस्या आराधिताया देवता-तन्वाः कामान् ईप्सितान् मया एव परमेश्वरेण सर्वज्ञेन कर्मफलविभागज्ञतया विहितान् निर्मितान् तान् दि यसात् ते भगवता विहिताः कामाः तसात् तान् अवदयं लभते हत्यर्थः।

हितान् इति पदच्छेदे हितस्वं कामानाम् उपचरितं कल्प्यं न हि कामा हिताः कस्यचित् ॥ २२॥ मेरे द्वारा स्थिर की हुई उस श्रद्धासे युक्त हुआ बह उसी देवताके स्वरूपकी सेवा——पूजा करनेमें तत्पर होता है।

और उस आराधित देवविग्रहसे कर्म-कल-विभाग-के जाननेवाले मुझ सर्वज्ञ ईश्वरद्वारा निश्चित क्रिये हुए इष्ट भोगोको प्राप्त करता है । वे भोग परमेश्वर-द्वारा निश्चित क्रिये होते हैं इसल्यि वह उन्हे अवस्य पाता है. यह अभिग्राय है।

यहाँपर यदि 'हितान्' ऐसा पदच्छेद करें तो भोगोंमे जो 'हितत्व' है उसको औपचारिक समझना चाहिये, क्योंकि वास्तवमें भोग किसीके छिये भी हितकर नहीं हो सकते॥ २२॥

क्योंकि वे कामी और अविवेकी पुरुष विनाश-

शील साधनकी चेष्टा करनेवाले होते हैं, इसलिये-

यसाद् अन्तवत्साधनच्यापारा अविवे-किनः कामिनः च ते अतः—

> अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् । देवान्देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि ॥ २३ ॥

अन्तवद् विनाश्चितु फुळं तेषां तद् भवति । अल्पमेबसाम् अल्पश्चनाम्, देवान् देवयज्ञो वान्ति देवान् यजन्ति इति देवयजः ते देवान् यान्ति । मद्रका यान्ति माम् अपि ।

एवं समाने अपि आयासे माम् एव न प्रपद्यन्ते अनन्तफलाय अहो खलु कष्टं वर्तन्ते, इति अनकोशं दर्शयति समवान ॥ २३॥ उन अन्यबुद्धिवालोंका बह फल नाशबान्— विनाशशील होना हैं। देवपाजी अर्थात् जो देवों-का पूजन करनेवाले हैं वे देवोंको पाते हैं और मेरे भक्त मुझको ही पाते हैं।

अहो ! वडे दु:खको बात है कि इस प्रकार समान परिश्रम होनेपर भी लेग अनन्त पलकी प्राप्तिके लिये केवल मुझ परमेशस्त्री ही शरणमें नहीं आते । इस प्रकार भगवान करुणा प्रकट करते हैं ॥ २३ ॥

किनिमित्तं माम एव न प्रषद्यन्ते इति उच्यते--

वे मुझ परमेश्वरकी ही शरणमें क्यो नहीं आते, सो बतलाते हैं—

अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः । भावमजानन्तो

ममाञ्ययमनुत्तमम् ॥ २४ ॥

**अन्यक्तम् अप्रकाशं** व्यक्तिम् आपत्रं प्रकाशं गतम इदानीं मन्यन्ते मां नित्यप्रसिद्धम् ईश्वरम् अपि सन्तम अबुद्धयः अविवेकिनः परं भावं परमात्मस्वरूपम् अजानन्तः अविवेकिनो मम अन्ययं व्ययरहितम अनुत्तमं निरतिशयं मदीयं भावम अजानन्तो मन्यन्ते इत्यर्थः ॥ २४ ॥

मेरे अविनाशी निरतिशय परम भावको अर्थात परमात्मस्बरूपको न जाननेवाले बुद्धिरहित-- विवेक-हीन मनुष्य मुझको, यद्यपि मै नित्य-प्रसिद्ध सबका ईश्वर हैं तो भी, ऐसा समझते हैं कि यह पहले प्रकट नहीं थे. अब प्रकट हुए हैं। अभिप्राय यह कि मेरे बास्तविक प्रभावको न समझनेके कारण वे ऐसा मानते हैं ॥ २४॥

उनका वह अज्ञान किस कारणसे हैं ? सो बतछाते है— तदीयम् अज्ञानं किनिमित्तम् इति उच्यते-

> नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावतः । मढो(यं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् ॥ २५॥

न अहं प्रकाश. सर्वस्य लोकस्य केषांचिद एव मद्भक्तानां प्रकाशः अहम् इति अभिप्रायः । योगमायासमानृतो योगो गुणानां युक्तिः घटनं सा एव माया योगमाया तया योगमायया समावतः संच्छन्न इत्यर्थः । अत एव मुढो लोकः अयं न अभिजानाति माम अजम अव्ययम ॥२५॥

तीनों गुणोके मिश्रणका नाम योग है और वही माया है-उस योगमायासे आच्छादित हुआ मै समस्त प्राणिसमुदायके टिये प्रकट नहीं रहता हूँ, अभिपाय यह कि किन्हीं-किन्हीं भक्तोंके छिये ही म प्रकट होता हैं। इसिटिये यह मूढ़ जगत् (प्राणिसमदाय) मझ जन्मरहित अविनाशी परमात्मा-को नहीं जानता ॥ २५॥

यथा योगमायया समावतं मां लोको न अभिजानाति, न असौ योगमाया मदीया सती मम ईश्वरस्य मायाविनो ज्ञानं प्रतिबध्नाति यथा अन्यस्य अपि मायाविनो माया ज्ञानं तद्वत् । यत एवम् अतः-

जिस योगमायासे छिपे हुए मुझ परमारमाको ससार नहीं जानता, वह योगमाया, मेरी ही होनेके कारण मुझ मायापति ईश्वरके ज्ञानका प्रतिबन्ध नहीं कर सकती, जैसे कि अन्य मायावी (बाजीगर) पुरुपोंकी माया भी उनके ज्ञानको (आच्छादित नहीं करती ) इसलिये---

#### वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जन । भविष्याणि च भतानि मांत वेद न कश्चन ॥ २६॥

अहं त वेद जाने समनीतानि समतिकान्तानि भ्रतानि वर्तमानानि च अर्जन भविष्याणि च भूतानि वेद अहम, मां तु वेद न कश्चन मद्भक्त मञ्जरणम एकं ग्रुक्त्वा मत्तत्त्ववेदनाभावाद् **एव न मां भजने** ॥ २६ ॥

हे अर्जन ! जो पर्वमें हो चके हैं उन प्राणियोंको एवं जो वर्तमान हैं और जो भविष्यमें होनेवाले हैं उन सब भूतोंको मै जानता हूँ। परन्तु मेरे शरणागत भक्तको छोड़कर मुझे और कोई भी नहीं जानता और मेरे तत्त्वको न जाननेके कारण ही (अन्य जन ) मझे नहीं भजने ॥ २६॥

केन पुनः त्वत्तस्ववेदनप्रतिबन्धेन प्रति-। बद्धानि सन्ति जायमानानि सर्वभतानि त्वां न जिसमे मोहित हुए सभी उत्पत्तिशील प्राणी आपको विदन्ति इति अपेक्षायाम् इदम् आह -

आपका तत्त्व जाननेमे ऐसा कौन प्रतिबन्धक है. नहीं जान पाते ? यह जाननेकी इच्छा होनेपर कहते हैं --

इच्छाद्वेषसमृत्येन द्वनद्वमोहेन सर्वभतानि संमोहं सर्गे यान्ति परंतप ॥ २७ ॥

इन्छाद्देषसमुत्थेन इच्छा च द्वेषः च इच्छाद्वेषौ ताभ्यां सम्रचिष्ठति इति इच्छाद्वेषसमृत्यः तेन इच्छाद्वेषसम्रत्थेन ।

केन इति विशेषापेक्षायाम् इदम् आह-

इन्द्रमोहेन इन्द्रनिमित्तो मोहो इन्द्रमोहः तौ एव इच्छाद्वेपी शीतोष्णवत परस्परविरुद्धी सखद:खतद्वेतविषयौ संबध्यमानौ द्वन्द्वशब्देन अभिधीयेते । तत्र यदा इच्छाद्वेषी सखदःखतद्वेतसंत्राप्त्या सञ्धात्मका ती सर्वभतानां प्रजायाः परमार्थात्मतत्त्वविषय-स्त्रवञापाद नद्वारेण ज्ञानोत्पत्तिप्रतिबन्धकारणं मोहं जनयतः ।

इन्छ। आरंग देव इस दोनोंसे जो उत्पन्न होता है उसका नाम इन्छाद्रेपसमन्य है, उससे (प्राणी मोहित होने हैं । )

वह कौन है ' ऐसी विशेष जिज्ञासा होनेपर यह कहते है---

इन्दोंके निमित्तसे होनेवाला जो मोह है उस इन्द्र-मोहरो ( सब मोहित होते हैं ) । शीत और तथाकी भौति परस्परविरुद्ध (स्वभाववाले ) और सम्बन्धः ख तथा उनके कारणोंमें रहनेवाले वे इच्छा और देव ही यथासमय सब भतप्राणियोसे सम्बन्धयक्त होकर इन्द्र नामसे कहे जाते हैं। सो ये इच्छा और देप, जब इस प्रकार सुख-दु:ख और उनके कारणकी प्राप्ति होनेपर प्रकट होते हैं. तब वे सब भतोंकी बद्धिको अपने वशमें करके परमार्थ-तत्त्व-विषयक ज्ञानकी उत्पत्तिका प्रतिबन्ध करनेवाले मोहको उत्पन्न करते हैं।

न हि इच्छाद्वेषदाशकृतिष्वस्य यथा-भृतार्थविषयञ्चानम् उत्पद्यते बहिः अपि, किसु वक्तव्यं ताभ्याम् आविष्टबुढेः संमृदस्य प्रत्यगात्मनि बहुप्रतिबन्धे ज्ञानं न उत्पद्यते इति ।

अतः तेन इच्छाडेषसप्टरथेन इन्द्रमोहेन भारत भरतान्वयज्ञ सर्वभूतानि संमोहितानि सन्ति संगोहं संमूडतां सर्गे जन्मनि उत्पत्तिकाले इति एतद् यान्ति गच्छन्ति हे परंतप ।

मोहवञ्चानि एव सर्वभृतानि जायमानानि जायन्ते इति अभिप्रायः।

यत एवम् अतः तेन इन्द्रमोहेन प्रतिबद्ध-प्रज्ञानानि सर्वभूतानि संमोहितानि माम् आत्मभूतं न जानन्ति अत एव आत्मभावेन मां न भजन्ते ॥ २७ ॥ जिसका चित्त इच्छा-द्रेपक्ष दोषीके बदामें ग्रॅस रहा है, उसको बाहरी विषयोंके भी यथार्थ तत्त्वका ज्ञान प्राप्त नहीं होता, फिर उन दोनोसे जिसकी बुद्धि आच्छादिन हो रही हैं ऐसे मृह पुरुषको कनेकों प्रतिकन्योंवाले अन्तरारम्यिययका ज्ञान नहीं होता. इसमे तो कड़ना ही क्या है?

इसिट्ये हे भारत ! अर्थात् भरतवंशमें उत्पन्न अर्जुन ! उस उच्छा-द्वेष-जन्य द्वन्द्व-निमित्तक मोहके द्वारा मोहिन हुए समस्त प्राणी, हे परन्तप ! जन्म-कालमें — उपन्न होने ही मृहभावमें फँस जाते हैं ।

अभिप्राय यह है कि उत्पत्तिशील समस्त प्राणी मोहके वशीभूत हुए ही उत्पन्न होने है।

ऐसा होनेके कारण इन्डमोहसे जिनका ज्ञान प्रतिवद्ध हो गया है वे मोहित हुए समस्त प्राणी अपने आत्मारूप मुझ (परमात्मा) को नहीं ज्ञानने और इसीलिये वे आत्मभावसे मुझे नहीं भवते॥ २०॥

#### 

के पुनः अनेन डन्डमोहेन निर्म्यक्ताः सन्तः त्वां विदित्वा ययाशास्त्रम् आत्मभावेन भजन्ते इति अपेक्षितम् अर्थं दर्शयितुम् उच्यते— नो फिर इस इन्डमोहसे छूट हुए ऐसे कौन-से मनुष्य है जो आपको शास्त्रोक प्रकारसे आत्मभावसे भजने हैं ' इस अपेक्षित अर्थको दिखानेके लिये कहते हैं---

येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम् । ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढवताः ॥ २८ ॥

येग तु पुनः अन्तर्भ समाप्तप्रायं श्लीणं पापं जनाना पुरुषकर्मणा पुरुषं कर्म येगां सच्चग्रद्धि-कारणं विद्यते ते पुरुषकर्माणः तेगां पुरुषकर्मणाम्, ते इन्द्रमोहनिर्मुका ययोग्केन इन्द्रमोहेन निर्मुक्ता अजन्ते मां परमार्थनानं टडकताः एवम् एव परमार्थनच्चं न अन्यथा इति एवं निश्चित-विद्याना इत्वता उच्यन्ते ॥ २८ ॥

जिन पुण्यकर्मा पुरुषेके पापोंका लगभग अन्त हो गया होता है, अर्थात् जिनके कर्म पवित्र यानी अन्त-करणकी झुद्धिके कारण होने हैं वे पुण्यकर्मा है ऐसे उपर्युक्त हन्द्रमोहसे मुक्त हुए वे रहजती पुरुष मुझ परमास्त्रम अन्तर हैं । 'परमार्थतक ठीक इसी प्रकार है, दूसरी प्रकार नहीं' ऐसे निश्चित विज्ञानवाले पुरुष रहजती कहें जाते हैं ॥ २८॥

ते किसर्थ भजनते. इति उच्यते-- | वे किसलिये भजते हैं ? सो कहते हैं--

जगमरणमोक्षाय मामाश्चित्य यतन्ति ये । ते ब्रह्म तदिदः कृतसमध्यातमं कर्म चाखिलम् ॥ २६ ॥

जरामरणमोक्षाय जरामरण मोश्रार्थ परमेश्वरम् आश्रित्य मत्समाहितचित्ताः सन्तो परमेश्वरका आश्रय लेकर अर्थात मझमें चित्तको यतन्ति प्रयतन्ते ये ते यदु बद्ध परंतद् विदुः कुल्जं समस्तम अध्यात्मं प्रत्यगातमविषयं वस्त तद विद: कर्म च अखिल समस्तं विद: ॥२९॥ भी जानते हैं ॥ २९॥

जो पुरुष जरा और मृत्युसे छटनेके लिये सुम समाहित करके प्रयत्न करने हैं, वे जो परब्रहा है उसको जानते हैं एवं समस्त अध्यात्म अर्थात् अन्तरात्मविषयक वस्तको और समस्त कर्मको

# साधिभताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदः। प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्यक्तचेतसः ॥ ३०॥

साधिभृताधिदैवम् अधिभृतं च अधिदैवं च। ममाद्वितचित्रा इति ॥ ३० ॥

(इसी प्रकार) जो मनुष्य मुझ परमेश्वरको अधिभताधिदैवं सह अधिभताधिदैवेन साधि- साधिभताधिदैव अर्थात अधिभत और अधिदैवके भृताधिदैवं च मा ये विदु: साधियज्ञं च सह अधि- सिहत जानते हैं, एवं साधियज्ञ अर्थात् यक्नेन साधियक्नं ये विद: प्रयाणकाले अपि च अधियक्के सिंहत भी जानते हैं वे निरुद्ध-वित्त **मरणकाले अपि च** मां ते विद. युक्तचेतसः योगी छोग मरण-कालमें भी मुझे यथावत्

#### 

इति श्रीमहाभारते जनसाहस्रचां संहितायां वैयासिक्यां भीष्म-पर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासपनिषत्स् ब्रह्मविद्यायां योगञास्त्रे श्रीकष्णार्जनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्रमोऽध्यायः ॥ ७ ॥

#### and the same

इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यगोविन्दभगवत्पुज्यपादशिष्यश्रीमच्छंकर-भगवतः कृतौ श्रीभगवद्गीताभाष्ये ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥



#### अष्टमोऽध्यायः

'ते नहा तद्विदः इत्सम' इत्यादिना भगवता | 'ते बहा तद्विदः इत्साम' इत्यादि वचनोंसे अर्जुनस प्रश्नबीजानि उपदिष्टानि तत्प्रश्नार्थम---

अर्जन तवाच-

अत: (प्राध्यायमें ) भगवान्ने अर्जुनके लिये प्रश्नके बीजोंका उपदेश किया था, अत: उन प्रश्नोंको पृक्षनेके लिये अर्जुन बोला—

कि तद्वह्य किमध्यात्मं कि कर्म परुषोत्तम । अधिभतं च किं प्रोक्तमधिदैवं किमच्यते ॥ १ ॥ अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहेऽस्मिन्मधसदन । प्रयाणकाले च कथं जेयो(मि नियतात्मभि: ॥ २ ॥

हे परुषोत्तम ! वह ब्रह्मतत्त्व क्या है ? अध्यारम क्या है ? कर्म क्या है ? अधिभृत किसको कहते हैं / अधिदेव किसको कहते हैं / हे मधुसदन ! इस देहमें अधियज्ञ कौन हैं और कैसे हैं ? तथा संयत्तित्वालं योगियोदारा आप मरण-कालमें किस प्रकार जाने जा सकते हैं ? ॥ १-२ ॥

एषां प्रश्नानां यथाक्रमं निर्णयाय-श्रीभगवानुवाच---

इन प्रश्नोंका क्रमसे निर्णय करनेके छिये श्रीभगवान् बोले----

अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते । भतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसंज्ञितः॥३॥

अक्षरस्य प्रशासने गार्गि' (जृह० उ० रे । ८ । ९) किये हुए स्थित हैं रियारि श्रुतियोत्ते जिसका वर्णन किये हुए स्थित हैं रियारि श्रुतियोत्ते जिसका वर्णन किया गया है, जो कभी नष्ट नहीं होता बहु स्थान स्यान स्थान स्यान स्थान स्य

परेण विशेषणाद अग्रहणं परमम् इति च वर्णित ऑकारका ग्रहण नहीं किया गया है। क्योंकि परम' यह विशेषण निरितशय अक्षर ब्रह्ममें ही निवित्राये **ब्रह्मणि अक्षरे उपपन्नतरं विशेषणम् ।** अधिक सम्भव — युक्तियुक्त है ।

अक्षरं न क्षरति इति परमात्मा 'एनस्य वा परम अक्षर ब्रह्म है अर्थात् है गागिं! इस

**ऑकारस्य च '**ओमित्येकाक्षरं नद्य**ं इति** 'परम' विशेषणसे युक्त होनेके कारण यहाँ अक्षर शब्दसे 'ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म' इस वाक्यमें

प्रतिदेहं तस्य एव ब्रह्मण: प्रत्यगारमभावः स्वभावः। स्वभावः अध्यात्मम उच्यते ।

आत्मानं देहम अधिकत्य प्रत्यगातमत्या प्रवृत्तं परमार्थब्रह्मावसानं अध्यातमम् उच्यते अध्यातमशब्देन अभिधीयते ।

भूतभावोद्धवकरो भूतानां भावो भूतभावः तस्य उद्भवो भतभावोद्भवः तं करोति इति भतभावोद्भवकरो भतवस्तत्पत्तिकर इत्यर्थः। विसर्गे विसर्जनं देवतोहेशेन चरुपरोडाशादेः दव्यस्य परित्यागः म एष विसर्गलक्षणो यत्रः, कर्मसंज्ञितः कर्मशब्दित इति एतत्। बीजभूताद बृष्ट्यादिक्रमेण स्यावरजङ्गमानि भतानि उद्भवन्ति ॥ ३ ॥

तमी परब्रह्मका जो पत्येक ठारीरमें अन्तरातम-भाव है उसका नाम खभाव है, वह खभाव ही ·अध्यातम<sup>9</sup> कहलाता है ।

अभिप्राय यह कि आत्मा यानी शरीरको आश्रय वनाकर जो अन्तरात्मभावसे उसमें रहनेवाला है और परिणाममें जो परमार्थ बहा ही है बही तत्त्व स्वभाव है उसे ही अध्यातम कहते हैं अर्थात वही अध्यान्म नामसे कहा जाता है।

भनमाव-उडव-कर' अर्थात भनोंकी सत्ता भन-भाव' है । उसका उद्धव ( उत्पत्ति ) 'भृतभावोद्धव' है. उसको करनेवाला 'भूतभावोद्भवकर' यानी भूत-वस्तको उत्पन्न करनेवाला, ऐसा जो विसर्ग अर्थात देवोंके उद्देश्यमे चरु, पूरोडाश आदि (हवन करनेयोग्य ) द्रव्योंका त्याग करना है, वह त्यागरूप यज्ञ. कर्म नामसे कहा जाता है। इस वीजरूप यज्ञसे ही वृष्टि आदिक कमसे स्थावर-जङ्गम समस्त भृतप्राणी उत्पन्न होते है ॥ ३ ॥

#### अधिभतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् । अधियज्ञो (हमेवात्र देहे देहभूतां

अधिभृतं प्राणिजातम् अधिकृत्य भवति । इति । कः असी क्षरः क्षरति इति क्षरो विनाशी भावे यत्किंचिद जनिमद वस्त इत्यर्थः ।

पुरुषः पूर्णम् अनेन सर्वम् इति पुरि शयनाद

वा पुरुष आदित्यान्तर्गतो हिरण्यगर्भः सर्व-

जो प्राणिमात्रको आश्रित किये होता है उसका नाम अधिभूत है। वह कौन है ? क्षर-- जो कि क्षय होता है ऐसा विनाशी भाव यानी जो कुछ भी उत्पत्ति-शील पदार्थ है वे सब-के-सब अधिभत हैं।

पुरुष अर्थात् जिससे यह सब जगत् परिपूर्ण है अथवा जो शरीररूप पुरमें रहनेवाला होनेसे पुरुष कहलाता है, वह सब प्राणियोंके इन्द्रियादि करणोंकः अनुप्राहक सूर्यलोकमें रहनेवाळा हिरण्य-

प्राणिकरणानाम् अनुप्राहकः सः अधिदेवतम् । गर्भ अधिदेवत है ।

अधियक्षः सर्वयक्षाभिमानिनी देवता | विष्ण्वास्था 'यज्ञो नै विष्णुः' इति श्रुतेः । स द्वि विष्णुः अहम् एव अत्र अस्मिन् देहे यो यक्षः तस्य अहम् अधियक्षः, यज्ञो हि देह-निर्वत्यत्वेन देहसमवायी इति देहाधिकरणी मवति, देहभता वर ॥ १ ॥

'यह ही बिष्णु है' इस श्रुतिके अनुसार सब यहाँका अधिष्ठाता जो विष्णुनामक देवता है वह अधियह है। हे देहणारियोमे श्रेष्ठ अर्जुन! इस देहमें जो यह है उसका अधिष्ठाता वह विष्णुहप्प 'अधियह' मै ही हूं। यह शरीरसे ही सिद्ध होता है अत: यहका शरीरसे निय्य सम्बन्ध है इसल्पिय वह शरीरमें एकनेवाला माना जाता है। प्रशा

### अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम् । यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः ॥ ५ ॥

अन्तकाले च मरणकाले माम् एव परमेश्वरं विष्णुं समरन् मुक्तवा परित्यज्ञ्य कलेवां द्वानीरं यः प्रयाति गच्छति स महावं वैष्णवं तत्त्वं याति, न अस्ति न विद्यते अत्र अस्मिन् अर्थे संशयो याति वा न वा इति ॥ ५॥

और जो पुरुष अन्तकालमें — मरणकालमें मुझ परमेश्वर—विष्णुका ही स्मरण करता हुआ शरीर लोहकर जाता है, वह मेरे भावको अर्थात् विष्णुके परम स्करपको प्राप्त होता है। इस विषयमे 'प्राप्त होता है या नहीं' ऐसा कोई संशय नहीं है॥ ५॥

~19<del>0</del>1981~

न मदिषय एव अयं नियमः किं तिर्ह— | केवल मेरे विषयमें ही यह नियम नहीं है, किन्त—

> यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् । तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥ ६ ॥

यं या अपि यं यं भावं देवताविदेशं स्मरत् चिन्तयन् त्यज्ञति परित्यज्ञति अन्ते प्राणवियोगकाले कलेक्यस्ततत्वस्त्यस्मृतंभावम् एव पति न अन्यं कान्त्ये सट्या सर्वदा तहाव-मावितः तरिमन् भावः तद्भावः स भावितः सम्पर्माणतया अभ्यस्तो येन स तद्भावभावितः सन् ॥ ६॥

हे कुन्तीपुत्र! प्राणिवयोगके समय (यह बीत्र) जिस-जिस भी भावका अर्थात् (जिस किसी भी) टेवता-विशेषका चिन्तन करता हुआ शरीर छोड़ता है, उस भावसे भावित हुआ वह पुरुष सदा उस सरण किये हुए भावको ही प्राप्त होता है, अन्यको नहीं। उपास्य टेवविषयक भावनाका नाम भाद्राव? है, वह जिसने माबित यानी बार्रबार चिन्तन करनेके द्वारा अभ्यक्त किया हो, उसका नाम 'तद्वावभावित' है ऐसा होता हुआ (उसीको प्राप्त होता है) ॥ ६॥ यसाद एवम् अन्त्या भावना देहान्तर-प्राप्तो कारणम्—

क्योंकि इस प्रकार अन्तकालकी भावना **ही अ**न्य शरीरकी प्राप्तिका कारण है—

तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च । **मय्य**र्पितमनोबुद्धिर्मामेवैष्यस्यसंशयः

तस्मात सर्वेष कालेष माम अनस्मर ग्रह्माजास्त्रं । युष्य च युद्धं च स्वधर्मं क्रुरु मयि वासुदेवे अपिते मनोबुद्धी यस्य तव स त्वं मध्यपितमनो-मिष्यसि असंशयो न संशयो अत्र विद्यते ॥७॥ जायमा, इसमें संशय नहीं ॥ ७॥

इसलिये त हर समय मेरा स्मरण कर और शास्त्राञ्चानुसार स्वधर्मसूप युद्ध भी कर । इस प्रकार मुझ वासुदेवमे जिसके मन बुद्धि अर्थित है, ऐसा तू मझमें अर्पित किये हुए मन-बुद्धिवाला **होकर** मु**श्नको** बुद्धिः **सन्** माम् एव **यथास्मृतम्** एष्यसि आग- ही अर्थात् मेरे यथाचिन्तित स्वरूपको ही प्राप्त हो

儲 哥-

अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना। परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थोनुचिन्तयन् ॥ ८ ॥

अम्यासयोगयक्तेन, मयि चित्तसमर्पणविषय-। भूते एकस्मिन् तुल्यप्रत्ययावृत्तिलक्षणो विलक्षण-व्रत्ययानन्तरितः अभ्यासः स च अभ्यासो योगः तेन यक्तं तत्र एव व्यापृतं योगिनः चेतः तेन चेतसा न अन्यगामिना न अन्यत्र विषयान्तरे गन्तं शीलम् अस्य इति न अन्यगामि तेन नान्यगामिना परमं निरतिशयं पुरुषं दिव्यं दिवि सर्वमण्डले भवं याति गच्छति हे पार्य, अनुचिन्त- दिन्य पुरुपको-जो आकाशस्य सूर्यमण्डलमें परम यन् शास्त्राचार्योपदेशम् अनुष्यायन् इति एतत् ८ पुरुष है-उसको प्राप्त होता है ॥ ८॥

हे पार्थ! अम्यासयोगयक्त अनन्यगामी चित्तद्वारा. चित्तसमर्पणके आश्रयभत एक सम्रमें ही विजातीय प्रतीतियोंक व्यवधानसे रहित तुल्य प्रत्ययोंकी आवृत्ति-का नाम 'अभ्यास' है, वह अभ्यास ही योग है, ऐसे अन्यासरूप योगसे युक्त, उस एक ही आर्टम्बनमें लगा हुआ, विषयान्तरमें न जानेवाला जो योगीका चित्त है उस चित्तहारा, शाख और आचार्यके उपदेशा-नुमार चिन्तन करता हुआ योगी परम-निरतिशय-

किंविशिष्टं च पुरुषं याति, इति उच्यते

किन लक्षणोसे युक्त परम पुरुषको (योगी) प्राप्त होता है ' इसपर कहते हैं---

कविं पुराणमनुशासितारमणारणीयांसमनुसारेद्यः । सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपमादित्यवर्णं तमसः परस्तातः ॥ ६ ॥ कि कान्तदक्षिनं सर्वज्ञं पुराणं चिरंतनम् अनुशासितारं सर्वस्य जगतः प्रशासितारम् अणोः स्वस्मात् अपि अणीयांसं स्वस्मतरम् अनुस्मरेद् अनुचिन्तयेद् यः किश्वत् सर्वस्य कमंफल्ड जातस्य धातारं विचित्रतया प्राणिभ्यो विभक्तारं विभन्नय दातारम् अचिन्त्यस्यं न अस्य रूपं नियतं विद्यमानम् अपि केनचित् चिन्तयितं अचन्त्यस्य त्रात् अतित्यवर्णम् अपित्यस्य द्वातारम् इत्य विन्तयस्य स्वयते द्वात अचिन्त्यस्य त्रम् आदित्यस्य इत्य नित्यचैतन्त्यप्रकाशा वर्णो सस्य तम् आदित्यवर्णं न अपित्यस्य प्रसाद् अञ्चानलक्ष्यणाः मोडान्यकारात परम् ।

तम् अनुचिन्तयन् याति इति पूर्वेण एव संबन्धः ॥ ९॥ जो पुरुव भूत, भविष्यत् और वर्तमानको जानने-बाले — सर्वंड, पुरातन, सम्पूर्ण संसारके शासक और अणुसे भी अणु यानी सुरुमसे भी सुरुमतर प्रसारमाका, जो कि सम्पूर्ण कर्मफळका त्रिधायक अर्थात् विचित्र-रूपसे विमाग करके सब प्राणियोंको उनके कर्मोका फल देनेबाला है, तथा अचिन्यखल्प अर्थात् जिसका खरूप नियन और विद्यमान होते हुए भी किसीके हारा चित्तन न किया जा सके ऐसा है, एवं स्पूर्यके समान वर्णवाला अर्थात् सूर्यके समान तिरय चेतन-प्रकाशमय वर्णवाला है और अञ्चानरूप-मोहमय अन्यकारसे सर्वेषा अतीत है, उसका स्मरण करता है।

(वह) उसका स्मरण करता हुआ उसीको प्राप्त होता है, इस प्रकार पूर्वश्लोकसे सम्बन्ध है॥ ९॥

किंच--

तथा --

प्रयाणकाले मनसाऽचलेन भक्त्या युक्तो योगवलेन चैव । भुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् स तं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् ॥ १० ॥

प्रयाणकाले मरणकाले मनसा अचलेन चलनवर्जिनेन भक्त्या युक्तो अज्ञनं अक्तिः तया युक्तो योगवलेन च एव योगस्य वर्ल योगवलं तेन समाधिजसंस्कारप्रचयजनितिचक्तस्यर्थः। पृत्वं इदयपुण्डरीके वशीकृत्य चित्तम्, तत ऊर्ध्व-गामिन्या नाड्या भृमिजयक्रमेण श्रुवो. मध्ये प्राणम् आवेश्य स्यापयित्या, सम्यम् अप्रमत्तः सन् स एवं बुद्धिमान् योगी 'कवं पुराणम्' इत्यादिलक्षमं तं परं पुरुषम् उपैति प्रतिपद्यते दिन्यं द्योतनात्मकम् ॥ १०॥ ( वो योगी ) अन्त समय — मृत्युकालमें भक्ति है
और योगकरसे युक्त हुआ — भजनका नाम भक्ति है
उससे युक्त हुआ और समाधिजनित संस्कारोंके,
ग्रह्म वेपल हुई चित्तिस्थरताका नाम योगकर है,
उससे भी युक्त हुआ, चन्नालगार्हित — अचल मनसे,
ग्रह्म हृदय-कमलमे चित्तको स्थिर करके, फिर
ऊपरकी और जानेवाली नाड़ीहारा चित्तकी प्रत्येक
मृश्कि कमसे जय करता हुआ लुकुटिक मध्यमें
ग्राणोंको स्थापन करके भली प्रकार सावचान हुआ
(परमात्मसक्तपका चित्तन करता है) वह ऐसा
सुद्धिमान् योगी 'कवि युराणम्' ह्यादि लक्षाणोंवाले उस हिन्य-चेतनास्मक परमपुद्ववको प्राप्त
होता है ॥ १०॥

पुनः अपि वस्यमाणेन उपायेन प्रति-पित्सितस्य त्रक्षणो वेदविद्वदनादिविशेषण-चिशेष्यस्य अभिधानं करोति भगवान् — िकर भी भगवान् आगे बतलाये जानेवाले उपायोंसे प्राप्त होने योग्य और 'बेदबिंदो बदन्ति' हस्यादि निशेषणींद्वारा वर्णन किये जानेयोग्य ब्रह्मका प्रति-पादन करने हैं—

यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः । यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये ॥ ११ ॥

यद् अक्षरं न क्षरित इति अक्षरम् अधिनाधि वेदिधिदो वेदार्धक्का वदिन्त 'तद्वा एतदक्षरं गार्ग बाक्षणा अभिवदन्ति' (बृह ० उ० ३ । ८ । ८ ) इति श्रुतेः । सर्वविद्योपनिवर्तकत्वेन अभिवदन्ति 'अस्युलमन्तु' (बृह ० उ० ३ । ८ । ८) इत्यादि ।

किं च विशन्ति प्रविशन्ति सम्यग्दर्शनप्राप्ती सत्यां यद् यतयो यतनश्लीकाः मंन्यासिनो नीतराणा विशवो रागो येभ्यः ते वीतरागाः !

यत् **च अक्षरम्** इन्छन्तो **ज्ञातुम् इति वाक्य-**शेषः । ब्रह्मचर्य गुरो चरन्ति ।

तत् ते पद तद् अक्षराख्यं पदं पदनीयं ते तुम्यं संप्रहेण संग्रहः मंक्षेपः तेन संक्षेपेण प्रवस्ये कथयिष्यामि ॥ ११॥

'ह गार्गि ! ब्राह्मणलोग उसी इस अक्षरको वर्णन किया करते हैं' इस श्रुतिके अनुसार वेदके एरम अर्थको जाननेवाले विद्वान् जिस अक्षरका अर्थात् जिसका कभी नाश न हो, ऐसे परमात्माका 'वह न स्यूल है, न स्क्स है' इस प्रकार सब विशेषोंका निराकरण करके वर्णन किया करते हैं.

तथा जिनकी आसक्ति नष्ट हो चुकी हैं ऐसे वीतराग, यत्नशील, संन्यासी, यथार्थ झानकी प्राप्ति हो जानेपर जिसमे प्रतिष्ट होते है,

एव जिस अक्षरको जानना∗ चाहनेवाले (साधक) गुरुकुलमें ब्रह्मचर्यवतका पालन किया करते है.

वह अक्षरनामक पद अर्थात् प्राप्त करने-योग्य म्थान में तुझे संग्रहसे—सक्षेपसे बनजाता हूँ। सम्रह सक्षेपको कहने हैं॥११॥

#### 

'त यो ह वै तद्भगवन्मनुष्णेषु प्रायणान्तमोकार-मिम्प्यायीत कतम वाच स तेन होकं कवनीत तम्मे स होवाच- एतद्वे मस्यकाम पर कापर च वस्र बरोकारः' इति उपक्रम्य 'यः पुनरेत त्रिमानेणीमस्येतेनवाक्षरण परं पुरुषमिष्यायीत' (४० उ० ५। १-२-५) इस्यादिना वचनेन,

सत्यकानने यह पूरतपर कि 'ह भगवन ! मनुष्योमेंस वह जो कि मरणपर्यन्त ऑकारका मनी प्रकार च्यान करता रहता है वह उस साधनस किस ठोकको जीत लेता है ? पिपलाद ऋषिन कहा कि हे सत्यकाम ! यह ऑकार ही निःसन्देह परब्रह्म है और यही अपर ब्रह्म मी है।' इस प्रकार प्रसङ्ग आरम्भ करके किर 'जो कोई इस तीन मात्रावाले 'ओम्' इस ब्रह्मरद्वारा परम पुरुषकी उपासना करता रहता है।' इत्यादि वनोरी (प्रश्लोपनिषद्मे),

अतुम्' शब्द मूल स्रोकमे नहीं है। इसकी भाष्यकारने वाक्यशेष माना है।

'अन्यत्र धर्मादन्यत्राधर्मान्' इति च उपक्रम्य 'सर्वे वेदा यस्पदमामनन्ति तपोसि सर्वाणि च यद्दरन्ति । यदिष्क्रन्तो अद्यचर्ये चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण नवीम्योमिस्येतत्' (क. उ.० १।२।१४-१५) इस्यादिभिः च वचनैः।

परस्य ब्रह्मणो वाचकरूपेण प्रतिमावत् प्रतीकरूपेण च परब्रह्मप्रतिपत्तिसाधनत्वेन मन्दमध्यमबुद्धीनां विवक्षितस्य ओंकारस्य उपामनं काळान्तरे मुक्तिफळम् उक्तं यत्,

तद् एव इह अपि 'कविं पुराणमक्ता-भितारम' 'यदक्षरं वदविदो वदन्ति' इति च उपन्यम्तस्य परस्य ब्रह्मणः पूर्वोक्तरूपेण प्रति-पस्युपायभृतस्य ओंकारस्य कालान्तरमुक्ति-फलम् उपासनम्, योगधारणासिहतं वक्तरुयं प्रसक्तानुप्रमक्तं च यित्कंचिद् इति एवमर्थ उक्तरो ग्रन्थ आरम्यते— तथा 'जो धर्मसे बिलक्षण है और अधर्मसे भी बिलक्षण है' इस प्रकार प्रसङ्ग आरम्भ करके फिर 'समस्त वेद जिस प्रमपदका वर्णन कर रहे हैं, समस्त तथ जिसको बतला रहे हैं, तथा जिस प्रमपदको चाहनेवाले ब्रह्मचर्यका पालन किया करते हैं, वह एरमपद संक्षेपसे तुझे वतलाऊँगाः वह है 'ओम्' ऐसा यह (एक अक्षर) ।' इत्यादि बचाने (कठोपनिषटमें)।

परम्रक्षका बाचक होनेसे एवं प्रतिमाकी भौति उसका प्रतीक (चिह्न) होनेसे मन्द और मध्यम बुद्धिवाले साधकोंके लिये जो परम्रम्न-परमासाकी प्राप्तिका साधनरूप माना गया है उस ओंकारकी कालान्तरमें मुक्तिरूप फल देनेवाली जो उपासना बनलायी गयी है,

यहाँ भी 'कार्य पुराणमनुद्रमासिनारम्' 'ध्वरक्षरं वेदिवदो वदन्ति' इस प्रकार प्रतिपादन किये हुए परवक्षकी प्राप्तिका पूर्वोक्तरूपसे उपायमृत जो ओकार है, उसकी काळान्तर्में मुक्तिरूप एक देने- वाळी वही उपासना, योग-भारणा-सहित कहनी है। तथा उसके प्रसङ्ग और अनुप्रसङ्गमें आनेवाळी बातें भी कहनी है। इसिव्ये आगेका प्रस्थ आरम्म किया जाता है—

सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च । मूध्न्योधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम् ॥ १२ ॥

सर्वद्वाराणि सर्वाणि च तानि द्वाराणि च सर्वद्वाराणि उपरुज्धां तानि सर्वाणि संवम्य संयमनं कृत्वा, मनो हिंदे हृदयपुण्डरीके निरुष्य निरोधं कृत्वा निष्प्रचारम् आपाध, तत्र वज्ञी-कृतेन मनसा हृदयाद् ऊर्ध्वगामिन्या नाड्या ऊर्ध्वम् आरुद्ध गृथि आधाय आत्मनः प्राणम् आस्थितः प्रवृत्तो योगधारणां धारयितुम् ॥१२॥

समस्त द्वारोका अर्थात् विवर्षोक्ती उपलिचके द्वाररूप जो समस्त इन्द्रियगोलक है उन सकका संयम करके, एवं मनको इदयकमलमें निरुद्ध करके अर्थात् संकल्प-विकल्पसे रहित करके, किर वशमें किये हुए मनके सहारेसे इदयसे उपर जानेवाली नाडीद्वारा उपर बहुकर अपने प्राणीको मसकसे स्थापन करके योगशारणाको धारण करनेके लिये प्रश्नुत हुआ साधक ( परमातिको प्राप्त होता है इस प्रकार अगले कोकसे सम्बन्ध है) ॥ १२॥ तत्र एव च धारयन--

उसी जगह ( प्राणोंको ) स्थिर रखते हुए—

ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन् ।

यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम् ॥ १३ ॥

**ओंकारं** व्याहरन् उचारयन् तदर्थभृतं माप् ईश्वरम् अञ्चस्परन् अनुचिन्तयन् यः प्रयाति प्रियते,

ओम् इति एकांक्षरं ब्रह्म ब्रह्मणः अभिधानभूतम्

स त्यनन् परित्यजन् देहं शरीरम्, त्यजन् देहम् इति प्रयाणविशेषणार्थं देहत्यागेन प्रयाणम् आरमनो न स्वरूपनाशेन इत्यर्थः । स एवं त्यजन्याति गुच्छति वस्यं प्रकटां गतिवः ॥१३॥ 'ओम्' इस एक अक्षरक्ष अधका अर्घात् अर्घात् स्रक्तपका छत्र्य करानेवाले आँकारका उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थक्ष्य मुझ ईश्वरका चित्तन करना हुआ जो पुरुष शरीरको छोड़कर जाता है अर्थात् मरता है,

बह इस प्रकार शरीरको छोड़कर जानेबाला परम गतिको पाना है। यहाँ 'स्वजन्देहम्' यह विशेषण 'मरण'का लक्ष्य करानेके किये है। झभिप्राय यह कि देहके त्यागसे ही आत्माका मरण है, स्वरूपके नाशसे नहीं ॥ १३॥

किंच--

तथा—

अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः। तस्याहं सरुभः पार्थ नित्ययक्तस्य योगिनः॥१४॥

अनन्यचेता न अन्यविषये चेतो यस्य सः अयम् अनन्यचेता योगी सततं सर्वदा यो गं परमेश्वरं स्परति नित्यक्षः ।

सततम् इति नैरन्तर्यम् उच्यते । नित्यग्र इति दीर्घकालन्तम् उच्यते । न पण्मामं संवत्तरं वा किं तर्हि यावजीवं नैरन्तर्वेण यो मां सरति इत्यर्थः ।

तस्य योगिनः अहं सुस्थः सुस्वेन लम्यः पार्य नित्ययुक्तस्य सदा समाहितस्य योगिनः । यत एवम् अतः अनन्यचेताः सन् मयि सदा समाहितो भवेत् ॥ १८॥ अनन्यवित्तवाळा अर्थात जिसका वित्त अन्य किमी भी विषयका चिन्तन नहीं करता, ऐसा जो योगी सर्वदा निस्तर प्रतिदिन मुक्त परमेश्वरका स्मरण किया करता है।

यहां 'सततम्' इस शब्दसे निस्तरताका कथन है और 'नित्यक्षः' इस शब्दसे दीर्थकाळ्का कथन है, अतः यह समझना चाहिये कि छः महीने या एक वर्ष ही नहीं किंग्तु जीवनपूर्यन्त जो निस्तर मेरा सरण करता है।

हं पार्थ ! उस नित्य-समाधित्य योगीके लिये में सुक्म हैं। अर्थात् उसको मैं अनायास प्राप्त हो जाना हैं। जब कि यह बात है, इसलिये ( मतुष्य-को) अनन्य चित्तवाला होकर सदा ही मुझमें समाहितचित्त रहना चाहिये॥ १४॥

तव सीलभ्येन कि स्थात , इति उच्यते | श्रण तद मम मौलस्येन यद भवति---

आपके सुलभ हो जानेसे क्या होगा ? इसपर कहते हैं कि मेरी सुलभ प्राप्तिसे जो होता है, वह सुन---

पनर्जन्म दःखालयमशाश्वतम् ।

नाप्नवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः ॥ १५ ॥

माम् उपेत्य माम् ईश्वरम् उपेत्य मद्भावम् । आपाद्य पुनर्जन्म पुनरुत्पत्ति न प्राप्तुवन्ति । किविशिष्टं पनर्जन्म न प्राप्नवन्ति इति तद्विशेषणम् आह---

दःखालयं दःखानाम् आध्यात्मिकादीनाम् आलयम् आश्रयम् आलीयन्ते यसिन् दुःखानि इति दःखालयं जन्म । न केवलं दःखालयम् **अ**शास्त्रतम् अ**नवस्थितरूपं च न** अप्नुवन्ति **ईरक्षं पुनर्जन्म** महात्मानो **यतयः** ससिद्धि मोक्षारूयां परमां प्रकृष्टां गताः प्राप्ताः । ये पुनः

मुझ ईश्वरको पाकर अर्थात् मेरे भावको प्राप्त करके फिर ( वे महापुरुष ) पुनर्जन्मको नहीं पाते ।

किस प्रकारके पुनर्जन्मको नहीं पाते, यह स्पष्ट करनेके लिये उसके विशेषण बतलाते है---

आध्यात्मक आदि तीनों प्रकारके दःखोंका जो स्थान-आधार है अर्थात समस्त द:ख जिसमें रहते हैं: केवल द.खोंका स्थान ही नहीं जो अशास्वत भी है अर्थात् जिसका खरूप स्थिर नहीं है; ऐसे पुनर्जन्मको मोक्षरूप परम श्रेष्ठ सिद्धिको प्राप्त हर महात्मा-संन्यासीगण नहीं पाते । परन्तु जो मुझे मां न प्राप्तवन्ति ते पनः आवर्तन्ते ॥ १५ ॥ प्राप्त नहीं होते वे फिर संसारमें आते है ॥ १५ ॥

इति उच्यते---

**किं पुनः त्वत्तः अन्यत् प्राप्ताः पुनः आवर्तन्ते ।** तो क्या आपके सिवा अन्य स्थानको प्राप्त होनेवाले पुरुष फिर संसारमें आते हैं ? इसपर

आब्रह्मभुवनाल्लोकाः

पुनरावर्तिनोऽर्जुन । मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥ १६ ॥

आब्रह्मभुवनादु भवन्ति यस्मिन् भृतानि इति भ्रुवनं ब्रह्मभ्रुवनं ब्रह्मलोक इत्यर्थः।

**आब्रह्म** अन्तर्म सह ब्रह्म सुवनेन टोकाः सर्वे पुनरावर्तनः पुनरावर्तनस्वभावा हे अर्जुन । माम् एकम् उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म पुनरुत्पत्तिः न निवते ।। १६ ॥

जिसमें प्राणी उत्पन्न होते और निवास करते हैं उसका नाम भुवन है, ब्रह्मलोक ब्रह्मभुवन कहलाता है। हे अर्जुन ! ब्रह्मलोकपर्यन्त अर्थात ब्रह्मलोकसहित समस्त लोक पुनरावर्ती हैं अर्थात् जिनमे जाकर फिर संसारमे जन्म लेना पड़े, ऐसे हैं। परन्तु हे कुन्तीपुत्र ! केवल एक मुझे प्राप्त होनेपर फिर पुनर्जन्म---पुनरुत्पत्ति नहीं होती ॥ १६ ॥

ब्रह्मलोकसहिता

लोकाः

कसात्

पुनरावर्तिनः, कालपरिच्छिन्नत्वात्, कथम्—

त्रहालोकसहित समस्त लोक पुनरावर्ती किस कारणसे हैं १ कालसे परिच्छित्र हैं इसल्यि; कालसे परिच्छित्न कैंसे हैं १---

सहस्रयुगपर्यन्तमहर्यद्रह्मणो

विदुः ।

रात्रिं युगसहस्रान्तां तेऽहोरात्रविदो जनाः॥ १७ ॥

सहस्रयुगपर्यन्तं सहस्रं युगानि पर्यन्तः पर्यव सानं यस्य अहः तद् अहः सहस्रयुगपर्यन्तं ब्रह्मणः प्रजापतेः विराजो विदुः ।

रात्रिम् अपि युगसहस्रान्ताम् अहःपरिमाणाम् एव ।

के विद: इति आह---

ते अहोरात्रविदः कालसंख्याविदो जना इत्यर्थः। यत एवं कालपरिच्छिनाः ते अतः पुनरा-वर्तिनो लोकाः॥ १७॥ ब्रह्मा-प्रज्ञापति अर्थात् विराट्के एक दिनको, एक सहस्रयुगकी अवधिवाला अर्थात् जिसका एक सहस्र-युगमें अन्त हो, ऐसा समझते हैं।

तथा ब्रह्माकी रात्रिको भी स**ह**स्रयुगको अवधिवाली अर्थात् दिनके बराबर ही समझते हैं।

ेसा कौन समझते हैं ? सो कहते हैं—

वे दिन और गतके तत्त्वको जाननेवाले, अर्थात् कालके परिमाणको जाननेवाले योगीजन ऐसा जानने टे।इस प्रकार कालसे परिन्क्ष्टिन होनेके कारण वे मभी लेक पुनराष्ट्रनिवालं है ॥ १७॥

प्रजापतेः अहनि यद् भवति रात्रौ च तद् | उच्यते—

प्रजापतिके दिनमे और रात्रिमें जो कुछ होता है उसका वर्णन किया जाता है—

अव्यक्ताद्वश्चक्तयः सर्वे राज्यागमे प्रलीयन्ते

सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे । न्ते तत्रैवाव्यक्तमंज्ञके ॥ १४

अन्यक्तार् अञ्चक्तां प्रजापतेः स्वापावस्था तस्माद् अञ्चक्तात् न्यक्तये व्यवस्ते हति व्यक्तयः स्यावरञ्जङ्गमलक्षणाः सर्वः प्रजाः प्रभवन्ति अभिव्यज्यन्ते, अह् आगमः अहरागमः तस्मिन् अहरागमे काले जञ्जणः प्रवोधकाले

तथा राज्यागमे ब्रह्मणः स्वापकारे प्रकीयने सर्वा व्यक्तयः तत्र एव पूर्वोक्ते अव्यक-संबेके ।। १८ ॥

दिनके आरम्भकालका नाम 'अहरागम' है, ब्रह्म-के दिनके आरम्भकालमें अर्थात् ब्रह्मके प्रबोधकालमें अप्यक्तमे—प्रजापनिकी निद्रावस्थासे ममस्त प्यक्तियो-स्थाय-जङ्गमरूप समस्त प्रजाएँ उत्पन्न होती हे-प्रकट होती है। जो व्यक्त-प्रकट होती है, उसका नाम व्यक्ति है।

तथा गात्रिक आनेपर—ब्रह्माके शयन करनेके समय उस पूर्वोक्त अध्यक्त नामक प्रजापतिकी निदायम्थामे ही समस्त प्राणी छीन हो जाते हैं ॥ १८॥ अकृतास्यागमकृतवित्रणाश्चदोषपरिहारार्थम्,
बन्धमोक्षश्चास्त्रप्रदित्तार्थम्,
बन्धमोक्षश्चास्त्रप्रदित्तार्थम् अविद्यादिक्षश्चम्लकमोश्चयशात् च अवशो
भृतग्रामो भृत्वा भृत्वा प्रलीयते इति अतः
संसारे वैरान्यप्रदर्शनार्थं च इदम् आह——

न किये कर्मीका फल मिलना और किये हुए कर्मीका फल न मिलना, इस दोषका परिहार करनेके लिये, क्यान और मुक्तिका मार्ग बतलाने-बाले शाकवाक्योकी सफलता दिखानेके लिये और 'अविवादि पश्च-क्रेशमुल्क कर्मसंस्कारीके कशर्मे एक्कर परावीन हुआ प्राणी-समुदाय बारंबार उपक हो-होकर ल्य हो जाता है,-इस प्रकारके कपनसे संसारमे वैगाय दिख्लानेके लिये यह कहने के-

भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रतीयते । राज्यागमेरवज्ञः पार्थ प्रभवत्यहरागमे ॥ १६ ॥

भृतप्रामी भृतसमुदायः स्थावरजङ्गमलक्षणो यः पूर्विस्मन् करुपे आसीत् स एव अय न अन्यो भ्रत्या भृत्या अहरागमे क्रकीयने पृनः पुनः राज्यागमे अद्वः क्षये अवश अस्वतन्त्र एव पार्थ, प्रभवति अवश एव अहरागमे ॥ १० ॥ त्री पहले कल्पमें था, वही-दूसरा नही-यह स्थावर-बङ्गमस्य भूतोंका समुदाय ब्रह्मके दिनके आरम्भमे, वारंवार उत्पन्न हो-होकर दिनकी समाप्ति और रात्रिका प्रवेश होनेपर परावीन हुआ ही बारंबार लय होता जाना है और किर उसी प्रकार विवश होकर दिनके प्रवेशकालमें पुनः उत्पन्न होना जाता है ॥१९॥

यद् उपन्यम्म् अक्षरं तस्य प्राप्न्युपायो निर्दिष्टः 'ऑम्प्लेकाक्षरं क्षा' इत्यादिना । अथ इदानीम् अक्षरस्य एव स्वरूपनिर्दिदिक्षया इदम् उच्यते अनेन योगमार्गेण इदं गन्तव्यम् इति —

जिस अक्षरका पहले प्रतिपादन किया था उसकी प्राप्तिका उपाय 'ओसिस्येकाक्षर' ब्रह्म' इत्यादि कथनसे वनन्य दिया। अब उसी अक्षरके स्वरूपका निर्देश करनेकी इच्छाने यह बतलाया जाना है कि 'इस योगमार्गद्वारा अमुक वस्तु मिलती है'—

परस्तस्मात्तु भावोऽन्योऽव्यक्तोऽव्यक्तात्सनातनः ।

यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्मु न विनश्यति ॥ २०॥

परो व्यतिरिक्तो भिन्नः । कुतः तम्मात् पूर्वोक्तात् । त शब्दः अक्षरस्य विवक्षितस्य अव्यक्तात् वैरुक्षण्यप्रदर्शनार्थः । मावः अक्ष-राख्यं परं त्रक्ष ।

व्यतिरिक्तत्वे सति अपि सारुक्षण्यप्रसङ्गः अस्ति इति तद्विनिष्टच्येम् आह-जन्य इति । अन्यो विरुक्षणः स च अव्यक्तः अनिन्द्रिय-गोचरः । 'तु' शब्द यहाँ आरो वर्णन किये जानेवाले अक्षर-की उस पूर्वोक्त अव्यक्तमे विख्क्षणना दिख्छानेके छिये हैं। ( वह अव्यक्त ) मान यानी अक्षरनामक प्रमुख प्रमाला अव्यन्त भिन्न हैं। किससे / उस पहले कहे हुए अव्यक्तसे।

भिन्न होनेपर भी किसी प्रकार समानता हो सकती हैं ! इस शंकाकी निवृत्तिके छिये कहते हैं कि वह इन्द्रियोंसे प्रत्यक्ष न होनेवाला अव्यक्तभाव अन्य—इसरा है अर्थात् सर्वथा विळक्षण है ।

परः तसाद इति उक्तम् , कसात पुनः परः, पूर्वोक्तादु भूतग्रामबीजभूतादु अविद्यालक्ष-**णाद** अन्यक्तात् । सनातनः चिरंतनः । यः स भाव: सर्वेष भतेष ब्रह्मादिष नश्यन्य त्रिनस्यति ॥ २०॥

उससे पर है ऐसा कहा, सो किससे पर है! वह उस पूर्वोक्त भूत-समुदायके बीजभूत अविद्या-ह्न अन्यक्तसे परे हैं। ऐसा जो सनातन भाव अर्थात् सदासे होनेवाला भाव है, वह ब्रह्मादि समस्त प्राणियों-का नाश होनेपर भी नष्ट नहीं होता ॥ २०॥

## अव्यक्तोऽक्षर इत्यक्तस्तमाहः परमां गतिम । यं पाट्य न निवर्तन्ते तद्वाम परमं मम्॥ २१॥

अक्षरसंज्ञकम् अञ्चलतं भावम् आहः परमा प्रकृष्टां उसी अक्षर नामक अन्यक्तभावको परम-श्रेष्ठ गति गतिम् । यं भावं प्राप्य गत्वा न निवर्तन्ते मंसागय | कहते है । जिस परम भावको प्राप्त होकर ( मनुष्य) तद् धाम स्थानं परमं प्रकृष्टं मम विष्णोः परमं फिर संसारमे नहीं छोटते, वह मेरा परम श्रेष्ठ स्थान पदम इत्यर्थः ॥ २१ ॥

यः असी अञ्चक्त. अक्षर इति उक्तः तम् एवं | जो वह अञ्चक्तः 'अक्षर' ऐसे कहा गया है हे अर्थात मझ विष्णका परमपद है ॥२१॥

तल्लब्धेः उपाय उच्यते--

उस परमगमकी प्राप्तिका उपाय बतलाया

पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लम्यस्वनन्यया । यस्यान्तःस्थानि भतानि येन सर्वमिदं ततम् ॥ २२ ॥

पुरुष: पुरि शयनात् पूर्णन्वाद् वा स पर पार्थ परो निरतिशयो यसात पुरुषाद न परं किचित स भक्त्या छम्यः तु ज्ञानलक्षणया आत्मविषयया- -यस्य पुरुषस्य अन्तःस्थानि मध्यस्थानि वार्यभूतानि भूतानि । कार्य हि कारणस्य अन्तर्वर्ति ये**न पुरुषेण स**र्वम् इदं **जगत** ततं व्याप्तम आकाशेन इव घटादि ॥ २२ ॥

शरीरम्बय परमें शयन करनेसे या सर्वत्र परिपूर्ण होनेसे परमात्माका नाम पुरुष है। हे पार्थ ! व**ह** निर्गतशय परमप्रस्यः, जिससे पर ( सदम-श्रेष्ठ ) अन्य कुछ भी नहीं है, जिस परुषके अन्तर्गत समस्त कार्यरूप भूत स्थित है—क्योंकि कार्य कारणके अन्तर्वर्ती हुआ करता है---और जिस परुपसे यह सारा संसार आकाशमे घट आदिकी मौति ज्याम है। <sup>त</sup>सा परमात्मा, अनन्य भक्तिसे अर्थात आत्मविषयक बानरूप मक्तिसे प्राप्त होने योग्य है ॥ २२॥

प्रकृतानां योगिनां प्रणवावेशितत्रहाबुद्धीनां कालान्तरमिकभाजां उत्तरो मार्गो वक्तव्य इति यत्र विवक्षितार्थसमर्पणार्थम् उच्यते । आवृत्तिमार्गो-प्रत्याम इतरमार्गस्तत्यर्थः-

जिन्होंने ओंकारमें ब्रह्मबद्धि सम्पादन की है. जिन्हें कालान्तरमें मक्ति मिलनेवाली है तथा यहाँ जिनका प्रकरण चल रहा है, उन योगियोंकी ब्रह्म-प्राप्तिके लिये आगेका मार्गवताना चाहिये। अतः विवक्षित अर्थको बतलानेके लिये ही ध्यत्र काले इत्यादि अगले श्लोक कहे जाते हैं। यहाँ प्रनरावर्ती मार्गका वर्णन दसरे मार्गकी स्वति करनेके छिये

यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्ति चैव योगिनः । प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ ॥ २३ ॥

यत्र काले प्रयाता इति व्यवहितेन सम्बन्धः।

यत्र सम्मिन काले तु अनावृत्तिम् अपुनर्जन्म आवृत्ति तदिपरीतां च एव । योगिन इति योगिनः कर्मिणः च उच्यन्ते । कर्मिणः त गणतः 'कर्म-योगेन योगिनाम' इति विशेषणाद योगिनः ।

यत्र काले प्रयाना सता योगिनः अनावृत्ति यान्ति यत्र काले च प्रयाता आवृत्ति यान्ति तं कालं वस्थामि भरतर्षभ ॥ २३ ॥

·यत्र काले<sup>3</sup> इस पदका व्यवधानयक्त 'प्रयाताः' इस अगले पदसे सम्बन्ध है ।

जिस कालमें अनावतिको-अपनर्जन्मको और जिस कालमें आवृत्तिको — उससे विपरीत पनर्जनमको योगी छोग पाते है । 'योगिनः' इस पदसे कर्म करनेवाले कर्मालोग भी योगी कहे गये हैं; क्योंकि 'कर्मयोगेन योगिनाम' इस विशेषणसे कर्मी भी किसी गणविशेषसे योगी हैं।

तात्पर्य यह है कि हे अर्जुन ! जिस कालमें मरे हुए योगी लोग पनर्जन्मको नहीं पाते और जिस कालमें मरे हुए छोग पनर्जन्म पाते हैं मै अब उस कालका वर्णन करता है ॥ २३॥

अग्निज्योंतिरहः शुक्कः षण्मासा उत्तरायणम् । तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः ॥ २८ ॥

अप्ति कालाभिमानिनी देवता तथा ज्योति. देवता एव कालाभिमानिनी । अथवा अग्नि-ज्योतिषी यथाश्रते एव देवते ।

भूयसां त निर्देशो 'यत्र काले' 'तं कालम'

यहाँ अग्नि कालाभिमानी देवताका बाचक है तथा उयोति भी कालाभिमानी देवताका ही वाचक है. अथवा अग्नि और ज्योति नामवाले दोनों प्रसिद्ध वैदिक देवता ही हैं।

जिस वनमे आमके पेड अधिक होते हैं उसको जैसे आमका वन कहते हैं, उसी प्रकार यहाँ कालाभिमानी देवताओका वर्णन अधिक होनेसे काले' 'तं कालम' इत्यादि कालवाचक शब्दों-का प्रयोग किया गया है।

इति आम्रवणवत् ।

तथा अहर्देवता अहः शुक्रः शुक्रः शुक्रः प्रस्टेवता वण्यासा उत्तरावणं तत्र अपि देवता एव मार्गभृता इति स्थितः अन्यत्र न्यायः । तत्र तस्थिन मार्गे प्रयाता मृता गण्डन्ति अश्र अक्षियो ब्रह्मीयासनपरा जनाः । क्रमेण इति वास्ययोषः ।

न हि सद्योग्रुक्तिभाजां सम्यम्दर्शननिष्ठानां गतिः आगतिः वा कचिद् अस्ति 'न तस्य प्राणा उत्कामन्ति' इति श्रुतेः ब्रह्ममंतीनप्राणा एव ते ब्रह्ममया ब्रह्ममृता एव ते ॥ २४ ॥ ( अभिप्राय यह कि जिस मार्गमें अग्निरेक्ता, व्यानिरेक्ता, व्यानिरेक्ता, विनक्ष देवता, ब्राक्ष-पक्षका देवता, ज्ञाह-पक्षका देवता, ज्ञाह-पक्षका देवता, ज्ञाह-पक्षका देवता, ज्ञाह-पक्षका क्षा क्षा के अधिकारमें असकर पर्य हुए ब्रावेच्या यानी ब्रावकी उपासनामें तत्पर हुए पुरुष कमसे ब्रावकी प्राप्त होने हैं। यहाँ उत्तरावण मार्ग मी देवतावा ही वाचक है, क्योंकि अन्यन्न ( ब्रावस्त्रमें ) भी यही न्याय माना गया है।

जो पूर्ण झाननिष्ट सधोमुक्तिके पात्र होते हैं उनका आना-जाना कहीं नहीं होता! श्रुति भी कहती है, 'उसके प्राण निकलकर कहीं नहीं जाते।' ने तो 'ज्ञहमंत्रीनप्राण' अर्थात् ब्रह्ममय-ब्रह्म-रूप ही है ॥२४॥

#### - whater-

धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् । तत्र चान्द्रमसं ज्योतियोगी प्राप्य निवर्तते ॥ २५ ॥

ध्यो रात्रः ध्याभिमानिनी राज्यभिमानिनी
च देवता । तथा कृष्णः कृष्णपक्षदेवता । वण्यामा
दक्षिणायनम् इति च पूर्ववद् देवता एव । तत्र
चन्द्रमसि भवं चान्द्रमसं च्योति. फल्टम्
इष्टादिकारी योगी कर्मी प्राय्य अक्त्या तत्क्षयाद्
निवति ।। २५ ।।

बिस मार्गमें घूम और रात्रि है अर्थात घूमा-मिमानी और रात्रि-अभिमानी देवना हैं तथा कृष्णदक्ष अर्थात कृष्णपक्षका देवना हैं एवं दिराणायनके छ-महीने हैं अर्थात प्रवेबत दक्षिणायन मार्गामिमानी देवना है, उस मार्गमें (उन उपर्युक्त देवनाओंक अर्थात मर्गम । पा इवा योगी अर्थात हथ-यूने अर्थात कर्मवाला कर्मी, चन्द्रमाकी व्योनिको अर्थात कर्मवाला कर्मी, चन्द्रमाका व्योनिको अर्थात कर्मवाला कर्मी, चन्द्रमाका उस कर्म-फटका क्षय होनेपर औट आता है ॥ २५॥

शुक्रकृष्णे गती ह्येते जगतः शाश्वते मते । एकया यात्यनावृत्तिमन्ययावर्तते पुनः॥ २६॥

शुक्रकृष्णे शुक्राच कृष्णा च शुक्रकृष्णे । ज्ञानप्रकाशकत्वात् शुक्रा तदभावात् कृष्णा । एते शुक्रकृष्णे हि गती जगत इति

शुक्रकृष्णा । शुक्र और कृष्ण ये दो मार्ग, अर्थात् जिसमें शनका प्रकाश है वह शुक्र और जिसमें असका अमाव है वह कृष्णा—ऐसे ये दोनों मार्ग अगत्व किये जगत इति नित्य—सदासे माने गये है स्थोंकि जगत् नित्य है । अधिकतानां ज्ञानकर्मणोः न जगतः सर्वस्य एव । यहां जगत्-शब्दसे जो ज्ञानी और कमी उपर्युक्त एते गती संभवतः । शाश्वने नित्ये संसारस्य नित्यत्वाद मते अभिप्रते ।

तत्र एकया शुक्रया याति अनावृत्तिम् अन्यया

इतरया आवर्तते पुन. भयः ॥ २६ ॥

गतिके अधिकारी हैं उन्होंको समझना चाहिये, क्योंकि मारे समारके लिये यह गति सम्भव नहीं है ।

तन दोनो मार्गामेंसे एक.-- शक्रमार्गसे गया हआ तो फिर लौटता नहीं है और दसरे मार्गसे गया हआ और आता है ॥ २६॥

with 1500 cm

नैते सती पार्थ जानन्योगी महाति कश्चन । तस्मात्मवेष कालेप योगयक्तो भवार्जन ॥ २७ ॥

न पते यथोक्ते सुती मार्गो पार्थ जानन् । हे पार्थ ! इन उपर्युक्त दोनो मार्गोको इस प्रकार संसाराय एका अन्या मोक्षाय च इति योगी है और दूसरा गोक्षक कारण हैं? कोई भी योगी न भुवान कक्षन किबद अपि । तस्मात् सर्वेषु कालेश योगयकः समाहितो मत्र अर्जन ॥ २७ ॥ समय योगयक हो अर्थात समाधिस्य हो ॥ २७ ॥

शण योगस्य माहातम्यम-

योगका माहात्म्य सन---

वेदेष यज्ञेप तपःस चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् । अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमपैति चाद्यम् ॥ २८ ॥

वंदेषु सम्यग अधीतेषु यज्ञेषु च सादगुण्येन अन्प्रितंप तपासु च सत्त्रोषु दानेपृ च सम्यग दत्तेषु यद एतेषु पुण्यकल पुण्यस्य फलं पुण्यफलं प्रदिष्टं जाखेण अत्यति अतीत्य गच्छति तत सर्व फलजातम् इदं विदित्वा सप्तत्रश्रनिर्णयद्वारेण उक्तं सम्यग अवधार्य अनुष्टाय योगी, परं प्रकृष्टम **ऐश्वरं** स्थानम उपैति प्रतिपद्यते. आवम् आही भवं कारणं ब्रह्म इत्यर्थः ॥ २८ ॥

इनको जानकर अर्थात इन सात प्रश्नोके निर्णयदारा कहं हुए रहस्यको यथार्थ समझकर और उसका अनुष्ठान करके योगी परुष, मली-मीति पडें हुए बेद, श्रेष्ट गुणोंसद्वित सम्पादन किये हर यज्ञ, भली प्रकार किये हर तप और यथार्थ पात्रको दिये हुए दान इन सबका शास्त्रोने जो पण्य-फल बतलाया है उस सबको अतिकम कर जाता है और आदिने होनेवाले सबके कारणरूप परम श्रेष्ट एकर-पदको अर्थात् ब्रह्मको पालेता है ॥ २८॥

14 To 16

इति श्रीमहाभारते शतसाहस्रयां संहितायां वैयासिक्यां भीष्मपर्वीण श्रीमद्भगवद्गीतासपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जन-संवादे तारकत्रवायोगो नावाष्ट्रगोऽध्यायः ॥ ८ ॥

#### नवमोऽध्यायः

अष्टमे नाडीदारेण धारणायोगः सगुण उक्तः । तस्य च फलम् अम्यर्चिरादिक्रमेण कालान्तरे ब्रह्मप्राप्तिलक्षणम् एव अनावृत्तिरूपं निर्दिष्टम् ।

तत्र अनेन एव प्रकारेण मोक्षप्राप्तिफलम् अधिगम्यते न अन्यथा इति तदाशङ्का-च्याविवृत्तया—

श्रीभगवानुवाच----

इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे । ज्ञानं विज्ञानसहितं यञ्ज्ञात्वा मोक्ष्यसैऽश्रुभात् ॥ १ ॥

इदं अक्षज्ञानं बस्यमाणम् उक्तं च पूर्वेषु अच्यायेषु तद् बुद्धौ संनिधीकृत्य इदम् इति आहः। त अव्यो विजेषनिधीरणर्थिः।

इदम् एव सम्यन्धानं साक्षाद् मोक्षणाप्ति-साधनम् 'वापुदेवः सर्वमिति' 'आर्सेवर' सर्वय' (बृह०उ०२ १४।६) 'एकमेवाद्वितीयम्' (छा०उ० ६।२।१) इत्यादिश्वतिस्पृतिन्यः। न अन्यत्। 'अय येऽस्थानो विद्यत्यराजानसे ध्रथ-

लंका भवन्ति' इत्यादिश्वतिभ्यः च ।

ते तुम्यं गुद्धतमं गोप्यतमं प्रवश्यामि कय-यिप्यामि अनसूयने अस्यारहिताय ।

किं तत्, ज्ञानम् किंविशिष्टं विज्ञानसहितम् अनुभवयुक्तम् ।

आर्जे अच्यायमें सुरक्षा नाइविहास धारणायोगका अंगोराइदित वर्णन किया है और उसका फल अग्नि, च्योति आदिकी प्राप्तिके क्रमसे कालान्तरमें अग्नि, प्राप्तिकप और अपुनसाइनिकस्प दिखल्यया गर्या है।

वहाँ ( यह शङ्का होती है कि ) क्या इस प्रकार साधन करनेसे ही मोक्ष-प्राप्तिकप फ़्छ मिछना है अन्य किसी प्रकारने नहीं मिछता ! इस शङ्काको निवृत्त करनेकी इच्छासे श्रीभगवान बोळे——

जो ब्रह्महान आगे कहा जायगा और जो कि पूर्वके अध्यायोमें भी कहा जा चुका है, उसको बुद्धिके सामने स्वकर यहाँ प्रद्युः शब्दका प्रयोग किया है। 'तु' शब्द अध्याय ज्ञानोसे इसे अख्या करके विशेषतासे छक्ष करानेके खिये हैं।

बही यथार्थ ज्ञान साक्षात् मोक्षण्रातिका साधन है । जो कि 'सव कुछ वासुदेव ही है' 'आरमा ही यह समस्त जगन् हैं' 'आहा अद्वितीय एक ही हैं' हरवादि शुनि-म्मृतियोंने दिख्छाया गया है, ( इसके अतिरक्ति ) और जोर्द ( मेक्षका साधन ) नहीं हैं । 'जो इसमें विषयीत जानने हैं. वे अपनेस विषयी

'जो इसमे विपरीत जानते हैं, वे अपनेसे भिन्न अपना स्वामी माननेवाले मतुष्य विनादाशील लोकोंको मान होते हैं' हत्यादि श्रुतियोते भी सदी सिंद होता हैं।

्रत्र अनुयारहित भक्तसे में यह अति गोपनीय त्रिवय कहुँगा।

वर क्या है ! ज्ञान । कैसा ज्ञान ! विज्ञानसहित अर्थात् अनुभवसहित ज्ञान । यद् **ज्ञानं** ज्ञाला प्राप्य मोक्ष्यसे अञ्चनात् । संसारवन्धनात् ॥ १ ॥

जिस ज्ञानको जानकर अर्थात् पाकर तू संसाररूप बन्धनसे मुक्त हो जायगा ॥ १॥

तत च--

वह जान---

राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् । प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् ॥ २

राजिक्या विद्यानां राजा दीप्त्यतिशयन्यात् । दीप्यते हि इयम् अतिशयेन ब्रह्मविद्या सर्विविद्यानाम् ।

तथा राजगुर्ध गुद्धानां राजा। पश्चित्रं पावनम् १८म् उत्तमं सर्वेषां पावनानां शुद्धिकारणम् इदं श्रव्धज्ञानम् उत्कृष्टतमम् । अनेकजन्मसद्दस्-सश्चितम् अपि धर्माधर्मीदि समृतं कर्म क्षण-मात्राद् भर्मीकरोति यतः अतः कि तस्य पावनन्वं वक्तन्यम् ।

किं च प्रत्यक्षाविगम प्रत्यक्षेण सुखादेः इव अवगमो यम्य तत् प्रत्यक्षाविगमम् ।

अनेकगुणवतः अपि धर्मविरुद्धन्वं दृष्टं न तया आत्मज्ञानं धर्मविरोधि किन्तु धर्म्य धर्माद् अनपेतम्।

एवम् अपि स्याद् दुःसंपाद्यम् इति अत आह सुसुखं कर्त् यथा रत्नविवेकविज्ञानम् ।

तत्र अरुपायासानां कर्मणां सुखसंपादानाम् अरुपफलत्वं दुष्कराणां च महाफलत्वं दृष्टम् इति इदं तु सुखसंपाद्यत्वात् फलक्षयाद् व्येति इति प्राप्तम् अत आह— अतिराय प्रकाशयुक्त होनेके कारण समस्त विद्याओंका राजा है। ब्रह्मविद्या सय विद्याओंमें अतिराय देदीप्यमान है यह प्रसिद्ध ही है।

तथा (यह झान) समस्त गुप्त रखनेयोग्य भावोंका भी राजा है। एवं यह वड़ा पित्र और उत्तम भी है, अर्थात् सम्पूर्ण पित्र करनेवालोंको पित्र करनेवालोंको पित्र करनेवाला यह ब्रह्मज्ञान सबसे उन्कृष्ट है। जो अनेक सहस्र जन्मोंमें इकटे हुए पुज्य-पापादि कर्मोंको क्षणमात्रमे मृल्सहित भम्म कर देता है उसकी पित्रताका क्या कहना है?

साथ ही यह ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभवमें आनेवाट्य है, अर्थात् सुख आदिकी मौंति जिसका प्रत्यक्ष अनुभव हो सके, ऐसा है।

अनेक गुणोसे युक्त वस्तुका भी धर्मसे विरोध देखा जाता है परन्तु आत्मज्ञान उनकी तरह धर्मविरोधी नहीं है बन्कि धर्म्य — धर्ममय है अर्थात् धर्मसे युक्त है ।

ऐसा पदार्थ भी दुःसन्पाध (प्राप्त करनेमें बड़ा किटन) हो सकता है। इसकिये कहते हैं कि यह झान रजोंके त्रिवंक-विझानकी भौति समझनेमे बड़ा सुगम है।

परन्त संसारमें अल्य परिश्रमसे मुख्यूर्वक सम्यन्न होनेवाल कर्मोका अल्य फल और कठिनतासे सम्यन्न होनेवाले कर्मोका महान् फल देखा गया है, अत: यह अन भी सुगमनासे सम्यन्न होनेवाला होनेक कारण अपने फलका क्षय होनेपर स्त्रीण हो जायगा, ऐसी शङ्का प्राप्त होनेपर कहते हैं---

अन्यय न अस्य फलतः कर्मवट न्ययः अस्ति इति अञ्चयम् अतः श्रद्धेयम् आत्म-ज्ञानम् ॥२॥

अञ्यय है अर्थात कमेंकी भाँति फलनाशक द्वारा इसका नाश नहीं होता। अतः आत्मज्ञान श्रद्धा करने योग्य है ॥ २ ॥

200

ये पुनः---

परन्त जो---

परंतप । धर्मस्यास्य परुषा अश्रद्धानाः मृत्युसंसारवर्त्मनि ॥ निवर्तन्ते

श्रद्धाविरहिता आत्मज्ञानस्य धर्मस्य अस्य स्वरूपे तत्फले च नाम्तिकाः पापकारिणः असुराणाम् उपनिषदं देहमानात्म-दर्शनम एव प्रतिपन्ना अस्तुषः प्रस्थाः, प्रत्य अप्राप्य मा परमेश्वरं मत्प्राप्ती न एव आशङ्का इति मत्त्राप्तिमार्गसाधनभेदभक्तिमात्रम अपि अप्राप्य इत्यर्थः । निवर्तन्ते निश्चयेन आवर्तन्ते ।

क. मृत्युमसारवर्त्मनि मृत्ययक्तः मंसारो मृत्यसंसारः तस्य वर्ग नरकतिर्यगादिप्राप्ति-मार्गः तस्मिन एव वर्तन्त इत्यर्थः ॥ ३ ॥

इस आत्मज्ञानरूप धर्मकी श्रदासे रहित हैं। अर्थात इसके स्वरूपमें और फलमें आस्तिक भावसे र्राहत है---नास्तिक है वे असरोके सिद्धान्तोका अनवर्तन करनेवाले देहमात्रको ही आत्मा समझने-वाले एव पापकर्म करनेवाले इन्द्रियलोलप मनष्य. हे परन्तप ! मझ परमेधरको प्राप्त न होकर-मेरी प्राप्तिकी तो उनके लिये आशहा भी नहीं हो मकर्ता. मेरी पाषिक मार्गकी माधनकप भेदभक्तिको भी प्राप्त न होकर निश्चय ही यमने रहते हैं।

कहाँ वृक्ते रहते हैं ? मृत्युयुक्त संसारके मार्गमे, अर्थात जो ससार मृत्युयुक्त है उस मृत्युममारके नरक और पशु-पक्षी आदि योनियोकी प्राप्तिरूप मार्थमे वे बारंबार घमने रहते हैं ॥ ३॥

स्तत्या अर्जुनम् अभिमुर्खाकृत्य आह

इस प्रकार आनकी प्रशसादारा अर्जनको सम्मुख कश्के कहते हैं ---

सर्व जगदव्यक्तमूर्तिना ।

मत्स्थानि सर्वभृतानि न चाहं तप्बवस्थितः ॥

मया मम यः परो भावः तेन ततं व्याप्तं। सर्वम इदं जगद् अव्यक्तमृतिंन। न व्यक्ता मृतिः खरूपं यस्य मम सः अहम् अव्यक्तमृतिः तेन मया अव्यक्तमृतिंना कर्णगोचरम्बरूपेण इत्यर्थः ।

अव्यक्तमुनी स्थितानि मरस्थानि सर्वभुतानि ब्रह्मादीनि स्तम्बपर्यन्तानि । देवर स्वस्वपर्यन्त समस्त प्राणी स्थित है ।

मुझ अञ्यक्तस्वरूप परमात्माद्वारा अर्थातः मेरा जो परमभाव है, जिसका स्वक्ष्य प्रत्यक्ष नहीं है यानी मन, वृद्धि और इन्द्रियोका विषय नहीं है, ऐसे मुझ अध्यक्तमतिहास यह समस्त जगत् व्याप्त है-वरिवर्ण है ।

उस अञ्यक्तस्वरूप मझ परमात्मामे ब्रह्मासे

न हि निरात्मकं किंचित् भृतं व्यवहाराय अवकल्पते अतो मत्त्यानि मया आत्मना आत्मवच्चेन स्थितानि अतो मिय व्यितानि इति उच्यन्ते ।

तेषां भृतानाम् अहम् एव आत्मा इति अतः
तेषु स्थित इति मृहबुद्धीनाम् अवभासते । अतः
अवीमि न च अहं तेषु भृतेषु अवस्थितः, मृतंबत्
संस्त्रेषाभावेन आकाशस्य अपि अन्तरतमो
हि अहम् । न हि असंसभि वस्तु कचिट्
आधेयभावेन अवस्थितं भवति ॥ २ ॥

क्योंकि कोई भी निर्जीव प्राणी व्यवहारके योग्य नहीं समझा जाता। अतः वे सब मुझमें स्थित हैं अर्थात मुझ परमाश्मासे हीं आश्मवान् हो रहे हैं, इसलिये मुझमें स्थित कहे जाते हैं।

उन पूर्ताका वासायिक स्वरूप में ही हूँ इसिलेये अज्ञानियोको ऐसी प्रतीति होती है कि मै उनमे स्थित हूँ, अत: कहता हूँ कि मै उन मूतोमें स्थित नहीं हूँ। क्योंकि साकार वस्तुओंकी भौति सुझमें संसर्गदीय नहीं है। इसिलिय मै विना संसर्गके सूक्षमावसे आकाराके भी अन्तर्व्यापी हूँ। सङ्ग्रहीन वस्तु कहीं भी आवेयभायसे स्थित नहीं होती, यह प्रसिद्ध है॥॥

1200000

अत एव असंसर्भिन्वाद मम—

मे अससर्गी हूँ, इसलिये----

न च मत्स्थानि भृतानि पश्य मे योगमेश्वरम् । भतभनन च भतस्यो ममात्मा भतभावनः ॥ ५ ॥

न च मण्याति मृताति ब्रह्मादिति पश्य ने योग युक्ति घटनं मे मम ऐधरम ईश्वरस्य इमम् ऐश्वरं योगम् आत्मनो याथात्म्यम् इत्वर्थः ।

तथा च श्रुतिः असंपर्गित्वाद् असङ्गतां दर्भयति 'अमझो न हि सङ्जते' ( नुहारु व ३ । ९ । २६ ) इति ।

द्धं च आश्चर्यम् अन्यत् पद्म गृतश्चरः असङ्कः अपि सन् भृतानि विभित्तं न च भृतश्चा यथोक्तेन न्यायेन दक्षितत्त्वाद् भृतश्चात्त्वा-सुपपत्तेः ।

कथं पुनः उच्यते असी मम आत्मा इति,

् वास्त्रवमे ) बवादि सब प्राणी मी मुखमें स्थित नहीं हैं, त् मेरे इस ईश्वरीय योग-युक्ति-घटनाको देख, अथाद् मुझ ईश्वरके योगको यानी यथार्थ आरमनरच्यो समझ ।

'संसर्गरहित आत्मा कहीं भी लिप्त नहीं होता' यह श्रृति भी संसर्गरहित होनेक कारण (आत्माकी) निर्लेषता दिख्लाती हैं।

यह और भी आक्षयं देख कि भूतभावन सेरा आस्मा समर्थरिहत होवर भी भतोका भरण-पोरण करना रहता है परन्तु भूतोमें स्थित नहीं है। क्योंकि परमारमाका भूतोमें स्थित होना सम्भद्र नहीं, यह बात उपर्यक्त स्थायसे स्पष्ट दिख्लायी जा चर्का है।

पू०-( जब कि आग्मा अपनेसे कोई अन्य बस्तु ही नहीं हैं ) तो मेरा आग्मा यह कैसे कहा जाता है /

विभज्य देहादिसंघातं तस्मिन् अहंकारम् अध्यारोप्य लोकबुद्धिम् अनुसरन् व्यपदिशति मम आन्मा इति, न पुनः आत्मन आत्मा अन्य

उ०-जैकिक बुडिका अनुकरण करते हुए देहादि सवानको आत्मासे अलग करके फिर उसमें अहकारका अध्यासेष करके मेरा आत्मा ऐमा

#### इति लोकवद् अजानन्।

तथा भतभावनी भतानि भावयति उत्पाद-यति वर्धयति इति वा भूतभावनः ॥ ५ ॥

कहते हैं. आत्मा अपने आपसे भिन्न है ऐसा सम्प्रकर लोगोंकी भाँति अज्ञानपूर्वक ऐसा नहीं कहते। जो भर्तोंको प्रकट करता है---उत्पन्न करता है या बढ़ाता है उसको भतभावन कहते हैं।। ५।।

यथोक्तेन श्लोकद्वयेन उक्तम् अर्थे दृष्टान्तेन | उपपादयन् आह---

उपर्युक्त दो श्लोकोंद्वारा कहे हुए अर्थको इप्रान्तसे सिद्ध करते हुए कहने हैं— यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्रगो महान ।

सर्वाणि भतानि मत्स्थानीत्यपधारय ॥ ६ ॥ यथा लोके आकाशस्थित आकाशे स्थितो ।

लोकमें जैसे (यह प्रसिद्ध है कि ) सब जगह भावसे स्थित हैं. ऐसा त जान ॥ ६ ॥

नित्यं सदा बायः सर्वत्र गच्छति इति सर्वत्रगो विचरनेवाटा परिमाणमें अति महान् वायु सदा महान् परिमाणतः तथा आकाशवत सर्वगते मिय । आकाशमे ही स्थित है, वैसे ही आकाशके समान असंडलेषेण एव स्थितानि इति एवम् उपधारय सर्वत्र परिपूर्ण सुझ परमारमामें समस्त भूत निर्छित-जानीहि ॥ ६ ॥ --e11:0.-

एवं वायः आकाशे इव मयि स्थितानि। सर्वभुतानि स्थितिकाले तानि--

इस प्रकार जगत्के स्थितिकालमे, आकाशमे श्रुकी भाँति, मुझमें स्थित जो समस्त भूत हैं वे---

सर्वभृतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम् । कल्पक्षयं पुनस्तानि कल्पादौ विस्रजाम्यहम् ॥ ७ ॥

अपरां निकृष्टां यान्ति मामिका मदीयां कल्पक्षयं त्रिगुणमयी-अपरा-निकृष्ट प्रकृतिको प्राप्त हो जाते प्रलयकाले । पुनः भूगः तानि भूतानि उत्पत्ति- हैं और फिर कल्पके आदिमे अर्थात् उत्पत्तिकालमें काले करपादी विस्तुजामि उत्पाद्यामि अह मैं पहलेकी भौति पुनः उन प्राणियोंको स्चता है---पूर्ववत् ॥ ७ ॥

सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति त्रिगुणान्मिकाम । सम्पूर्ण प्राणी, हे कन्तीपुत्र ! प्रलयकालमें मेरी उत्पन्न करना हैं ॥ ७ ॥

एवम् अविद्यालक्षणाम् —

इम प्रकार अविद्यास्त्रप---

प्रकृतिं स्वामवष्टस्य विस्ञामि पनः पनः । कृत्स्त्रमवशं प्रकृतेर्वशात् ॥ ८ ॥

as the Con-

प्रकृति स्वा स्वीयाम् अवष्टभ्य वशीकत्य। विस्त्रज्ञामि पुनः पुन**ः प्रकृतितो जातं** भृतप्राम । अध्यन्त हुए इस विद्यमान समप्र अस्वतन्त्र भूत-भूतसमुदायम् इमं वर्तमानं कृत्यं समग्रम अवशम् अस्वतन्त्रम् अविद्यादिदोपैः परवशीकृतं प्रकृते बजात् स्वभाववशात् ॥ ८ ॥

अपनी प्रकृतिको वशमे करके, मै प्रकृतिसे समुदायको, जो कि स्वभाववश अविद्यादि दोषोंसे परवश हो रहा है, बारबार रचता हैं॥ ८॥

वहिं तस्य ते परमेश्वरस्य भतन्नामं विषमं विद्वधतः तन्निमित्ताभ्यां धर्माधर्माभ्यां संबन्धः स्याद इति इदम आह भगवान--

तब तो भूतसमुदायको विषम रचनेवाले आप परमेश्वरका उस त्रिषम रचनाजनित पुण्य-पापसे भी सम्बन्ध होता ही होगा ? ऐसी शङ्का होनेपर

न च मां तानि कर्माणि निब्नधन्ति धनंजय

उदासीनवदासीनमसक्तः

न च माम् ईशं तानि भतग्रामस्य विषम-विसर्गनिमित्तानि कर्माणि निबन्नन्त धनजय ।

हे धनेजय ! भतसमदायकी विषम रचना-निमित्तक वे कर्म. मझ ईश्वरको बन्धनमें नहीं डाळते ।

तत्र कर्मणाम असंबद्धत्वे कारणम आह

उन कमीका सम्बन्ध न होनेमें कारण

उदासीनवट् आसीनं यथा उदासीन उपेक्षकः कथित तद्वद आमीनम आत्मनः अवि-कियत्वात , असक फलासङ्गरहितम अभिमान-वर्जितम अहं करोमि इति नेप कर्मस् ।

मै उन कर्मोंमें उदासीनकी भॉति स्थित रहता हैं अर्थात् आत्मा निर्विकार है, इसलिये जैसे कोई उदासीन - उपेक्षा करनेवाला स्थित हो, उसीकी भौति मैं स्थित रहता है। तथा उन कमों में फलसम्बन्धी आसक्तिसे और 'मै करता हूँ' इस अभिमानसे भी मैं रहित हूँ (इस कारण वे कर्म मुझे नहीं बॉधते )।

अतः अन्यस्य अपि कर्तृत्वाभिमानाभावः फलासङ्गाभावः च अबन्धकारणम् अन्यया कर्मभि: बध्यते मदः कोशकारवद इति अभिप्रायः ॥ ९ ॥

इससे यह अभिप्राय समझ लेना चाहिये कि. कर्तापनके अभिमानका अभाव और फलसम्बन्धी आसक्तिका अभाव दसरोको भी बन्धनरहित कर देनेबाला है। इसके सिवा अन्य प्रकारसे किये हर कमेंद्वारा मूर्ख लोग कोशकार (रेशमके कीडे ) की भौति बन्धनमें पड़ते है ॥ ९ ॥

तत्र भृतग्रामम् इमं विस्तृजामि उदासीनवद् । आसीनम् इति च विरुद्धम् उच्यते इति तत्परिहा-रार्थम् आह—

यहाँ यह शहा होती है कि 'इस भूतसमदायको मै रचना हूँ' तथा भैं उदासीनकी भौति स्थित रहता हूँ' यह कहना परम्पर विरुद्ध है। इस शङ्काको दूर करनेके लिये कहते हैं—

मयाध्यक्षेण प्रकृतिः

स्रयते कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते ॥ १० ॥ मया सर्वतो दृष्टिमात्रस्वरूपेण अविक्रिया-रमना अध्यक्षेण मम माथा त्रिगुणात्मिका अविद्यालक्षणा प्रश्लितः सूचते उत्पाद्यति सचरावरं जगत्।

तथा च मन्त्रवर्णः-'मश्च देवः सर्वय्तेष् गृटः सर्वय्यापी सर्वभृतान्तरात्मा । कर्मान्ययः सर्वमृताधि-वासः साक्षी चेना केवली निर्मुण्या ॥' ( २०० उ० ६ । ११ ) इति ।

हेतुना निभित्तेन अनेन अध्यक्षत्वेन कोन्तेय जगद सचराचर व्यक्ताव्यक्तात्मक विपरिवर्तते सर्वास अवस्थास ।

दशिकर्मत्वापनितिमित्ता हि जगतः सर्वी प्रवृत्तिः अहम् इदं भोस्ये पश्चामि इदं शृणोमि इदं सुखम् अनुभवामि दुःखम् अनुभवामि तदर्थम् इदं करिष्यामि एतदर्थम् इदं करिष्ये इदं ज्ञास्थामि इत्याद्या अवगतिनिष्ठा अवगत्यवमाना एव ।

'यो अस्याध्यक्षः परमे व्यामन्'(तं ० वा० २ । ८ ।

९ ) इत्यादयः च मन्त्रा एतम् अर्थं दर्शयन्ति ।

ततः च एकम्य देवस्य सर्वाध्यक्षस्य-चैतन्यमात्रस्य परमार्थतः सर्वभोगानभि-संबन्धिनः अन्यस्य चेतनान्तरस्य अभावे भोक्तुः अन्यस्य अभावात् किनिमित्ता इयं सृष्टिः इति अत्र प्रज्ञनप्रतिवचने अनुपपन्ने ।

'को असा वेट के इह प्रशंच १ कुन आजाता कुत इयं निस्रष्टिः' (तें ० ना० २ । ८ । ९ ) इत्यादिमन्त्रवर्णेभ्यः । सव ओरसे द्रष्टामात्र ही जिसका खरूप है ऐसे निर्विवारखरूप मुझ अधिष्ठातासे (प्रेरित होकर) अधिषारूप मेरी त्रिगुणमर्था माया-प्रकृति समस्त चराचर जगतको उत्पन्न किया करती है।

नेद-मन्त्र भी यही बात कहते हैं कि 'समस्त भूतोंमें अडद्यभावमे रहनेवाला एक ही देव हैं जा कि सर्वध्यापी और सम्पूर्ण भूतोंका अन्तरात्मा तथा कमोंका खामी, समस्त भूतोंका आधार, साक्षी, चेतन, शुद्ध और निर्मुण है।'

हे कुरतीपुत्र ! इसी कारणसे अर्थात् मै इसका अध्यक्ष हूँ इसीजियं चराचरसद्वित साकार-निराकार-रूप समस्त जगत सब अयस्थाओंमें परिवर्गित होता रहता हैं।

क्योंकि जगत्की समस्त प्रवृत्तियाँ साक्षी-चेतनके आनका थिय बनमेके लिये ही हैं। में यह खाऊँमा, यह टेब्बना है, यह युनता है, अमुक सुम्बका अनुभव करता है, दुःबका अनुभव करता है, उसके लिये अमुक कार्य करूगा, इसके लिये अमुक कार्य करूगा, अमुक्ता असनुका जानुँगा, ह्य्यारि जगत्की समस्त प्रवृत्तियाँ आवाधीन और आनमे ही स्थ हो जानेबारी हैं।

'जो इस जगत्का अध्यक्ष साक्षी चंतन है वह परम हदयाकाशमें स्थित हैं' इत्यादि मन्त्र भी यही अर्थ दिख्ला रहे हैं ।

जब कि सबका अध्यक्षम्य चैतन्यमात्र एक देव वास्तवमें समस्त भोगोंक सन्बन्धसे रहित है और उसके मित्रा अन्य चेतन न होनेके कारण दूसरें भोकाका अभाव हैं तो यह सृष्टि किसके लिये हैं हस प्रकार-का प्रश्न और उसका उत्तर—यह दोनो ही नहीं बन सकते (अर्थात् यह विषय अनिवेचनीय है) ।

'(इसको) साक्षात् कीन जानता है-इस विषयमें कीन कह सकता? यह जगत् कहाँसे आया? किस कारण यह रचना हुई?' इत्यादि मन्त्रोंसे (यही बात कही गयी है)।

दर्शितं च भगवता 'अज्ञानेनावतं ज्ञानं तेन मह्यन्ति जन्तवः' इति ॥ १०॥

इसके सिवा भगवान्ने भी कहा है कि ध्यामसे क्षान आवृत हो रहा है इसिटिये समस्त जीव

जन्तनाम आत्मानम् अपि सन्तम्—

एवं मां नित्यशुद्धबुद्धमुक्तम्यभावं सर्व- इस प्रकार मे यथपि नित्य-शुद्ध-बुद्ध- सुक्तस्यभाव ननाम आत्मानम् अपि मन्तम— तथा सभी प्राणियोका आत्मा हुँ तो भी—

अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम् । परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् ॥ ११ ॥

अवजानन्ति अवज्ञां परिभवं कुर्वन्ति मां मृढा | अविवेकिनो मानुषी मनुष्यसंबन्धिनी तत् देहस भाश्रितं मनुष्यदेहेन व्यवहरन्तम इति एतत् । परं प्रकारटं भावं परमात्मतन्त्रम् आकाशकल्पम् आकाशाद अपि अन्तरतमम् अजानन्तो मम भूतमहेश्वरं सर्वभानानां महान्तम् ईश्वरं स्वम् आत्मानम् ।

ततः च तस्य मम अवज्ञानभावनेन आहता बराकाः ते ॥ ११ ॥

मढ-अविवेकी छोग मेरे सर्व छोकोंके महान ईश्वररूप परमभावको अर्थात् सबका अपना आत्मा-रूप मैं परमान्मा सब प्राणियोंका महानु ईश्वर हैं एवं आकाशकी भौति बल्कि आकाशकी अपेक्षा भी सक्ष्मतर भावसे व्यापक हैं-इस परम परमारमतत्त्वको न जाननेके कारण सङ्ग मनुष्यदेहधारी परमात्माको नुष्य समझते है अर्थात् मनुष्यरूपसे लील करते हुए मझ परमात्माकी अवज्ञा-अनादर करते है ।

इसलिये मझ परमात्माके निरादरकी भावनासे वे पामर जीव (त्र्यर्थ) मारे हुए पड़े है ॥ ११॥

कथम-

क्योंकि---

मोघाजा मोघकर्माणो मोघजाना विचेतमः। गक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः ॥ १२ ॥

मोधाशा वधा आज्ञा आज्ञियो येषां ते मोघाशाः । तथा मोघकर्माणो यानि च अवि-होत्रादीनि तैः अनुष्टीयमानानि कर्माणि तानि तेषां भगवत्परिभवातु स्वात्मभृतस्य अवज्ञानादु मोघानि एव निष्फलानि कर्माणि भवन्ति इति मोघकर्माणः ।

ऐसे व्यर्थ कामना करनेवाले और मोधकर्मा-व्यर्थ कर्म करनेवाले होते हैं; क्योंकि उनके द्वारा जो कळ अग्निहोत्रादि कर्म किये जाते हैं वे सब अपने अन्तरात्मारूप भगवानका अनादर करनेके कारण निष्फल हो जाते है। इसलिये वे मोधकर्मा होते हैं।

वे मोघाशा-जिनकी आशाएँ-कामनाएँ व्यर्थ हो

गी० शां० भा० ३०-

तथा मोबज्ञाना निष्फलज्ञाना ज्ञानम् अपि तेषां निष्फलम् एव स्यात् । विचेतसो विगत-विवेकाः च ते भवन्ति इति अभिप्रायः ।

किं च ते भवन्ति राक्षसी रक्षसां प्रकृति स्वभावम आसुरीम् असराणां च प्रकृति मोहिनी मोहकरीं देहात्मवादिनीं श्रिता आश्रिताः छिन्धि भिन्धि पिव खाद परस्वम् अपहर इति एवं बद्दनशीलाः क्रस्कर्माणो भवन्ति इत्यर्थः। 'अमुर्या नाम न लोकाः' (ई० उ० ३) इति श्रुतेः ॥ | असुरोंके रहने योग्य लोक प्रकाशहीन हैं'--इत्यादि ॥

ये पुनः श्रद्धाना भगवद्भक्तिलक्षणे मोक्ष-। मोक्समार्गमें लगे हुए हैं वे-मार्शे प्रवत्ताः--

महात्मानस्त मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिताः ।

भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् ॥ १३ ॥ महात्मानः तु अक्षदिचित्ता माम् ईश्वरं पार्थ देवी

देवानां शमदमदयाश्रद्धादिलक्षणाम् आश्रिताः **सन्तः.** भजन्ति सेवन्ते अनन्यमनसः अनन्यचित्ता बाल्या भूतादि भतानां वियदादीनां प्राणिनां च आदि कारणम् अन्ययम् ॥ १३ ॥ मेरा चिन्तन किया करते है ॥ १३ ॥

है । और वे विचेता अर्थात विवेकडीन भी होते हैं । तथा वे मोह उत्पन्न करनेवाली देहात्मवादिनी राक्षसी और आसुरी प्रकृतिका यानी राक्षसोंके और

इसके अतिरिक्त वे मोघज्ञानी-निष्फल ज्ञानवाले

होते हैं, अर्घात उनका ज्ञान भी निष्फल ही होता

असरोंके स्वभावका आश्रय करनेवाले हो जाते हैं। अभिप्राय यह कि तोडो, फोडो, पियो, खाओ, दसरोंका धन छट हो इत्यादि वचन बोछनेवाले और बड़े करकर्मा हो जाने हैं। श्रति भी कहती है कि 'वे परन्तु जो श्रद्धायुक्त है और भगवद्गक्तिरूप

हे पार्थ ! शम. दम. दया. श्रद्धा आदि सदगण-रूप देवोके खभावका अवलम्बन करनेवाले उदार-चित्त महात्मा भक्तजन, मझ ईश्वरको सब भनोका अर्थात् आकाशादि पश्चभूनोका और प्राणियोंका भी आदिकारण जानकर, एवं अविनाशी समझकर, अनन्य मनसे यक्त हुए भजते है अर्थात

कथम-

। किस प्रकार भारते है...

सततं कीर्तयन्तो मां यतस्तश्च नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥ १४ ॥

सतत मर्वदा भगवन्तं ब्रह्मस्वरूपं मां कीर्त-। इन्द्रियापसंहारशमदमदया-हिंसादिलक्षणैः धर्मैः प्रयतन्तः च इद्धवता हृद्धं स्थिरम अचाश्चल्यं व्रतं येषां ते दृढवताः. नमस्यन्तः च मा हृद्येशयम् आत्मानं भक्त्या नित्यवकाः सन्त उपासते सेवन्ते ॥ १८ ॥

वे रदवती भक्त अर्थात जिनका निश्चय रद-स्थिर-अचल हे ऐसे वे भक्तजन सदा-निरन्तर ब्रह्म-खरूप मु**न्न** भगवानुका कीर्तन करते हुए तथा इन्द्रिय-निग्रह, शम, दम, दया और अहिंसा आदि धर्मोंसे युक्त होकर प्रयत्न करते हर एवं हृदयमें वास करनेवाले मुझ परमात्माको भक्तिपूर्वक नमस्कार करने हुए और सदा मेरा चिन्तन करनेमें छगे रहकर, मेरी उपासना-सेवा करते रहते हैं ॥१ ॥।

तेन केन केन प्रकारेण उपासते इति उच्यते-

वे किस-किस प्रकारसे उपासना करते है

## ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामणसते । एकत्वेन प्रथक्त्वेन बहधा विश्वतोमस्बम् ॥ १५॥

ज्ञानयज्ञेन ज्ञानम् एव भगवद्विषयं यज्ञः तेन ज्ञानयज्ञेन यजन्तः पुजयन्तो माम् ईश्वरं च अपि अन्ये अन्याम उपासनां परिस्यज्य उपासने । तत च ज्ञानम एक लेन एक म एव परं ब्रह्म इति परमार्थदर्शनेन यजन्त उपासते ।

केचित च प्रथक्तेन आदित्यचन्द्रादिभेदेन स एव भगवान विष्णुः आदित्यादिरूपेण अवस्थित इति उपासते ।

केचिद बहुधा अवस्थितः स एव भगवान् मर्वतोमुखो विश्वतोमुखो विश्वरूप इति, तं विश्वरूपं सर्वतोमुखं बहुधा बहुप्रकारेण जवासते ॥ १५ ॥

कुछ ( ज्ञानीजन ) दसरी उपासनाओंको छोड़कर भगवदविषयक ज्ञानरूप यञ्जसे मेरा पूजन करते हुए उपासना किया करते है अर्थात परमब्रह्म परमात्मा एक ही है. ऐसे एकत्वरूप परमार्थज्ञानसे पूजन करते हुए मेरी उपासना करते है ।

और कोई-कोई प्रथक भावसे अर्थात आदित्य, चन्द्रमा आदिके भेदसे इस प्रकार समझकर उपासना करते हैं कि वही भगवान विष्णु, सूर्य आदिके रूपमे स्थित हुए है।

तथा कितने ही भक्त ऐसा समझकर कि वही सब और मखवाले विश्वमूर्ति भगवान अनेक रूपसे स्थित हो रहे है । उन विश्वरूप त्रिराट भगवान-होकी विविध प्रकारसे उपासना करते है ॥ १५॥

यदि बहुमिः प्रकारैः उपासते कथं त्वाम् एव उपासते इति अत आह-

यदि भक्तलोग बहुत प्रकारसे उपासना करते हैं तो आपकी ही उपासना कैसे करते हैं ? इसपर कहते हैं---

अहं कतरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधम् । मन्त्रोऽहमहमेवाज्यमहमिशरहं

अहं कतः श्रीतकर्मभेदः अहम् एव अहं यज्ञः सार्तः । किं च खधा अन्नम् अहं पितृभ्यो यद् दीयते । अहम् औषधं सर्वप्राणिभिः यद् अद्यते तद औषधशब्दवाच्यम् ।

अथवा स्वधा इति सर्वप्राणिसाधारणम् अन्नम् औषधम् इति व्याध्यपञ्चमार्थं मेषजम् ।

कत-श्रीतयज्ञविशेष मैं हैं और यज्ञ -स्मार्त-भी मै ही हूँ। तथा जो पितरोको दिया जाता है, वह स्वधा नामक अन्न भी मै ही हैं। सब प्राणियोंसे जो खायी जाती है, उसका नाम औपच है, बहु औपच भी में ही हैं।

अधवा यों समझो कि सब प्राणियोंका साधारण अन 'स्वंधा' है और ज्याधिका नाश करनेके लिये काममें ली जानेवाली मेपज 'औषध' है।

मन्त्रः अहं येन पितस्यो देवतास्यः च **इवि: दीयते । अह**म् एव आज्यं **हवि: च** अहम् अग्निः यसिन हयते सः अग्निः अहम् एव अहं इतं हवनकर्म च ॥ १६ ॥

तथा जिसके द्वारा देव और पितरोंको हवि पहुँचायी जाती है वह मन्त्र भी में ही हूँ। इसके अतिरिक्त में ही आज्य-हवि-पृत हूँ, जिसमें होम किया जाता है वह अग्निभी मैं ही हूँ और मैं ही हवनरूप कर्मभी हैं॥ १६॥

# पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः ।

पवित्रमोंकार ऋक्सामयजुरेव च ॥ १७ ॥

पिता जनियता अहम अस्य जगनो माता । जनियत्री, धाता कर्मफलस्य प्राणिभ्यो विधाता, पितामहः पितुः पिता, वेधं वेदितव्यम्, पवित्रं पावनमः, ऑकारः च ऋक्सामयज् एव च ॥१७॥ सामवेद और यजर्वेद सब कळ में ही हैं ॥१७॥

मै ही इस जगतका उत्पन्न करनेवाला पिता और उसकी जन्मदात्री माता हूँ तथा में ही प्राणियोके कर्मफलका विधान करनेवाळा विधाता और पितामह अर्थात् पिनाका पिना हैं; तथा जाननेके योग्य, पवित्र करनेवाला ओंकार, ऋग्वेद,

किंच---

तथा मै ही---

गतिर्भर्ता प्रभः साक्षी निवासः शरणं सहत ।

प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमञ्ययम् ॥ १८ ॥

गतिः कर्मफलम्, भर्ता पोष्टा, प्रमः स्वामी, साक्षी प्राणिनां कताकतस्य, निवासी यस्मिन प्राणिनो निवसन्ति, शरणम् आर्तानां प्रपन्नानाम् आर्तिहरः. सुहत् प्रत्युपकारानपेक्षः उपकारी, प्रभव उत्पत्तिः जगतः, प्रलयः प्रलीयते यस्मिन इति ।

तथा स्थानं तिप्रति अस्मिन इति, निधानं प्ररोहकारणं प्ररोहधर्मिणास् . अज्ययम् ।

गति-कर्मफल, मर्ता-सबका पोषण करनेवाला, प्रभ-सबका खामी, प्राणियोंके कर्म और अकर्मका साक्षी, जिसमें प्राणी निवास करते है वह वासस्थान. शरण अर्थात् शरणमे आये हुए दृ:खियोंका दु:ख दूर करनेवाला, सुहत्--प्रत्युपकार न चाहकर उपकार करनेवाला, प्रभव--जगतकी उत्पत्तिका कारण और जिसमें सब लीन हो जाने हैं वह प्रख्य भी में ही हैं।

तथा जिसमें सब स्थित होते हैं वह स्थान. प्राणियोंके कालान्तरमें उपभोग करनेयोग्य कमीका निक्षेप: कालान्तरोपभोग्यं प्राणिनाम्, बीजं मण्डारहरप निधान और अविनाशी बीज भी में ही हूँ अर्थात् उत्पत्तिशील वस्तुओंकी उत्पत्तिका अविनाशी कारण मैं ही हैं।

यावत्संसारभावित्वाद् अव्ययम् । न हि |

अवीजं किंचित् प्ररोहति । नित्यं च प्ररोह-

दर्शनादु बीजसंततिः न च्येति इति गम्यते ।१८। नहीं होता ॥ १८॥

जबतक संसार है तबतक उसका बीज भी अवस्य रहता है, इसिल्प्ये बीजको अविनाशी कहा है; क्योंकि बिना बीजके बुळ भी उपयन नहीं होता और उप्पत्ति नित्य देखी जाती है, इससे यह जाना जाता है कि. बीजकी परम्पराका नाश नहीं होता ॥ १८॥

किंच—

था---

### तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च । अमृतं चैव मृत्युश्च सदसचाहमर्जुन ॥ १६ ॥

तपामि अहम् आदित्यो भूत्वा कैश्विद् रिझिभिः उल्लंषोः अह वर्ष कैश्विद् रिझिभिः उत्सृजामि उत्सृज्य पुनः निगृहामि कैश्विद् रिझिभिः अष्टभिः मासैः पुनः उत्सृजामि प्रावृषि ।

अपृतं च एव देवानां पृत्यः च मर्त्यानाम् । सद् वस्य यत् संवन्धितया विद्यमानं तद्विपरीतम् असत् च एव अद्दर्भ अर्जुन ।

न पुनः अत्यन्तम् एव असद् भगवान् स्वयम् । कार्यकारणे वा सदसती ।

ये पूरोंकै: अनुष्ट्विप्रकारे: एकत्व-पृथक्त्वादिविज्ञानै: यज्ञैः मां पूजयन्त उपासते ज्ञानविद: ते यथाविज्ञानं माम् एव प्राप्तुवन्ति ॥ १९ ॥ में हो सूर्य होकर अपनी कुछ प्रनर रिमयोंसे सबको नपाना हूँ और कुछ किरणोंसे वर्षा करता हूँ नथा वर्षा कर चुकनेपर फिर कुछ रिमयोंडारा आठ महीनेतक जल्का शोषण करता रहता हूँ और वर्षाकाल आनेपर फिर बरसा देता हूँ।

हे अर्जुन ! देवोंका अमृत और मर्ग्यलोकामे बसनेवार्लोकी मृत्यु तथा सत् और असत् सब मै ही हूँ अर्थात् जो जिसके सम्बन्धसे विधमान है वह और जो उसके विपरीत है वह भी मै ही हूँ।

परन्तु ( यह ध्यानमे रखना चाहिये कि ) खयं भगवान् अत्यन्त असत् नहीं है । अथवा सत् और असत्का अर्थ यहाँ कार्य और कारण समझना चाहिये।

जो ज्ञानी पहले कहे हुए क्रमानुसार एक्ट्य-प्रथक्त आदि विज्ञानरूप यज्ञोंसे पूजन करते हुए मेरी उपासना करने हैं ने अपने विज्ञानानुसार सुझे ही प्राप्त होते हैं॥ १९॥

ये पुनः अज्ञाः कामकामाः--

परन्त जो विषयवासनायक्त अज्ञानी---

त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्रा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते । ते पुण्यमामाद्य सुरेन्द्रलोकमश्चन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान् ॥ २० ॥ त्रैविधा ऋग्यजुःसामविदो मां वस्वादिदेव-रूपिणं सोमपाः सोमं पिवन्ति इति सोमपाः तेन एव सोमपानेन प्तपापाः गुद्धकित्विषाः, यक्षैः अप्रिष्टोमादिभिः इहा प्जयित्वा, स्वर्गति स्वर्गममं स्वर्गतिः तां प्रार्थयन्ते । ते च पुण्यं पुण्यफलम् आसाय संप्राप्य ग्रुरेव्हलेकं शतकतोः स्थानम् अर्थान्त भुद्धते विच्यान् दिवि भवान् अप्राकृतान् व्यन्नेगान् देवानां भोगाः तान् ॥ २०॥ ऋ्क्, यन्तु और साम-इन तीनो वेदोंको जानने-वालं, सोमरसका पान करनेवाले और पापरहित हुए अर्थात् सोमरसका पान करनेसे जिनके पाप नष्ट हो गये है ऐसे सकाम पुरुष वस्नु आदि देवोंके रूपमें स्थित मुझ परमाम्याका अग्निशोमादि यहाँद्वारा पूजन करके स्वर्णप्राप्तिकी इच्छा करते हैं। वे अपने पुण्यके फल्स्वरूप इन्दर्क स्थानको पाकर स्वर्गोमें देवताऑंके दिच्य भोगोको भोगते है अर्थात् देवताओं-को ते स्वर्गे होनेवाले अप्राष्ट्रत भोग है जनको भोगते हैं ॥ २०॥

#### ते तं मुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति । एवं त्रैधर्म्यमनप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते ॥ २१ ॥

ते तं भुक्ता स्वर्गछोकं विशालं विस्तीर्ण क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम् इमं विशान्त आविशन्ति ।

एवं हि यथोक्तेन प्रकारेण नैथम्ये केवलं वैदिकं कर्म अनुभयना गतागत गतां च आगतं च गतागतं गमनागमनं कामकामाः कामान् कामयन्ते इति कामकामाः छम्मे गतागतम् एव न तु स्वातन्त्र्यं कनिवद् लभन्ते इत्यर्थः ॥ २१॥

वे उस विशाल—विस्तृत स्वर्गलोकको भोग चुकनेपर (उसकी प्राप्तिके कारणरूप) पुष्योका क्षय हो जानेपर इस मृत्युलोकमें लौट आने हैं।

उपर्युक्त प्रकारसे केवल वैदिक कर्मोका आश्रय लेनेवाले कामकामी—विषयवासनायुक्त मतुष्य बारंबार आवागमनको ही प्राप्त होने रहने है अर्थात् जाने है और लीट आते है इस प्रकार बगबर आवागमनको ही प्राप्त होते है, कहीं भी स्वतन्त्रता लाभ नहीं करने ॥ २१ ॥

ये पुनः निष्कामाः सम्यग्दशिनः--

परन्तु जो निष्कामी---पूर्ण ज्ञानी है----

अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते । तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ॥ २२ ॥

अनन्या अगुश्रनभूताः परं देवं नारायणम् आत्मस्वेन गताः मन्तः चिन्तयनो मा वे जनाः संन्यामिनः पर्युतासनेः नेषा परमार्थदिश्चनां नित्यामियुकानां सतताभियुक्तानां योगधेन योगः अग्रासस्य प्रापणं क्षेमः तद्रक्षणं तद् उभयं बद्दानि प्रापयामि अदृन । जो संन्यासी अनन्यभावसे युक्त हुए अर्थात् प्रस्मदेव मुझ नागरणको आगरूरुपसे जानते हुए सेरा चिन्तन करते हुए सेरी श्रेष्ठ -निष्याम उपासना करते है, निरन्तर सुझमें ही स्थित उन परमार्थज्ञानियोंका योगन्श्रीम में चलाता हूँ। अग्राम बस्तुकी प्राप्तिका नाम योग है और ग्राप्त बस्तुकी रक्षाका नाम क्षेम है, उनके ये दोनों काम में स्थयं किया करता हूँ।

'ज्ञानीत आत्मा एव मे मतम' 'स 🔫 मम त्रियः' यसात् तसात् ते मम आत्मभूताः प्रियाः च इति ।

नन अन्येषाम अपि भक्तानां योगक्षेमं बहति एव भगवान ।

सत्यम एवं वहति एव । किंत अयं विशेष: अन्ये ये भक्ताः ते स्वात्मार्थं स्वयम अपि योगक्षेमम् ईहन्ते अनन्यदर्शिनः त न आत्मार्थं योगक्षेमम ईहन्ते । न हि ते जीविते मरणे वा आत्मनो गुधि कुईन्ति केवलम एव भगवच्छरणाः ते । अतो भगवान एव तेषां । योगक्षेमं वहति इति ॥ २२॥

क्योंकि 'जानीको तो मै अपना आत्मा ही मानता हुँ' और 'वह मेरा प्यारा है' इसलिये वे उपर्युक्त .. भक्त मेरे आत्मारूप और प्रिय हैं।

प०-अन्य भक्तोंका योग-क्षेम भी तो भगवान ही चलाते हैं <sup>2</sup>

उ०-यह बात ठीक है, अक्ट्य भगवान ही चलाते है; किन्त उसमें यह भेद है कि जो दसरे भक्त है वे खयं भी अपने लिये योगक्षेम-सम्बन्धी चेष्टा करते हैं, पर अनन्यदर्शी भक्त अपने लिये योगक्षेम-सम्बन्धी चेष्टा नहीं करते । क्योंकि वे जीने और मरनेमें भी अपनी वासना नहीं रखते. केवल भगवान ही उनके अवलम्बन रह जाते हैं। अतः उनका योग-क्षेम स्वयं भगवान् ही चलाते हैं॥ २२॥

ननु अन्या अपि देवताः न्वम् एव चेत्। तद्भक्ताः च त्वाम् एव यजन्ते मत्यम् एवम्

यदि कहो कि अन्य देव भी आप ही है, अत: उनके मक्त भी आपहीका पूजन करते हैं तो यह

ये (प्यन्यदेवताभक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता: । तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्॥२३॥

ये अपि अन्यदेवतामक्ता अन्यास देवतास अन्यदेवताभक्ताः मन्तो यजन्ते आस्तिक्यवद्वचा अन्विता अनगताः ते अपि माम् एव कौन्तेय यजन्ति अविधिपूर्वकम् अविधिः अज्ञानं तत्पूर्वकम् (करते हैं)। अविधि अज्ञानको कहते है, सो वे अज्ञानपूर्वकं यजन्ते इत्यर्थः ॥ २३ ॥

जो कोई अन्य देवोके भक्त--अन्य देवताओं में भक्ति रखनेवाले. श्रद्धासे---आस्त्रिक-बृद्धिसे यक्त हुए (उनका) पूजन करने हैं, हे कुन्तीपुत्र ! वे भी मेरा ही पूजन करते है (परन्तु) अविधिपूर्वक अज्ञानपूर्वक मेरा पूजन करते है ॥ २३ ॥

कस्मात् ते अविधिपूर्वकं यजन्ते इति उच्यने यसात----

उनका पूजन करना अविधिपूर्वक कैसे है ? सो

अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते ॥२४॥

TO STORY

अहं हि सर्वपक्षानां श्रीतानां सार्तानां च सर्वेषां यञ्चानां देवतात्मत्वेन भोका च प्रमुः एव च । मत्त्वामिको हि यज्ञः 'अधियक्षीऽहमेवात्र' इति हि उक्तम् । तथा न तु माम् अभिजानन्ति तत्त्वेन यथावत् । अतः च अविधिपूर्वकम् हृष्ट्रा यागफलात् व्यवन्ति प्रच्यवन्ते ते ॥ २४॥ श्रीत और स्मार्त समस्त यहाँका देवतारूपसे मैं ही भोका हूँ और में ही स्वामी हूँ। मैं ही सब प्रजोका स्वामी हूँ यह बात 'अधियकोऽद्मसेवार्ड' इस स्लोकमें भी कही गयी है। परनृत वे अहानी इस प्रकार यथार्थ तत्त्वसे मुझे नहीं जानते। अतः अविधिपूर्वक पूजन करके वे यहाके असली फल्से गिर जाते हैं अर्थात् उनका पतन हो जाता है।। २ शः।

ये अपि अन्यदेवताभक्तिमन्वेन अविधि-पूर्वकं यजन्ते तेषाम् अपि यागफलम् अवश्यं-भावि, कथम्—

जो भक्त अन्य देवताओं की भक्तिके रूपमें अविधियुर्वक भी मेरा यूजन करने हैं उनको भी यङ्का फळ अवस्य मिळता है। कैसे १ (सो कहा जाता हैं—)

यान्ति देववता देवान्यितॄन्यान्ति पितृवताः । भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्॥ २ ५॥

यान्ति गुच्छन्ति देववता देवेषु वतं नियमो
भक्तिः च येषां ने देववता देवेष् वतं नियमो
भक्तिः च येषां ने देववता देवान् यान्ति ।
पितृन् अग्निष्याचादीन् यान्ति पितृवताः आद्वादिक्रियापसः पितृभक्ताः। मृतानि विनायकमातृगणचतुर्भिगिन्यादीनि यान्ति मृत्यानां पुजकाः। यान्ति मयाजिनो मयजनश्वीला वैष्णवा मामः एव । समाने अपि आयासे
माम् एव न भजन्ते अज्ञानात् । तेन ने अल्पफल्भाजो भवन्ति इत्यर्थः॥ २५॥।

जिनका नियम और भक्ति देवीके लिये ही हैं व देव-उपासकरण देवोंको प्राप्त होते हैं। श्राद्ध आदि कियाके परायण हुए पितृमक्त अग्नित्याको परायण हुए पितृमक्त अग्नित्याको पाते हैं। भृतोंको पूजा करतेवाले जिनायक, पोडशमानुकागण और चनुर्भिगनी आदि भृतगणोंको पाते हैं तथा गेग पूजन करतेवाले रिण्णव मक अवस्थमेव मुझं ही पाते हैं। अभिग्राय यह कि समान परिश्रम होनेपर भी वे (अन्यदेवोपासक) अज्ञानके कारण केवल मुझ परमेश्वरको ही नहीं भजते. हमीन व अल्य फल्क, भागी होने ही गहरी।

न केवलं मङ्गक्तानाम् अनाष्ट्रचिलक्षणम् अनन्तफलं मुखाराधनः च अहं कथम्— मेरे मक्तोंको केवल अपुनराष्ट्रनिरूप अनन्त फल मिलना है इतना ही नहीं, किन्तु मेरी आराधना भी सुम्बप्केंक की जा सकती है। कैसे ? (सो कहते हैं—)

पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । तदहं भक्त्युपहृतमक्षामि प्रयतात्मनः ॥२६॥

पत्रं पृष्पं फलं तोयम् **उदकं** यो ने **महां** भक्त्या । प्रयच्छति तट् अहं पत्रादि भक्त्या उपदृतं भक्ति-पूर्वकं प्रापितं भक्त्या उपहृतम् अक्षामि गृह्यामि प्रयतात्मनः श्रद्धबद्धेः ॥ २६ ॥

जो भक्त मुझे पत्र, पुष्प, फल और जल आदि बुळ भी बस्तु भक्तिपूर्वक टेना है, उस प्रथतात्मा— चुद्र-बुद्धि भक्तके डारा भक्तिपूर्वक अर्पण किये हुए वे पत्र-पुष्पादि में (स्वयं) खाना हूँ अर्थात् प्रहण करता है।। २६।।

यत एवम अत:---

क्योंकि यह बात है इसलिये---

यत्करोषि यददनासि यञ्जहोषि ददासि यत । यत्तपस्यिम कौन्तेय तत्कुरुष्य मदर्पणम् ॥ २७ ॥

यत करोषि स्वतः प्राप्तं यद अस्नासि यत् । च बहोषि हवनं निर्वर्तयमि थानं मार्न वा. च कुशार करना साराना । यद दहासि प्रयच्छिमि त्राह्मणादिभ्यो हिग्ण्या-धृतादि वस्तु श्राह्मणादि संयात्रोको दान देता है न्नाज्यादि यत् तक्त्यांस तपः चरमि कीन्नेव अीह जो कुछ तपका आचरण करता है, वह सब तन् वुरुष मदर्षण **मन्समर्पणम् ॥** २७ ॥

हे कन्तीपत्र ! तू जो कुछ भी स्वत प्राप्त कर्म करना है, जो खाना, जो कछ श्रीन या स्मार्त . मेरे समर्पण कर ॥ २७ ॥

एमा करनेसे तुझे जो लाभ होगा वह सन-एवं कुर्वनः तव यद भवति तत् शृण्---शुभाशुभफ्छेरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः। संन्यासयागयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि ॥ २८ ॥

શુમાશુમકાર દ્વં **ગ્રમાગ્રમે ક્રષ્ટાનિષ્ટક્ષર્સ** | येपां तानि शभाशभक्तानि कर्माणि तैः शभाशभफ्**ले:** कर्मबन्बने कर्माणि एव बन्ध-नानि तै: कर्मबन्धनै: एवं मत्समर्पणं कर्बन मोक्ष्यसे । मः अयं संन्यासयोगो नाम संन्यासः च अमी मत्समर्पणतया कर्मत्वाद योगः च असी इति तेन मंन्यासयोगेन यक्त आत्मा अन्तःकरणं यस्य तव स त्वं मन्यासयोगपुक्तात्मा सन विमुक्तः कर्मबन्धनैः जीवन एव पतिने च अस्मिन शरीरे मान् उपैध्यसि आगमिप्यसि ॥ २८ ॥

इस प्रकार कमोंको मेरे अर्पण करके व द्याभाराभ फल्यक कर्मबन्धनसे अर्थात अच्छा और बुरा जिसका फल है ऐसे कर्मस्य बन्धनसे छट जायगा । तथा इस प्रकार व संन्यासयोगयक्तात्मा हाकर, मरे अर्पण करके कर्म किये जानेके कारण जो 'सन्यास' है और कर्मरूप होनेके कारण जो 'योग' है उस सन्यासरूप योगसे जिसका अन्त.करण यक्त है उसका नाम भान्यास-योग-यक्तात्मा' है, ऐसा होकर, -- न इस जिवितावस्थामें ही कर्मबन्धनसे सक्त होकर इस शरीरका नाश होनेपर मुझे ही ग्राप हो जायगा । अर्थात मझमे ही त्रिलीन हो जायगा॥ २८॥

रागद्वेषयान् तिहं भगवान् यतो भक्तान अनुग्रह्माति न इतरान् इति, तद् न—

(यदि कहो कि ) तत्र तो भगवान् राग-हेपसे युक्त है: क्योंकि वे भक्तोंपर ही अनुमह करते हैं दूसरोपर नहीं करते, तो यह कहना ठीक नहीं है.-

समोऽहं सर्वभृतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः । ये भजन्ति तु मां भक्त्या मिथ ते तेषु चाप्यहम् ॥ २६ ॥

सम तुल्यः अह सर्वन्तेत न व हेप्य अन्ति न विश्व अन्तिवर् अहम्, दूरम्थानां यथा अन्तिः हीतं न अपनयति समीपम् उपसर्पताम् अपनयति, तथा अहं भक्तान् अनुग्रहामि न इतरान् ।

ये भजनित तु माग् ईश्वरं भक्त्या मधि ने स्वभावत एव न मम् रागनिमित्तं मधि वर्तन्ते । तेष च अधि अहं स्वभावत एव वर्ते न डतरेषु न एतावता तेषु देषो मम् ॥ २९ ॥ में सभी प्राणियोंके प्रति समान हूँ, मेरा न तो (कोई ) देप्य हैं और न (कोई ) प्रिय हैं। मैं अग्निके ममान हैं। असे अग्नि अपनेसे दूर रहनेवाले प्राणियोंके शीनका निवारण नहीं करता, पास आमेवालोंका ही करता हैं, बैसे ही मैं भक्तोपर अनुश्रह किया करता हैं, दूसरेंपर नहीं।

जो (भक्त ) सुन्न ईश्वरका प्रेमपूर्वक भजन करते हैं, वे सुन्नमें स्थमायमें ही स्थित हैं, बुळ मेरी आसक्तिके कारण नहीं और वे भी स्वभावमें ही उनमें स्थित हैं, दूसरोंमें नहीं। परन्तु इतनेहींमें यह बात नहीं हैं कि सेरा उनमें (दूसरोंमें) द्वेप हैं।। २०॥

शृण् मद्भक्तेः माहात्म्यम् -

हात्म्यम् | मेरी मक्तिकी महिमा सुन---अपि चेत्सुदुराचारा भजते मामनन्यभाक् ।

साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥ ३० ॥

अपि चेद यदापि सुष्टु दुगचारः सुद्दृशचारः अतीव क्रुन्मिताचारः अपि भञ्जे माग अनत्यभाग् अनन्यभक्तिः सन् साधुः एव सम्ब्रह्मन एव स मन्तरेयो ज्ञातच्यः सम्यग् यथावद् व्यवस्ति। हि यसान् साधुनिश्चयः सः ।। ३०॥ यदि कोई सुद्गाचारी अर्थात् अतिशय बुरे अच्यरणबाल मनुष्य भी अनन्य प्रेमसे युक्त हुआ मुझ (परमेश्वर) को मजना है तो उसे साधु ही मानना चाहिये अर्थात् उसे यथार्थ आचरण करनेवाल ही समझना चाहिये, क्योकि वह स्यार्थ निश्चयुक्त हो चुका है—उत्तम निश्चयाला हो मया है। ॥ ३०॥

उत्सृज्य च बाह्यां दुगचारनाम् अन्तः सम्यञ्चवसायसामध्यति—

आन्तरिक यथार्थ निश्चयकी शक्तिमे बा**हरी** दुराचारिताको छोडकर—

क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति । कोन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणस्यति ॥ ३१ ॥ क्षित्रं जीद्यं भवति धर्मात्मा धर्मचित्त एव शश्वद

नित्यं वान्ति च उपदामं निगच्छति प्राप्नोति । निश्चितां प्रतिज्ञां करु, न मे मम भक्तो मयि समर्पितान्तरात्मा इति ॥ ३१ ॥

वह शोध ही धर्मात्मा—धार्मिक चित्तवाला बन जाता है और सदा रहनेवाली नित्य शान्ति-उपरति-को पालेता है।

हे कन्तीपत्र ! त यथार्थ बात सन, त यह निश्चित प्रतिज्ञा कर अर्थात दढ निश्चय कर ले कि जिसने मुझ परमात्मामे अपना अन्त:करण समर्पित -कर दिया है वह मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता, अर्थात उसका कभी पतन नहीं होता ॥ ३१॥

किंच-

तथा ....

## मां हि पार्थ व्यपाश्चित्य येऽपि स्यः पापयोनयः । स्त्रियो वैदयास्तथा शद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम ॥ ३२ ॥

मा हि यस्पात पार्थ व्यपाश्रित्य माम आश्रय-। रवेन गृहीत्वा ये अपि स्यः भवेयः पापयोनयः अर्थात् जिनके जन्मका कारण पाप है ऐसे प्राणी पापा योनिः येषां ते पापयोनयः पापजन्मानः । हि--वे कौन है र सो कहते है--वे की. वैस्य और शह के ते इति आह वियो वेश्याः तथा शुद्धाः ते अपि भी मेरी शरणमें आकर—मुझे ही अपना अवलम्बन यान्ति गच्छन्ति परा गति प्रकर्ण गतिम ॥३२॥

क्यों कि है पार्थ ! जो कोई पापयोगियाले है बनाकर परम-उत्तम गतिको ही पाते हैं ॥ ३२ ॥

## कि पुनर्वाद्मणाः पुण्या भक्ता राजर्वयस्तथा। अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम ॥ ३३ ॥

कि पनः ब्राह्मणा पुण्याः पुण्ययानयो भक्ता राजर्पय तथा राजानः च ते ऋषयः च इति गजर्षय: ।

यत एवम् अतः अनित्यं क्षणभङ्गगम् असुग्वं च सखवर्जितम् इमं लोकं मनुष्यलोकं प्राप्यः पुरुषार्थसाधनं दुर्लभं मनुष्यत्वं लब्भ्वा मजस्य मेवस्व माम् ॥ ३३ ॥

फिर जो पण्ययोनि ब्राह्मण और राजर्षि भक्त है उनका तो कहन। ही क्या है <sup>7</sup> जो राजा भी **हों** और ऋषि भी हो, वंराजर्षिकहलाते है।

क्योंकि यह बात है इसलिये इस अनित्य, क्षणभङ्गर और सुखरहित मनुष्यलोकको पाकर अर्थात् परम पुरुपार्थके साधनरूप दुर्लम मनुष्य-शरीरको पाकर मुझ ईश्वरका ही भजन कर - मेरी ही सेवा कर ॥ ३३ ॥ कथम---

किस प्रकार ( भजन-सेवा करें सो कहा जाता है)—

मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । मामेवैष्यसि यक्तवैबमात्मानं मत्परायणः ॥ ३४ ॥

मिय मना यस्य स्त त्वं मन्मना भव तथा मद्रको भव । मधानी मद्यजनश्रीलो भव । माम् एव च नमस्कुरु । माम् एव ईश्वरम् एप्यसि आगामिष्यमि युक्त्वा समाधाय चित्तम् । एवम् आत्मानम् अहं हि सर्वेषां भृतानाम् आत्मा परा च गतिः परम् अयनम्, तं माम् एवंभृतम् एप्यसि इति अतीतेन पदेन संबन्धः । मस्परायण मन् इत्यर्थः ॥ ३४॥

त् मत्मना — मुझमें ही मत्त्राखा हो। मद्राक — मेरा ही भक्त हो। मधार्थी — मेरा ही पूजन करने-बाख हो और भुझं ही नमस्कार किया कर । इस प्रकार चित्रको मुझमे ज्याकर मेरे परायण— सरण हुआ त् मुझ परमेक्षको ही प्राप्त हो जायगा। अभिजाय यह कि मैं ही राव भ्तोका आस्मा और एसम गति — परम स्थान हुँ, ऐसा जो में आस्मकर हूँ उम्मिको तुशास हो जायगा। इस प्रकार वहलेक भागम् इस्टमें आस्मानम् शादका सम्बन्ध है ॥ ३॥ ॥

इति श्रीमहाभारने शतमाहस्रयां संहितायां वैयासिक्यां भीष्म-पर्वोण श्रीमद्भगवद्गीतास्यतिषस्य त्रव्यविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनमंत्रादे गजविद्याराजगुद्धयोगो। नाम नवभोऽध्यायः ॥ १ ॥

इति श्रीमपरमहंसपरिवाजकानाथेगोकिन्द्रभगकवृत्यपादशिवर्यामाः उक्तरसगकत कृती श्रीमद्रगर्यहीताभाष्ये राजविवाराजगृह्ययोगो नाम नक्योऽस्थायः ॥ ० ॥



#### दशमोऽध्यायः

मप्रमे अध्याये भगवतः तत्त्वं विभतयः च प्रकाशिता नवमे च । अथ इटानीं येप येप भावेष चिन्त्यो भगवान ते ते भावा वक्तव्याः । तन्त्वं चभगवतो वक्तव्यम् उक्तम् अपि दृविज्ञेय-त्वाद इति अतः ।

श्रीभगवानुवाच —

जिन मार्यामे भगगान चिन्तन किय जाने थोग्य है उन-उन भावोका वर्णन किया जाना चाहिये । यद्यपि भगवानुका तस्य पहले कहा गया है परन्तु दर्विजेय होनेके कारण फिर भी उसका वर्णन होना चाहिये, इम्रुलिये श्रीभगवान बोले....

सानवे और नवें अध्यायमे भगवानके तस्वका और विभृतियोका वर्णन किया गया । अब जिन-

# भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं बचः। यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया ॥ १ ॥

भय एव भयः पनः हे महावाही श्रृण में मदीयं | परमं प्रकृष्टं निरिन्ययवस्तुन: प्रकाशकः बच्चे वन्तुको प्रकाशित करनेवाले बाक्य सुन, जो कि मे वाक्यम्, २व परमं लेतु-संबोधनाणाय महत्त्वनात् मेरे बक्तोको सुनकर न अमृत्यान करता हुआ-प्रीयमे न्यम् अतीव अमृतम् इव पिवन् ततो वस्यामि हितकास्थया हिनेच्छया ॥ १ ॥

ह महाबाही ! फिर भी व मेरे परम उत्तम निरतिशय सा अन्यन्त प्रसन्न होता है, इसीलिय में तुझसे यह प्रम बास्य कहने लगा है ॥ १ ॥

**किमर्थम अहं बक्ष्यामि इति अतु आह— ।** मैं (ऐसा ;किसर्थिय कहता हु 'सो बतु गते हैं—

न में बिदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्पयः। अहमादिहिं देवानां महर्षीणां च मर्वशः॥२॥

न मे बिद न जानन्ति सरगणा ब्रह्मादयः ।। कि ते न विद: मम प्रभवं प्रभावं प्रभावं प्रभावन्यति - प्रभाव-शक्तिको अथवा प्रभव यानी मेरी उत्पत्तिको शयम्, अथवा प्रभवं प्रभवनम् उत्पत्तिम् । न अपि महर्षयो भग्वादयो विदः ।

कसातु ते न विदः इति उच्यते— अहम् आदिः **कारणं** हि यस्माद देवानां महर्पाणां च सर्वशः सर्वप्रकारः ॥ २ ॥

ब्रह्मदि देवता मेरे प्रभवको यानी अतिशय नहीं जानते । और मगु आदि महर्षि भी (मेरे प्रभवको । नहीं जानते ।

वे किस कारणसे नहीं जानते 'सो कहते हैं-ज्योंकि देवोका और महर्षियोका सब प्रकारसे ही आदि-मृत्व कारण है ॥ २ ॥ किंच---

यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम । सर्वपापैः प्रमच्यते ॥ ३ ॥ असंमुदः स मत्येष

यो माम् अजम् अनादि च यसाद अहम् आदिः देवानां महर्षीणां च न मम अन्यः आदिः विद्यते अतः अहम् अजः अनादिः च अनादित्वम् अजत्वे हेतु:। तं माम् अजम् अनादिं च यो वेति विज्ञानाति छोकमहेश्वरं लोकानां महान्तम **ईश्वरं तरीयम** अज्ञानतत्कार्यवर्जितम असंस्**ढ** संमोहवर्जित: स मर्त्येष **मनुष्येष** सर्वपाप सर्वै: पापै: मतिपूर्वामतिपूर्वकृतै: प्रमच्यते प्रमोक्ष्यते ॥ ३ ॥

क्योंकि मैं महर्षियोंका और देवोंका आदि-कारण है, मेरा आदि दसरा कोई नहीं है, इसिछेये मैं अजन्मा और अनादि हूँ । अनादिन्त्र ही जन्मरहित होनेमें कारण है। इस प्रकार जो मझे जन्मरहित. अनादि और छोकोंका महान ईश्वर अर्थात अज्ञान और उसके कार्यसे रहित (जाग्रत, खप्न, सुप्रि-इन तीनो अवस्थाओसे अतीत ) चतुर्य अवस्था-युक्त जानता है, वह (इस प्रकार जाननेवाछा) मनुष्योमे जानी है अर्थात् मोहसे रहित श्रेष्ट परुप है और वह जान-बड़कर किये हर या बिना जाने किये हर सभी पापोसे मक्त हो जाता है ॥ ३ ॥ ---

इतः च अहं महेश्वरो लोकानाम-

इसलिय भी में लोकोका महान ईश्वर हैं---

बिद्धिज्ञीनमसंमोहः क्षमा सत्यं दमः शमः।

सखंदःखं भवोऽभावो भयं चाभयमेव च ॥ ४ ॥

बुद्धिः अन्तःकरणस्य सक्ष्माद्यर्थाववोधन-सामध्ये तद्वन्तं बद्धिमान् इति हि बदन्ति ।

मुक्स, सुक्ष्मतर आदि पदार्थोंको समझनेत्राकी अन्तःकरणकी ज्ञानशक्तिका नाम बुद्धि है । उससे एक मनुष्यको ही 'बुद्धिमान' कहते है ।

आत्मादिषदार्थानाम् अववोधः असंमोह प्रत्युपपन्नेषु बोद्धव्येषु विवेकपविका प्रवृत्तिः । क्षमा आकृष्टस्य नाहितस्य वा अविकतचित्तता । सन्यं यथादृष्टस्य यथा-आत्मानुभवस्य प्रविद्धमंक्रान्तये उचार्यमाणा वाक सन्यम । दमो बाह्येन्द्रियोपश्चमः । अन्तःकरणस्य । सुखम आह्नादः । दृग्वं संतापः । भव उद्भवः । अभाग नद्विपर्ययः । भयं च त्रासः, अभयम् एव च तर्डिपरीतम् ॥ ४॥ विषयित जो निर्भयता है वह भी ॥ ४॥

जान--आत्मा आदि पदार्थोका बोच, असंमोह--जाननेयोग्य पदार्थ प्राप्त होनेपर उनमे विवेकपर्यक प्रकृति, क्षमा--किसीके द्वारा अपनी निन्दा की जाने या ताइना दी जानेपर भी चित्तमें त्रिकार न होना. मन्य-देखने और सुननेसे जिस प्रकारका अपनेको अन्मव हुआ हो, उसको इसरेकी बुद्धिमे पहुँचानेके लिय उसी प्रकार कही जानेवाली वाणी 'सन्य' कहलाती है, दम-बाहा इन्हियोको वशमे कर लेना. शम - अन्त.करणकी उपरति, सुख-आह्राद, दुःख--सन्तापः भव-उत्पत्ति, अभाव-उत्पत्तिके विपरीत (चिनाश ) तथा भय-त्रास और अभय-उसके

### अहिंसा समता तष्टिस्तपो दानं यशोऽयशः । भवन्ति भावा भतानां मत्त एव प्रथाविधाः॥ ५ ॥

अहिंसा अबीडा प्राणिनाम । समता तुष्टिः संतोषः पर्याप्तवृद्धिः लामेषु । तप इन्द्रियमंयमपूर्वकं शरीरपीडनम । दानं यथाञ्चक्तिः संविभागः । यशो धर्मनिमित्ता कीर्तिः। अयशः तु अधर्मनिमित्ता अकीर्तिः।

भवन्ति भावा **यथोक्ता बद्धचादयो** भूताना प्राणिनां मत्त एव ईश्वरात पृथम्विया नानाविधाः स्वकर्मान्हपेण ॥५॥

अहिंसा-प्राणियोंको किसी प्रकार पीडा न पहुँचाना, समता- चित्तका समभाव, सन्तोप-जो कछ मिले उसीको यथेष्ट समझना, तप-इन्द्रियसंयम-पुर्वक शरीरको सुखाना, टान-अपनी शक्तिके अनुसार धनका विभाग करना ( दसरोको वाँटना ), यश धर्मके निमित्तसे होनेशली कीर्ति. अपयश— अवर्मके निमित्तसे होनेवाही अपकीर्ति ।

इस प्रकार जो प्राणियोके अपने-अपने कमेंकि अनुसार होनेवाले बृद्धि आदि नाना प्रकारके भाव हैं, वे सब मुझ ईश्वरसे ही होते है ॥ ५॥

किंच---

महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा। मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः ॥ ६ ॥

महर्पयः सप्त भगवादयः पूर्वे अतीतकाल-**मंबन्धिन:** चत्वारो मनव तथा **सावर्णा इति** प्रसिद्धाः । ते च महाबा मद्रतभावना वैष्णवेन सामध्येन उपेता मानसा मनसा एव उत्पादिना मया जाता उत्पन्ना येपा मननां महपीणां च सृष्टि: लोके इमा स्थावरजङ्गमाः प्रजा. ॥ ६ ॥

नग आदि सम महर्षि और पहले होनेवाले चार मन् जिनका अतीत कालसे सम्बन्ध है और जो 'मावर्ण' इस नामसे पराणोमे प्रसिद्ध हैं, ये स**भी** मुझमे भावनावाल - ईश्वरीय सामर्थ्यसे युक्त और मेरे द्वारा मनसे उत्पन्न किये हुए हैं, जिन मनु और महर्षियोकी रची हुई ये चर और अचररूप सब प्रजारं लोकमे प्रसिद्ध है ॥ ६॥

एतां विभृतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः । सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः॥ ७॥

एतां यथोक्तां विभूति विस्तारं योगं च युक्ति च आत्मनो घटनम् अथवा योगेश्वर्यसामध्ये योग-युक्तिको अर्थात् अपनी मायिक घटनाको, अथवा सर्वज्ञत्वं योगजं योग उच्यते । मम मदीयं यो योगसे उत्पन्न हुई सर्वज्ञतारूप सामर्थ्यको जो कि योग-बेत्ति तस्वतः तस्वेन यथावद इति एतत ।

मेरी इस उपर्यक्त विभृतिको अर्थात् विस्तारको और शब्दसे कही जाती है, जो तस्वसे-यथार्थ जानता है,

१. सृग्, मरीचि, अत्रि, पुलस्य, पुलह, ऋतु ओर वसिष्ठ-ये मात महर्षि है।

२. मत् १४ है पर चार मन सावर्ण नामके प्रभिद्ध है—सावर्णि, धर्ममाधर्णि, दक्षसावर्णि और सावर्णि।

अप्रचलितेन योगेन । सम्यादर्शनस्थेर्यलक्षणेन यज्यंत्र संबध्यते न योगसे युक्त हो जाता है, इस विपयमें (कुछ भी ) अत्र संशयो न अस्मिन अर्थ मंत्रयः अस्ति ॥७॥ संशय नहीं है ॥ ७॥

वह परुप पूर्ण ज्ञानकी स्थिरवारूप निश्चल

----

की हरोन अविकम्पेन योगेन युज्यते इति किस प्रकारके अधिचल योगसे युक्त हो जाता है 'सो कहा जाता है— उच्यते---

> अहं सर्वस्य प्रभवो सत्तः सर्वं प्रवर्तते । इति मत्त्रा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः ॥ ८ ॥

अह परं ब्रह्म वासदेवास्त्रं सर्वस्य जगतः। प्रमत्र उत्पत्तिः मन एव स्थितिनाञ्चक्रिया-फलोपभोगलक्षणं विक्रियारूपं नर्व जगत प्रवर्तने इति एवं मला भजन्ते सेवन्ते मा वया अवगततस्वार्था मावसमन्त्रिता भावो भावना परमार्थतत्त्वाभिनिवेशः तेत मंयक्ता इन्यर्थः ॥ ८ ॥

म वासदेव नामक प्रमन्नस समस्त जगतकी उत्पत्तिका कारण हैं, और मुझसे ही यह स्थिति, नाहाः किया और कर्मफलोपमीगस्य विकारमय सारा जगत प्रभाया जा रहा है । इस अभिप्रायको (अन्द्री प्रकार ) समझकर भावसमन्त्रित-प्रमार्थतस्त्रकी समन्विताः । धारणासे वक्त हुए, बुडिमान् — तरपञ्जानी पुरुष, मुझ भजते हैं अर्थात् मेरा चिन्तन किया करते हैं ॥ ८॥

aar .\_

कि च---

मद्रतप्राणा बोधयन्तः परम्परम् । कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ ६ ॥

र्माचता मित्र चित्तं येषां ते मिचित्ता महत्रप्राणा मां गताः प्राप्ताः चक्ष्राद्यः प्राणा येपां ते महतप्राणा मिय उपमहतकरणा उत्यर्थः अथवा मद्रतप्राणा मद्रतजीवना इति एततु ।

बोधयन्तः अवगमयन्तः परभपरम् अन्योन्धं कथयन्त्रो ज्ञानबलवीर्यादिधर्मेः विशिष्टं मां तृष्यन्ति च परितोषम् उपयान्ति स्मन्ति च रति च प्राप्तवन्ति प्रियमंगत्या इव ॥ ९ ॥

सझमें ही जिनका चिन है व मिचल है तथा मुझमें ही जिनके चक्ष आदि इन्द्रियम्बर प्राण छगे रहते है--मुझमें ही जिन्होंने समस्त करणोका उपसहार कर दिया है व महतप्राण ही अथवा जिन्होंने मेरे लिये ही अपना जीवन अर्पण कर दिया हे व मदतप्राण है ।

गंसे मेरे भक्त आपसमे एक दूसरेको (मेरा नत्त्व) समझाते हुए एवं ज्ञान, बल और सामर्थ्य आदि राणोसे युक्त मुझ परमेश्वरके खरूपका वर्णन करते हुए सदा सन्तुष्ट रहते हैं अर्थात् सन्तोषको प्राप्त होते है और रमण करते है अर्घात मानो कोई क्षपना अत्यन्त प्यास मिल गण हो उसी तरह रतिको प्राप्त होते हैं॥९॥

ये यथोक्तप्रकारैः भजन्ते मां भक्ताः। सस्तः-

जो पुरुष मुझमें प्रेम रखते हुए उपर्युक्त प्रकारसे मेरा भजन करते हैं—

सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपर्वकम । उटामि बद्धियोगं तं येन मामपयान्ति ते॥ १०॥

तेषां सततयुक्तानां नित्याभियुक्तानां निवृत्त-सर्ववाद्येषणानां भजतां सेवमानानाम्, किम् अर्थि-त्वादिना कारणेन, न इति आहे. श्रीतिपूर्वक ग्रीति: स्नेह: तत्पर्वकं मां भजताम इत्यर्थ:। ददामि प्रयच्छामि बुद्धियोगं बुद्धिः सम्यग्दर्शनं मत्तत्त्वविषयं तेन योगो बुद्धियोगः त बुद्धि-योगम । येन बुद्धियोगेन सम्यग्दर्शनलक्षणेन मां परमेश्वरम आत्मभतम आत्मत्वेन उपयान्ति प्रतिपद्यस्ते ।

ने ये मचित्तन्वादिप्रकारैः

उन समस्त बाह्य तष्णाओसे रहित निरन्तर तत्पर होकर भजन-सेवन करनेवाले परुषोंको. किसी वस्तुकी इच्छा आदि कारणोंसे भजनेवालोंको नहीं किन्तु प्रीतिपूर्वक भजनेवालोको यानी प्रेमपूर्वक मेरा भजन करनेवालोंको, मै वह बुद्धियोग देता हैं। मेरे तत्त्वके यथार्थ ज्ञानका नाम बुद्धि है. उससे युक्त होना ही बुद्धियोग है। वह ऐसा बुद्धियोग में ( उनको ) देता हैं कि जिस पूर्णज्ञानरूप बुद्धियोगसे वे सु**श** आत्मरूप परमेश्वरको आत्मरूपसे समझ लेते हैं।

वे कौन हैं ? जो 'मचिताः' आदि ऊपर कहे हुए प्रकारोंसे मेरा भजन करते हैं ॥ १०॥

किमर्थ कस्य वा त्वत्प्राप्तिप्रतिबन्धहेतोः। नाशकं बुद्धियोगं तेषां त्वद्भक्तानां ददासि नाश करनेवाला बुद्धियोग आप उन भक्तोंको देते हैं इति आकाङ्कायाम् आह—

आपकी प्राप्तिके कौन-से प्रतिबन्धके कारणका

तेषामेत्रानकम्पार्थमहमज्ञानजं

नारायास्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन

तेपाम् एव कथं नाम श्रेयः स्थाद इति अनुकस्पार्थं द्रशाहेतोः अहम् अज्ञानजम् अविवेकतो जातं मिध्याप्रत्ययलक्षणं मोहान्धकारं तमो नाशयामि आत्मभावस्थ आत्मनो भावः अन्तः-करणाञ्चयः तस्मिन एव स्थितः सन् । ज्ञानदीपेन विवेकप्रत्ययरूपेण ।

भक्तिप्रसादस्नेहाभिषिक्तेन मद्भावनाभि-

निवेशवातेरितेन ब्रह्मचर्यादिसाधनसंस्कारवत- वायुकी सहायतासे प्रज्विलत हो रहा है, गी० शा० भा० ३२---

उन ( मेरे भक्तों ) का किसी तरह भी कल्याण हो ऐसा अनुप्रह करनेके छिये ही मैं उनके आरम-भावमें स्थित हुआ अर्थात् आत्माका भाव जो अन्त:-करण है उसमे स्थित हुआ उनके अविवेकजन्य मिथ्या प्रतीतिरूप मोहमय अन्धकारको प्रकाशमय विवेक-बुद्धिरूप ज्ञानदीपकद्वारा नष्ट कर देता हैं।

अर्थात् जो भक्तिके प्रसादरूप घृतसे परिपूर्ण है और मेरे स्वरूपकी भावनाके अभिनिवेशरूप

9वावर्तिना विषयव्यावत्तवित्तरागद्वेषाकल्लाषतिनवाताप-वारकस्थेन नित्यप्रवर्त्तेकारयध्यानजनितसम्य-म्हर्भनभास्त्रता ज्ञानदीपेन इत्यर्थः ॥ ११ ॥

विरक्तान्त:करणाधारेण जिसमें ब्रह्मचर्य आदि साधनोंके संस्कारोंसे युक्त बद्धिरूप बत्ती है, आसक्तिरहित अन्तःकरण जिसका आधार है. जो विषयोंसे इटे हर और राग-देशसूप कालध्यसे रहित हुए चित्तरूप वायुरहित अपवारकर्मे (इकनेमें) स्थित है और जी निरन्तर अभ्यास किये इए एकाप्रतारूप ध्यानजनित, पूर्ण ज्ञानस्यरूप प्रकाशसे यक्त है, उस ज्ञानदीपकद्वारा ( मैं उनके मोहका नाश कर देता हूँ ) ॥ ११ ॥

यथोक्तां भगवतो विभृति योगं श्रत्वा--- अर्जन उवाच---

उपर कही हुई भगवान्की विभूतिको और योगको सुनकर अर्जुन बोला—

धाम पवित्रं परमं भवान । दिव्यमादिदेवमजं विभूम् ॥ १२ ॥

परंत्रहा परमातमा परंधाम परंतेजः पवित्रं। पावनं परमं प्रकृष्टं भवान् पुरुषं शाश्वतं नित्यं दिन्यं पुरुष हैं अर्थात् देवलोकमें रहनेवाले अलीकिक दिनि भवम् आदिदंवं सर्वदेवानाम् आदौ भवं पुरुष हैं एवं आप सब देवोंसे पहले होनेवाले देवम अजं विमु विभवनश्लीलम् ॥ १२ ॥

आप परमब्रह्म-परमात्मा, परमधाम-परमतेज आदिदेव, अजन्मा और व्यापक हैं ॥ १२ ॥

ईद्दशम---

आहस्त्वामुषयः सर्वे देवर्षिनीरदस्तथा।

असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे ॥ १३ ॥

आहः कथयन्ति त्वाम् ऋषयो वसिष्ठादयः। सर्वे देवर्षिः नारदः तथा असितो देवलः अपि करते हैं; तथा असित, देवल, व्यास और देवर्षि एवम एव आह व्यास. च खय च एव ब्रवीचि नारद भी इसी प्रकार कहते हैं एवं स्वयं आप भी मे ॥ १३ ॥

आपका वसिष्टादि सब महर्षिगण वर्णन मुझसे ऐसा ही कह रहे हैं ॥ १३ ॥

सर्वमेतदतं मन्ये यन्मां वदसि केशव ।

न हि ते भगवन्व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः॥ १४॥

सर्वम् एतद् यथोक्तम् ऋषिभिः त्वषा च तद् | त्रतं सत्यम् एव मन्ये यद् मा प्रति बदिस भाषसे सुन्न कही हुई ये सब बातें जो कि आप हुन केशव । न हि ते तब भगवन् व्यक्ति प्रभवं है केशव । न हि ते तब भगवन् व्यक्ति प्रभवं है भगवन् ! आपकी उत्पत्तिको न देवता जानते विदः न देवा न दानवाः ॥ १४ ॥

हे केशव ! उपर्यक्त प्रकारसे ऋषियोंद्वारा और और न दानव ही जानते हैं ॥ १४ ॥

### यतः त्वं देवादीनाम् आदिः अतः --

क्योंकि आप देवादिके आदिकारण हैं इसलिये

### स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं परुषोत्तम ।

### भतभावन भतेश देवदेव जगत्पते ॥ १५ ॥

खयम् एव आत्मना आत्मानं वेत्य त्वं निरति-। जयञ्चानै स्वर्थे बलादिशक्तिमन्तम पुरुषोत्तम । भृतानि मावयति इति भृतभावनो देव! हे जगत्यते! आप खयं ही अपनेद्वारा अपने आप-हे भूतभावन भूतेश **भूतानाम ईज. है** देवदेव को अर्थात निरतिशय ज्ञान, ऐश्वर्य, सामर्थ्य आदि जगत्पते ॥ १५ ॥

हे पुरुषोत्तम ! हे भूतप्राणियोंको उत्पन्न करने-ईइवरं वाले भूतभावन ! हे भूतेश-भूतोंके ईश्वर ! हे देवींके शक्तियोंसे यक्त ईश्वरको जानते हैं ॥ १५॥

# वक्तमर्हस्यशेषेण दिव्या ह्यात्मविभृतयः। याभिर्विभृतिभिर्लोकानिमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि ॥ १६ ॥

वक्तं क्रथियतम अर्हसि अशेषेण दिव्या हि। , अर्हसि याभिः विभूतिभिः आत्मनो माहात्म्य-विस्तरे: इमान् लोकान् त्वं व्याप्य तिष्ठसि ॥१६॥ हैं ॥ १६॥

अपनी दिव्य विभृतियोंका पूर्णतया वर्णन करनेमे (आप ही) समर्थ हैं—आपकी जो विभृतियाँ आत्मविभृतय आरमनो विभृतयो याः ता वक्तुम् हैं, जिन विभृतियोसे अर्थात् अपने माहात्म्यके अर्द्धिस याभिः विभृतिभिः आत्मनो माहात्म्य-स्थित हो रहे हैं, उन्हें कहनेमें आप ही समर्थ

4

# कथं विद्यामहं योगिंस्त्वां सदा परिचिन्तयन् । केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया ॥ १७ ॥

सदा परिचिन्तयन् । केषु केषु च भावेषु वस्तुषु चिन्त्यः असि ध्येयः असि भगवन् मया ॥ १७॥ चिन्तन किये जानेयोग्य हैं ॥ १७॥

कथं विद्या विजानीयाम् अहं हे योगिन् व्वा | हे योगिन् ! आपका सदा चिन्तन करता हुआ मै आपको किस प्रकार जान्हें है भगवन् ! आप किन-किन भावोंमें अर्थात् वस्तुओंमें मेरे द्वारा

## विस्तरेणात्मनो योगं विभृतिं च जनार्दन। भयः कथय तृप्तिर्हि शृष्वतो नास्ति मेऽमृतम् ॥ १८ ॥

विस्तरेण आत्मनो योगं योगैंडवर्यशक्ति-। हे जनार्दन ! अपने योगको-अपनी योगैश्वर्य-विशेषं विभृति च विस्तरं घ्येयपदार्थानां हे रूप विशेष शक्तिको और विभृतिको यानी चिन्तन जनार्दन। करनेयोग्य पदार्थोक विस्तारको, विस्तारपूर्वक कहिये।

अर्दतेः गतिकर्मणोश्र रूपम् । असराणां देवप्रतिपश्चभतानां जनानां नरकादिगमयि-त्त्वाद जनार्दनः । अम्युदयनिःश्रेयसपुरुषार्थ-प्रयोजनं मर्वैः जनैः याच्यते इति वा ।

भूयः पूर्वम उक्तम अपि कथय तृप्तिः हि परितोषो यसाद न अस्ति मे शृण्यतः त्वन्मस्त-निःसत्तवाक्यापृतम् ॥ १८ ॥

गमन जिसका कर्म है ऐसी अर्द धातका रूप जनार्दन है । असुरोंको यानी देवोंके प्रतिपक्षी मनुष्यों-को नरकादिमें मेजनेवाले होनेसे भगवानका नाम जनार्दन है। अथवा उन्नति और कल्याण-ये दोनों पुरुषार्थरूप प्रयोजन सब होगोंके द्वारा भगवानसे मोंगे जाते हैं, इसिछये भगवानका नाम जनाईन है। यद्यपि आप पहले कह चके हैं तो भी फिर काहिये, क्योंकि आपके मुखसे निकले हुए वाक्यरूप अमृतको सुनते सुनते मुझे तृप्ति नहीं होती है---सन्तोप नहीं होता है ॥ १८॥

श्रीभगवानवाच--

श्रीभगशन बोले---

हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभृतयः। प्राधान्यतः करुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे ॥ १६ ॥

हन्त इदानीं ते दिव्या दिवि मवा आत्मविभूत्य आत्मनो मम विभूतयो याः ताः कथविष्यामि इति एतत्, प्राधान्यतो यत्र तत्र प्रधाना या था विभृतिः तां तां प्रधानां प्राधान्यतः इत्थ-यिष्यामि अहं कुरुश्रेष्ठ । अशेषतः त वर्षशतेन अपि न शक्या बक्तं यतो न अस्ति अन्तो विस्तरस्य ने मम विभृतीनाम् इत्यर्थः ॥ १९॥

हे कुरुवंशियोमे श्रेष्ठ ! अप्त मे तक्क्षे अपनी दिन्य-देवलोकमें होनेवाली विभृतियाँ प्रधानतासे वतलाता है अर्थात मेरी जहाँ-बहाँपर जो-जो प्रधान-प्रधान विभृतियों हैं, उन-उन प्रधान विभृतियोंका ' ही मै प्रधानतासे वर्णन करता हैं। सम्पूर्णतासे तो वे सैकडो वर्षोंमें भी नहीं कहीं जा सकती, क्योंकि मेरे विस्तारका अर्थात मेरी विभृतियोंका अन्त नहीं है ॥ १९॥

गुडाकेश अहमादिश्च मध्यं च भृतानामन्त एव च ॥ २०॥ अहम् आत्मा प्रत्यगातमा गुडाकेश गृहाका।

तत्र प्रथमम् एव तावत् शृण्

निदा तस्या ईश्रो गुडाकेशो जितनिद्र इत्यर्थः. धनकेश इति वा । सर्वेषां भूतानाम आश्रये अन्तर्हदि स्थितः नित्यं ध्येयः ।

उनमें न् पहली विभृतिको ही सन---सर्वभूताशयस्थितः।

गुडाका — निदा उसका म्यामी यानी निदा-जगी होनेके कारण अथवा धनकेश होनेके कारण अर्जनका नाम गृडाकेश है । हे गुडाकेश ! समन्त भूतोंके आशय-में यानी आन्तरिक हृदयदेशमें स्थित सबका अन्तरारमा मैं हूँ ( ऊँचे अधिकारियोंको तो ) मरा ध्यान सदा इस प्रकार करना चाहिये ।

अर्थ घानुके दो अर्थ होते हैं.--गमन और याचना । यहाँ पहले गमन अर्थ स्वीकार करके उसके अनुसार ब्युत्पत्ति दिखलायी गयी है, फिर 'अथवा' कहकर पक्षान्तरमें याचना अर्थ भी स्वीकार किया गया है।

तदशक्तेन च उत्तरेषु भावेषु चिन्त्यः, अहं | चिन्तयितं शक्यो यसाद अहम् एव आदिः भूतानां कारणं तथा मध्यं च स्थितिः अन्तः प्रलयः च ॥ २० ॥

परन्त जो ऐसा च्यान करनेमें असमर्थ हों उन्हें आगे कहे हए भावोंमें मेरा चिन्तन करना चाहिये. अर्थात उनके द्वारा ( इन अगले भावोंमें ) मेरा चिन्तन किया जा सकता है, क्योंकि मैं ही सब भूतोका आदि, मध्य और अन्त हूँ अर्थात् उनकी उत्पत्ति स्थिति और प्रख्यरूप मैं ही हूँ॥ २०॥

एवं च ध्येयः अहम---

तथा इस प्रकार भी मेरा ध्यान किया जा सकता है---

### आदित्यानामहं विष्णुञ्योतिषां रविरंशमान । मरीचिर्मरतामस्मि नक्षत्राणामहं शशी॥ २१॥

आदित्यानां द्वादशानां विष्यः नाम आदित्यः । अहम्, ज्योतिषां रविः **प्रकाशयितणाम्** अंशुमान् रश्मिमान मरीचि. नाम मरुता मरुद्देवताभेदानाम् अस्मि नक्षत्राणाम् अहं शशी चन्द्रमाः ॥ २१ ॥

दादश आदित्योंमें मैं विष्ण नामक आदित्य है । प्रकाश करनेवाळी ज्योतियोंमे मै किरफों-वाटा सूर्य हूँ । वायु-सम्बन्धी देवताओंके मेदोंमें म मरीचि नामक देवता हैं और नक्षत्रींमें मैं शशि——चन्द्रमा हैं॥ २१॥

# वेदानां सामवेदाऽस्मि देवानामस्मि वासवः । इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना ॥ २२ ॥

वेदाना मध्ये सामवेद अस्मि, दवानां रुटादि-। त्यादीनां वासन इन्दः अस्मि, इन्द्रियाणाम् इन्द्र हूँ और चक्ष आदि एकादश इन्द्रियोंमें संकल्प-एकादशानां चक्षरादीनां मनः च अस्मि विकल्पात्मक मन हैं। सब प्राणियोंमे ( मै ) चेतना संकल्पविकल्पातमकं मनः च अस्मि । भूतानाम् | हैं । कार्य-करणके समदायरूप शरीरमें सदा अस्मि चेतना, कार्यकरणमंघाते नित्याभिव्यक्ता प्रकाशित रहनेवाली जो बुद्धि-बृत्ति है, उसका नाम बुद्धिवृत्तिः चेतना ॥ २२ ॥

मै वेदोमे सामवेद हूँ, रुद्र, आदित्य आदि देवोमें चेतना है ॥२२॥

### रुद्राणां शङ्करश्रास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम ।

### वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम् ॥ २३ ॥

वित्तेशः कुवेरो यक्षरक्षसां यक्षाणां रक्षसां च । राक्षसों में मै धनेश्वर कुवेर हूँ। आठ वसुओं मे मै वस्**ना**म् **अष्टानां** पानकः च अस्मि **अग्निः** मेरुः पानक—अग्नि हुँ । शिखरवार्जोने (पर्वतोंमें) मै शिखरिणां शिखरवताम् अहम् ॥ २३ ॥

रुद्राणाम् **एकादशानां** शंकरः च अस्मि | एकादश रुद्रोंमे मै शंकर हूँ । यक्ष और सुमेरु-पर्वत हूँ ॥ २३ ॥

### परोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ ब्रहस्पतिम । सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः ॥ २४ ॥

पुरोधसां राजपरोहितानां मुख्यं प्रधानं मां। विद्धि जानीहि हे पार्च बृहस्पतिम् । स हि इन्द्रस्य इति ग्रुख्यः स्यात् पुरोधाः । सेनानीनां सेनापतीनाम् अहं स्कन्दो देवसेनापतिः । सरसां यानि देवस्वातानि सरांमि तेषां सरसां सागरः अस्मि भवामि ॥ २४ ॥

हे पार्थ ! पुरोहितोंमें यानी राजपुरोहितोंमें त मुझे प्रधान पुरोहित बृहस्पति समझ, क्योंकि वे ही इन्द्रके मुख्य पुरोहित हैं । सेनापतियोंमें मै देवींका मेनापति कार्तिकेय हूँ तथा सरोवरोंने अर्थात् जो देव-निर्मित सरोवर है उनमें समुद्र हूँ ॥२४॥

### - FE W. S. महर्षीणां भृग्रहं गिरामसम्येकमक्षरम् ।

यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः ॥ २५ ॥

महर्षीणां सुगुः अहम्, गिरां **वाचां पदलक्षणानाम् ।** एकम् अक्षरम् **ओंकारः अ**स्मि । यज्ञाना जपयज्ञः अस्मि, स्थावराणां स्थितिमतां हिमालयः ॥२५॥

महर्षियोमे मै मृत् हुँ, वाणीसम्बन्धी मेदोंमें---पदात्मक बाक्योमें एक अक्षर-ओंकार हूँ, यज्ञोंमें जपवज हैं और स्थावरोमें अर्थात अचल पदार्थीमें हिमालय नामक पर्वत हैं ॥२५॥

### अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्पीणां च नारदः।

गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः ॥ २६ ॥

अश्वत्यः सर्ववृक्षाणाम, देवपीणा च नारदो | देवा एव सन्त ऋषित्वं प्राप्ता मन्त्रदर्शित्वान अर्थात् जो देव होकर मन्त्रोके दश होनेके कारण ते देवर्षयः तेषां नारदः अस्मि । गन्धर्वाणा ऋषिभावको प्राप्त हुए है, उनमें मै नारद हूँ। चित्ररथो नाम गन्धर्वः अभि । सिद्धानां गन्धर्विम मै चित्ररथ नामक गन्धर्व है, सिद्धोंमें प्राप्तानां कपिछो मनिः ॥ २६ ॥

समस्त बक्षोमें पीपलका बक्ष और देववियोंमें धर्मज्ञानवराग्येश्वर्यातिशयं अर्थात् जन्मसे ही अतिशय धर्म, ज्ञान, वराग्य और पेश्चर्यको प्राप्त हुए पुरुपोंमें मै कपिलमूनि हूँ ॥२६॥

### उच्चैःश्रवसमञ्जानां विद्धि माममृतोद्धवम् ।

ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् ॥ २७ ॥

उच्चै श्रवसम् अश्वानाम् उच्चैःश्रवा नाम अश्वः तं मा विदि जानीहि अमृतोद्भवम् अमृतनिमित्त-मथनोद्भवम् । ऐरावतम् इरावत्या अपत्यं उसको त् मेरा स्त्ररूप समझ । गजेन्द्रोंमे-मुख्य गजेन्द्राणा हस्तीश्वराणां तं मां विद्धि इति अनुवर्तते । नराणा मनुष्याणां च नराधिषं हाथी है उसको तु मेरा स्वरूप जान और मनुष्योंमें राजानं मां विद्धि जानीहि ॥ २७ ॥

घोड़ोंमे, जो अमृतप्राप्तिके निमित्त किये हर समुद्रमन्थनसे उत्पन्न उन्नै:श्रवा नामक घोड़ा है, हाथियोंमें -- इरावर्ताका पुत्र जो ऐरावत नामक मुझे त राजा समझ ॥२७॥

# आयधानामहं बज्रं धेनुनामस्मि कामधुक ।

प्रजनश्चारिम कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः॥ २८॥

आयधानाम अहं वज्रं दधीच्यस्थिसंभवं धेनुनां दोग्ब्रीणाम् अस्मि कामधुक्, वसिष्टस्य सर्वकामानां दोग्त्री सामान्या वा कामधुकः। प्रजनः प्रजनियता अस्मि कन्दर्पः कामः, सर्पाणां सर्पभेदानाम अस्म बाह्यकिः सर्पराजः ॥ २८ ॥ सर्पोके नाना मेदोमें सर्पराज बाह्यकि मैं हूँ ॥२८॥

शखोंमें मे दर्धीचि ऋषिकी अस्थियोंसे बना हआ वज़ हैं। दध देनेवाटी गौओं में कामधेन---वसिष्टको सब कामनारूप द्रध देनेवाली अथवा सामान्य भावसे जो भी कामधेन है वह मै हैं। प्रजाको उत्पन्न करनेवाटा कामदेव मैं हैं और सर्पोर्ने अर्थात 95222200 -

### अनन्तरचारिम नागानां वरुणो यादसामहम् ।

पित्णामर्थमा चारिम यमः संयमतामहम् ॥ २६ ॥

अनन्तः च अस्मि नागाना नागविद्रोषाणां नागराजः च अस्मि । वहणी यादसाम् अहम् अब्देवतानां राजा अहम् । पितृणाम् अर्थमा नाम पितराज: च अस्मि, यम संयमनां संयमनं क्रवेताम् अहम् ॥ २९ ॥

नागोके नाना मेदोमें मैं अनन्त हूँ अर्थात् नागराज शेप हूँ और जलसम्बन्धी देवोमें उनका राजा वरुण मै हूँ। मै पितरोंमें अर्थमा नामक पितृराज हूँ और शासन करनेवालों यमराज हैं ॥ २९॥

### KALTALATIAN ...

प्रह्लादश्वास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम् ।

सृगाणां च सृगेन्द्रोऽहं वेनतेयश्च पक्षिणास् ॥ ३०॥

प्रह्लादो नाम च अस्मि दैल्यानो दितिवंश्यानाम् । गरूत्मान् विनतासुतः पक्षिणां पतत्रिणाम् ॥३०॥ विक्षयोंमें त्रिनता-पुत्र — गरुड् हूँ ॥ ३०॥

दैत्योमें अर्थात् दितिके वंशजोंमें मैं प्रहाद नामक काल कल्पतां **कलनं गणनं कुर्वताम् अइ**म्, मृगाणां | दैत्य हूँ और कलना—गणना करनेवालोमें मै काल च मृगेन्द्रः सिंहो न्याघो वा अहर्, बैनतेयः च हैं। पशुओं पशुओंका राजा सिंह या न्याप्र और

### 

पवतामस्मि रामः पवन: शस्त्रभृतामहम् ।

स्रोतसामस्मि जाहबी ॥ ३१ ॥ झषाणां मकरश्चारिम

पवनो वायुः पवतां पावियतुणाम् अस्मि, रामः शस्त्रम्ताम् अहं शस्त्राणां धारयितणां दाशरथी रामः अहम् । झपाणां मतस्यादीनों मकरो नाम जातिविशेषः अहं स्रोतसां स्ववन्तीनाम् अस्मि जाइवी गढा ।। ३१ ।।

पवित्र करनेवालोंमें वायु और शक्कधारियोंमें दशरथपुत्र राम मैं हूँ, मछली आदि जल्चर प्राणियों-मकर नामक जलचरोकी जातिविशेष हूँ, स्रोतोंमें--नदियोंमें गङ्गा हैं॥ ३१॥

# सर्गोणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन । अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम् ॥ ३२ ॥

सृष्टीनाम् आदिः अन्तः च मध्यं च एव अहम् उत्पत्तिस्थितितस्या अहम् अर्जुनः । सृतानां जीवाधिष्ठितानाम् एव आदिः अन्तः च इत्यादि उक्तम् उपक्रमे, इह तु सर्वस्य एव सर्गमात्रस्य इति विश्लेषः।

अध्यासमित्रया विधानां भोश्चार्यन्तात् प्रधानम् असि । बादः अर्यनिर्णयहेतुत्त्वात् प्रवदनां प्रधानम् अतः सः अद्यन् असि । प्रवक्तृद्वारेण वदनभेदानाम् एव वादजल्पवितण्डानाम् इह प्रष्टणं प्रवदताम् इति ॥ ३२ ॥

हे अर्जुन ! सृष्टियोंका आदि, अन्त और मध्य अर्थात् उत्पत्ति, स्थिति और प्रत्य मै हूँ । भारस्भमें तो भगवान्ने अपनेको केवल चेतनाधिष्ठित प्राणियों-का ही आदि, मध्य और अन्त बतलाया है परन्तु यहाँ समस्त जगत्मात्रका आदि, मध्य और अन्त बतलाने हैं, यह विशेषता है ।

समस्त विवाजोंमें जो कि मोक्ष देनेवाकी होनेके कारण प्रवान है, वह अध्यात्मिष्या में हूँ। शंका-समाधान करनेके समय बोले जानेवाले वाक्योमें जो अर्थनिर्णयका हेतु होनेसे प्रधान है वह बाद नामक बाक्य में हूँ। यहाँ 'प्रवदानाम्' इस पदमे बक्ताद्वारा बोले जानेवाले बाद, जल्प और विनण्डा—हन तीन प्रकारके वचन-मेदोका ही प्रहण हैं (बोलनेवालोका नहीं)॥३२॥

अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च । अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतोमुखः ॥ ३३ ॥

अक्षराणा वर्णानाम् अकारो वर्णः अस्मि दृद्धः समासः अस्मि सामासिकस्य समाससमृहस्य । किं च अहर एव अक्षयः अक्षीणः कालः प्रसिद्धः क्षणाद्यारूयः, अथवा परमेश्वरः कालस्य अपि कालः अस्मि, धाना अहं कर्मफलस्य विधाता सर्वेजातो विश्वतीसुखः सर्वेतोसुखः ॥ ३३ ॥

अक्षरोमें-वर्णोमें अकार-'अ' वर्ण में हूँ । समास-सम्ब्र्झें इन्द्रनामक समास में हूँ । तथा में हो अविनाशी काळ—जो क्षण-घड़ी आदि नामोसे प्रसिद्ध है वह सम्प, अथवा काळका भी काळ परमेश्वर हूँ । और में हो विशाना—सब जगदके कर्मकळका विशान करनेवाळा तथा सब ओर सुख्वाळ परमात्मा हूँ ॥ ३३॥

मृत्युः सर्वहरश्चाहमुद्भवश्च भविष्यताम् । कीर्तिः श्रीवीक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा ॥ ३४ ॥

मृत्यः द्विविधो धनादिहरः प्राणहरः सर्वहर उच्यते सः अहम् इत्यर्थः । अथवा पर ईश्वर: प्रलये सर्वेहरणात सर्वेहर: सः अहम् । उद्भव उत्कर्षः अभ्यदयः तत्प्राप्तिहेतः च अहम केषां भविष्यतां भाविकल्याणानाम् उत्कर्षप्राप्तियोग्यानाम् इत्यर्थः।

कीर्तिः श्री. बाक च नारीणां स्मृतिः मेधा पृतिः क्षमा इति एता उत्तमाः स्त्रीणाम् अहम् अस्मि, और क्षमा ये उत्तम तियौ हैं, जिनके आभासमात्र यासाम आभागमात्रसंबन्धेन अपि लोकः कृतार्थम् आत्मानं मन्यते ॥ ३४ ॥

धनादिका नाश करनेवाला और प्राणींका नाश करनेवाला ऐसे दो प्रकारका मृत्यु 'सर्वहर' कहलाता है, वह सर्वहर मृत्यु में हूँ । अथवा परम ईश्वर प्रलयकालमें सबका नाश करनेवाला होनेसे सर्वहर है. वह मै हैं।

भविष्यतमें जिनका कल्याण होनेवाला है अर्थात जो उत्कर्पता-प्राप्तिके योग्य हैं उनका उद्भव अर्थात उत्कर्ष—उन्नतिकी प्राप्तिका कारण में हैं। खियोंमे जो कीर्ति, श्री, वाणी, स्मृति, बद्धि, धृति

सम्बन्धसे भी छोग अपनेको कृतार्थ मानते है, वे मैं हूँ॥ ३४॥

# बहत्साम तथा साम्रां गायत्री छन्दसामहम् । मासानां मार्गशीषींऽहमतनां कसमाकरः ॥ ३५ ॥

बृहरसाम तथा साम्ना **प्रधानम् अस्मि ।** गायत्री | ऋचां गायत्री ऋग अहम् इत्यर्थः । मासानां मार्ग-शीर्पः अहम् ऋत्मां कुसुमाकरो वसन्तः ॥ ३५ ॥

तथा सामबेदके प्रकरणोंने जो बहत्साम नामक प्रधान प्रकरण है वह मैं हूँ। छन्दोंमें मै गायत्री छन्दसाम् अहं **गायत्र्यादिछन्दोविशिष्टानाम्** छन्द हुँ अर्थात् जो गायत्री आदि छन्दोबद्ध ऋचाएँ है उनमें गायत्री नामक ऋचा में हैं। महीनोमे मार्गशीर्प नामक महीना और ऋतुओमे वसन्त ऋत में हूँ ॥ ३५ ॥

# चतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् । जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहम् ॥ ३६ ॥

ध्तम् अक्षदेवनादिलक्षणं छल्यता छलस्य । कर्तुणाम् अस्मि, तेजः तेजस्विनाम् अहम्, जयः अस्मि जेतुणाम् , व्यवसायः अस्मि व्यवसायिनाम् , सस्वं सत्ववतां सास्विकानाम् अहम् ॥ ३६ ॥

छठ करनेवाटोमें जो पासीसे खेडना आदि दात है वह में हूँ । तेजस्वियोंका में तेज हूँ । जीतनेवालोंका मै विजय हूँ । निश्चय करनेवारोंका निश्चय (अथवा उद्यम-शीलोंका उद्यम) हूँ और सत्त्वयुक्त पुरुषोंका अर्थात सात्त्विक पुरुषोंका मैं सत्त्वगुण हूँ ॥ ३६॥

# वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनंजयः।

मनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः॥ ३७॥

वष्णीनां वासुदेवः अस्मि अयम् एव अहं त्वतु-सरबा, पाण्डवानां धनजयः त्वम् एव, मुनीनां हूँ। पाण्डवोंमें धनजय अर्थात् त ही मैं हूँ। मुनियोंमें व्यासः, कवीनां क्रान्तदर्शिनाम्, उशना कविः अस्मि॥ ३७॥

वृष्णिवंशियोंमें यह तुम्हारा सखा वासदेव मै मननशीलानां सर्वपदार्धज्ञानिनाम अपि अहं अर्थात् मनन करनेवालोंमें और सब पदार्थोंको जाननेवालों में भी मै न्यास हूँ। कवियों में अर्थात् त्रिकालदर्शियों में शकाचार्य हैं ॥ ३७ ॥

### Call Marian दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम । मौनं चैवास्मि गृह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम् ॥ ३८ ॥

दमकारणम्, नीतिः अस्मि जिनीपतां जेतुम् इच्छताम्, नीनं च एव अस्मि गुधाना गोप्यानाम्, झानं ज्ञानताम् अहम् ॥ २८॥

दण्डो दमयतां दमयितुणाम् अस्मि अदान्तानां | दमन करनेवाळोंका दण्ड अर्थात् उन्मार्गमें

# यश्चापि सर्वभृतानां बीजं तद्हमर्जुन।

न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम् ॥ ३६ ॥

यत् च अपि सर्वभूतानां बीजं प्ररोहकारणं। तद् अहम् अर्जुन ।

हे अर्जुन ! सर्वभूतोका जो बीज अर्थात्

प्रकरणोपसंहारार्थ विभृतिसंक्षेपम् आह-

उत्पत्तिका कारण है, वह मैं हूँ । प्रकरणका उपसंहार करनेके छिये समस्त विभूतियोका सार कहते हैं---

न तद अस्ति भृतं चराचरं चरम् अचरं वा मदात्मकं सर्वम् इत्यर्थः ॥ ३९ ॥

ऐसा वह चर या अचर कोई भी भृत-प्राणी मया विना यत् स्याद् **मनेद् मया अपकृष्टं** नहीं है जो मेरे बिना हो । क्योंकि जो मुझसे परित्यक्तं निरात्मकं ग्रन्यं हि तत् स्याद् अतो रिहत होगा वह सत्तारहित-शून्य होगा, अतः यह सिद्ध हुआ कि सब कुछ मेरा ही स्वरूप है ॥३९॥

> नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभृतीनां परंतप । एष त्रहेशतः श्रोक्तो विभतेर्विस्तरो मया ॥ ४० ॥

न अन्तः अस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां विस्तराणां परंतप । न हि ईश्वरस्य सर्वात्मनो दिव्यानां विभूतीनाम् इयत्ता शक्या वक्तुं झातुं वा केनचित्। एप तु उदेशत एकदेशेन श्रोको विभूतोः विस्तरो मया ॥ ४०॥ हे परन्तप ! मेरी दिञ्च विभूतियोका अर्थात् विस्तारका अन्त नहीं है । क्योंकि सर्वात्मरूप ईश्वस्की टिज्य विभूतियों 'इतनी ही हैं' इस प्रकार किसीके द्वारा भी जाना या कहा नहीं जा सकता । यह तो अपनी विभूतियोंका विस्तार मेरेद्वारा संक्षेत्रसे अर्थात् एक अंशसे ही कहा गया है ॥ ४०॥

### \*\*\*\*\*\*\*

## यद्यद्विभृतिमत्सत्त्वं श्रीमदृर्जितमेव वा। तत्त्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंऽशसंभवम्॥ ४१॥

यद् यद् लोके विभृतिमद् विभृतिमुक्तं सस्यं वस्तु श्रीमद् अजितम् एव वा श्रीः लक्ष्मीः तया सहितम् उत्साहोपेतं वा । तत् तद् एव अवगच्छ त्वं जानीहि नम ईश्वरस्य तेजोऽशसंभवं तेजसः अंश्चर् एकदेशः संभवो यस्य तत् तेजोऽशसंभवम् इति अवगच्छ त्वम् ॥ ४१ ॥ संसारमें जो-जो भी पदार्थ विभूतिमान्—विभूति-युक्त है तथा श्रीमान् और उर्जित ( शक्तिमान् ) अर्थात् श्री-क्लमी, उससे युक्त और उरसाहयुक्त हैं उन-उनको त् मुझ ईश्वरके तेजोमय अंशसे उरसा हुए ही जान । अर्थात् मेरे नेजका एक अश्—भाग ही जिनकी उपक्तिका कारण है, इन सब बस्तुओंको ऐसी जान ॥ ४१॥

### 

# अथवा बहुनेतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन। विष्टभ्याहमिदं कृत्स्त्रमेकांशेन स्थितो जगत्॥ ४२॥

अथग बहुना एनेन एवमादिना किं आनेन तव अर्डुन स्थात् सावरोपेण ।'अशेषतः त्वम् इमम् उच्यमानम् अर्थं शृष्णु ।

विष्टम्य विशेषतः स्तम्भनं दृदं कृत्वा इदं कृत्वं नगद् एकांशेन एकावयदेन एकपादेन सर्वभूतस्वरूपेण इति एतत्, तथा च मन्त्र-वर्षाः—'पादोऽन्य विश्वा मृतानि' (ते० बार० ३। १२) इति स्थितः अदृष् इति ॥४२॥

अथवा है अर्जुन ! इस उपर्युक्त प्रकारसे वर्णन किये हुए अध्रुरे विसूति-विस्तारके जाननेसे तेरा क्या (प्रयोजन सिद्ध ) होगा, (तृतो बस,) यह सम्पूर्णनासे कहा जानेवाला असिग्राय ही सुन ले—

मै एक अंशमे अर्थात् सर्व भूतोंका आत्मरूप जो मेरा एक अवयव है उससे, इस सारे जगत्को विशेष-रूपसें एडतापूर्वक धारण करके स्थित हो रहा हूँ ऐसा ही बेदमन्त्र भी कड़ते हैं कि 'समस्त भूत इस परमेश्वरका एक पाद है ?' इत्यदि ॥ ४२ ॥

इति श्रीमहाभारते शतसाहस्रयां संहितायां वैयासिक्यां भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीता-स्रपनिषस्म त्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभृति-योगो नाम दशमोऽप्यायः ॥ १० ॥

### एकादञोऽध्यायः

भगवतो विभूतय उक्ताः तत्र च 'विष्टभ्याहः मिदं क्रत्समेकांशन स्थितो जगत' इति मगवता अभिहितं श्रत्वा यद जगदात्मरूपम् आद्यम् ऐश्वरं तत् साक्षात् कर्तुम् इच्छन् — अर्जन उवाच---

( पूर्वाच्यायमें जो ) भगवान्की विभृतियोंका वर्णन किया गया है उसमें भगवानसे कहे हुए भैं इस सारे जगतको एक अंशसे व्याप्त करके स्थित हूँ। इन बचनोंको सुनकर ईश्वरका जो जगदात्मक आदि खरूप है उसका प्रत्यक्ष दर्शन करनेकी इच्छासे

परमं गृह्यमध्यात्मसंज्ञितम् । यत्त्रयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम ॥ १ ॥

मदनुष्रहाय मम अनुग्रहार्थं परम निरतिशयं | गुद्धं गोष्यम अध्यात्मसङ्क्तिन आत्मानात्मविवेक- अत्यन्त श्रेष्ट, गुद्ध-गोपनीय, अध्यात्म नामक अर्थात् विषयं यत त्वया उक्तं वची वाक्यम. तेन ते वसमा मोहः अयं विगतो मम अविवेकविः अवराता इत्यर्थ: ॥ १ ॥

मुझपर अनुग्रह करनेके लिये आपने जो परम--आत्मा-अनारमाके विवेचनविषयक वाक्य कहे है. उन आपके बचनोसे मेरा यह मोह नए हो गया है अर्थात मेरी अविवेक बुद्धि नष्ट हो गयी है ॥ १॥

क्रिंच—

สยเ....

भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतां विस्तरशो मया। त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाञ्ययम् ॥ २॥

भव उत्पत्तिः अध्ययः प्रलयो भनानां ती । कमलपत्रं तहद अक्षिणी यस्य तव स त्वं कमल-अक्षयं श्रुतम् इति अनुवर्तते ॥ २ ॥

मैने आपसे प्राणियोंके भव-उत्पत्ति और भवाष्ययां श्रुतौ विस्तरको मथा न संक्षेपतः अप्यय-प्रलय, ये दोनों संक्षेपमे नहीं, विस्तार-त्वत्तः **त्वत्सकाञ्चात** कमलपत्राक्ष **कमलस्य पत्रं | पू**र्वक सुने हैं; और हे कमलपत्राक्ष अर्थात् कमलपत्र-के सहरा नेत्रोंबाले कृष्ण ! आपका अविनाशी-अक्षय पत्राक्षो हे कमलपत्राक्ष माहात्म्यम् अपि च अन्ययम् । माहात्म्य भी मै सुन चुका हूँ । 'श्रुतम्' यह किया-पद पूर्ववाक्यसे लिया गया है ॥ २ ॥

त्वमात्मानं परमेश्वर । द्रप्टमिच्छामि ते कपमैश्वरं पुरुषोत्तम॥३॥

एवम् एतद् न अन्यथा यथा येन प्रकारेण आत्य क्रयायसि त्वम् आत्मानं परमेश्वर तृथापि बतलाते हैं, आप ठीक वैसे ही हैं अन्यया नहीं। द्रष्टम इच्छामि ते तव जानैश्वर्यशक्तिवलवीर्य-तेजोभिः संपन्नम ਹੇਸ਼ਹ वैष्णवं परुषोत्तम ॥ ३ ॥

हे परमेश्वर ! आप अपनेको जिस प्रकारसे तथापि हे प्रयोत्तम ! झान, ऐस्वर्य, शक्ति, बल, बीर्य और तेजसे युक्त आपके ऐश्वर्यमय-वैष्णवरूपको

### 

# मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टमिति प्रभो । योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमध्ययम् ॥ ४॥

मन्यसे चिन्तयसि यदि मया अर्जनेन तत्। शक्यं द्रष्टम् , इति प्रभो स्वामिन योगेश्वर योगिनो योगाः तेषाम ईश्वरो योगेश्वरो हे योगेश्वर। यसाद अहम् अतीव अर्थी द्रष्टं ततः तसाद में मदर्थ दर्शय त्वन आत्मानम् अत्ययम् ॥ ४ ॥

हे स्वामिन ! यदि म**झ** अर्जनद्वारा **आ**प **अपना** वह रूप देखा जाना सम्भव समझते हैं, तो हे योगेश्वर अर्थात योगियोंके ईश्वर ! मैं आपके उस क्ष्पका दर्शन करनेकी उत्कट इच्छा रखना हैं, इसलिये आप मुझे अपना वह अविनाशी खरूप दिवलाइये ॥ १ ॥

एवं चोदितः अर्जुनेन--श्रीभगवानुवाच-- | अर्जुनसे इस प्रकार प्ररित हुए श्रीभगवान् बोले--पस्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः । नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णोकतीनि च ॥ ५ ॥

पस्य मे मम पार्थ रूपाणि शतशः अध सहस्रशः अने करा इत्यर्थ: । तानि च नानाविधानि अनेक- रूपोको टेख, जो कि नाना प्रकारके भेदबाले प्रकाराणि दिवि भवानि दिव्यानि अप्राकतानि नानावर्णाकृतीनि च नाना विलक्षणा नीलपीतादि-प्रकारा वर्णाः तथा आकृतयो अवयवसंस्थान-विशेषा येषां रूपाणां तानि नानावर्णाकतीनि च॥५॥

हे पार्थ ! तू मेरे सैकड़ों-इजारों अर्थात अनेकों और दिव्य अर्थात् देवलोकमें होनेवाले---अर्छोकिक है तथा नाना प्रकारके वर्ण और आकृतिवाले है अर्थात् जिनके नील, पीत आदि नाना प्रकारके वर्ण और अनेक आकारवाले अवयव है. ऐसे रूपोको देख ॥ ५ ॥

पश्यादित्यान्वस्रन्रुद्वानिवनौ बहन्यदृष्टपुर्वाणि परयाश्चर्याण भारत ॥ ६ ॥ पस्य आहित्यान् हाइस्, वस्त् अष्टी, हहान् एकाद्यं, अधिनी ही, महतः सप्तसप्तगा ये तान्, तया बहूनि अन्यानि अपि अटष्ट्वीणि मसुप्पस्रोके त्यया अन्येन वा केनचित् पस्य आक्षयीण अङ्कतानि भारत ॥ ६॥

हे भारत ! त द्वादरा आदित्योंको, आठ वसुओं-को, एकादरा रुद्रोंको, दोनों अधिनीकुमारोंको और उनचास मरुद्रगणोंको देख । तथा और भी जिन्हें मनुष्यछोक्रमें तुने अथवा और किसीने भी कभी नद्वी देखा, ऐसे बहुतसे आश्चर्यमय-अद्भुत दश्य देख ॥ ६ ॥

न केवलम् एतावद् एव---

केवल इतना ही नहीं---

इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम् । मम देहे गुडाकेश यचान्यदृद्रपृट्टिमच्छिति ॥ ७ ॥

इद एकस्थम् एकसिन् स्थितं अगत् इत्स्वं समस्तं पश्य अध इदानीं सचराचरं सद्द चरेण अचरेण च वर्तमानं मम देहे गुडाकेश यत् च अन्यद् जयपराजयादि यत् शक्क्से 'यदा जयेम यदि वा नो जयेगुः' इति यद् अवोचः तद् अपि इन्हुं यदि स्च्छिति ॥ ७॥

शत् इटकं हे गुडाकेश ! अब त् मेरे इस शरीरमें एक ही
सह चरेण
स्वानमें श्वित चराचरसहित सारे जगदको देख है ।
तथा और भी जो कुछ जय-शत्त्रच आदि दृश्य
बदा जरेम
तद् अपि
जातेंग ?' इस प्रकार शंका करता था, वह सब या
अन्य जो कुछ यदि देखना चाहता हो तो देख है ॥।।॥

किन्त--

किन्त---

न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्कषुषा। दिव्यं ददामि ते चक्कः पश्य मे योगमैश्वरम्॥८॥

न तु मां विश्वस्त्यभां शक्यसे इंग्ड्स अनेन एव प्राकृतेन खचलुगा स्वकीयेन चक्षुषा येन तु शक्यसे इस्टुं दिन्येन तद् दिन्यं दराभि ने तुम्यं चक्षु तेन पश्य मे योगम, ऐक्षस्य सम ऐक्षरं योगं योगश्यस्यतिशयम् इत्यर्थः ॥ ८ ॥

7 मुझ विश्वस्त्यर्था चित्रं नहीं देख सकेगा । जैन दिव्य नेत्रों होगा त् सुझ देख सकेगा । वे दिव्य नेत्र (मैं) चक्षु तेन पश्य मे योगम, ऐक्षस्य मम ऐक्षरं योगं योगश्यक्त्यतिशयम् इत्यर्थः ॥ ८ ॥

संजय उवाच---

संजय बोला—

एवमुक्त्वा ततो राजन्महायोगेश्वरो हरिः। दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैदवरम्॥६॥ ्वं यथोक्तप्रकारेण उक्त्वा ततः अनन्तरं हे राजन् भृतराष्ट्र महायोगेश्वरो महान् च असी योगेश्वरः च हरिः नारायणो दर्शयामास दर्शितवान् पार्याय पृथासुताय परमं रूपं विश्वरूपमु ऐश्वरम् ॥ ९॥

हे राजा धृतराष्ट्र ! इस प्रकार काइनेके अवन्तर महायोगेश्वर श्रीहरिने यानी जो अति महान् और योगेश्वर भी हैं उन नारायणने प्रया-पुत्र अर्जुनको अपना ईश्वरीय परम रूप—विसर्स्वरूप दिख्ळाया ॥ ९ ॥

### अनेकवक्त्रनयनमनेकाद्भृतदर्शनम्

अनेकदिव्याभरणं

-दिव्यानेकोद्यतायुधम् ॥ १० ॥

अनेकतक्त्रनयनय् अनेकानि वक्त्राणि नयनानि च यस्मिन् रूपे तद् अनेकतक्त्रनयनस् । अनेकाद्वत्तदर्शनम् अनेकानि अद्भुतानि विस्माप-कानि दर्शनानि यस्मिन् रूपे तद् अनेकाद्वत-दर्शनं तथा अनेकदिव्यामरणम् अनेकानि दिव्यानि आभरणानि यस्मिन् तद् अनेक-दिव्याभरणं तथा दिव्यानेकोवतायुर्व दिव्यानि अनेकानि उद्यतानि आधुयानि यस्मिन् तद् दिव्यानिकोद्यतायुर्व द्रियानिसः इति पूर्वेण सम्बन्यः ॥ १०॥ जो अनेक मुख और नेत्रों शाहा है अर्थात् जिस स्पमं अनेक मुख और नेत्र हैं, तया अनेक अहुत दश्यों हैं अर्थात् जिसमें आक्ष्यें उत्पन्न करनेवाले अनेक दश्य हैं, जो अनेक दिव्य भूपणोसे युक्त हैं यानी जिसमें अनेक दिव्य आनूपण हैं और जो हायमें उठाये हुए अनेक दिव्य आनूपण हैं और जो हायमें उठाये हुए अनेक दिव्य आक्षां अर्थ के प्रानी जिस रूपने हायों अनेक दिव्य राख्यं अर्थ कु हु हैं, ऐसा वह रूप भगवान्ते अर्जुनको दिख्या । इस स्त्रोकका पूर्वक्षोंकक प्रशंचासार! शब्दसे सम्बन्ध है ॥ १०॥

किंच---

। तथा–

दिञ्यमाल्याम्बरधरं दिञ्यगन्धानुरुपनम् । सर्वोश्चर्यमयं देवमनन्तं विश्वतोमस्वम् ॥

दिव्यमन्यानवरधं दिव्यानि माल्यानि पुष्पाणि अम्बराणि बह्माणि च त्रियन्ते येन ईश्वरेण तं दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यमन्थानुलेपनं दिव्यं गन्थानुलेपनं यस्य तं दिव्यमन्थानुलेपनं सर्वाश्वर्यमयं सर्वाश्वर्यप्रायं देवम् अनन्त न अस्य अन्तः अस्ति इति अनन्तः तं विश्वतोमुखं सर्वेतो-स्त्यं सर्वभूतात्मत्वात् तं दरीयामास अर्जुनो ददर्ज इति वा अच्याहियते ॥ ११ ॥

तं विश्वतोमुखम् ॥ ११ ॥

जिस इंबरने दिव्य पुष्प-माटाओं और वर्त्रोको
धारण कर रक्खा है, जिसने दिव्य गण्यका अनुलेपन
कर रक्खा है, जो समस्त आध्यमय दर्गोसे युक्त है,
जो सब भूतोंका आमा होनेके कारण सब और मुखवाटा है तथा जिसका अन्य नहीं है ऐसा अनन्त और
दिव्य विराट्रूक्प मगवान्ने अर्जुनको 'दिख्याया' इस
प्रकार पूर्वेश्वेसके अन्यय कर लेना चाहिये अथवा
अर्जुनने ऐसा रूप 'देखा' इस प्रकार अध्याहार
कर लेना चाहिये ॥ ११ ॥

या पुनः भगवतो विश्वरूपस्य भाः तस्या | उपमा उच्यते---

भगवान्के विराट्स्वरूपकी जो प्रभा-प्रकाश है, उसकी उपमा कहते हैं—

### दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्यगपदुत्थिता ।

यदि भाः सद्दशी सा स्याद्धासस्तस्य महात्मनः ॥ १२ ॥

दिवि अन्तरिक्षे तृतीयस्यां वा दिवि सूर्याणां सहस्रं सूर्यसहस्रं तस्य युगपदन्थितस्य या युगपत् उत्थिता भाः सा यदि सदशी स्वात तस्य महात्मनो विश्वस्य एव भासो यदि वा न स्यात ततः अपि विश्वरूपस्य एव भा तो हो, अथवा सम्भव है कि न भी हो अर्थात उससे भी अतिरेच्यते इति अभिप्रायः ॥ १२ ॥

यलोकमें अर्थात आकाशमें या तीसरे स्वर्गलोकमें एक साथ उदय हुए हुजारो सूर्योंका जो एक साथ उत्पन्न हुआ प्रकाश हो, वह प्रकाश उस महात्मन-विश्वरूपके प्रकाशके सदश कदाचित हो विश्वस्त्वका प्रकाश ही अधिक हो सकता है।।१२॥

किंच--

तथा....

तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकथा। अपरयहेवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ॥ १३ ॥

शरीरे पाण्डवः अर्जुनः तदा ॥ १३ ॥

तत्र तिसान विश्वरूपे एकसान स्थितम् । उस समय पाण्डुपुत्र अर्जुनने देव, पितृ और एकस्यं जगत् कुरस्नं प्रविभक्तम् अनेकथा देवपितृ- मनुष्यादि भेदसे अनेक प्रकार विभक्त हुए समस्त मनुष्यादिभेदै: अपस्यद् दृष्ट्वान् दंबदेवस्य हरे: जगत्को उस विश्वरूप देवाधिदेव हिन्के शरीरमे ही एकत्र स्थित देखा ॥ १३ ॥

> ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजयः। प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत्॥ १४॥

विस्मयाविष्टो ह्यानि रोमाणि यस्य सः अयं और प्रफन्छित रोमवाला हो गया अर्थात उसके हृष्टरोमा च अभवद् धनंजयः । प्रणम्य प्रकर्षेण नमनं कत्वा प्रद्वीभतः सन् शिरमा देवं विद्वह्रपधरं कृताञ्जलिः नमस्कारार्थं संपुटी-कतहरतः सन अभाषत उक्तवान ॥ १४ ॥

ततः तं दृष्टा स विस्मयेन आविष्टो फिर, उमको देखकर वह धनंजय आश्चर्ययुक्त रोंगटे खड़े हो गये, फिर वह विश्वरूपधारी परमात्मदेवको शिरसे प्रणाम करके अर्थात नम्रता-पूर्वक भली प्रकार नमस्कार करके पुन: नमस्कारके छिये हाथ जोड़कर बोला ॥ १२॥

क्यं यत त्वया दर्शितं विश्वरूपं तद् अहं | पश्यामि इति खानुभवम् आविष्दुर्वन्--अर्जुन उत्राच---

जो विश्वरूप आपने मुझे दिखलाया है उसे में किस प्रकार देख रहा हूँ — ऐसा अपना अनुभव प्रकट करता हुआ अर्जन बोला-

## पद्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वांस्तथा भतविशेषसंघान । कमलासनस्थमृषीश्च सर्वोत्ररगांश्च दिव्यान् ॥१५॥

प्रथामि उपलभे हे देव तव देहे देवान् सर्वान् । तथा भूतविशेषसंघान भनविशेषाणां नानासंस्थानविशेपाणां जङमानां संघा भतविशेषसंघाः तान । किं च ब्रह्माणं चतर्मस्वम ईशम् ईशितारं प्रजानां कमलासनस्यं प्रथिवीपदा-मध्ये मेरुकर्णिकामनस्यम् इत्यर्थः । ऋपीन् च विमिन्नादीन, सर्वान उरगान च वामिकप्रभतीन दिल्यान दिवि भवान ॥ १५॥

हे देव ! मै आपके शरीरमें समस्त देवोंको. तथा स्थावर-जङ्गमरूप नाना प्रकारकी विभक्त आकृतिवाले समस्त भूत-विशेषोके समृद्वोको एवं कमलासनपर विराजमान अर्थात् प्रथिवीरूप कमळमें सुमेरुरूप कर्णिकापर वैठे हुए प्रजाके शासनकर्ता चतुर्मुख ब्रह्माको, वसिष्टादि ऋषियोको और वासुकि प्रभृति समन्त दिव्य अर्थात् देवछोकमे होनेवाले सर्पोको देख रहा हैं ॥ १५॥

C4 7 - 10 - 10 - 10

### अनेकबाहदरवक्त्रनेत्रं पत्रयामि सर्वतोऽनन्तरूपम् । त्वा नान्तं न मध्यं न पुनम्तुवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप ॥ १६ ॥

अनेकबाहदरवक्त्रनेत्रम अनेके बाहव उदराणि वक्त्राणि नेत्राणि च यस्य तव स न्वम अनेकबाहदरवक्त्रनेत्रः तम् अनेकबाहदरवक्त्र-**नेत्रं** प्रशामि त्या **त्वां** सर्वतः **सर्वत्र अन**न्तरः प्रम अनन्तानि रूपाणि अम्य इति अनन्तरूपः तम् अनन्तरूपम् । न अन्तम् अन्तः अवसानं न मध्य मध्यं नाम द्वयोः कोट्योः अन्तरं न पनः तव आदिम् , तव देवस्य न अन्तं पश्यामि न मध्यं पञ्चामि न पुनः आदि पञ्चामि हे विश्वेश्वर हे विश्वरूप ॥ १६॥

में आपको अनेकों भुजा, उदर, मृख और नेत्रोबाला अर्थात् आपके जिस स्वरूपमे अनेको सुजा, उदर, मख और नेत्र है ऐसे रूपबाठा तथा सब ओरसे अनन्त रूपवाला अर्थात जिसके सर्वत्र अनन्त रूप हैं ऐसा. देख रहा हैं। हे विश्वेश्वर ! हे विश्वरूप !! मै आपका न तो अन्त अर्थात समाप्ति, न मध्य अर्थात आदि और अन्तके बीचकी अवस्था और न भादि ही देखना हूँ, अभिप्राय यह कि मझे आए परमात्म-देवका न अन्त दिखलायी देता है, न मध्य दीखता है और न आपका आदि ही दिखलायी देता है ॥१६॥

किंच-

तथा---

किरीटिनं गदिनं चिक्रणं च तेजोराशिं सर्वतोदीप्तिमन्तम् । त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तादीप्तानलार्कचुतिमप्रमेयम् ॥ १७ ॥

किरीटिनं किरीटं नाम शिरोभूषणविशेषः तद यस्य अस्ति स किरीटी तं किरीटिनं तथा शिरपर हो उसे किरीटी कहते है। जिसके पास गदा गदिनं गदा यस्य विद्यते इति गदी तं गदिनं हो वह गदी है। जिसके हाथमें चक हो वह चकी है।

शिरके भूपणविशेषका नाम किरीट है, वह जिसके

तथा चिक्रणं चक्रम् अस्य अस्ति इति चक्री तं चिक्रणं च तेजोराशि तेजःपुञ्जं सर्वेनोदीसिमन्तं सर्वेतो दीप्तिः यस्य अस्ति स सर्वेनोदीसिमन्तं सर्वेतो दीप्तिः यस्य अस्ति स सर्वेनोदीसिमान् तं सर्वेतोदीप्तिमन्तं पर्यामि चा दुर्निरीस्यं दुःखेन निरीस्यो दुनिरीस्यः तं दुर्निरीस्यं समन्तात् समन्ततः सर्वत्र दीप्तान्थर्कर्तृतिम् अन्तरः च अक्तरः च अन्तराक्षं दीप्तां अन्तराक्षं र्वाप्तान्तर्क्ष्याः चृतिः इव द्युतिः तेजो यस्य तव म त्वं दीप्तानराक्षंद्र्याः चृतिः इव द्युतिः तेजो यस्य तव म त्वं दीप्तानराक्षंद्र्यातः तं त्वां दीप्तानराक्षंद्र्याः ॥ १०॥ अप्रमेयं न प्रमेयम् अप्रमेयम् अञ्चन्यपरिन्छेदम् इत्यर्थः॥ १०॥

इस प्रकार, मै आपको किरीटी-किरीटयुक्त, गदी-गदायुक्त, चकी-चक्रयुक्त, तेजोराशि-तेजका समृह और सर्वतीदीमिमान्-सब ओरसे दीरिशाली टेख रहा हूँ। तथा आपको दुर्निरीक्य-जो किटनतासे देखा जा सके ऐसा, एवं सब ओरसे प्रज्विल अग्नि और सूर्यके समान प्रकाशमय और बुद्धि आदिसे जिसका प्रहण न हो सके, ऐसा अप्रमेयस्वरूप देखना हूँ, प्रदीत यानी प्रकाशित अग्नि और अर्क यानी सूर्य इन दोनोंके समान जिसका प्रकाश-नेज हो उसका नाम 'दीमानलार्कचित' हैं ॥ १७॥

C4 - 10 - 10

इत एव ते योगञ्जक्तिदर्शनाद् अनुमिनोमि- | इसीलिये अर्थात् आपकी योगशक्तिको देखकर | ही में अनुगान करता हूँ—

त्वमक्षरं परमं वेदितच्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् । त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे॥१८॥

त्वम् अक्षरं न क्षरति इति परमं ब्रह्म वेदितन्यं ज्ञातन्यं ग्रमुक्षुभिः, त्वम् अस्य विश्वस्य ममनस्य जगतः परं प्रकृष्टं निधानम्, निधीयने अस्मिन् इति निधानं पर आश्रय इत्यर्थः।

किं च स्वम् अन्ययो न तव व्ययो विद्यते इति अव्ययः शाश्वतधर्मगोश श्वश्वद् भवः शाश्वतो नित्यो धर्मः तस्य गोप्ता शाश्वतधर्म-गोप्ता सनातनः चिरंतनः स्वं पुरुषः परो मनः अभित्रतो मे मम ॥ १८ ॥ आप मुमुशु पुरुर्गोहारा जाननेयोग्य परम-अक्षर अर्थात जिसका कभी नाश न हो ऐसे परम-ब्रह्म परमात्मा है। आप ही इस समस्त जगतुके परम उत्तम निधान है—जिसमें कोई वस्तु रक्षी जाय उसे निधान कहते हैं, सो आप इस संसारके परम आश्रय हैं।

इमके सिवा आप अविनाशी है अर्थात् आपका कभी नाश नहीं होता, इसलिये आप नाशरिहत हैं और सनातनधर्मके रक्षक हैं अर्थात् जो सदासे हैं, ऐसे निय्यक्षके आप रक्षक हैं और आप ही सनातन परमपुरुष हैं—यह मेरा मत है ॥ १८॥

कि च--

ੀ **ਰ**ਗ\_\_\_

अनादिमध्यान्तमनन्तत्रीर्थमनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम् । परयामि त्वां दीप्तहृताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् ॥ १६ ॥

अनादिमयान्तम् आदिः च मध्यं च अन्तः च न विद्यते यस्य सः अयम् अनादिमध्यान्तः तं त्वाम अनादिमध्यान्तम् , अनन्तवीर्यं न तव वीर्यस्य अन्तः अस्ति इति अनन्तवीर्यः तं त्वाम् अनन्त-वीर्चम, तथा अनन्तवाहम अनन्ता बाहवो यस्य तव सं त्वम अनन्तवाहः तं त्वाम अनन्तवाहं शशिसर्यनेत्रं अधिसर्थी नेत्रे यस्य तव स त्वं शशिसर्थनेत्रं तं त्वां शशिसर्थनेत्रं चन्दादित्य-**नग्रनं** प्रयामि, त्वां दीमहताशवक्त्रं दीम्नः च असी हताञ: च स वक्त्रं यस्य तव स त्वं दीप्त-हताशवक्तः तं त्वां दीप्तहताशवक्तं स्वतेजसा विश्वम् इदं तपन्तं तापयन्तम् ॥ १९॥

(मै) आपको आदि, मध्य और अन्तसे रहित अर्थात जिसका आदि, मध्य और अन्त नहीं है, ऐसे रूपवाला और अनन्तवीर्य--अनन्त सामर्थ्यसे यक्त देखता हैं, आपकी सामर्थ्यका अन्त नहीं है, इसलिये आप अनन्तवीर्य है तथा में आपको अनन्त भजाओसे यक्त, चन्द्रमा और सर्यरूप नेत्रोंगला, प्रज्वलित अग्निरूप मुखोबाला और अपने तेजसे इस जगतको तपायमान करते हुए देखना हूँ अर्थात् जिस रूपके अनन्त हाथ हों, चन्द्रमा और सर्य ही जिसके नेत्र हो. प्रञ्चलित अप्रिही जिसका मख हो और जो अपने नेजसे इस सारे विश्वको तपायमान करना हो. ऐसास्य धारण किये आपको देख रहा हैं॥१९॥

द्यावाप्रश्चिच्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशक्च सर्वाः । दृष्टाद्धतं रूपमुत्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् ॥ २०॥

धावाप्र**थि**च्यो. इदम् अन्त*रं* हि **अन्तरिश्चं** च्याप्तं । वया एकेन विश्वरूपधरेण दिशः च सर्वा व्याप्ताः ।

दश **उपलभ्य अद्भन विस्मापकं** रूपम् इदं तव उम्रं क्र**रं लोकानां त्रमं** लोकत्रयं प्रत्यियतं। आपके इस अङ्गत—आधर्यजनक, भयकर— वा हे महात्मन अक्षद-खभाव ॥ २०॥

एकमात्र आप विश्वम्यपंधारी परमेश्वरसे ही यह स्वर्ग और पृथिवीके बीचका सारा आकाश और समस्त दिशाएँ भी परिपर्ण हो रही है ।

हे महात्मन्! अर्थात् हे अक्षुद्र स्वभाववाले कृष्ण! कर रूपको देखकर तीनो छोक व्यथित हो रहे है . अर्थात् भयभीतयाविचिटित हो रहे है॥ २०॥

अथ अधुना पुरा 'यद्वा जयेम यदि वा नो जवेयः' इति अर्जनस्य संशय आसीत तन्निर्णयाय पाण्डवजयम् ऐकान्तिकं दर्शयामि इति प्रवृत्तो भगवान तं पश्यन आह किंच--

अर्जनके मनमें जो पहले ऐसा संशय था कि 'हम उनको जीतेंगे या व हमको जीतेंगे?' उसका निर्णय करनेके छिये भी पाण्डवोंकी निश्चित विजय दिखलाऊँगा' इस भावसे प्रवृत्त हुए भगवान् अपना वैसा रूप दिखाने लगे, उस रूपको देखकर

अमी हि त्वा सुरसंघा विशन्ति केचिद्गीताः प्राञ्जलयो गृणन्ति । स्वस्तीत्युक्तवा महर्षिसिद्धसंघाः स्तवन्ति त्वां स्ततिभिः पुष्कलाभिः॥ २१॥ अभी हि युष्यमाना योद्धारः व्या न्यां सरसंघा ये अत्र भूभारावताराय अवतीर्णा वस्तादिदेवसंघा मनुष्यसंस्थानाः त्वां विशनित प्रविश्वन्तो दश्यन्ते । तत्र केव्विट् भीताः प्राञ्जव्यः सन्तो गृणन्ति स्तुवन्ति त्वाम् अन्ये पलायने अपि अशक्ताः सन्तः ।

युद्धे प्रत्युपस्थित उत्पातादिनिमित्तानि उपलक्ष्य स्वत्ति अस्तु जगत इति उक्तवा महर्षिसिडसंग महर्षीणां सिद्धानां च मंद्याः स्ववन्ति व्यंस्तुनिमिः पुष्कलामिः संपूर्णाभिः ॥२१॥

यह युद्ध करनेवाले योद्धा-खरूप देवगण, यानी जो मूमिका भार उतारनेके लिये यहाँ अवतीर्ण हुए है, वे मनुष्योंकी-सी आकृतिवाले वस्वादि देव-समुदाय आपमे (टीइ-टीइकर) प्रवेश कर रहे है जर्थात् प्रवेश करने हुए दिल्लायी दे रहे हैं। उनमेंसे अन्य कोई-कोई तो भागनेमें असमर्थ होनेके कारण भयभीन होकर हाथ जोड़े हुए आपकी स्ताति कर रहे हैं।

तथा महर्षियों और सिझोंके समुदाय युड आरम्भ होनेपर उत्पात आदि अशुभ चिह्नोंको देखकर भंसारका कत्याण हो ऐसा कहकर अनेकों अर्थात् सम्पूर्ण स्तोशेंद्वारा आपकी स्तृति कर रहे हैं। ॥ २१॥

कि च अन्यत्--

तथा और भी---

रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेऽश्विनौ मरुतरचोष्मपारच । गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसंघा त्रीक्षन्ते त्वा विस्मितारचैव मर्वे॥ २२॥

रुद्रादित्या बसको वे च साध्या रुद्राद्यो गणा विश्वे अश्विनी च देवी मस्त. च उपपाः च पितरो गण्यविश्वासुरसिङ्गंगा गण्यवी हाहा-हृहमभूतयो यसाः कुवेरप्रभूतवः असुरा विरोचनप्रभृतयः सिद्धाः कपिलादयः तेषां संघा गण्यविश्वासुरसिङ्गंषाः न वीक्षत्वे पर्यान्ति वा चां विश्विता विसायम् आपन्नाः सन्तः ते ण्व सर्वे ॥ २२ ॥

जो हट. आदित्य, बहु और साध्य आदि देव-गण है, एवं जो विदेवेंटव, दोनो अश्विनीकुमार, बायु-टेव और उप्पता नामक पिनृगण है तथा जो गम्धवे, यस. अहुर और सिद्धोंके समुदाय हैं यानी हाहा-हुहू आदि गम्बर्य, कुवेगादि यक्ष, विगोचनादि अहुर और कांप्यादि सिद्ध इन सबके समुदाय है, वे सभी आध्ययंपुक्त हुए आपको टेल रहे हैं ॥ २२ ॥

यसात्-

क्योंकि—

रूपं महत्ते बहुबक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहूरुपादम्। बहुदरं बहुदंशकरालं दट्टा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्॥२३॥ रूपं महद् अतिप्रमाणं ते तव बहुवनतनेत्रं बहुनि वनत्राणि मुखानि नेत्राणि चसूंपि च यसिन् तद् रूपं बहुवनतनेत्रं हे महाबाहो, बहुबाहुरुपादं बहुवो बाहव उत्तवः पादाः च यसिन् रूपे तद् बहुबाहुरुपादम्, किं च बहुदरं बहुनि उदराणि यसिन् इति बहुदरम्, बहुदंश्वकरालं बह्वीभिः दंष्ट्राभिः करालं विकृतं तद् बहुदंश्वकरालम् । दश रूपम् ईद्धां लोका लौकिकाः प्राणिनः अध्ययिनाः प्रचलिता भयेन तया अहम् अपि ॥ २३ ॥

हे महावाहो ! आपका यह रूप अति महान्— बहुत ढंबा-बौड़ा, अनेकों मुख और नेत्रोंबाळा — जिसके अनेकों मुख और नेत्र हैं ऐसा, बहुत-सी भुजाओ, जंबाओं और चरणोंबाळा—जिसके बहुत-सी भुजाएँ, जंबाएँ और चरण है ऐसा, तथा बहुत-से पेटोबाळा—जिसके बहुत-से पेट है ऐसा, और बहुत-सी दाढोंसे अति विकराळ आकृतिबाळा है अर्थात् बहुत-सी टाढोंके कारण जिसकी आकृति अति भयकर हो गयी है, ऐसा है। आपके ऐसे (विकट) रूपको टेलकर संसारक समस्त प्राणी भयसे ज्यानुळ हो रहे हैं—कोच रहे हैं, और मै भी उन्होंकी मंति भयमीत हो रहा हूँ ॥ २३॥

- 1277 329

तत्र इदं कारणम्--

उसमें यह कारण है कि ---

नभःस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशास्त्रनेत्रम् । दृष्टा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो ॥ २४ ॥

नम-पृश्च युस्पर्शम इत्यर्थः, दीम प्रज्वलितम् अनेक्ष्यणेष्, अनेक वणी भयंकरा नानासंस्थाना यस्मिन् त्विय तं त्वाम् अनेक्ष्यणेम्, ज्यातानतं व्यातानि विद्वतानि आननानि मुखानि प्रिम्मिन् त्विय तं त्वाम् अनेक्ष्यणेम्, ज्यातानतं वेण्यातानि विद्वतानि अाननानि मुखानि प्रिम्मिन् त्विय तं त्वां व्यातानि वित्तीणानि नेत्रोशोले-जिसके वं तेत्राणि यस्मिन् त्विय तं त्वां दीप्तविद्याल-नेत्रम् दृक्ष हि त्वा प्रत्यथितात्तरात्या प्रव्यथितः प्रमीतः अन्तरात्मा मन्ते यस्य मम मः अहं प्रव्यथितात्तरात्मा सन् पृति प्रयं न विद्याणि न लभे शम च उपदार्म मनस्तुष्टि हे विष्णो॥ २४॥ पा रहा है ॥ २४॥ पा रहा है ॥ २४॥

आपको आकाशका स्पर्श किये हुए यानी स्वरंगक व्याप्त, प्रदीम—प्रकाशनान और अनेक वर्णायां अयंत अयंक सर्यकर आकृतियोसे युक्त रेक्कर तथा फैल्यं हुए मुखावाले—जिस शरीरमें फैल्यं हुए वहुन-से मुख है ऐसे और दीप्त विशाल नेत्रीयाले—जिसके बड़े-बड़े नेत्र प्रचलित हो रहे हैं ऐसे, टेक्कर है विष्णा ! प्रत्यायत-अन्तरात्मा—अत्यन्त स्पर्मीत अल्ल हो रहा है ऐसा, मै चैर्य और उपशमको अर्थात् मनकी तृशिस्प शान्तिको नहीं पा रहा है ॥ २०॥

कस्मात---

क्योकि---

दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्रैव कालानलसन्निभानि। दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास॥ २५॥

दंशकरालानि दंशभिः करालानि विकृतानि ते तव मखानि दृष्टा एव उपलम्य काळानळसनिभानि प्रलयकाले लोकानां दाहक: अग्नि: कालानल: तत्संनिभानि कालानलमहशानि दृष्टा इति एततः । दिशः पूर्वापरविवेकेन दिङ्गादो जातः असि. अतः न लमे च न उपलभे च शर्म सखम अतः प्रसीद प्रसन्तो भव हे देवेश जगनिवास ॥ २५ ॥

दाढांसे यक्त भयंकर-विकराल आकृतिवाले और कालाश्चिके समान अर्थात प्रस्यकालमें होकोको भस्मीभुत करनेवाही जो कालाग्नि है उसके समान आपके मखोको देखकर मै इन दिशाओको पूर्व और पश्चिमके विवेकपूर्वक नहीं जानता हैं अर्थात मझे दिग्लम हो गया है। इसीसे (आपके स्वरूपका दर्शन करने हर भी ) मझे विश्राम—स्ख नहीं मिल रहा है. सो हे देवेश ! हे जगन्निवास ! आप प्रसन्न होहये ॥ २५ ॥

येभ्यो मम पराजयाशङ्का आसीत सा च अपगता यतः---

जिन सरवीरोसे मझे पहले पराजयकी आशंका थी, वह भी अब चछी गयी, क्योंकि--

अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसंघैः।

अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा दर्योधनप्रभृतयः त्वरमाणा विद्यन्ति इति व्यवहितेन सम्बन्धः । सर्वे सह एव **संहता** अवनिपालसंघः अवनि पृथ्वीं पालयन्ति इति अवनिपालाः तेषां संघै: । सहित-इकट्टे होकर बडे वेगसे आपके मुखोमे प्रवेश किं च भीष्मो द्रोणः सतपुत्र कर्णाः तथा असी सह | कर रहे हैं । यही नहीं, किरत भीष्म, द्रोण और यह अस्मदीये. अपि **ध्रष्टद्यम्रप्रभतिभिः** योवसत्त्वे. सतपत्र--कर्ण एव हमारी ओरके भी ध्रष्टद्यम्नादि योधानां मर्ख्यः प्रधानैः मह ॥ २६ ॥

भीष्मो द्रोणः सृतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः ॥ २६॥ ये दर्योधन आदि धतराष्ट्रके समस्त पत्र अवनिपालोके दलोसहित-अवनि यानी प्रधीका जो पालन करे उनका नाम अवनिपाल है। उनके दलो प्रधान योद्धाओंक सहित (सब-के-सब) ॥ २६॥

किंच---

वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्टाकरालानि भयानकानि ।

केचिद्रिलया दशनान्तरेप संदर्यन्त वक्त्राणि मुखानि ते तव व्यरमाणाः त्वरायक्ताः। सन्तो विशन्ति । किविशिष्टानि मुखानि, दंशकरालानि भयानकानि भयंकराणि ।

शीवतासे---बड़ी जल्दीके साथ आपके मुखोमें प्रवेश कर रहे हैं। किस प्रकारके मुखोंमें ? दाढ़ोवाल विकगल भयंकर मुखोमें। नथा उन मुखोंमें प्रविष्ट हुए

कि च केचिद मुग्वानि प्रविष्टानां मध्ये विल्या दशनान्तरेषु दन्तान्तरेषु मांसम इव भक्षितं संदृश्यन्ते उपलभ्यन्ते वृणितै वृणीकृतैः उत्तमाङ्गैः शिरोभिः ॥ २७ ॥

भी कितने ही विचर्णित मस्तर्कोसहित दॉर्तोके बीचमे भक्षण किय हुए मांसकी भाँति चिपके हुए दीख रहे हैं ॥ २७॥

चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः ॥ २७ ॥

भ 'यक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति' इस अगले श्लोकके याक्याशमें इस याक्यका सम्बन्ध है ।

कथं प्रविशन्ति मुखानि इति आह-

वे किस प्रकार मुखोमें प्रवेश करते है, सो

यथा नदीनां बहवोऽम्बवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति । तथा तवामी नरलोकवीरा विद्यन्ति वस्त्राण्यभिविज्वलन्ति ॥ २८ ॥

यथा नदीनां स्ववन्तीनां बहुषः अनेके अम्बनां । वेगा अम्बुवेगाः स्वराविशेषाः समुद्रम् एव अभिमुखाः । बङ्गे वेगसे समुद्रके सम्मुख हुए ही दोड़ते हैं—समुद्रमें प्रतिमुखा द्रवन्ति प्रविश्वन्ति तथा तद्वत् तव अमी ही प्रवेश करते है, वैसे ही यह मनुष्यलोकके श्रवीर भीष्मादयो नरलोकवीरा मृनुष्यलोकशुरा विशन्ति भीष्मादि आपके प्रज्वलित—प्रकाशमान सुखोमें वक्त्राणि अभिविज्वलन्ति प्रकाशमानानि ॥ २८॥ <sup>|</sup> प्रवेश कर रहे है ॥ २८॥

जैसे चलती हुई नदियोंके बहत-से जलप्रवाह

वे किसल्थि और किस प्रकार प्रवेश कर रहे हैं, सो कहते हैं.... ते किमर्थं प्रविशन्ति कथं च इति आह— |

यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः । तथैव नाजाय विज्ञन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः ॥ २६ ॥

यथा प्रदीतं ज्वलनग् अग्निं पत्रज्ञाः पश्चिणो विशन्ति नाशाय वि**नाशाय** समृद्धवेगाः **समृद्ध** उदुभूतो वेगो गतिः येषां ते समृद्धवेगाः तथा एव नाशाय विशन्ति लोका. **प्राणिनः** तत्र अपि वक्त्राणि समृद्धवेगाः ॥ २९॥

जैसे पतंग-पक्षीगण अपने नाशके लिये दौड-दीडकर अत्यन्त वेगसे प्रदीम अग्निमे प्रवेश करने है, वसे ही (ये सब) प्राणी भी नष्ट होनेके लिये दौड-दौडकर अन्यन्त नेगके साथ आपके मखींमें प्रवेश कर रहे हैं। जिनका वेग--गति बढी हुई हो, वे 'समृद्धवेग' कहलाने है ॥ २९॥

त्वं पुनः--

और आप---

लेलिह्यसे ग्रसमानः समन्ताङ्लोकान्समग्रान्वदनैर्ञ्बलद्भिः। तेजोभिरापूर्य जगत्समम्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो ॥ ३० ॥

लेलिंगमे आम्बादयमि ग्रसमान अन्तः । प्रवेशयन समन्तता डोकान समधान समस्तान बदनैः **बक्त्रैः** अवलङ्किः **दीप्यमानैः ।** तेजोमि. आपूर्व संच्याच्य जगत् समत्रं सह अग्रेण समन्तम् इति एतत । किंच भासो दीप्तयः तत्र उपाः क्र्राः प्रतपन्ति प्रतापं कुर्वन्ति हे विष्णो व्यापनशील ॥ ३०॥

( उन ) समस्त लोकोको देदीप्यमान मखोंद्रारा सब ओरमे निगलते हुए चाट रहे हैं अर्थात् उनका आस्त्रादन कर रहे हैं। तथा हे विष्णो-व्यापनशील परमारमन् ! आपकी उप्र-कठोर प्रभाएँ समप्र जगत्को अर्थात् समस्त जगत्को अपने तेजसे व्याम करके तप रही है---तेज फैला रही हैं ॥३०॥ यत एवम् उग्रस्वभावः अतः-

क्योंकि आप ऐसे उग्न स्वभाववाले है. रमस्यिये---

# आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद । विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम् ॥ ३१ ॥

क्रराकार: । नमः अस्तु ते तुम्यं हे देववर कौन है ! हे देववर अर्थात् देवोंमें प्रधान ! देवानां प्रधान प्रसीद प्रसादं करु । विज्ञातुं आपको नमस्कार हो, आप इपा करें। सृष्टिके विशेषेण ज्ञातम इच्छामि भवन्तम् आद्यम् आदी आदिमे होनेवाले आप परमधरको मे भली प्रकार भवम आराम । न हि गस्मात प्रजानामि तव जानना चाहता हूँ, क्योंकि मे आपकी प्रवृत्ति त्वदीयां प्रवृत्ति चेष्टाम् ॥ ३१ ॥

आस्याहि कथ्य में महां को भवान् उग्ररूपः। मुझे बतलाइये कि भयद्वार आकारबाले आप अर्थात चेष्टाको नहीं समझ रहा है।। ३१॥

श्रीमगवान् बोले---

श्रीभगवानुवाच----

कालोऽस्मि लोकक्षयकृत्पवृद्धो लोकान्समाहर्तुमिह प्रवृत्तः । ऋतेऽपि त्वा न भविष्यन्ति सर्वे येऽवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः ॥ ३२ ॥

कालः अस्मि लोकक्षयकृत् लोकानां क्षयं। करोति इति लोकक्षयकृत प्रवृद्धो वृद्धि गतः। यदर्थ प्रवृद्धः तत् भृण छोकान् समाहर्त् संहर्तुम् | छोकोका सहार करनेके छिय प्रवृत्त हुआ हूँ, इससे इह अस्मिन् काले प्रवृत्तः । ऋते अपि विना तरे बिना भी (अर्थात् तरे युद्ध न करनेपर भी) अपि त्वा त्वां न भविष्यन्ति भीष्मद्रोणकर्ण- ये सब भीष्म, द्रोण और कर्ण प्रमृति श्रुग्वीर-योद्धा प्रभत्यः सर्वे येभ्यः तव आञ्चा ये अवस्थिताः लोग जिनमे तुझे आहावा हो रही है एवं जो प्रत्यनीकेषु अनीकम् अनीकं प्रति प्रत्यनीकेषु प्रतिपक्षियोकी प्रत्येक सेनामे अलग-अलग ढटे हुए प्रतिपक्षभृतेषु अनीकेषु योधा बोद्धारः ॥ ३२ ॥ है---नहीं रहेगे ॥३२॥

में लोकोका नाश करनेवाला बढा इआ काल हैं। में जिसलिये बढ़ा है वह सुन, इस समय में

PARTIE HO

यसाद् एवम् ---

क्योकि एमा है----

तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रृन्भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम्। मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यमाचिन् ॥ ३३॥

तस्मात् त्वम् उत्तिष्ट भीष्मद्रोणप्रभृतयः। अतिरथा अजेया देवै: अपि अर्जुनेन जिता जिनेवाल भीम, होण आदि महारिथ्योंको अर्जुनने इति यशो लभस्न केवलं पुर्ण्यः हि ततु प्राप्यते । जिल्ला राजुन् **दर्योधनप्रभृतीन** मृड्क्ल राज्यं पुण्योसे ही मिला करता है। **द्**र्योधनादि शत्रुओं-समृद्धम् असपत्तम् अकण्टकम् ।

इसल्पित खड़ा हो और 'देवोसे भी न जीते जीत लिया' ऐसे निर्मल यशको लाभ कर । ऐसा यश को जीतकर समृद्धिसम्पन्न निष्कण्टक राज्य भोग ।

मया एव एने निहता निश्चयेन हताः प्राणैः वियोजिताः पूर्वम् एव । निमित्तमात्रं भव त्वं हे सन्यसाचिन् सच्येन वामेन अपि हस्तेन शराणां क्षेपान सच्यमाची इति उच्यते अर्जनः ॥३३॥

ये सब ( ज्यूबीर ) मेरेहारा निःसन्देह पहले ही मारे हुए हैं अर्थात् प्राणविद्दीन किये हुए हैं । हे सञ्यसाचिन् ! त् केवल निमित्तमात्र बन जा । बार्ये हाथसे भी बाण चलानेका अन्यास होनेके कारण अर्जुन 'सन्यसाची' कहलाता है ॥ ३३॥

द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् ।

मया हतांस्त्वं जिह मा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान् ॥ ३४ ॥

द्रोणं च येषु येषु योघेषु अर्जुनस्य आश्चर्हा तान् तान् व्यपदिश्चिति भगवान् मया इतान् इति ।

तत्र द्रोणभीष्मयोः तावत् प्रसिद्धम् आशङ्का-कारणं द्रोणो धनुर्वेदाचार्यो दिव्याध्वमस्यस्र आत्मतः च विशेषतो गुरुः गरिष्टो भीष्मः खच्छन्दसुत्युः दिव्यास्त्रमस्यन्नः च परशुरामेण बन्द्वयुद्धम् अगनद् न च पराजितः।

तथा जयद्रयो यस्य पिता तपः चरति मम पुत्रस्य शिरो भूमी पातियिष्यति यः तस्य अपि शिरः पतिष्यति इति ।

कर्णः अपि वासवदत्त्वया शक्त्या तु अमोधया सम्पन्नः सर्यपुत्रः कानीनो यतः अतः तन्त्राम्ना एव निर्देशः ।

मया हतान् त्वं जहि निमित्तमात्रेण मा व्यथिष्ठाः

तेम्यो भयं मा कार्षी: । युःयख जेतासि

दुर्योधनप्रभृतीन् रणे युद्धे सप्तान् शत्रुन् ॥३४॥

होण आदि जिन-जिन स्वरंगीरोसे अर्जुनको आराङ्का थी (जिनके कारण पराजय होनेका डर था) उन-उनका नाम लेकर भगवान् कहते हैं कि प्र मझसे भारे हुओंको मार' इत्यादि।

उनमेंसे ट्रीण और भीष्मसे भय होनेका कारण प्रसिद्ध ही है। क्योंकि ट्रोण तो अनुर्वेदके आचार्य दिच्य अब्रोसे युक्त और विशेषरूपसे अपने सर्वोत्तम गुरु है तथा भीष्म सबसे बड़े स्वेच्छा-मृत्यु और दिव्य अब्रोसे सम्पन्न हैं जो कि परशुरामजीके साथ दृद्ध युद्ध करनेपर भी उनसे पराजित नहीं हुए।

वैंसा ही जयद्रय भी है जिसका पिता इस उद्देश्यसे तप कर रहा है कि 'जो कोई मेरे पुत्रका शिर मृमिपर गिरावेगा, उसका भी शिर गिर जायगा।'

कर्ण भी (बड़ा श्रुग्बीर हैं) क्योंकि वह इन्द्रहारा दी हुई अमोघ शक्तिसे युक्त हैं और कन्यासे जन्मा हुआ सूर्यका पुत्र हैं, इसलिये उमके नामका भी निर्देश किया गया है।

( अभिप्राय यह कि द्रोण, भीष्म, जयदय और कर्ण, तथा अन्यान्य श्रवीर योद्धा ) जो कि मेरेद्वारा मारे हुए हैं, उनको त निमित्तमात्रसे मार, उनसे भय मत कर । युद्ध कर, त संशाममे दुर्वोचनादि शत्रुओंको जीनेगा ॥ ३४ ॥ यस्य ज्याचे --

संजय बोला--

वचनं केशवस्य कृताञ्जलिवेंपमानः किरीटी। नमस्कत्वा भय एवाह कृष्णं सगद्भदं भीतभीतः प्रणस्य ॥ ३५ ॥

एततः अत्या वचन केशवस्य **पर्वोक्तं** कृताञ्चलिः सन वेपमान. **कम्पमान:** किरोटी नमस्कृत्वा मृयः पनः एव आह उक्तवान कृष्ण सगहगदम । भगविष्टस्य दःखाभिघातात स्नेहाविष्टस्य

च हर्षोद्रभवाद अश्रपूर्णनेत्रत्वे सति व्लेप्मणा क्रण्यावरोधः ततः च वाचः अपाटवं मन्दशब्द-त्वं यत म गदगढः तेन सह वर्तते इति सगद्धदं वचनम आह इति । वचनक्रियाविशेषणम् एतत् । मीतमीतः पनः पनः भयाविष्टचेताः सन प्रणम्य प्रह्मी भूत्वा आह इति व्यवहितेन वस्बन्धः ।

अत्र अवसरे संजयबचनं साभिप्रायम् । कथम द्रोणादिए अर्जुनेन निहतेष अजेयेप चतर्ष निराश्रयो दर्योधनो निहन एव इति इति । तद् अपि न अश्रीपीद् धृतराष्ट्री मधितव्यवज्ञान ॥ ३५ ॥

केशवके इन-उपर्यक्त वचनोको

अर्जुन कौपता हुआ हाथ जोड़कर नमस्कार करके फिर श्रीकृणसे इस प्रकार गहद वाणीसे बोला ।

जब द:ख प्राप्त होनेके कारण भवशीत परुषके और हपीयितिके कारण स्नेहयुक्त प्रस्थके नेत्र औसओंसे परिपर्ण हो जाने हैं और कण्ट कफसे हक जाता है, उस समय जो वाणीमें अपटता और शब्दमें मन्द्रता हो जाती है. उसका नाम गदर है. जो उससे यक थे ऐसे सगदद वचन बोला ! यहाँ भगदर शब्द वोलनारूप विजेपण है । इस प्रकार भयनात -भयसे बारबार विक्रिजीचत हुआ प्रणाम करके अत्यन्त सर होकर बोखा

यहाँपर सजयके वनन इस गढ अभियायसे भर हुए है कि डोणार्डिचार अजेय शस्त्रीसेक। अर्जनके द्वारा नाश हो जानेपर आश्रयरहित दयोजन मत्वा जूतराष्ट्रो जयं प्रति निराज्ञ: सन् सन्धि तो मग हुआ ही है. ऐसा मानकर विजयसे निराक्ष किंग्यिति ततः शान्तिः उभयेषां भविष्यति । हुआ वनसङ् सचि कर लेगा और उससे दोनी यक्षत्रालोंकी ज्ञान्ति हो जायगी । परन्तु भातीक वशमे होकर अनगरने ऐसे बचन भी नहीं सने ॥ ३५ ॥

अपन स्माव----

हृषीकेश तव प्रकीत्यी जगत्प्रहृप्यत्यनुरायते च ।

रक्षांमि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धमंघाः ॥ ३६ ॥ स्थाने युक्तं किं तत्, त्र प्रकीर्था स्व- | यह उचित ही हैं। यह क्या / कि ह

स्माहास्म्यकीतिनेन श्रुतेन हे हंभीकेश बहु जगत् कीतिन और अपण करनेसे जो जगत हरित हो प्रहृष्यति **प्रहर्षम् उपैति स्थाने तद् युक्तम् इत्यर्थः ।** । रहा है सो अवित ही है ।

अथवा विषयविशेषणं स्थाने इति, युक्तो हर्षोदिविषयो भगवान् । यत ईश्वरः सर्वात्मा सर्वभतसङ्खत च इति ।

तथा अनुरायने अनुरामां च उपित तन् च विषये इति व्यास्त्रयेषम् । किं च रक्षामि भीतानि भयाविष्टानि दिशो व्यक्ति गान्छन्ति तत् च स्थाने विषये । सर्थे नमस्यन्ति नमस्कुर्वन्ति च निवसंगः सिद्धानां समृद्यायाः कषिठादीनां तत् च स्थाने ॥ ३६ ॥

भगवता हर्षादिविषयन्वे हेतुं दर्शयति

अथवा 'स्थाने' यह सन्द त्रिययका विशेषण भी समझा जा सकता है। भगवान् हर्प आदिके विषय है, यह मानना भी ठीक ही है। त्रथीकि ईश्वर सबका आरमा और सब मनोका सहद है।

यहाँ ऐसी त्याच्या करनी चाहिये कि जगत् जो भगवान्में अनुगग—प्रेम करना है, यह उपका अनुगग करना उचित विषयमें ही है, तथा गक्षसगण भयमें युक्त हुए सब दिशाओं में भाग रहे हैं, यह भी टीक-टिकानेकी ही बात है। ५३ समस्त कपिटादि सिद्धोंके समुदाय जो नमस्कार कर रहे है, यह भी उचित दिवसे ही हैं।। ३६ ॥

भगशन् हर्पाद भार्शेक योग्य म्थान किय प्रकार हैं ' इसमें कारण टिग्वाने हैं—

कस्माच ते न नमेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे ।

अनन्त देवेश जगिलवाम कस्मात् च हेतीः ते तुम्यं न नियम् न नमम्बुर्युः हे महान्मन गरीयसे गुरुतराय यतो भयणो हिरण्यप्रभीस्य अपि आदिकती कारणम् अतः तम्मात् आर्थकर्य कथम् एते न समस्कुर्युः । अतो हपीदीनां नमस्कारस्य च स्थानं स्यम् अहों विषय हस्यर्थः ।

हे अनरत उत्तेश जगन्निवास स्वयं अक्षरं तत् पर यद वेदान्तेष श्रयते ।

किं तत्, सर असर् विद्यमानम् असत् च यत्र नाम्ति इति बुद्धिः ते उपधानभूतं सदमती यस्य अक्षरस्य, यद्द्वारेण सर् असर् इति उपचर्यते । परमार्थतः तु सदस्तः परं तदः यह अक्षरं वेदविदो वदन्ति तत् त्वस् एव न अस्यद इति अभिन्नायः ॥ ३०॥ त्वमक्षरं सदमत्तरपरं यत् ॥ ३७ ॥

हे महामम ! आप जो अतिशय गुहतर है
अर्थात् मबसे बड़े हैं, उनको ये सब किसलिये
नमस्तार न बरे, क्योंकि आप हिरण्यमक्षेत्र भी
आदिकतो कारण है अत. आप आदिकतोको
कैसे नमस्तार न करें। अभिश्रय यह कि उपर्युक्त
वासणमें आप हपीरिके और नमस्तारके योग्य
पात्र हैं।

हे अनन्त ' हे देवेश ' हे अर्गाजवास ' वह परम अक्षर (ब्रह्म) आप ही है, जो वेदान्तोमे सुना जाता है ।

बह क्या है ' सन् और असन - जो विष्मान है बह सन् और जिसमें 'नहीं है' ऐसी बुद्धि होती है बह असन् है | व टंग्ने मन और असन् जिस अक्षरकी उपाधि है, जिनके कारण यह बहा उपचारमें पत्त और असन् देशों से परे है, जिसको बेदक्ता लोग अक्षर बहुते है, वह ब्रह्म मी आप ही है | अस्मियाय यह कि आपसे अनिरिक्त दुसरा कोई नहीं है | ३०॥ पुनः अपि स्तौति---

अर्जुन फिर भी स्तुति करता है---

त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् ।

वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप ॥ ३८ ॥

स्थम् आदिनेत्रो जगतः स्रष्टृस्वात् पुरुषः पुरि शयनात्, पुराण चिरन्तनः । स्थम् एव अस्य विश्वस्य परं प्रकृष्टं नियान निधीयते अस्मिन् जगत् सर्वं महाप्रलयादौ इति ।

किंच वेता असि वेदिता असि सर्वस्य एव वेद्यजातस्य । यत् च वेद वेदनाहँ तत् च असि । परंच धान परमं पदं वैष्णवम् । व्या ततं व्याप्तं विश्वं समस्तम् अनत्तरूप अन्तो न विद्यते तव रूपाणाम् ॥ ३८ ॥ आप जगत्के रचिता होनेके कारण आदित्व हैं और शरीररूप पुरमे रहनेके कारण सनातन पुरुप हैं तथा आप ही इस श्विके परम उत्तम स्थान हैं अर्थात् महाप्रच्यादिमें समस्त जगत् जिसमें स्थित होता है वह (जगत्का आश्रय) आप ही है।

तथा समस्त जाननेयोग्य वस्तुओंके आप जानने-बाले हैं ओर जो जाननेयोग्य है यह भी आप ही है। आप ही परम आम-परम वेष्णवपद है। हं अनन्तरूप ' ममन्त विश्व आपमे परिपूर्ण है— व्याह है। आपके रूपोंका अन्त नहीं है। ३८॥

ৰি च---

নথা —

नमस्कार हो, नमस्कार हो ।

वायुर्वमोऽप्तिर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्वं प्रपितामहश्च । नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भृयोऽपि नमो नमस्ते ॥ ३६ ॥

वायु त्यं यमः च अग्निः वरुणः अपां पतिः शशाङ्कः चन्द्रमाः प्रजापतिः स्य करुयपादिः प्रपितामहः च पितामहस्य अपि पिता प्रपितामहो अक्कणः अपि पिता इत्यर्थः। नमो नमः ने तुभ्यम् अस्त सहस्रकृत्वः पनः च भयः अपि नमो नमः ने तु

बहुवो नमस्कारिकवाभ्यामाञ्चलिगणनं कृत्वसुचा उच्यते । पुनः च भूयः अपि इति श्रद्धाभक्त्यतिश्चयाद् अपरितोषम् आत्मनो ढर्शयति ॥ २९ ॥

आप ही बायु, यम, अग्नि, जलके राजा वरुण, चन्द्रमा ओर कस्यपादि प्रजापति है और आप ही पिनामहर्ने भी पिना प्रपितामह है अर्थात् श्रद्धाके भी पिना है। आपको हजारो बार नमस्वार हो, नमस्वार हो; फिर भी बारेबार आपको

महत्व नायने 'क्ष्यसमुच्' प्रत्यय कर येनेसे अनेका बार नासकार कियाके अन्यास और आइति-की गणनाका प्रतिपादन हो जाता है, प्रत्नु फिर भी 'पुनश्व' 'स्थोऽपि' इन राज्योसे अर्जुन अतिशय श्रद्धा और भक्तिके कारण 'नमस्कार' करता-करता भी तृप्त नहीं हुआ हूँ' ऐसा अपना भाव दिख्खाना है॥ १९॥ तथा---

तथा---

परस्तादथ प्रष्टतस्ते नमोऽस्त ते सर्वत एव सर्व। सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं

नमः पुरस्तात् पूर्वस्थां दिशि तभ्यम अप प्रध्न ते प्रष्ट्रतः अपि च ते। नमः अस्त ने सर्वत एव सर्वास दिक्ष सर्वत्र स्थिताय है सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमः अनन्तं वीर्यम अस्य अभिनो विक्रमः अस्य ।

बीर्यं सामध्यं विक्रमः पराक्रमः। बीर्यवान अपि कश्चित शस्त्रादिविषये न पराक्रमते मन्द्रपराक्रमो वा । त्वं त अनन्तवीर्यः अमितविक्रमः च इति अनन्तवीर्यामित-विक्रमः ।

सर्व समस्तं जगत समाप्तीप सम्यग एकेन आत्मना व्यामोषि यतः तसाद असि भवसि सर्व, त्वया विना भृतं न किंचिद् अस्ति हत्यर्थः ॥ ५० ॥

अहं न्वन्माहात्म्यापरिज्ञानापराधी यत: थत:---

महिमानं तबेदं सम्बा समानवया इति मन्त्रा ज्ञात्वा विपरीत-

बद्धधा प्रसमम अभिभय प्रमद्ध यट उक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखें इति चा अजानता अज्ञानिना मृटेन । किम् अजानता, इति आह महिमान माहारम्यं तव इदम ईश्वरस्य विश्वरूपम ।

तव इदं महिमानम अज्ञानता इति

वैयधिकरण्येन मंबन्धः । तव इमम् इति पाठो

यदि अस्ति नदा सामानाधिकरण्यम एव ।

आपको आगेसे अर्थात पूर्वदिशामें और पीछेमे

समाप्रोषि ततो(मि सर्व: ॥ ४० ॥

भी नमस्कार है । हे-सर्वरूप ! आपको सब ओरसे नमस्त्रार है अर्थात सर्वत्र स्थित हर आपको सब दिशाओं में नमस्कार है । आप अनन्तवीर्य और अपार पराक्रमधाले हैं।

वीर्य सामर्थको कहते है और विक्रम पराक्रम-को । कोई न्यक्ति सामर्थ्यवान् होकर भी शस्त्रादि चलानेमे पराक्रम नहीं दिखा सकता, अथवा मन्द-पराक्रमी होता है। परन्तु आप तो अनन्त धीर्य और अमित पराक्रमसे यक्त है। इसल्ये आप अनन्तरीर्ध और अधिनवराक्रमी हैं।

आप अपने एक स्वरूपसे सारे जगतको न्यास किये हर स्थित हैं, इसलिये आप सर्वहरूप हैं, अर्थात आपसे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है।। ४०॥

क्योंकि मैं आपकी महिमाको न जाननेका अपराधी रहा है, इसलिये---

सखेति मत्वा प्रसमं यद्क्तं हे कृष्ण हे यादव हे मखेति । मया प्रमादात्प्रणयेन वापि॥ ४१॥

> आपकी महिमाको अर्थात आप ईश्वरके इस विश्वरूपको न जाननेवाले मुझ मृद्धारा विपरीत बहिसे आपको मित्र—समान अवस्थावाला समझकर जो अपमानपर्वक इटसे हे कृष्ण 'हे यादव ! हे सावे ! इत्यादि वचन कहे गये हैं---

> 'तव इद महिमानम् अजानता'इस पाठमें 'इदम्'शब्द नपसक लिंग है और 'महिमानम्' शब्द पंलिङ्ग है, अत इनका आपममे वैयधिकरण्यमे विशेष्य-विशेषणभाव-सम्बन्ध है । यदि 'इदम'की जगह 'इमम्' पाठ हो तो मामानाधिकरण्यमे सम्बन्ध हो सकता है।

मण प्रमादाद् विश्चिप्तचित्ततया प्रणयेन वा अपि प्रणयो नाम म्रोहनिमित्तो विश्वस्मः तेन अपि कारणेन यद उक्तवान अस्मि । ११ ॥

इसके सिश प्रमादसे यानी विक्षिप्तचित्त होनेके कारण अथवा प्रणयसे भी — स्नेहिनिमत्तक विश्वासका नाम प्रणय है, उसके कारण भी मैने जो कुळ कहा है ॥ २१॥

### ~~~\*\*\*\*\*

यचावहासार्थमसत्कृतोऽसि एकोऽथवाष्यच्युत तत्समक्षं

विहारशय्यासनभोजनेषु । तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम् ॥ ४२ ॥

यत् च अवहासार्य परिहासप्रयोजनाय
अमरहतः परिभृतः असि भवमि, कः, विहारशर्थासनभोजनेतुः विहरणं विहारः पादच्यायामः,
शयनं शस्या आसनम् आस्थायिका, भोजनम्
अदनम् इति एतेषु विहारशस्यामनभोजनेषु ।
कः परोक्षः सन् अमरकृतः असि परिस्तः
असि अथवा अपि हे अच्युत तत् समक्ष तत्
शब्दः क्रियाविशेषणार्थः प्रस्यक्षं वा असरकृतः
असि तत् मर्वम् अपराधजातं क्षामरे क्षमां कारये
नाग अहम् अश्रमेष प्रमाणातीतम् ॥ ४२ ॥

तथा जो हॅसीके थिये भी आप मुझसे असरकृत — अपमानित हुए हैं: कहाँ 'बिहार, शय्या, आसन और भोजनादिम । विचानाग्य परिमे चटनेहिर्मेकी क्रियाका नाम विहार है, शयनका नाम स्था है. स्थित होने चैटनेका नाम आसन है और भक्षण करनेका नाम भोजन हैं। इन यब क्रियाओं के करने समय (मुझसे) अकेंग्रेगे — अपने पीछे अपन अपने ती हिर्मे केंग्रेगे — अपने समय (मुझसे) अकेंग्रेगे — अपने निरम्बार हुआ है. अच्युत! उस समन्त अपगानी के समुद्रान को में आप अपनेयसे अपने प्रमान करा पर संस्कर से आप अपने से समुद्रान को में आप अपने से समुद्रान को से आप अपने से समुद्रान करा है। 'समक्ष्म 'ग्राट'के, पढ़रेका प्लट' साद क्रियाविशेषण हैं। । इस हा ।

···· + E8438---

यतः न्यम् -

क्योकि आप---

पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पृत्र्यश्च गुरुर्गरीयान् । न त्वत्समोऽस्यभ्यधिकः कृतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव ॥ ४३ ॥

िनः असि जनयिता श्रमि होकस्य प्राणिजातस्य चराचस्य श्रावरजङ्गमस्य, न केनलं चम अस्य जमतः पिता १ व. च पूजाही यतो गुरु गरीयान् गुरुतरः ।

टम स्थाबर-जगमन्य समस्त जगनके यानी प्राणिमात्रके उपस्त करनेबाटे पिना हैं। केवल पिना ही नई। आप पूजनाथ भी हैं, क्योंकि आप बर्बे-से-बड़े गह हैं।

### कस्माद गुरुतरः त्वम इति आह

न च त्वत्समः त्वचल्यः अन्यः अस्ति । न ਸੰਮਰਨਿ अनेकेश्वरत्वे ईश्वरद्वयं व्यवहारानुषयत्तेः । त्वत्सम एव तावद अन्यो न संभवति कृत एव अन्यः अभ्यधिकः स्थात । लोकत्रय अपि सर्वस्थिन अव्यतिमव्रभाव ।

प्रतिमीयते यया सा प्रतिमा. न विद्यते प्रतिमा यस्य तब प्रभावस्य स त्वम अप्रतिम-प्रभावः, हे अप्रतिमत्रभाव निरतिशयप्रभाव इत्यर्थः ॥ ४३ ॥

आप कैसे गरुतर है ' सो ( अर्जन ) बतलाता है...

हे अप्रतिमयभाव ! सारी तिलोकीमें आयके समान दसरा कोई नहीं है क्योंकि अनेक ईश्वर मान लेनेपर व्यवहार भिद्र नहीं हो सकता । इसल्यि ईश्वर दो नहीं हो सकते । जब कि सारे त्रिभवनमें आपके समान ही दुसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो कोई हो ही कैसे सकता है ?

जिससे किसी वस्तकी समानता की जाय उसका नाम 'प्रतिमा' है. जिन आपके प्रभावकी कोई प्रतिमा नहीं है, वह आप अप्रतिमद्रभाव हैं। इस प्रकार हे अप्रतिमप्रभाव ' अर्थात हे निरतिशयप्रभाव !॥५३॥

### यत एवम---

जब कि यह बात है ---

तस्मात्प्रणस्य प्रणिघाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम् । पितेव पुत्रस्य सखेव सन्द्यः प्रियः त्रियायाईसि देव सोइस ॥ ४४ ॥

तस्मात प्रणान्य नमस्कत्य प्रणिचाय प्रकर्षेण र्नाचै: धन्वा काय शरीरं प्रसादये प्रसादं कारये त्याग अहम ईंशन **ईशितारम** ईंटन **म्तुत्यम् । त्वं** पुन: पुत्रस्य अपराधं विता यथा क्षमते सर्व सम्बा उन च सम्बरः अवराधं यथा वा व्रियाया अवराधं प्रिया. **श्वमते एवम्** अर्हसि हे देव सोह प्रसहितं क्षन्तुम् इत्ययः ॥ ४४ ॥

हमीलिये में अपने शर्माको भनी प्रकार नीचा करके अर्थात आपके चरणोमे रखकर प्रणाम करके स्तृति करनेयोग्य शासन-कर्ता आप ईश्वरको प्रसन्न करता है। अर्थात् आपसे अनुप्रह कराता है। जैसे पत्रका समस्त अपराध पिना क्षमा करता है तथा जैसे मित्रका अपराध मित्र अथवा व्रियाका अपराध व्रिय (पति ) क्षमा करना है-सहन करता है, वैसे ही हे देव ! आपको भी (मेरे समस्त अपराचोको सर्वथा ) सहन करना अर्थात क्षमा करना उचित है ॥ ४४ ॥

अदृष्टपूर्वं हृषितं।(स्मि दृष्टा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे । तदेव में दर्शय देव रूपं प्रमीद देवेश जगन्निवास ॥ ४५॥ अदृष्टपूर्व न कदाचिद् अपि दृष्टपूर्वम इदं | विश्वरूपंतव मया अन्यैः वातद् अहं दक्ष हाँपतः आस्म सराज्ञान च प्रस्यापितं मनो मे ।

आपके जिस विश्वरूपको मने या अन्य किसीने पहले कभी नहीं देखा, ऐसे पहले न देखे हुए इस रूपको देखकर मैं हर्षित हो रहा हूँ। तथा माथ ही मेरा मन सबसे व्याकल भी हो रहा है।

अतः तद् एव में मम दर्शय हे देव रूपं यद् मत्सस्तं प्रमीद देवेश जगन्निवास जगतो निवासो जगन्निवासो हे जगन्निवास । ४५॥ इसलिये है देव! मुझे अपना वहीं रूप दिखळाइये जो मेरा मित्ररूप है। हे देवेश! हे जगलिवास! आप प्रसन्त होइये। जगत्के निवासस्थानका नाम जगलिवास है।। ८५।।

# किरीटिनं गदिनं चकहस्तमिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथेव । तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विस्वमूर्ते ॥ ४६ ॥

किरीटिनं किरीटवन्तं तथा गदिनं गदावन्तं | चक्रहस्तम् इच्छामि त्वा प्रार्थये स्वां ब्रष्टुम् अह तथा एव पूर्वेबद् इत्यर्थः ।

यत एवं तसात् तेन एव रूपेण त्रसुदेव-पुत्ररूपेण चतुर्श्वन सहस्रबाही वार्तमानिकेन विश्वरूपेण भव विश्वमूर्ते उपसंहृत्य विश्वरूपं तेन एव रूपेण वसुदेवपुत्ररूपेण भव इत्यर्थः ।।४६॥

मै आपको बैसे ही अर्थात् पहलेहीकी भौति शिरपर मुक्कट धारण किय, हाथों में गदा और चक्र लिये हुए देखना चाहता है।

### <del>-(010)-</del>

अर्जुनं भीतम् उपलम्य उपसंहत्य विश्वरूपं प्रियवचनेन आश्वासयन्--

श्रीभगवानुबाच---

अर्जुनको भयभीत देखकर, विश्वस्त्वका उपसद्दार करके प्रिय यचनोसे पैर्य देते हुए श्रीमगशन बोले-

मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात्। तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदुन्येन न दृष्टपूर्वम्॥ ४७॥

मया असकेन प्रसादों नाम त्विष अनुबह्युद्धः तडता प्रमन्नेन मया तव हे अर्जुन उद परं न्यं विष्ठास्त्र रक्षित्र मया तव हे अर्जुन उद परं न्यं विष्ठास्त्र रक्षित्रम् आन्योगाद आत्मन ऐक्ष्यिस्य सामध्यात् तेजामन तेजाप्तर्य विश्व समस्तम् अन्तन्य अन्तर्यहतम् आदी भवम् आयं यद रूपम् मे मम त्वर्यनेन त्वनः अत्येन केनचिद् न दृष्ट्विम् ॥ ५० ॥

हे अर्जुन ! प्रसच हुए मुझ परमात्माने— तुक्षार जो अनुमहबुद्धि है उसका नाम प्रसाद है उसमे युक्त मुझ परमेश्वरने—अपने ऐश्वर्यकी सामध्यमे यह परम श्रेष्ठ तेजोमय—नेजसे परिपूर्ण अनन्त—अन्तरहित मबसे पहाँठ होनेवाळ आसारि विश्वरूप तुझे दिखाया है, जो मेरा रूप तेरे सिश पहले और किसीसे भी नहीं देखा गया ॥४७॥

आत्मनो मम रूपदर्शनेन कृतार्थ एव त्वं संवृत्त इति तत स्तीति--

मेरे रूपका दर्शन करके त नि.सन्देह कृतार्थ हो गया है । इस प्रकार उस रूप-दर्शनकी स्नुति करने हैं—

न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च कियामिर्न तपोभिरुग्रैः। एवंरूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदुन्येन कुरुप्रवीर ॥४८॥

न वेदयङ्गाध्ययमैः न दानैः चतर्णाम् अपि |

वेदानाम अध्ययनः यथावद यज्ञाध्ययनः च । वेढाध्ययनैः एव यज्ञाध्ययनस्य मिद्धन्वात

यज्ञाध्ययनग्रहणं यज्ञविज्ञानोप-लक्षणार्थम ।

तथा न दानः तुलापुरुपादिभिः न च कियाभि अग्रिहोत्रादिभिः श्रीतादिभिः न अपि नर्गान उप्रै: चान्टायणादिभि: उप्रै: घाँरै: एवरूपो यथाद्शिनं विश्वरूपं यस्य सः अहम् एवंरूपः शक्यों न शक्य: अह नृष्ठीके मनुष्यलोके हप्ट त्यदस्येन त्वत्तः अन्येन करुप्रवीर ॥ १८ ॥

न तो वेद और यज्ञोंके अध्ययनद्वारा अर्थात् न तो चारो वेदोका यथात्रत अध्ययन करनेसे और न यज्ञोंका अध्ययन करनेसे ही (मैदर्शन दे सकता हूँ)।

वदोके अध्ययनसे ही यज्ञोका अध्ययन सिद्ध हो सकता था. उसपर भी जो अलग यज्ञोंके अध्ययनका ग्रहण है, बह यज्ञविषयक विशेष उपलक्षणके लिये है ।

वसे ही न मनध्यके बराबर तोलकर सवर्णादि दान करनेसे. न श्रीत-स्मार्तादि अग्निहोत्ररूप कियाओंसे और न चान्द्रायण आदि उप्र तवोंसे ही मै अपने एमे रूपका दर्शन दे सकता हैं। हे करुप्रवीर ! जैसा विश्वरूप तुझे दिखाया गया है . वैसाम तेरे सिवाइस मनण्यलोकमे और किसीके द्वारा नहीं देखा जा सकता ॥ ४८ ॥

मा ते व्यथा मा च विमृदभावो दृष्टा रूपं घारमीदञ्जमेदम् । व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे स्त्यमिदं प्रपत्रय ॥४६॥

त्रिमृदचित्तता दृष्टा उपलभ्य रूपं बोरम् ईदृग् चीर रूपको देखकर तुझ भय न होना चाहिये, यथादिशतं मम इदम । व्यपेतमी. विगतभय: और विमृद्धभाव अर्थात् चिनकी मृदाबस्था भी प्रीतमनाः **च सन्** पुन भूगः त्व तद् ण्व चतुर्भुजं शंग्वचक्रगदाधरं तव इप्टं रूपम् इद हुआ वही अपना इष्ट यह शय्-चक्र-गदाधारी प्रपश्य ॥ ४९ ॥

मा ते व्यथा **मा भूत ते भर्य** मा च विम्टभावो , वैसा पहले दिखाया जा चुका है, वैसे मेरे इस नहीं होनी चाहिये। तु भयरहित और प्रसन्नमन चतर्भजरूप फिर भी देखा। ४९॥

मजय उवाच----

मजय बोला---

इत्यर्जनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भृयः । आश्वासयामास च भीतमेनं भृत्वा पुनः सौम्यवपुर्महात्मा ॥५०॥ उक्त्वा स्वकं **वसुदेवगृहे जातं** रूपं दर्शयामास कहकर अर्जुनको अपना-व**सु**देवके घरमें प्रकट दर्शितवान् । भ्यः पुनः आश्वासयामास च हुआ रूप दिख्लाया । फिर सौम्यमूर्ति होकर अर्थात् आश्वासितवान् च भीतम् एनं भूत्वा पुनः सौम्य- प्रसन्न देहसे युक्त होकर महात्मा कृष्णने इस भयभीत वप प्रमन्नदेहो महात्मा ॥ ५०॥

इति एवम् अर्जुनं बासुदेव. तथा भूतं वचनम् । इस प्रकार भगवान् बासुदेवने पूर्वोक वचन अर्जुनको पुन -पुन धेर्यदिया॥ ५०॥

अर्जन उवाच - -

अर्जन बोला---

दृष्ट्रेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन । इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः ॥ ५१ ॥

सौम्य जनार्दन इटानीम् अधना अस्मि संवृत्त आपके इस प्रसन्तमुख सौम्य मानुपरूपको देखकर संजात: किं सचेता प्रसन्नचित्तः प्रकृति स्वभावं सचेता यानी प्रसन्नचित्त हुआ हूँ और अपनी गतः च अस्मि ॥ ५१ ॥

दृष्ट्वा इटं मानुष रूप **मन्सरवं प्रसन्धं तव** | हे जनार्टन ! अब मै अपने मित्रकी आकृतिमे प्रकृतिको बास्तविक स्थितिको प्राप्त हुआ हूँ ॥ ५१ ॥

श्रीभगवानुवाच ---

श्रीभगवान बोले-

सदर्वर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम । देवा अध्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्किणः ॥ ५२॥

अस्य मम रूपस्य नित्य मर्बद्दा दर्शनकाङ्क्षिण., दर्शन करनेकी मटा इच्छा करने है । अभिप्राय दर्शनेप्पदः अपि न त्वम इव दृष्टवन्तो न तेर्गभाति (मेरा रूप्य) देखा नहीं है और देखेंगे द्रस्यन्ति च इति अभिग्रायः ॥५२॥

सुदुर्दर्श सुष्टु दुःसेन दर्शनम् अस्य इति । सेरे जिम रूपको तनं देखा है, वह बड़ा सुदुर्दर्शम् इट स्पां ब्रिश्शनिस यह समा देवा औष हो, ऐसा है । देवता और भी सेरे इस रूपका

कस्मात् -

| किस डिगे '---

नाहं वेदेने तपसा न दानेन न चेज्यया । शक्य एवंविधो द्रष्ट्रं दृष्टवानिस मां यथा ॥ ५३ ॥ न अहं वेदै ऋग्यजुःसामाधर्ववेदैः चतुर्भः
अपि न तपसा उग्रेण चान्द्रापणादिना न
दानेन गोभृहिरण्यादिना न च श्य्या यक्केन
प्जया वा शक्य एवविशे यथाद्दितप्रकागे
द्रष्टुं दृष्ट्यान् असि मायधात्वम् ॥५३॥

जिस प्रकार मुझे त्ने देखा है ऐमे पहले दिख्लाये हुए रूपवाला मैं न तो ऋक्. यज्ञ, साम और अपर्व आदि चारों वेदोंसे, न चान्द्रायण आदि उम्र तपोसे, न मी, भूमि तथा सुवर्ण आदिके दानसे और न यजनसे ही देखा जा सकता हूँ अर्थात् यह या पूजासे भी मैं (इस प्रकार) नहीं देखा जा सकता ॥ ५३॥

#### 

कथं पुनः शक्य इति उच्यते -

तो फिर आपके दर्शन किस प्रकार हो सकते हैं { इसपर कहते हें—

भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधाऽर्जुन । ज्ञातुं द्रप्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्ट्रं च परंतप ॥ ५४ ॥

भक्त्या तु **किंविशिष्टया इति आह** -

अनन्यया अष्ट्रथम्भृतया भगवतः अन्यत्र पृथम् न कदाचिट् अपि या भवित सा तु अनन्या भक्तिः सर्वेः अपि कर्म्णः वासुदेवाद् अन्यद् न उपलभ्यते यया सा अनन्या भक्तिः तथा भक्त्या अस्य अङ्ग एवंविशं विश्वस्प-प्रकागे हे अर्थुन आतु शास्त्रते न केवलं ज्ञातं शास्त्रतो दृष्ट् च साक्षात्कतं नत्वेन नक्ततः प्रवेष्ट् च सोक्षं च गन्तुं पत्यत् ॥ ५४ ॥

भक्तिमे दर्शन हो सकते हैं, सो किम प्रकारकी भक्तिमे हो सकते हैं, यह बतलाते हैं-

हे अर्जुन ! अनस्य मिक्तसे अर्थात् जो भगवान्-को छोड़कर अस्य किसी पुश्क वस्तुमे कभी भी नहीं होती वह अनस्य मिक्त है एव जिस मिक्तिक कारण ( मिक्तमान् पुरुषको ) समस्त इन्द्रियोडाग एक वासु-देव परमान्याके अतिरिक्त अस्य किसीको भी उपलिच नहीं होती, वह अनस्य मिक्त हैं । ऐसी अनस्य मिक्त-हाग इस प्रकारके रूपयाळा अर्थात् विश्वरूपयाळा मे परमेश्वर शाखोडाग जाना जा सकता हूँ । केवल दाखोडाग जाना जा सकता हूँ इतना हो नहीं, है परस्तप ' तस्त्रसे देखा भी जा सकता हूँ अर्थात् माखान् भी किया जा सकता हूँ और प्राप्त भी करा सकता हूँ ॥ ५४॥

#### CALLERY,

अधुना मर्बस्य गीताशास्त्रस्य सारभृतः अर्थो अब सर मे कल्याण निःश्रेयमार्थः अनुष्टेयत्वेन समुक्तिय उच्यने- जाता है---

अब समस्त गीताशास्त्रका सारभूत अर्थ संक्षेप-मे कल्याणप्राप्तिके छिये कर्तव्यक्तपसे बतलाया जाता है---- य:

मत्कर्मकृन्मत्परमो निवैंरः मर्त्रभतेप मद्भक्तः सङ्गवर्जितः। स मामेति पण्डव ॥ ५५ ॥

मन्कर्मञ्च् मद्दं कर्म मत्कर्म तत्करोति इति मत्कर्मञ्चन । भवरम करोति भृत्यः स्वामिकर्म न तु आत्मनः परमा प्रेन्य गत्नच्या गतिः इति स्वामिनं प्रतिपद्यते अयं तु मत्कर्म-कृद् माम् एव परमां गतिं प्रतिपद्यते इति मत्परमः अर्ह परमः परा गतिः यस्य मः अयं मत्परमः ।

जो मुझ परमेश्वरके लिये कर्म करनेवाला है और मेरे ही परायण हैं—सेवक खामीके लिये कर्म करता है परानु मरनेक पश्चात् पानेयोग्य अपनी पम्मात उसे नहीं मानता और यह तो मेरे लिये ही कर्म करनेवाल और मुझे ही अपनी प्रमाति समझने-बाला होता है, इस प्रकार जिसकी परमाति में ही हैं रिसा जो मरनायण है।

तथा मद्रको माम् एव सर्वप्रकारः सर्वात्मना

तथा मेरा ही भक्त है अर्थात् जो सब प्रकारसे सब इन्द्रियोद्वारा सम्पूर्ण उत्साहसे मेरा ही भजन करता है, ऐसा मेरा भक्त है।

### मर्वोत्माहेन भजते इति मद्भक्तः ।

तथा जो बन, पुत्र, मित्र, स्त्री और बन्धुवर्गमे सङ्ग — ग्रीति-- स्नेहमे रहिन हैं।

सङ्गवर्जितो धनपुत्रमित्रकलत्रवन्युवर्गेषु मङ्गवर्जितः सङ्गः ग्रीतिः म्नेटः तद्वजितः ।

> तया सब भूनोमे बैरमाबसे रहित है अर्थात अपना अत्यन्त अनिष्ट करनेकी चेधा करनेवारोंमे भी जो शतुभावसे रहित है।

निवैरो निर्गतवैरः सर्वभूतेष शत्रुभावरहित

एसा जो मेग भक्त है, हे पाण्टव 'बड मुझे पाता है अर्थात् में ही उसकी परमगति हैं, उसकी दूसरी कोई गति कभी नहीं होती। यह मेने तुझे तेरे जानवेके खिंद हा उपदेश दिया है ॥ ५५॥

य ईट्यो सद्धक्तः स नाम वन्ते अहम् एव तस्य परा गनिः न अन्या गनिः काचिट् भवति

आत्मनः अत्यन्तापकारप्रवृत्तेष अपि ।

अयं नव उपदेश इष्टों मया उपदिष्टों हे पण्डव दूसरी कोई ग्रीत इति ॥ ५५ ॥ निर्दे जानमेके वि

इति श्रीमहाभारते अतमाहसूत्रां संहितायां वैद्यासिक्यां भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवदीतास्रपतिषत्मु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन-संवादं विश्वस्पदर्शनं नामकादशोऽप्यायः ॥११॥

इति श्रीमत्परमहमपरिशाकप्राचार्यगोविन्द्रसम्बन्ध्चपादशिष्यश्रीमण्डकरसम्बतः. १ती श्रीमणद्रीतासाच्ये विश्वरूपदर्शनं

नामेकादशोऽध्याय ॥११॥

### द्वादशोऽध्यायः

द्वितीयप्रभृतिषु अध्यायेषु विभृत्यन्तेषु परमात्मनो ब्रह्मणः अक्षरस्य विध्वस्तासर्व-विशेषणस्य उपासनम् उक्तम् । सर्वयोगेश्वर्यसर्वज्ञानशक्तिमन्सच्वोपायेः ईश्वरस्य तव च उपासनं तत्र तत्र उक्तम् ।

विश्वस्थाध्याये तु ऐश्वरम् आद्यं समस्त-जगदात्मस्यं विश्वस्यं त्वदीयं दर्शितम् उपास-नार्थम् एव त्वया, तत् च दर्शियत्वा उक्तवान् असि 'मर्क्सकत' इत्यादि, अतः अहम् अनयोः उभयोः पक्षयोः विशिष्टतस्युक्तस्या न्वां पृच्छामि इति— अगत उवान

> एवं मततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते । ये चाप्यक्षरमध्यकः तेषां के योगविक्तमाः ॥ १

एवम् इति अनीतानन्तरश्लोकेन उक्तम् अर्थ परामुखति, 'मस्कर्मकर' इत्यादिना ।

एव सत्ततपुक्तः निरन्तर्येण भगवन्कमीदां यथीक्ते अर्थे समाहिताः सन्तः प्रवृत्ता इत्यर्थः । ये भक्तः अनन्यश्ररणाः सन्तः त्वा यथादर्शितं विश्वरूपं पर्युपातने ध्यायन्ति ।

द्सरे अध्यायमे लेकर त्रिभृतियोगतक अर्थात दसवे अध्याततक समस्त विशेषणींसे रहित अक्षर-त्रव परमात्माकी उपासनाका वर्णन किया गया है।

तथा उन्हीं अव्यायोंमें स्थान-स्थानपर सम्पूर्ण योग-लेक्षर्य और मम्पूर्ण ज्ञान-शक्तिसे युक्तः, सरव-गुणरूप उपाधियाले आप परमेश्वरकी उपासनाका भी वर्णन किया गया है।

तथा विश्वस्य ( एकारश ) अप्यायमें आपने उपामनाके लिये ही मुझे सम्यूर्ण ऐश्वर्यपुक्त, सक्का आरि और समम्न जगत्का आग्मारूप अपना विश्वस्य मी दिम्लाया है और वह रूप दिख्लाकर आपने मेरे ही लिये कर्म करनेवाला हो। इंपादि बचन मी कहे है । इसलिये इन टोनो एकोमे में मा पश्च अपनर है, यह जाननेकी इन्हार में मा आपने पूछना हूं । इस प्रकार अर्जुन बेला —

्यम्। इत्दर्स जिसके आदिमे 'मन्कर्मछ्तं यह पर हे, उम पासमें ही कहे हुए श्लोकके अर्थका अर्थात् एकादश कप्यायके अस्तिम श्लोकर्मे कहे हुए अर्थका (अर्जुन) निर्देश करता है।

इस प्रकार निरन्तरतासे उपयुक्त साधनोमे अर्घात् भगवर्ष्य कर्म करने आदिमे दत्तचित हुए- हमे हुए जो मक, अनन्य भावमे शरण होकर पूर्वदर्शित विश्वह्मप्रभागे आप परमेश्वरकी उपासना करते हैं— उसीका ध्यान किया करने हैं। ये च अन्ये अपि त्यक्तसर्वेषणाः संन्यस्त-सर्वकर्माणो यथाविद्रोपितं ब्रह्म अक्षरं निरस्त-मर्वोपधित्वाद् अन्यकम अक्षरणगोत्तरम् । यद् हि लोके करणगोत्तरं तद् व्यक्तम् उच्यते अञ्जेः धाताः तत्कर्मकत्वाद् इदं तु अक्षरं तिहिपरीतम्, विष्टैः च उच्यमानः विद्यापणैः विविष्टं तद् ये च अपि पर्यपासने ।

तेषाम् **उभयेषां मध्ये** के योगवित्तमा है अतिशयेन योगविद<sup>\*</sup> इत्यर्थ: ॥ १ ॥ तथा दूसरे जो समस्त वासनाओका त्याग करने-वाले, सर्व-कर्म-संन्यासी (झानीजन) उपर्युक्त रिशेरणीसे युक्त परम अक्षर, जो समस्त उपाधियाँसे राहित होनेके कारण अध्यक्त है, ऐसे इस्ट्रियादि करणों-में अतीन ब्रह्मकी उपासना किया करने हैं। संसार्य जो इस्ट्रियादि करणोंसे जाननेमें आनेवाल पदार्थ है वह व्यक्त कहा जाता है क्योंकि अक्ष धातुका अर्थ इस्ट्रियमोचर होना ही है और यह अक्षर उससे विसरीन अकरणाचेय है प्यं महापुरुपोद्दारा कहे हुए विशेषणोंने युक्त हैं, ऐमें ब्रह्मकी जो उपासना करने हैं।

उन दोनोमे श्रेष्टतर योगनेत्ता कौन है / अर्थात् अधिकतासे योग जाननेवाले कौन है / ॥ १ ॥

श्रीभगवानुवाच -

ये तु श्रक्षगेपामकाः सम्यग्दर्शिनां जो का निष्ठनेपणाः ते तावद् तिष्ठन्तु तानु प्रति यद् जो कुळ व वक्तव्यं तद् उपस्थिष्टः वक्ष्यामः। ये तु इतरं — दूसरे हैं -

मय्यावेश्य मनो य मां नित्ययुक्ता उपासने ।

श्रद्धया परयोपेतास्ते

मधि विश्वरूपे परमेश्वरे आवश्य समाधाय मनो ये सक्ताः सन्तः, मा स्वयोगेश्वराणाम् अधीश्वरं सर्वत्रं विमुक्तरागादिक्केशनितिमर-दृष्टिम्, नित्यवृक्ता अतीतानन्तराध्यायान्नोक्त-स्रोकार्यन्यायेन सत्तव्युक्ताः सन्त उपन्यते अज्ञया पर्या प्रकृष्ट्या उपेना न से सम सना अभिप्रता युक्तरमा इति ।

र्नगन्तर्येण हि ते मधित्ततया अहोरात्रम् अतिवाहयन्ति अतो युक्तं तान प्रति युक्ततमा इति वक्तुम् ॥ २ ॥ श्रीभगवान् बोले---

जो कामनाओमे रहित पूर्णजानी अक्षरमध्ये उपासक है उनको अभी रहने दो, उनके प्रति जो कुळ कहना है वह आगे कहेंगे, परन्तु जो दूसरे हैं. -

मे युक्ततमा मताः॥२॥

जो भक्त मुझ विश्वक्य प्रसंघरांम मनका समाधिकः करके सर्व योगेकांके अधीका रागादि प्रचल्ले व्य अज्ञानदृष्टिनं मृहत मुझ सर्वेश प्रसंघरको पित्रदे ् प्रकादश । अध्यायके अन्तिम ब्लोकके अर्थानुसार निरम्बर तथार हुए उत्तम श्रद्धासे युक्त होकर उपासना करने हैं, वे श्रेष्टतम योगी दी, यह मे मानना हूँ।

क्योंक वं लगातार मुझमे ही चित्त लगाकर गत-दिन व्यनीन करते हैं, अतः उनको युक्ततम कहना उचित ही है॥ २॥ किम् इतरे युक्ततमा न भवन्ति, न, किं तु

तान् प्रति यद् वक्तव्यं तत् शृणु---

# ये त्वक्षरमनिर्देश्यमञ्चक्तं पर्युपासते । सर्वत्रगमचिन्त्यं च कृटस्थमचलं भ्रवम् ॥ ३ ॥

येतु अक्षसम् अनिर्देश्यम् अन्यक्तस्यान् अक्षन्दः गोचरम् इति न निर्देर्ष्टं शक्यते अतः अनिर्देश्यम् अय्यक्तं न केन अपि प्रमाणेन व्यज्यते इति अव्यक्तं वर्षणस्ये परिसमन्ताद उपासते ।

उपामनं नाम यथाशास्त्रम् उपाम्यस्य अर्थस्य विषयीकरणेन सामीप्यम् उपगम्य तत्रधारावत् समानप्रत्ययश्रवाहेण दीर्घकालं यद् आमनं तद् उपामनम् आचक्षते ।

अक्षरस्य विशेषणम् आह--

संक्रिय च्योमबद् व्यापि, अविन्यम च अञ्यक्तत्वाद अचिन्त्यम् । यद् हि करण-गोचरं तद् मनसा अपि चिन्त्यं तद्विपरीतत्वाद् अचिन्त्यम् अक्षरम् ३८स्थम् ।

दृश्यमानगुणम् अन्तर्दोपं वस्तु कृटं कृटस्पं कृटसाध्यम् हृत्यादां कृटश्रव्दः प्रसिद्धां कृटेश्वव्दः प्रसिद्धां कृते । तथा च अविद्यादि अनेकसंसारचीजम् अन्तर्दोपवद् मायाच्याकृतादिश्चव्दवाच्यं 'माया तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महस्यसः' ( १वे० उ० ४। १० ) 'मम माया तुरस्यया' हृत्यादां प्रसिद्धं यत् तत् कृटम् । तिस्मन् कृटे स्थितं कृटस्यं तटस्यक्षतया ।

परन्तु जो पुरुप उस अक्षरकी - जो कि अन्यक्त होने के कारण शब्दका विश्वय न होनेसे किसी प्रकार भी बतलाया नहीं जा सकता इसलिय अमिटेंड्य हैं और किसी भी प्रमाणसे अन्यक्ष नहीं किया जा सकता इसलिये अन्यक्त हैं-सब प्रकारसे उपासना करने हैं।

तो क्या दूसरे युक्ततम नहीं हैं / यह बात नहीं, किल्तु उनके विषयमें जो कुछ कहना हैं

उपान्य वन्नुको शास्त्रोक्त विधिसे बुद्धिका विश्व बनाकर उसके समीप पहुँचकर नैल्ह्याराके तृस्य समान बुनियोक प्रश्नहरू जो दीर्घकालतक उसमें न्यित रहना है, उमको उपासना कहते हैं—

उस अक्षरके विशेषण बनलाने है-

बह आकाशके समान मर्वत्रयापक है और अध्यक्त होनेसे अचित्रय हैं. क्योंकि जो वस्तु इन्द्रियादि करणोसे जाननेने आती हैं उसीका मनसे भी चिन्तन किया जा सकता है। परन्तु अक्षर उससे विपरित होनेक कारण अचिन्य और कृदस्थ हैं।

जो वस्नु उत्तरमे गुणयुक्त प्रतीत होती हो और भीतर दोगोसे भी हो उसका नाम प्कूट' है। समारमे भी 'कूटक्य' 'कूटसाल्य' क्यादि प्रयोगोने कृट अध्य (इसी अर्थम ) प्रतिद्व है। वैसे ही जो अविद्यादि अनेक ससारोजी बीजभूत अन्तदीगोसे युक्त प्रकृति 'माथा अध्याकृत' आदि राज्दीदारा कही जाती है एवं 'भक्तिको नो माया और महंद्रवस्को मायापित समझना जाहियं 'मंदी माया दुस्तर है' इत्यादि शुनि-स्पृतिके तचनोमे जो माया गामसे प्रसिद्ध है, उत्तका नाम कृट हैं। उस कृट (नामक माया) में जो उसका अधिप्रानाक्ष्यमें स्थित हो रहा हो. उसका नाम कृटम्य है।

अथवा राश्चिः इव स्थितं कृटस्थम् अन एव अचलं यस्माद् अचलं तस्माद् ध्वं नित्यम् इत्यर्थः ॥ ३ ॥

अथवा राशि - डेरकी भाँति जो (कुछ भी किया न करता हुआ ) स्थित हो उसका नाम कुटस्थ है । इस प्रकार कृटस्थ होनेके कारण जो अचल है और अचल होनेके कारण ही जो ध्रुव अर्थात निरय हैं (उस ब्रह्मकी जो लोग उपासना करते हैं)॥ २॥

# संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः । ते प्राप्तुवन्ति मामेव सर्वभृतहिते रताः ॥ ४ ॥

संनियम्य सम्यग् नियम्य संहत्य इन्द्रियमार्थ इन्द्रियसमुद्रायम्, स्वेत्र मर्यम्मिन् काले समयुद्धय समा तुल्या बुद्धिः येपाम् इष्टानिष्टप्राप्ती ते समयुद्धयः ते ये एवंविधाः ते प्राप्तुवन्ति माम् एव सर्वमृत्विद्धते रता.।

न तु तेषां वक्तव्यं किंचिड़ मां ते प्राप्तु-वन्ति इति । बानी स्थानीय मे मनम' इति हि उक्तम् । नहि भगवत्म्बस्पाणां मतां युक्त-तमस्वम् अयुक्ततमस्वं वा बाच्यम् ॥ ४ ॥ तथा जो इन्द्रियोके समुद्रायको भरी प्रकार स्यम करके — उन्हें विषयोसे गोककर, सर्वत्र मव समय सम-युद्धिवाले होते हैं अर्थात् इट और अनिएकी प्राप्तिम जिनकी चुड़ि समान रहती हैं, ऐसे वे समस्त भ्तोकं हिनमें तत्पर अक्षरोपासक मुझे टी प्राप्त करते हैं।

उन अक्षर-उपासकोंक सम्बन्धमे ने सुझे प्राप्त होते हैं' इस विश्वमे तो कहना ही क्या है क्योंकि 'शानीको तो मैं अपना आत्मा ही समझता हैं' यह पहले ही कहा जा चुका है । जो भगवन्-स्वस्य ही है उन सत्तजनोंके विश्वमें युक्ततम या अयुक्ततम कुळ भी बहना नहीं वन सकता॥ ॥ ॥

किंतु⊸

### । किन्तु

## क्वेशोऽधिकतरस्तेषामन्यक्तासक्तचेतसाम् । अन्यक्ता हि गतिर्दृःखं देहबद्भिरवाप्यते ॥ ५ ॥

क्रेश अधिकतने यद्यपि मन्कमीदिपराणां क्रेशः अधिक एव क्रेशः अधिकतरः तु अक्षरात्मनां परमार्थदक्षिनां देहाभिमान-परित्यागनिमित्तः अध्यकामकचेनसम्म अध्यक्ते आसक्तं चेतो येषां ते अध्यक्तामकचेनसः तेषाम् अध्यक्तासकचेनसाम् ।

(उनको) हेश अधिकतर होता है। यद्यपि मेरे ही लिये कमीदि करनेमें लगे हुए सावकोंको भी बहुत हेश होता है, परन्तु जिनका चित्त अध्यक्तमें आमक है, उन अक्षरचिन्तक परमार्थदर्शियोंको तो देहामिमानका परियाग करना पहता है इसलिये उन्हें और भी अधिक क्लेश उटाना पहना है।

अन्यका हि समाद सा गतिः अक्षरात्मिका दःखं सा देहबद्धिः देहाभिमानवद्धिः अवाप्यते अतः क्रेशः अधिकतरः । अक्षरोपानकानां यद वर्तनं तदु उपरिष्टादु वक्ष्यामः ॥ ५ ॥

क्योंकि जो अक्षरारिमका अन्यक्तगति है वह देहाभिमानयुक्त पुरुषोंको बड़े कष्टसे प्राप्त होती है, अतः उनको अधिकतर क्लेश होता है। उन अक्षरो-पासकोंका जैसा आचार-विचार-व्यवहार होता है वह भागे ('अदेश' इत्यादि श्लोकोंसे) बतलार्येगे ॥५॥

#### ये त सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः। उपायते ॥ ६ ॥ मां ध्यागन्स

ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि ईश्वरे संन्यस्य मरपरा आहं परो येषां ते मतपरा: सन्त: अनन्येन करके मेरे परायण होकर अर्थात में ही जिनकी एव अविद्यमानम् अन्यद् आलम्बनं विश्वरूपं परमगति हूँ ऐसे होकर केवल अनन्ययोगसे अर्थात देवम् आत्मानं मुक्त्वा यस्य स अनन्यः तेन विश्वरूप आत्मदेवको छोडकर अनन्येन एव केवलेन योगेन समाधिना मां अवलम्बन नहीं है, ऐसे अनन्य समाधियोगसे ही थ्यायन्त**े चिन्तग्रन्त** त्रवासते ॥ ६ ॥

परन्त जो समस्त कमें को मझ ईश्वरके समर्पण मेरा चिन्तन करते हुए मेरी उपासना करते हैं ॥६॥

नेषां किम-

उनका क्या होता है---

समदर्ता . तेषामरं

मृत्यसंसारसागरात् । न चिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् ॥ ७ ॥

तेष मद्रपासनैकपराणाम् अहम् ईश्वरः समुद्धतां । **कृत इति आह** मृत्युससारसागरात्, मृत्ययक्तः संसारो मृत्यसंसारः स एव सागर इव सागरो दुरुत्तरत्वात तसाद मृत्यसंसार-सागराद अहं तेषां समद्भवां भवामि न विराद कि तर्हि क्षिप्रम एव हे पार्थ मिय आवंशितचेतसां मयि विश्वरूपे आवेशितं समाहितं प्रवेशितं चेतो येषां ते मयि आवेशितचेतसः तेषाम् ।।।। विन्तु शीव ही उद्घार कर देता हूँ ॥ ७ ॥

हे पार्थ ! मझ विश्वरूप परमेश्वरमें ही जिनका चित्त समाहित है ऐसे केवल एक मुझ परमेश्वरकी उपासनामे ही लगे हुए उन भक्तोंका मै ईश्वर उद्धार करनेवाला होता हैं । किससे (उनका उद्धार करते हैं) 'सो कहते हैं कि मृत्युयक्त संसार-समुद्रसे । मृत्युयुक्त संसारका नाम मृत्यसंसार है, वही पार उतरनेमें कठिन होनेके कारण सागरकी भौति सागर है, उससे में उनका विलम्बसे नहीं.

यत एवं तसात---

जब कि यह बात है तो

मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय। निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न मंद्रायः ॥ ८ ॥

गी० शा० भा० ३७---

मयि एव विश्वाहरो ईश्वरे मनः संकल्य-। विकल्पात्मकम् आधारम् स्थापयः मिय एव अध्य-वसायं कर्वतीं बुद्धिम् आधतस्व निवेशय ।

ततः ते किं स्याद इति शण--निवसिष्यमि निवत्स्यमि निश्चयेन मदात्मना मयि निवासं करिष्यसि एव अतः शरीरपाताद् उर्ध्व न संशयः संशयः अत्र न कर्त्तव्यः ॥ ८॥

त मझ विश्वरूप ईश्वरमें ही अपने संकल्प-विकल्पात्मक मनको स्थिर कर और मझमें ही निश्चय करनेवारी बढिको स्थिर कर---रुगा।

उससे तेरा क्या (ठाभ ) होगा सो सन---इसके पश्चात अर्थात शरीरका पतन होनेके उपरान्त त् नि:सन्देह एकात्मभावसे सुझमें ही निवास करेगा. इसमें कुछ भी संशय नहीं है अर्थात इस विषयमें संज्ञय नहीं करना चाहिये ॥ ८॥

# अथ चित्तं समाधातं न शक्रोषि मयि स्थिरम् । अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तं धनंजय ॥ ६ ॥

समाधातं स्थापितं स्थिरम् अचलं न शक्तोषि उस प्रकार त महामें चित्तको अचल स्थापित नहीं एकस्मिन आलम्बने सर्वतः समाहत्य पुनः द्वारा--चित्तको सब ओरसे खीचकर बारबार एक पनः स्थापनम अभ्यासः तत्प्रविको योगः तेनं अभ्यासयोगेन मा विश्वरूपम इच्छ प्रार्थयस्य अध्तुं प्राप्तुं हे धनजय ॥ ९ ॥

अथ **एवं ग्रशा अवीचाम तथा** मिप चित्तं। यदि इस प्रकार यानी जैसे मैने वतलाया है पश्चाद अभ्यासयोगेन चित्तस्य कर सकता. तो फिर हे धनंजय ! त अभ्यासयोगके अवलम्बनमें लगानेका नाम अभ्यास है उससे युक्त जो समाधानस्य योग है, ऐसे अन्यास-योगको द्वारा--मुझ---विश्वरूप परमेश्वरको प्राप्त करनेकी इच्छाकर ॥९॥

अभ्यामे (प्यममर्थो (मि मदर्थमपि

मत्कर्म**पर**मो कर्माणि कर्वन्सिद्धिमवाप्स्यसि ॥ १० ॥

अम्यासे अपि असमर्थ अमि अशक्तः असि | तर्हि मत्कर्मपरमो भवः मदर्थं कर्म मत्कर्म तत्परमो मत्कर्मप्रधान इत्यर्थः । अस्यासेन विना मदर्थम् अपि कर्माणि केवलं कुर्वन् सिद्धं सन्त-ग्रहियोगज्ञानप्राप्तिद्वारेण अवास्यसि ॥ १०॥

(यदि तः) अभ्यासमें भी असमर्थ है तो मेरे छिये कर्म करनेमें तत्पर हो-मदर्थकर्मका नाम मत्कर्म है. उसमे तस्पर हो अर्थात मेरे लिये कर्म करनेको ही प्रधान समझनेवाला हो। अभ्यासके बिना केवल मेरे लिये कर्म करता हुआ भी तू अन्त:करणकी शुद्धि और ज्ञानयोगकी प्राप्तिद्वारा परमसिद्धि प्राप्त कर लेगा ॥ १०॥

# अथैतद्प्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः। सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्॥११॥

अथ पुनः एतर् अपि यह् उक्तं मस्कर्म-परमत्वं तत् कर्तुम् अशकः असि मबोगम् आश्रितो मिय कियमाणानि कर्माणि संन्यस्य यस्करणं तेषाम् अतुष्ठानं स मद्योगः तम् आश्रितः सन् सर्वकर्मफलस्यागं सर्वेषां कर्मणां फलसंन्यासं सर्वकर्मफलस्यागं ततः अनन्तरं कुरु यतारमवान् संयत्वितः सन् इन्यर्थः ॥ ११ ॥ परन्तु यदि त् ऐसा करनेमें भी अर्थात् जैसा ऊपर कहा है उस प्रकार मेरे लिये कर्म करनेके परायण होनेमें भी असमर्थ है तो फिर मदोगके आश्रित होकर—किये जानेवाले समस्त कर्मोंको सुझमें समर्पण करके उनका अनुष्टान करना मद्योग है। उसके आश्रिन होकर—और संपतात्मा होकर अर्थात् वशीमूर्त मनवाला होकर समस्त कर्मोंके फलका त्याग कर ॥ ११ ॥

इदानीं सर्वकर्मफलत्यागं स्तीति — । अब सर्व कमेकि फल्यागकी स्तृति करते हैं— श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानान्द्रधानं विशिष्यते । ध्यानात्कर्मफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम् ॥ १२ ॥

श्रेयो हि प्रशस्ततरं शनम, कस्मात्, अविवेक-पूर्वकाद् अन्यासात् तस्माद् अपि श्रानाद् झान-पूर्वकं प्यानं विशिष्यते । झानवतो प्यानाद् अपि कर्मफल्यागो विशिष्यते इति अनुपन्यते । अ एवं कम्फल्यागात् पूर्वविशेषणवतः शान्तिः उपश्रमः सहेतुकस्य संसारस्य अनन्तरम् एव

स्याद् न तु कालान्तरम् अपेक्षते ।

अज्ञस्य कर्मणि प्रवृत्तस्य पूर्वोपदिष्टोपायातुष्टानाशक्ती सर्वकर्मणां फलत्यामाः श्रेयःसाधनम् उपदिष्टम् न प्रथमम् एव, अतः च श्रेयो

हि ज्ञानम् अभ्यासाद् इति उत्तरोत्तरविशिष्टत्वोपदेशेन सर्वकर्मफलत्यागः स्त्यते सम्यन्नसाधनानुष्टानाशक्ती अनुष्टेयत्वेन श्रुतत्वात् ।

निःसन्देह ह्यान श्रेष्टतर है। किससे ! अविनेक-पूर्वक किये हुए अन्याससे; उस ह्यानसे भी ज्ञानपूर्वक ध्यान श्रेष्ट है, और (इसी प्रकार ) ज्ञानयुक्त ध्यानसे भी कर्मकळका त्याग अधिक श्रेष्ठ है।

श्रव ह । 
पहले बतलायं हुए विशेषणोंसे युक्त पुरुषको 
इस कर्म-फल-यागसे तुरंत ही शान्ति हो जाती है, 
अर्थाव् हेतुसहित समस्त संसारको निवृत्ति तकाल 
ही हो जाती है । कालान्तरकी अयेक्षा नहीं रहती । 
कर्मोमें लगे हुए अश्वानीके लिये, पूर्योक उपायोंका अनुष्ठान करनेमें असमर्थ होनेपर ही, सर्वकर्मोक फलस्यागरूप कल्याणसाधनका उपदेश 
क्रिया गया है, सबसे पहले नहीं । इसिक्यं 
भ्रेयो हि श्रानमन्यासात्' उत्यदिसे उत्तरोत्तर श्रेष्टता 
बतलाक्त सर्वकर्मोक पल्यागकी स्तृति करने 
है । क्योंकि उत्तम साधनोका अनुष्ठान करनेमें 
क्षसमर्थ होनेपर यह साधन भी अनुष्ठान करनेने 
योग्य माना गया है ।

<sup>🛊</sup> कर्मफलत्यागके साथ 'विशिष्यते' क्रियाका सम्बन्ध ऊपरके क्रमसे जोड़ा गया है ।

### केन साधर्म्येण स्तुतिः।

'यहा सर्वे प्रमुख्यन्ते' (कः उः ६ ११४) इति सर्वकामप्रहाणाद् अमृतत्वम् उक्तं तत् प्रसिद्धम् । कामाः च सर्वे श्रीतसार्तसर्वकर्मणां फलानि । तत्त्यागे च विदुषो झाननिष्ठस्य अनन्तरा एव ग्रान्तिः इति ।

सर्वकामत्यागसामान्यम् अङ्गकर्मफरू-त्यागस्य अस्ति इति तत्सामान्यात् सर्वकर्मफरू-त्यागस्त्रतिः इयं प्ररोचनार्यो ।

यथा अगस्त्येन झाक्षणेन समुद्रः पीत इति इदानींतना अपि त्राह्मणा त्राह्मणत्व-सामान्यात् स्तुयन्ते ।

एवं कर्मफलत्यागात् कर्मयोगस्य श्रेयः-साधनत्वम् अभिहितम् ॥ १२ ॥ ्र०—कौन-सी समानताके कारण य**ह** स्तुति तीगयी है ?

उ० - 'जब (इसके ह्रदयमें स्थित) समस्त कामनाएँ नष्ट हो जाती हैं' इस श्रुतिषे समस्त कामनाओं के नाशसे अमृतत्वकी प्राप्ति बतलायी गयी है, यह प्रसिद्ध है। समस्त श्रीत-स्मार्त-कमीके फलें-का नाम काम' है, उनके त्यागसे झाननिष्ट विद्वान्-को तुरंत ही शान्ति मिलती है।

अज्ञानीके कर्मप्रलखागमें भी सर्व कामनाओं-का त्याग हैं ही, अतः इस सर्व कामनाओंके त्याग-की समानताके कारण रुचि उत्पन्न करनेके लिये यह सर्वकर्म-फलस्यागकी स्तृति की गयी है।

बैसे 'अगस्त्य ब्राह्मणने समुद्र पी छिया था' इसिंख्ये आजकल्के ब्राह्मणोंकी भी ब्राह्मणस्व-की समानताके कारण स्तुति की जाती हैं।

इस प्रकार कर्मफलके त्यागसे कर्मयोगकी कल्याणसाधनता बनलायी गयी है ॥ १२ ॥

अत्र च आत्मेञ्चरमेदम् आश्रित्य विट्वरूपे ईव्वरे चेतःसमाधानस्क्षणो योग उक्त ईव्वरार्यं कर्मानुष्टानादि च।

'अधैतद्य्याकांऽसि' इति अञ्चानकार्य-स्वनाद् न अभेदद्शिनः अक्षरोपासकस्य कर्मयोग उपपद्यते इति दर्शयति । तथा कर्म-योगिनः अक्षरोपासनानुपपत्ति दर्शयति भगवान् ।

'ते प्रान्त्वनित मामेव' इति अक्षरोपासकानां कैवल्यप्राप्ती स्वातन्त्र्यम् उक्त्वा इतरेषां पारतन्त्र्यम् ईत्वराधीनतां दक्षितवान् 'तेषामहं समुक्ता' इति । यहाँ आतमा और ईश्वरके भेदको स्वीकार करके विश्वरूप ईश्वरमें चित्तका समाधान करनारूप योग कहा है और ईश्वरके छिये कर्म करने आदिका भी उपदेश किया है।

परन्तु 'अधैतदृष्यशकोऽसि' इस कथनके द्वारा (कर्मयोगको) अञ्चानका कार्य सूचित करते हुए भगवान् यह दिखळाते हैं कि जो अञ्यक अक्षरकी उपासना करनेवाले अमेददशों है उनके लिये कर्म-योग सम्भव नहीं है। साथ ही कर्मयोगियोंके लिये अक्षरकी उपासना असम्भव दिखळाते हैं।

इसके सिवाय (उन्होंने) 'ने प्रामुबन्ति सामेब' इस कथनसे अक्षरकी उपासना करनेवालोंके लिये मोक्षप्राप्तिमें स्वतन्त्रता बतल्यकर 'नेषामहं समुद्धती' इस कथनसे दूसरोंके लिये परतन्त्रता अर्थात् ईस्वराधीनना दिखलायी है। यदि हि ईश्वरस्य आत्मभूताः ते मता अमेददर्श्वित्वाद् अश्वररूपा एव ते इति सम्रद्धरणकर्भवचनं तानु प्रति अपेशुरुं स्थात ।

यसात् च अर्जुनस्य अत्यन्तम् एव हितैपी भगवान् तस्य सम्यग्दर्शनानन्वितं कर्मयोगं मेददृष्टिमन्तम् एव उपदिशति ।

न च आत्मानम् ईश्वरं प्रमाणतो बुद्वा कस्य-

चिद् गुणभावं जिगमिषति कश्चित् विरोधात्।

तस्राद् अक्षरोपासकानां सम्यग्दर्शन-निष्टानां संन्याभिनां त्यक्तसर्वेषणानाम् 'अड्डेश सर्वमृतानाम्' इत्यादिधर्मपृतं साक्षाद् असृतन्व-कारणं वक्ष्यामि इति प्रवर्तते —

> अद्वेष्टा सर्वभृतानां मैत्रः करुण एव च । निर्ममो निरहंकारः समदुःखद्मुखः क्षमी ॥

अडेश सर्वभ्तानान द्वेष्टा आत्मनो दुःखहेतुम् अपि न किंचिद् डेष्टि सर्वाणि भृतानि आत्मत्वेन हि पञ्चति ।

मैत्रो मित्रभावो पैत्री मित्रतया वर्तते इति मैत्रः। करुण एव च करुणा कृपा दुःखितेषु दया तद्वान् करुणः सर्वमृताभयपदः मंन्यासी इत्यर्थः।

तिर्मनो समप्रत्ययवर्जितो निरहंकारो निर्मताहंप्रत्ययः समदुःखसुखः समे दुःखसुखे द्वेषरागयोः अप्रवर्तके यस्य स समदुःखसुखः । क्योंकि यदि वे (क्रमेयोगी भी ) ईश्वरके स्वरूप ही माने गये हैं तब तो अभेददशीं होनेके कारण वे अक्षरस्कूप ही हुए, फिर उनके लिये उद्धार करनेका कथन असंगत होगा।

भगवान् अर्जुनके अत्यन्त ही हितैषी हैं, इसिंख्ये उसको सम्यक्षानसे जो मिश्रित नहीं है, ऐसे भेद-दृष्टियुक्त केवल कर्मयोगका ही उपटेश करते हैं। (ज्ञानकर्मके समुख्यका नहीं)।

तथा (यह भी युक्तिसिद है कि ) ईश्वरभाव और सेनकभाव परस्परिकट है इस कारण प्रमाणद्वारा आत्माको साक्षात् ईश्वररूप जान ठेनेके बाद, कोई भी, किसीका सेनक ननना नहीं चाहता।

इसल्यि जिन्होंने समस्त उच्छाओका त्याग कर दिया है, ऐसे अक्षरोपासक यथार्थ ज्ञानमिष्ठ संन्यासियोका जो साक्षात् मोक्षका कारणब्दप 'अद्धेष्टा सर्वभूतानाम' इत्यादि धर्मसमृह है उसका वर्णन करूँगा, इस उद्देश्यसे भगवान् कहना आरम्भ करने हैं—

जो सब भूतोंमें द्वेपभावसे रहित है अर्थात् अपने लिये दुःख देनेवाले भी किसी प्राणीसे देष नहीं करता, समस्त भूतोको आत्मारूपसे ही

तथा जो मित्रतासे युक्त है अर्थात् सबके साथ मित्र-भावसे वर्तता है और करुणामय है-दीन-दुखियोंघर दया करना करुणा है, उससे युक्त है। अभिजाय यह कि जो सब भूतींको अभय देनेवाला मंन्यासी है।

तथा जो ममतासे रहित और अहंकारसे रहित है, एवं सुख-दु:खर्में सम हैं अर्थात् सुख और दु:ख जिसके अन्त:करणर्में राग-द्रेष उत्पन्न नहीं कर सकते।

अभिहतो वा क्षमावान आक्रष्टः अविक्रिय एव आस्ते ॥ १३ ॥

जो क्षमावान है अर्थात किसीके द्वारा गाली दी जानेपर या पीटे जानेपर भी जो विकार-

मंत्रष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः । मय्यर्पितमनोबुद्धियों मद्भक्तः स मे प्रियः ॥

संतष्टः सततं नित्यं देहस्थितिकारणस्य हामे अहामे च उत्पन्नालंप्रत्ययः, तथा गुणवासामे विषयी च संतष्टः सततम, योगी ममाहितचित्तो यतात्मा संग्रतस्वभावो हट: स्थिते निश्चय: अध्यवमायो यस्य आत्मतन्त्वविषये म हदनिश्चयः ।

मयि अर्पितमनोबुद्धिः संकल्पात्मकं मनः अध्यवसायलक्षणा बद्धिः ते मयि एव अपिते स्वापिते यस्य संन्यासिनः स मयि अपित-मनोबुद्धिः । य ईद्यो मङ्गतः स मे प्रियः ।

'प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम विवः' सप्तमेऽध्याये सचितं तढ 35 प्रपञ्च्यते ॥ १४ ॥

तथा जो सदा ही सन्तष्ट है अर्थात देह-स्थित-के कारणरूप पदार्थोंकी लाभ-हानिमें जिसके 'जो कळ होता है वही ठीक है' ऐसा 'अलम' भाव हो गया है, इस प्रकार जो गुणयक्त वस्तके लाभमें और उसकी हानिमें सदा ही सन्तष्ट रहता है। तथा जो समाहितचित्त, जीते हुए खमाववाला और हुढ निश्चयवाला है अर्थात् आत्मतत्त्वके विषयमें जिसका निश्चय स्थिर हो चुका है।

तथा जो मुझमें अर्थण किये हुए मन-बुद्धि-वाळा है अर्थात जिस संन्यासीका संकल्प-विकल्पात्मक मन और निश्चयात्मिका बुद्धि ये दोनो मुझर्मे समर्पित हैं—स्थापित हैं। जो ऐसा मेरा भक्त है वह मेरा प्यारा है।

'झानीको मैं अत्यन्त प्यारा हूँ और बह मुझे प्रिय हैं' इस प्रकार जो सप्तम अध्यायमें सूचित किया गया था उसीका यहाँ विस्तारपूर्वक वर्णन किया जाता है ॥ १०॥

यस्मानोद्विजते लोको लोकानोद्विजते च यः। हर्षीमर्षभयोद्देगैर्मक्तो यः स च मे प्रियः ॥ १५॥

यस्मात् संन्यासिनो न उडिजने न उड्डेगं। जिस संन्यासीसे संसार उड्डेगको प्राप्त नहीं गच्छति न संतप्यते न संक्षम्यते लोकः । होता अर्थात् मंतम—क्षन्य नहीं होता और जो तथा डोकाद् न उद्विजने चयः।

च उद्देगः च तैः हर्षामर्थभयोद्देगैः मुक्त । विय वस्तुके स्राभसे अन्तःकरणमें जो उत्साह होता है,

स्वयं भी संसारसे उद्देगयुक्त नहीं होता । जो हर्ष, अमर्ष, भय और उद्देगसे रहित है- हर्ष: प्रियलामे अस्त:करणस्य रोमाञ्चनाश्चपातादिलिङ्कः, अमर्षः असहिष्णता भयं त्रास उद्देश उद्विगता तै: मक्तो यः हैं, त्रासका नाम भय' है और उद्विगता ही उद्देग' है स च मे प्रियः ॥ १५॥

उन्कर्षो । रोमाञ्च और अश्रपात आदि जिसके चिह्न हैं उसका नाम 'हर्ष' है, असहिष्णुताको 'अमर्ष' कहते इन सबसे जो मुक्त है वह मेरा प्यारा है ॥ १५ ॥

#### अनपेक्षः शचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः । सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः ॥ १६ ॥

देहेन्द्रियविषयसम्बन्धादिषु अपेक्षाविषयेषु अनपेक्षो नि:स्प्रहः, श्रचिः बाह्येन आभ्यन्तरेण च जीचेन सम्पन्नः, दक्षः प्रत्यत्पन्नेषु कार्येष सद्यो यथावत प्रतिपत्तं समर्थः ।

उदासीनो न कस्यचिद मित्रादे: पक्षं भजते

यः स उदासीनो यतिः, गतन्यथो गतभयः । सर्वारम्भपरित्यागी, आरभ्यन्ते इति आरम्भा इहामत्रफलभोगार्थानि कामहेतनि कर्माणि सर्वारम्भाः तान् परित्यक्तं शीलम् अस्य इति सर्वारम्भपरित्यागी, यो मङ्गक्तः स मे प्रियः । १६।।

जो शरीर, इन्द्रिय, विषय और उनके सम्बन्ध आदि स्पडाके विषयोमें अपेक्षारहित---नि:स्पड है. बाहर-भीतरकी श्रद्धिसे सम्पन्न है. और चतर अर्थात अनेक कर्त्तव्योंके प्राप्त होनेपर उनमेंसे तरंत ही यथार्थ कर्त्तव्यको निश्चित करनेमें समर्थ है ।

तथा जो उदासीन अर्थात किसी मित्र आदिका पक्षपात न करनेवाला संन्यासी है और गतब्यथ यानी निर्भय है।

तथा जो समस्त आरम्भोंका त्याग करनेवाला है....जो आरम्भ किये जायँ उनका नाम आरम्भ है. इसके अनसार इस छोक और परछोकके प्रत्यभोगके लिये किये जानेवाले समस्त कामनाहेतक कर्मीका नाम सर्वारम्भ है, उन्हें त्यागनेका जिसका स्वभाव है ऐसा जो मेरा भक्त है वह मेरा प्यारा है ॥ १६ ॥

विं च---

anı\_.

यो न हप्यति न द्वेष्टि न शोचित न काङ्कति ।

शभाशभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः ॥ १७ ॥

यो न इष्यति इष्टप्राप्ती, न देष्टि अनिष्टप्राप्ती, न शोचित प्रियवियोगे, न च अप्राप्तं काङ्गित । शुभाशुभे कर्मणी परित्यक् शीलम् अस्य इति क्रुभाञ्चभपरित्यागी, भक्तिमान् यः स मे प्रियः ॥१७॥ वह मेरा प्यारा है ॥ १७ ॥

जो इष्ट वस्तकी प्राप्तिमे हर्ष नहीं मानता. अनिष्टकी प्राप्तिमें द्वेष नहीं करता, प्रिय वस्तुका वियोग होनेपर शोक नहीं करता और अप्राप्त वस्तकी आकाङ्का नहीं करता, ऐसा जो श्रुभ और अञ्चम कर्मोंका त्याग कर देनेवाला भक्तिमान पुरुष है

# समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः । शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः॥१८॥

समः शत्री च मित्रे च तथा मानापमानयोः प्रजापरिभवयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सर्वत्र

च सङ्ग्वर्जितः ॥१८॥

जो शत्र-मित्रमें और मानापमानमें अर्थात सरकार और तिरस्कारमें समान रहता है एवं शीत-उच्छा सख-द:खर्मे भी समभाववाला है तथा सर्वत्र आसक्तिसे रहित हो चका है ॥ १८॥

किंच---

तुल्यनिन्दास्तुतिमौंनी संतुष्टो येन केनचित् । अनिकेतः स्थिरमितिर्भक्तिमान्में प्रियो नरः ॥ १६ ॥

तुल्यनिन्दास्तृतिः निन्दा च स्तृतिः निन्दास्तती ते तस्ये यस्य स तस्यनिन्दा-स्ततिः, मीनी मीनवान संयतवाकः, संतुष्टी येन केनचित जारीरस्थितिमात्रेण ।

#### तथा च उक्तम-

भ्येत केत्रचिटाच्छको येत केत्रचिटाशितः । यत्र क्रचनशायी स्थातं देवा बाह्मणं विदः ॥' (महा० ग्रान्ति० २४५ । १२ ) इति ।

किंच अनिकेतो निकेत आश्रयो निवासी नियतो न विद्यते यस्य सः अनिकेतः 'अनागारः' इत्यादिस्मत्यन्तरान । स्थिरमति: स्थिग परमार्थवस्तविषया मतिः यस्य स स्थिरमतिः भक्तिमान में ब्रियो नर ॥ १९ ॥

जिसके लिये निन्दा और स्तृति दोनों बगबर हो गयी है, जो मनि संयतवाक है अर्थात वाणी जिसके क्शमें है । तथा जो जिस किसी प्रकारमें भी शरीरस्थितिमात्रसे सन्तष्ट है ।

कहाभी है कि 'जो जिस किसी (अन्य) मनध्यद्वारा ही बस्त्रादिमें दका जाता है. पवं जिस किसी (इसंग) के द्वारा ही जिसको भोजन कराया जाता है और जो जहाँ कहीं भी मोनेवाला होता है उसको देवता लोग ब्राह्मण समयते हैं।

तथा जो स्थानसे रहित है अर्थात जिसका कोई नियन निवासस्थान नहीं है, अन्य स्मृतियोंमें भी 'अनासारः' इत्यादि यचनोसे यही कहा है, तथा जो स्थिरबृद्धि हें-जिसकी परमार्थविषयक बृद्धि स्थिर हो चकी है, ऐसा भक्तिमान पुरुष मेरा ध्यारा है ॥१९॥

·अद्रेष्टा सर्वमतानाम्' **इत्यादिना अक्षरस्य** निवत्तसर्वेषणानां संन्यासिनां परमार्थेज्ञाननिष्ठानां धमेजातं उपसंहियते---

समन्त तथ्णासे निवस हुए, प्रमार्थज्ञाननिष्ठ अक्षरोपासक सन्यासियोंके 'अद्वेष्टा सर्वभृतानाम' इस श्लोकद्वारा प्रारम्भ किये हुए धर्मसमृहका उपसद्दार किया जाता है---

यथोक्तं पर्युपासते । त धर्म्यामतमिदं श्रद्धधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः ॥ २० ॥ ये तु संन्यासिनो अर्थावृतं धर्माद् अन्पेतं धर्म्यं च तद् असृतं च तद् असृतत्वहेतुत्वाद् इदं ययोक्तम् 'अहेश सर्वभूतानाम्' इत्यादिना पर्वृपासते अनुतिष्ठन्ति अद्याना मन्तः स्वरमा यथोक्तः अहम् अक्षरात्मा परमो निरतिश्चया गतिः येषां ते मत्यरमा मद् भक्तः च उत्तमां परमार्थज्ञानस्थाणां भक्तिम् आश्चिताः ने अतीव मे विवाः।

'शियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थम्' इति यत् सचितं तद् व्यास्थाय इह उपसंहतं भक्ताः ते अतीव मे प्रिया इति ।

यसाद् धर्म्यास्त्रतम् इदं यथोक्तम् अनुतिष्ठच् भगवनां विष्णाः परमेथस्य अतीव मे प्रियो भवति तसाद् इदं धर्म्यास्त्रतं मुम्रुश्चणा यस्ततः अनुष्टेयं विष्णाः प्रियं परं धाम जिगमिषुणा इति वाक्यार्थः ॥२०॥

जो संन्यासी इस धर्ममय अप्ततको अर्थात् जो धर्मसे ओतग्रोत है और अप्तत्क्वा हेतु होनेसे अप्त मी है ऐसे इस 'अड्डेग्र सर्वभूतानाम' इत्यादि अ्ग्रेकोंड्रारा उत्पर कहे हुए (उपदेश) का अडाल होकर सेकन करते हैं उसका अनुष्टान करते हैं, ने मेरे परायण अर्थात् भी अक्षर-सरूप परमाना ही जिनकी निर्तित्वय गति हूँ। ऐसे, यथार्थ आवरूपन करतेवाले मेरे मक, मुझं अत्यन्त प्रिय हैं।

'मियो हि बानिनोऽत्यर्थम्' इस प्रकार जो विषय मुक्तपसे कहा गया या यहाँ उसकी व्यास्या करके भक्तास्वेऽतीय मे प्रिया.' इस वचनसे उसका उपसंहार किया गया है।

कहनेका अभिग्राय यह है कि इस यथोक धर्ममुक्त अमृतरूप उपदेशका अनुष्ठान करनेवाला मनुष्य मुझ साक्षात् परमेश्वर विष्णुमगवानका अस्यन्त प्रिय हो जाता है, इसलिये विष्णुके प्यारे परमानाको प्राप्त करनेकी इच्छावाले मुमुख पुरुषको इस धर्ममुक्त अमृतका यनपूर्वक अनुष्ठान करना चाहिये॥ २०॥

इति श्रीमहाभारते अतमाहस्रध्यं मंहितायां वयासिक्यां भीष्मपर्वणि श्रीमङ्गगवद्गीतासपनिपत्सु त्रक्षविद्यायां योगञ्जासे श्रीकृष्णार्जुन-मंबादे भक्तियोगो नाम ढादब्रोऽध्यायः ॥ १२ ॥

इति श्रीमध्यरमहंसपरित्राजकाचार्यगोविन्दभगवल् ज्यपादशिव्यश्रीमच्छक्क्ररभगवत. छनी श्रीभगवद्गीताभाष्ये भक्तियोगो नाम हादशोऽष्यायः ॥ १२ ॥

### त्रयोदशोऽध्यायः

सप्तमे अध्याये मुचिते दे प्रकृती ईश्वरस्य । त्रिगुणात्मिका अध्या भिन्ना अपरा मंसार-हेतुत्वात् परा च अन्या जीवभृता क्षेत्रज्ञ-लक्षणा ईश्वरात्मिका ।

याभ्यां प्रकृतिभ्याम् ईश्वरो जगदृत्पत्ति-स्वितिलयहेतुन्वं प्रतिपद्यते । तत्र क्षेत्रश्चेत्रञ्च-लक्षणप्रकृतिद्वयनिरूपणदारेण तद्वत ईश्वरस्य तत्त्वनिर्धारणार्थं क्षेत्राध्याय आरम्यते ।

अतीतानन्तराध्याये च 'अहेश सर्वकृतावाम्' इत्यादिना यावद् अध्यायपरिसमाप्तिः तावत् तत्त्वज्ञानिनां मंन्याप्तिनां निष्ठा यथा ते वर्तन्ते इति एतद् उक्तम्, केन पुनः ते तत्त्वज्ञानेन युक्ता यथोक्तधर्माचरणाद् भगवतः त्रिया भवन्ति इति एवमर्थः च अयम् अध्याय आरम्यते ।

प्रकृतिः च त्रिगुणात्मिका मर्वकार्यकरण-विषयाकारेण परिणता पुरुषम्य भोगापवर्गार्थ-कर्तञ्चनया देहेन्द्रियाद्याकारेण संहन्यने मः अर्थं संघात इटं शरीरं तद् एतत् —

श्रीभगवानुवाच---

सातर्वे अध्यायमें ईस्बरको दो प्रकृतियाँ बतलायी गयी हैं- पहळी आठ प्रकारसे विभक्त त्रिगुणास्मिका प्रकृति जो संसारका कारण होनेसे 'अपरा' हैं। और दूसरी 'परा' प्रकृति जो कि जीवभृत, श्लेबक्रस्पा, ईस्बरासिका है।

जिन दोनों प्रकृतियोसे युक्त हुआ ईश्वर जगत्की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयका कारण होता है, उन क्षेत्र और क्षेत्रज्ञरूप दोनों प्रकृतियोके निक्सपणहारा उन प्रकृतियोवाले ईश्वरका तन्त्र निश्चित करनेके लिये यह 'क्षेत्रविपयक' अच्याय आरम्भ किया जाता है।

इसके पहले बारह्यें अप्यायमें 'अड्रेष्टा सर्व-भूतानाम्' से लेकर अध्यावकी समाप्तिपर्यन्त तत्त्वज्ञानी सन्यासियोंकी निष्ठा अर्थात् वे जिस प्रकार बर्ताव करते हैं, सो कहा गया । उपर्युक्त धर्मका आचरण करनेसे फिर वे कौन-से तत्त्व-ज्ञानसे युक्त होकर भगवान्के प्यारे हो जाते है, इस आशचको समझानेके लिये भी यह तेरह्वाँ अध्याय आरम्भ किया जाता है।

समस्त कार्य, करण और विश्योक आकारमें परिणन हुई त्रिगुणारिमका प्रकृति पुरुषके लिये भोग और अपवर्गका सम्पादन करनेके निर्मन्त देह-इन्द्रियादिके आकारसे संहत (मूर्निमान्) होती है, वह संवात ही यह शरीर है, उसका वर्णन करनेके लिये श्रीभगवान् बोले---

इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते । एतद्यो वेत्ति तं प्राहः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः ॥ १ ॥

इदम इति सर्वनामा उक्तं विशिनप्रि शरीरम इति ।

हे कौन्तेय क्षतत्राणात क्षयात क्षरणात क्षत्रवद वा असिन कर्मफलनिर्वृत्तेः क्षेत्रम् इति । इतिशब्द एवंशब्दपदार्थकः क्षेत्रम इति एवम् अभिधीयते कथ्यते ।

एतत डारीरं क्षेत्रं यो वेत्ति विज्ञानाति विषयीकरोति आपादतलमस्तर्क म्बाभाविकेन औपदेशिकेन वा वेदनेन विषयी-करोति विभागशः त वेदितारं शह कथयन्ति क्षेत्रज्ञ इति ।

इतिशब्द एवंशब्दपदार्थक एव पूर्ववत क्षेत्रज्ञ इति एवम् आहः । के, तहिदः तौ क्षेत्रक्षेत्रज्ञों ये विदन्ति ते तद्विदः ॥ १ ॥

इस सर्वनामसे कही हुई बस्तको 'शरीरम' इस विशेषणसे स्पष्ट करते हैं ।

हे कस्तीपत्र ! शरीरको चोट आदिसे बचाया जाता है इमलिये. या यह जलै:-जलै: क्षीण-नष्ट होता रहता है इसलिये. अंथवा क्षेत्रके समान इसमें कर्मफल प्राप्त होते हैं इसलिये, यह शरीर क्षेत्र' है इस प्रकार करा जाता है। यहाँ पति शब्द भगवमा शहर के अर्थमें है।

इस द्यारीरक्य क्षेत्रको जो जानता है...चरणोसे लेकर मन्तकपर्यन्त (इस शरीरको ) जो ज्ञानसे प्रयक्ष करना है अर्थात स्वामाविक या उपदेश-द्वारा प्राप्त अनुभवसे विभागपर्वक स्पष्ट जानना है, उस जाननेवालको 'क्षेत्रज्ञ' कहते हैं ।

यहाँ भी 'इति' शब्द पहरेकी भाँति । एवम' शब्दके अर्थमे ही है। अन. 'क्षेत्रज्ञ' एमा कहते है। कीन कहते हैं ? उनकी जाननेवाले अर्थात उन क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनोको जो जानते हैं वे ज्ञानी पुरुष (कहने है ) ॥ १ ॥

### onthis in the same

ज्ञानेन ज्ञातव्यों इति न इति उच्यते-

एवं क्षेत्रक्षेत्रज्ञा उक्ती किम एतायन्मात्रेण । इस प्रकार कहे हुए क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या इतने ज्ञानसे ही जाने जा सकते हैं / इसपर कहते

> क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेप भारत । क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोज्ञीनं यत्तःज्ञानं सतं

क्षेत्रज्ञं यथोक्तलक्षणं च अपि मां परमेश्वरम् । असंसारिणं विद्धि जानीहि सर्वक्षेत्रेषु यः क्षेत्रज्ञो ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तानेकक्षेत्रोपाधिप्रविभक्तः तं सदसदादिशब्दप्रत्यया-गोचरं विद्धि इति अभिष्रायः।

त समस्त क्षेत्रोमे उपर्यक्त लक्षणोंसे यक्त क्षेत्रज्ञ भी, मझ असंसारी परमेश्वरको हा जान । अर्थात समस्त शरीरोमे जो ब्रह्मासे लेकर स्तम्बपर्यन्त अनेक शरीरम्बप उपाधियोसे विभक्त हुआ क्षेत्रज है, उसको समस्त उपावि-भेदसे रहित एवं सत और असत आदि शाद-प्रतीतिसे जाननेमें न

हे भारत यसात् क्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रस्याधारम्य-व्यतिरेकेण न ज्ञानगोत्तरम् अन्यद् अवशिष्टम् अस्ति तसात् क्षेत्रक्षेत्रक्षयोः ज्ञेषभूतयोः यद् ज्ञानं क्षेत्रक्षेत्रज्ञौ येन ज्ञानेन विषयीक्रियेते तद् ज्ञानं सम्यग् ज्ञानम् १ति मतम् अभिप्रायो मम् ईश्वरस्य विष्णोः।

नतु सर्वक्षेत्रेषु एक एव ईश्वरो न अन्यः तद्वयतिरिक्तो भोका विद्यते चेत् तत ईश्वरस्य संमारित्वं प्राप्तम् ईश्वरच्यतिरेकेण वा संसारिणः अन्यस्य अभावात् मंसाराभावप्रमङ्गः तत् च उभयम् अनिष्टं चन्धमोक्षतद्वेतुशास्त्रानर्थक्य-प्रसङ्गत प्रत्यक्षादिप्रमाणविगेषात् च ।

प्रत्यक्षेण तावत् सुग्दरःग्वतद्वेतुलक्षणः संसार उपलम्यते । जगद्वैचित्र्योपलन्धेः च धर्माधर्मनिमित्तः संसारः अनुमीयते । सर्वम् एतद् अनुपपन्नम् आन्मेर्थरकन्वे ।

न, ज्ञानाज्ञानयोः अन्यत्वेन उपपत्तेः ।

'दूरमेंत विषर्तत विष्वी अविया या च वियेति ज्ञाता।' (क० उ०१ । २ । ४ ) तथा च तथाः विद्याविद्याविषययोः फलमेदः अपि विरुद्धो निर्द्धः श्रेयः च श्रेयः च इति । विद्याविषयः श्रेयः प्रेयः त अविद्याकार्यम् इति ।

तथा च व्यास:—'द्वावमायय पर्यानी' (महा० ज्ञान्ति० रेप्ट्री ६) इत्यादि, 'इमी द्वावेष पर्यानी' इत्यादि च । इह च द्वे निष्टे उक्ते ।

हे भारत! जब कि क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और ईरबर-इनके यथार्थ स्वरूपसे अतिरिक्त अन्य कोई झानका विषय शेष नहीं रहता, इसलिये जेयसक्य क्षेत्र और क्षेत्रज्ञका जो ज्ञान हैं — जिस ज्ञानसे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ प्रत्यक्ष किये जाते हैं, वही ज्ञान यथार्थ ज्ञान है । मुझ ईरबर — विष्णुका यही भन — अभिप्राय है ।

ए०--यदि समस्त शरीरोमें एक ही ईस्वर है,
उससे अिंगिक अन्य कोई भोका नहीं है, ऐसा
माने, तो ईस्वरको मंसारी मानना हुआ नहीं तो
ईस्वरसे अिंगिक अन्य म्सारीका अभाव होनेसे
मसारके अभावका प्रसङ्ग आ जाता है। यह दोनों
ही अगिर है, क्योंकि ऐसा मान केनेपर बन्ध,
मोश और उनके कारणका प्रनिपादन करनेवाले
शक्त न्यर्थ हो जाने है और प्रस्कादि प्रमाणोसे
भी इस मान्यताका यियो है।

प्रत्यक्ष प्रशापमे तो सुम्ब-दृष्य और उनका कारणरूप यह ससार टीम्ब ही रहा है। उसके सिवा जगत्की विचित्रताको देखकर पुण्य-पाप-हेनुक ससारका होना अनुमानमे भी सिद्ध होना है, परन्तु आसा और देशकी एकता मान रेन्नेपर ये सब-के-सब अयुक्त टहरते हैं।

उ० यह कहना ठीक नहीं । क्योंकि ज्ञान ओर अञ्चानका भेद होनेसे यह सब सम्भव है ।

( श्रृतिमें भी कहा है कि ) 'श्रिसद्ध जो अविचा और विचा हैं वे अत्यन्त विचरीत और भिन्न समझी गर्या हैं' तथा (3 सी जगह) उन विवा और अविवाका ५.७ मी श्रेष और प्रेय इम श्रकार एरस्प किस्द्ध दिस्काया गया है, इनमें विचाका फूछ श्रेय ( मोक्ष ) और अविवाका प्रेय (इष्ट भोगोजी प्राप्ति ) है।

वैसे ही श्रीत्यासत्रीने भी कहा है कि 'यह दोनों ही मार्ग है' इत्यादि तथा 'यह दो ही मार्ग हैं' इत्यादि और यहाँ गीताशास्त्रमे भी दो निष्ठाएँ वनवाधी गर्था हैं।

### अविद्या च सह कार्येण विद्यया हातव्या इति श्रुतिस्मृतिन्यायेभ्यः अवगम्यते ।

श्रुतयः तावत्—'इह चेदवेदीय सत्यमस्ति
न चेदिहावेदीन्महृती विनिष्टिः' (के० उ० २ । ५ )
'तमेषं विद्वानमृत इह भवति' (नृ. ५० उ० २ ) 'नान्यः
पन्या विद्यतेऽवनाय' (श्रे० उ० २ । ८ ) 'विद्वान विभेति
कुतश्रमतं (तै० उ० २ । ८ ) अविद्यासम् - 'अथ नम्य
भयं भवति' (तै० उ० २ । ७ ) 'अविद्यासमन्तरं वर्नमानाः' (क० उ० १ । २ । ५ ) 'नवा वेद नश्रीय भवति'
(सु० उ० १ । २ । ९ ) 'न्यायोऽभावन्योऽहमम्मीति
न स वेद वथा पशुरंबं स देवानाम्' आत्मिवद्यः 'स
इदं सवे भवति' (बुह० उ० १ । १ १ ) 'चदा चर्मवन्य'
(स्वे० उ० ६ । २० ) इत्याद्याः सहस्रद्यः ।

म्मृत्यः च---'अज्ञानेनापृतः ज्ञानं तेन मुद्यान्ति जन्तवः' 'इहैव तैर्वितः सभो वेषां साम्ये म्थितं मनः' 'समे पश्यान्हि सर्वत्र' हत्याद्याः ।

न्यायतः च 'सर्गन्कमामाणि तनीदयानं भ्रारम मनुष्पाः परिचर्त्रभितः । अञ्चानतस्तत्र पनिन केषिञ्ज्ञाने फर्लः पश्य तथा विभिष्टम् ॥' (महा० मा० २०१ । १६)

तथा च देहादिषु आत्मवृद्धिः अविद्वान् रागद्वेषादिप्रयुक्तो धर्माधर्मानुष्ठानकृद् जायते श्रियते च इति अवगम्यते, देहादिव्यतिरिक्ता-त्मदर्श्विनो रागद्वेषादिप्रहाणापेक्षधर्माधर्म-प्रयुक्तयुपद्माद् मुल्यन्ते इति न केनचित् प्रत्याख्यानुं शक्यं न्यायतः। इसके सित्रा श्रुति, स्मृति और न्यायसे भी यही सिद्ध होता है कि विद्याके द्वारा कार्यसहित अविद्या-का नाश करना चाहिये।

इस विषयमे ये श्रातियाँ भ्यहाँ यदि जान लिया तो बहत ठीक है और यदि यहाँ नहीं जाना तो बडी भारी हानि हैं 'उसको इस प्रकार जानने-बाला यहाँ असन हो जाता है' 'परमपटकी प्राप्तिके लियं (विद्याके सिवा) अन्य मार्गनहीं हैं 'विद्वान किसीस भी भयभीत नहीं होता।' किन्त अज्ञानीके विषयमे (कहा है कि ) 'उसकी भय होता है' 'जो कि अविद्याके बीचमें ही पढ़े हप हैं 'जो ब्रह्मको जानता है यह ब्रह्म ही हो जाता है' 'यह देव अन्य है और में अन्य हैं इस प्रकार जो समझन। है यह आत्मतस्वको नहीं ज्ञानता जैसे (मनप्योंका) पश होता है वैसे ही वह देवताओंका पश हैं किन्तु जो आत्मज्ञानी है (उसके विषयमें ) 'बह यह सब कुछ हो जाता है' 'यदि आकाशको चर्मके समान लंपटा जा सके ' इयादि सहस्रो श्रनियों है ।

तथा ये स्पृतियों भी हैं 'बान अबानसे देंका हुआ है, इसिल्ये जीव मोहित हो रहे हैं ' जिनका चित्त समामी स्थित है उन्होंने यहीं संसारको जीत लिया है 'सर्वत्र समानभावसं देखता हुआ' हत्यादि।

युक्तिमें भी यह बात सिंह हैं। जैसे कहा है कि 'सर्प, कुदा-करुटक और तालावको जात रुतेत्वर मनुष्य उनसे चच जाते हैं किन्तु बिना जाने कई एक उनमें गिर जाते हैं, इस न्यायसे बातका जो विदोग फल है उनको समझ।

इस प्रकार उपर्युक्त प्रमाणीने यह आत होता है कि देहारिमे आत्मबुद्धि करनेवारा अशानी सग-देवारि तोरोसे प्रिरेत होकर उर्ग-अवस्थ्य कसेंबा अनुष्ठत करता हुआ जन्मता और मरता रहता है, किन्तु देहारिमे अतिरिक्त आत्माका साक्षात करते-बाले पुरुषोके सगद्देशिद दोप निष्टुत्त हो जाते है, इससे उनकी धर्मायमिष्यक्ष प्रवृत्ति सान्त हो जानेसे ने मुक्त हो जाते हैं। इस बानका कोई भी नायानुमार थिया नहीं कर सकता। तत्र एवं सति क्षेत्रज्ञस्य ईश्वस्य एव सतः अविद्याकृतोपाधिमेदतः संसारित्वम् इव भवति । यथा देहाद्यात्मत्वम् आत्मनः । सर्वजन्तृतां हि प्रसिद्धो देहादिषु अनात्मसु आत्मभावो निश्चतः अविद्याकतः ।

यथा स्थाणों पुरुषिनश्चयों न च एतावता पुरुषधर्मः स्थाणोः भवति स्थाणुधर्मो वा पुरुषस्य तथा न चैतन्यधर्मो देहस्य देहधर्मो वा चेतनस्य ।

सुखदुःखमोहात्मकत्वादिः आत्मनो न युक्तः अविद्याकृतत्वाविशेषाद् जरामृत्युवत् ।

न अतुल्यत्वाद् इति चेत्, स्थाणुपुरुषी होयी एव सन्ती ज्ञात्रा अन्योन्यस्तिन् अध्यस्ती अविद्यया देहात्मनोः तु होयज्ञात्रोः एव इतरेतराध्यास इति न समो दष्टान्नः अतो देहधर्मी होयः अपि ज्ञातुः आत्मनो भवति इति चेत्

न अचैतन्यादिप्रसङ्गात् । यदि हि क्षेत्रस्य देहादेः क्षेत्रस्य धर्माः सुत्यदुःख्मोहेच्छादयो ज्ञातुः भवन्ति तर्हि क्षेयस्य क्षेत्रस्य धर्माः केचन आत्मनो भवन्ति अविद्याध्यारोपिता जरामरणादयः तु न भवन्ति इति विद्योषहेतुः वक्तस्यः ।

न भवन्ति इति असि अनुमानम् अविद्या-ध्यारोषितत्वाद् अरादिवद् इति हेयत्वाद् उपादेयत्वात् च इत्यादि । अतः यह सिद्ध हुआ कि जो बास्तवर्मे ईश्वर ही है उस क्षेत्रहको अविवादारा आरोपित उपाधिके भेदसे मंसारित्व प्राप्त-सा हो जाता है, जैसे कि श्रीवको टेहादिमें आत्मचुद्धि हो जाती है क्योंकि समस्त जीवोंका जो टेहादि अनात्म-प्राप्योंमें आत्म-भाव प्रसिद्ध है, वह नि:सन्देह अविवाञ्चत ही है |

जैसे स्तम्भमें मनुष्यबुद्धि हो जाती है, परन्तु इत्तनेहीसे मनुष्यके धर्म स्तम्भमें और स्तम्भके धर्म मनुष्यमें नहीं आ जाते, वैसे ही चेतनके धर्म देहमें और देहके धर्म चेतनमें नहीं आ सकते।

जरा और मृत्युके समान ही अविधाके कार्य होनेसे सुख-दुःख और अज्ञान आदि भी उन्हींकी भौति आत्माके धर्म नहीं हो सकते।

ए०--यदि ऐसा मार्ने कि विश्वम होनेके कारण यह दृष्टास्त दीक नहीं है अर्थात् स्मम और पुरुष दोनों अय कस्तु हैं, उनमे अविवायश ज्ञाताहारा एकमें एकका अध्यास किया गया है परन्तु दंढ और आस्थामें तो जे और ज्ञाताका ही एक दूसरे क्यास होता है, इसस्थि यह दृष्टास्त सम नमें है, अत यह सिद्ध होता है कि देहका ज्ञेयस्य ( सुख-दु-खादि ) धर्म भी ज्ञाता--अस्माने होता है।

उ०- इसमें आत्माको जड मानने आदिका प्रसङ्ग जा जाता है, इसिल्ये ऐसा मानना ठीक नहीं है, क्योंकि यदि ज्ञंचरूप शरीरादि—क्षेत्रके सुख, दु:ख, मोह और इंन्डारि धर्म ज्ञाता (आत्मा) के भी होने हैं, तो यह बतलाना चाहिये कि ज्ञंचरूप क्षेत्रकं अविषादाय जातिय कुळ धर्म तो आत्मामे होते हैं और कुळ—'जरामणादि' नहीं होते, इस विशंचनाका कारण क्या है.

बन्कि, ऐसा अनुमान तो किया जा सकता है कि जरा आरिके समान अविद्याद्वारा आरोपित और स्थाञ्च तथा माद्य होनेके कारण ये सुख-दु:खादि (आस्माके धर्म) नहीं हैं। तत्र एवं सित कर्तृत्वभोकृत्वलक्षणः संसारो इयस्यो ज्ञातिर अविद्यया अध्यारोपित इति न तेन ज्ञातुः किचिद् दुष्यति। यथा वालैः अध्यारोपितेन आकाशस्य तलमलवन्यादिन।

एवं च सित सर्वक्षेत्रेषु अपि सतो भगवतः क्षेत्रज्ञस्य ईश्वरस्य संसारित्वगन्थमात्रम् अपि न आशक्क्ष्यम् । न हि कचिद् अपि लोके अविद्याध्यसेन धर्मेण कस्यचिद् उपकारो अपकारो वा दृष्टः ।

यत्तु उक्तंन समो दृष्टान्त इति तद्

असत् ।

कथम-

अविद्याच्यासमात्रं हि दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकयोः साधम्यं विवक्षितम् । तद् न व्यभिचरति । यत् तु ज्ञातरि व्यभिचरति इति मन्यसे तस्य अपि अनैकान्तिकत्वम् दृष्टितं जरादिभिः । अविद्यावच्यात् क्षेत्रज्ञस्य संसारित्वम् इति चेत् ।

न, अविद्यायाः तामसत्वात् । ताममो हि
प्रत्यय आवरणात्मकत्वाद् अविद्या, विपरीतग्राहकः संश्चयोपस्थापको वा अग्रहणात्मको
वा । विवेकप्रकाशभावे तदभावात् । तामसे
च आवरणात्मके तिमिरादिदोषे सनि

अग्रहणादेः अविद्यात्रयस्य उपरुक्षेः ।

ऐसा होनेसे यह सिद्ध हुआ कि कर्तृत्व-भोक्तृत्व-रूप यह संसार श्लेय क्सुमें स्थित हुआ ही अविवादारा ज्ञातामें अध्यारोपित है, अतः उससे ज्ञाताका कुछ मी नहीं बिगइता, जैसे कि मुखोंद्वारा अध्यारोपित तट-मिटनतादिसे आकाशका (कुछ भी नहीं विगइता)।

अन. सब शरीरोंमे रहते हुए भी भगवान् क्षेत्रक्ष ईबरमे संसारीपनके गन्दमात्रकी भी शंका नहीं करनी चाहिये । क्योंकि संसारमे कहीं भी अविधा-द्वारा आरोपिन धर्मसे किसीका भी उपकार या अपकार होना नहीं देखा जाता ।

तुमने जो यह कहा था कि (स्तम्भमें मनुष्यके श्रमका) दशन्त सम नहीं है सो (यह कहना) भूख है।

पृ०-कंसे **?** 

उ० - अविद्यानन्य अध्यासमात्रमें ही दृष्टान्त और दार्षान्तको समानता विवक्षित है। उसमें कोई दोप नहीं आता। परन्तु तुम जो यह मानते हो कि, ज्ञानामें दृष्टान्त और दार्धान्तकी विपनताका दोप आता है, तो उसका भी अपवाद, जरा-मृत्यु आदिके दृष्टान्तमे दिक्का दिया गया है।

पू०-यदि ऐसा कहे कि अविधा-युक्त होनेसे क्षेत्रज्ञको ही संसारित्व प्राप्त हुआ, तो ?

उ०-यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि अविधा तामस प्रत्यय है । तामस प्रत्यय, चाहे विधरीत प्रहण करनेगाज (विध्यय) हो, चाहे संदाय उत्पन्न करनेवाज (संशय) हो और चाहे चुळ मी प्रहण न करनेवाज हो, आवरणस्ट्य होनेके कारण वह अविधा ही है; क्योंकि विवेकस्ट्य प्रकाशके होनेपर वह दूर हो जाता है, तथा आवरण-स्वर तमोमय तिमिरादि दोषोंके रहते हुए ही अग्रहण आदिस्य तीन प्रकारकी अविधाका अस्तिन्व उपक्ष्य होना है। अत्र आह एवं तर्हि ज्ञातृधर्मः अविद्या ।

न करणे चक्षुपि तैमिरिकस्वादिरोपी-पलब्धेः यत् तु मन्यसे ज्ञात्पर्भः अविधा तद् एव च अविधाधमेत्रचं क्षेत्रज्ञस्य मंसारित्वम् । तत्र यद् उक्तम् ईश्वर एव क्षेत्रज्ञो न मं गि इति एतद् अयुक्तम् इति । तद् न, यथा करणे चक्षुपि विपरीतग्राहकादिरोपस्य दर्धनाद् न विपरीतादिग्रहणं तिक्षिमचो वा तीमिरिकस्वादिरोषो ग्रहीतः ।

चश्चपः संस्कारेण निमिरे अपनीते ग्रहीतुः अदर्शनाङ् न ग्रहीतुः धर्मी यथा नथा सर्वत्र एव अग्रहणविषरीतसंश्वयप्रत्ययाः निमित्ताः करणस्य एव कस्यनिङ् भवितुम् अर्हन्ति न ज्ञातुः क्षेत्रज्ञस्य ।

संबेधन्यात् च तेषां प्रदीपप्रकाशवद् न ज्ञानुधर्मत्वम् । मंबेधन्वाद् एव स्वात्म-व्यनिरिक्तसंबेधन्यम् ।

सर्वकरणवियोगे च कंबल्ये मर्ववादिभिः अविद्यादिदेशवान्ययमात् । आत्मनो यदि क्षेत्रज्ञस्य अस्त्युणवद् स्त्रो धर्मः ततो न कदाचिद् अपि तेन विद्योगः स्यात् । अविक्रियस्य च व्योमवत् सर्वगतस्य

अमूर्तस्य आत्मनः केनचित् संयोगवियोगा-वियोग होना सम्यव नहीं है, इर तुपपचे: | सिद्धं क्षेत्रज्ञस्य नित्यम् एव ईश्वरन्तम् । | नित्व ईश्वरना हो सिद्ध होती है |

ए० -- यदि यह बात है तब तो अविद्या ज्ञाताका र्मह्रा

उ० यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि तिमिररोगादिक्य दोर्च चसु आदि दरणोमें ही देखे जाते
है (इस्ता आस्मामें नहीं)। जो तुम ऐसा मानते
हो कि अविश्व झागाका वर्ष है और अविश्वाहर
प्रमीय तुक होना ही उसका ससास्मित है इसिक्य यह
कहना ठीक नहीं है कि हेन्यर ही खेनक है और वह
मसासी नहीं है सो नुम्हारा ऐमा मानना युक्ति दुक चीहे
है, स्योंकि नेजहर करणमें विश्रांत माहकता आदि
दोष देखे जाने हैं तो भी वे विश्रांतार-महण या उनके
कारणकर तिमिरादि दोष जाताके नहीं हो जाने (उसी
प्रकार देहके वर्ष भी आस्माके नहीं हो सकते)।

तथा जैसे ऑनका संस्कार करके तिमिशिद प्रिन्दन्यको हटा देनेपर प्रहीता पुरुपमे ने दोष नहीं देखे जाते, स्मालिये ने प्रहीता पुरुपके धर्म नहीं है, बेसे ही अग्रहण, विपर्गत-प्रहाल और महारा खादि प्रथाय नाउनके कारणक्य निसिशिद रोध भी सर्वत्र किमी-न-विस्ती करणके ही हो सकते हैं-जाता पुरुपके अर्थात क्षेत्रक्षेत्र नहीं।

इसके सिवा वे जाननेमे आनेवाले (शानके विषय) होनेसे भी दीपकके प्रकाशकी भीति आनाके धर्म नहीं हो सकते। क्योंकि वे होय है इसल्यि अपनेसे अतिरिक्त किमी अन्यदारा जाननेमें आनेवाले हैं।

सभी आस्मवादी समन्त करणोंसे आस्माका वियोग होनेके उपरान्त क्रंबन्य-अवस्थामे आस्माको अविवादि ट्रांपोसे गहित मानने हैं, इससे भी । उपर्युक्त सिद्धान्त ही सिन्न होना है ) क्योंकि यदि अग्निकी उच्णाताके समान ये (सुख-दु खादि टोप) क्षेत्रज्ञ आस्माके अपने पर्म हो तो उनसे उसका कर्मा वियोग नहीं हो सक्तेगा । इसके सिचा आकाराकी भौति सर्वव्यापक, मूर्ति-रहित. निर्विकार आकाराकी मीति सर्वव्यापक, मूर्ति-रहित. निर्विकार आकाराकी किसीके साथ संयोग-वियोग होना सम्यव नहीं है, इससे भी क्षेत्रज्ञकी नित्य ईश्वरता ही सिद्ध होती है । 'अनादिखान्निर्गुणखान्' इत्यादि ईश्वर-वचनात् च ।

नतु एवं सति संसारसंसारित्वाभावे

शास्त्रानर्थ<del>व</del>यादिदोषः स्याद् इति ।

न, सर्वेः अम्युपगतत्वात् । सर्वेः हि
आत्मवादिभिः अम्युपगतो दोषो न एकेन
परिहर्तव्यो भवति ।

कथम् अभ्युपगत इति ।

मुक्तात्मनां संसारसंसारित्वव्यवहाराभावः सर्वेः एव आत्मवादिभिः इप्यते । न च तेषां शास्त्रानर्थक्यादिदोषप्राप्तिः अभ्यपगता ।

तथा नः क्षेत्रज्ञानाम् ईश्वरैकत्वे सति ग्रास्त्रानर्थक्यं भवतु । अविद्याविषये च अर्थवक्त्रम् । यथा ईतिनां सवेषां बन्धावस्थायाम् एव ग्रास्त्राद्यर्थवक्यं न ग्रक्तावस्थायाम् एवम् ।

ननु आत्मनो बन्धमुक्तावस्थे परमार्थत एव वस्तुभृते द्वैतिनां नः सर्वेषाम्, अतो हेयोपादंयतत्साधनसद्भावे शास्त्राद्यथनच्यं स्यात्, अद्वैतिनां पुनः द्वैतस्य अपरमार्थन्वाद् अविद्याकृतत्वाद् बन्धावस्थायाः च आत्मनः अपरमार्थन्वे निर्विषयत्वात् शास्त्राद्यानर्थवयम् इति चेत्

न, आत्मनः अवस्थाभेदानुपपत्तेः । यदि तावद् आत्मनो वन्धमुक्तावस्थे युगपत् स्थातां क्रमेण वा । तया 'अनादिरवान्निर्गुणस्वात्' इत्यादि भगत्रान्के वचनोंसे भी क्षेत्रज्ञका नित्य ईश्वरत्व ही सिद्ध होता है ।

पू०-ऐसा मान लेनेपर तो संसार और संसारित्वका अभाव हो जानेके कारण शास्त्रकी व्यर्थता आदि दोष उपस्थित होंगे !

उ०-नहीं, क्योंकि यह दोप तो सभीने खीकार किया है। सभी आत्मशादियोद्वारा स्त्रीकार किय हुए दोषका किसी एकके लियं ही परिहार करना आवस्यक नहीं है।

पू०-इसे सबने कैसे स्वीकार किया है ?

उ०-सभी आत्मवादियोंने मुक्त आहमामे संसार और संसारीपनके व्यवहारका अभाव माना है, परन्तु (इससे) उनके भनमें शाब्बकी अनर्थकता आदि दोनोंकी प्राप्ति नहीं मानी गयी।

जैसे समस्त हैतबादियोंके मतसे बन्धावस्थामें ही शास आदिकी सार्थकता है मुक्त-अवस्थामें नहीं, वैसे हो हमारे मतमें भी जीवेंकी ईश्वरके साथ एकता हो जानेपर यदि शासकी व्यर्थता होती हो तो हो, अविद्यावस्थामें तो उसकी सार्थकता है ही।

प्-इम सब हैतबादियोके सिद्धान्तसे तो आत्माकी बन्धावस्था और मुकावस्था वास्तवमें ही सची है। अतः वे हेय, उपादेय हैं और उनके सब साभन भी सत्य हैं इस कारण शास्त्रकी सार्थकता हो सकती है। परन्तु अहैतबादियोके सिद्धान्तसे तो हैतमात्र अविद्या-जन्य और विध्या है, अतः आत्मामें बन्धावस्था भी वास्त्रको नहीं है, इसल्पिर शासका कोई विभय न रहनेके कारण शास्त्र आदि-की अपरीताका दोप आता है।

उ०-यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि आस्माके अवस्थामेट सिद्ध नहीं हो सकते, यदि (आत्मामें इनका होना ) मान भी ठें तो आस्माकी ये बच्च और मुक्त दोनों अक्स्थाएँ एक साथ होनी चाहिये या कमसे ? युगपत् तावद् विरोधाद् न संभवतः

स्थितिगती इव एकस्थिन् । क्रमभावित्वे
च निर्निमित्तत्वे अनिर्मोक्षप्रसङ्गः अन्य
निर्मित्तत्वे च स्वतः अभावाद् अपरमार्थ
त्वप्रसङ्गः । तथा च सनि अभ्युपगमहानिः ।

कि च वन्धप्रक्तावस्थयोः पौर्वापर्य
निर्मित्तत्वती च तत् च प्रमाणविरुद्धं तथा

मोक्षावस्था आदिमती अनन्ता च प्रमाणविरुद्धं

न च अवस्थावतः अवस्थान्तरं गच्छतो

एव अभ्युपगम्यते ।

नित्यत्वम् उपपादयित्ं श्रक्यम् । अथं अनित्यत्वदोषपरिहाराय बन्धमुक्ता-वस्थाभेदो न कल्प्यते अतो द्वैतिनाम् अपि श्रास्त्रानर्थक्यादिदोषः अपरिहार्ये एव इति समानत्वाद् न अद्वैतवादिना परिहर्तन्यां दोषः।

न च ग्रास्नानर्थक्यं यथाप्रसिद्धा-विद्वत्युरुपविषयत्वात् ग्रास्तस्य । अविदुर्पा हि फलहेत्वोः अनात्मनोः आत्मदर्शनम्, न विदुषाम् ।

विदुषां हि फलहेतुस्याम् आत्मनः अन्यत्व-दर्शने सति तयोः अहम् इति आत्मदर्शना-तुपपत्तेः।

स्थित और गतिकी भाँति परस्परिवरीय होनेके कारण टोनों अवस्थाएँ एक साथ तो एकमें हो नहीं सकतीं। यदि क्रमसे होना मानें तो बिना निमित्तके बन्धावस्थाका होना मानने तो उससे कभी छुटकारा न होनेका प्रसङ्ग का जायगा और किसी निमित्तसे उसका होना मानें तो स्थतः न होनेके कारण वह मिथ्या ठहरती है। ऐसा होने-पर स्वीकार किया हुआ सिद्धान्त कट जाता है।

इसके सिश बन्धावस्था और मुक्तावस्थाका आगा-पीछा निरूपण किया जानेपर पहले बन्धावस्थाका होना माना जायगा तथा उसे आरिरिहित और अन्तयुक्त मानना पड़ेगा; सो यह प्रमाणिवरुद है, ऐसे ही मुक्तावस्थाको भी आदियुक्त और अन्तरहित प्रमाणिवरुद ही मानना पड़ेगा।

तथा आत्माको अवस्थावाळा और एक अवस्थासे दूसरी अवस्थामें जानेवाळा मानकर उसका नित्यन्व सिद्ध करना भी सम्भव नहीं है।

जब िक आस्मामे अनित्यत्वके दोषका परिद्वार करनेके छिये बन्धाकस्या और मुक्ताकस्याके मेदकी करूना नहीं की जा सकती। इसिट्य ईंतवादियो-के मतसे भी शास्त्रकी व्यर्थना आदि दोष अवाप्य ही है। इस प्रकार दोनोंके छिये समान होनेके कारण इस दोषका परिद्वार केवल अर्बतवादियोदारा ही किया जाना आवर्यक नहीं है।

(इमारे मनानुसार नो वास्तवमे) शाखकी व्यर्थता है भी नहीं, क्योंकि शाख कोकप्रसिद्ध अज्ञानीका ही विषय है। अज्ञानियोका ही फल और हेतुरूप्\*अनात्म-वस्तुओंमें आलमाव होता है. विद्वानोंका नहीं।

क्योंकि विदानकी बुद्धिमें फल और हेतुसे आस्मा-का पृथक्त प्रत्यक्ष है, इसलिये उसका उन (अनास-पदार्थों) में 'यह में हूँ' ऐसा आसमाव नहीं हो सकता।

जाति, आयु और भोगका नाम फल है, और शुभाशुभ कम उसके हेतु यानी कारण है।

न हि अत्यन्तमृढ उन्मत्तादिः अपि जलाग्न्योः छायाप्रकाशयोः वा ऐकात्म्यं पत्र्यति किम्रुन विवेकी ।

तसाद् न विधिप्रतिषेधशास्तं तावत् फलहेतुम्याम् आत्मनः अन्यत्वद्धिनो भवति । न हि देवदत्त त्वम् इदं क्रुरु इति कस्सिंथित् कर्मणि नियुक्ते विष्णुमित्रः अहं नियुक्त इति तत्रस्थो नियोगं शृष्यन् अपि प्रतिपद्यते । नियोगविषयविवेकाग्रहणात् तु उपपद्यते प्रति-पत्तिः तथा फलहेत्वोः अपि ।

ननु प्राकृतसंबन्धापेक्षया युक्ता एव प्रति-पत्तिः शास्त्रार्थविषया फलहेतुस्याम् अन्यात्मत्व-दर्शने अपि सित इष्टफलहेतौ प्रवितेतः अस्मि अनिष्टफलहेतोः च निवर्तितः अस्मि इति । यथा पितृपुत्रादीनाम् इतरेतरात्मान्यत्वदर्शने सित अपि अन्योन्यनियोगप्रतिपेधार्थ-प्रतिवर्तिः ।

न, व्यतिरिक्तात्मदर्शनप्रतिपत्तेः प्राग् एव फलहेत्वोः आत्माभिमानस्य सिद्धत्वात् । प्रतिपत्तनियोगप्रतिपेषार्थो हि फलहेतुभ्याम् आत्मनः अन्यत्यं प्रतिपद्यते न पूर्वम्, तसाद् विधिप्रतिपेषशास्त्रम् अविद्वद्विषयम् इति सिद्धम् ।

नन 'स्वर्गकामो यजेत' 'कलक्षं न मक्षयेत'

इत्यादी आत्मव्यतिरेकदर्शिनाम् अत्रवृत्ती

अत्यन्त मृद और उन्मत आदि भी जल और अग्निकी, या छाया और प्रकाशकी, एकता नहीं मानते, फिर विवेकीकी तो बात ही क्या है ?

सुतरां फल और हेनुसे आत्माको भिन्न समझ लेने-बाले ज्ञानीके लिये विधि-निपेत्र-विषयक शास्त्र नहीं है।

जैसे 'हे देबदत्त ! त् अमुक कार्य कर' इस प्रकार किसी कर्ममें (देबदक्ते ) नियुक्त किये जानेपर वहीं खड़ा हुआ विष्णुमित्र उस नियुक्तिको सुनकर भी, यह नहीं समझना कि मैं नियुक्त किया गया हूँ। हाँ, निर्देशिकिययक विवेकका स्पष्ट प्रहण न होनेसे तो ऐसा समझना ठीक हो सकता है, इसी प्रकार कर आंदिन में भी (अञ्चानियाँकी आस-वृद्धि हो सकती है)।

ए०--फल ऑर हेनुसे आत्माके पृथक्लका ज्ञान हो जानेपर भी, स्वामासिक सम्बन्धकी अपेक्षासे शास्त्रियक इतना बोध होना तो युक्तियुक्त ही है कि. भी शास्त्रदारा अनुकुष परू और उसके हेनुमें तो प्रवृत्त किया गया हूँ और प्रतिकृष्ट परूर और इसके हेनुसे निज्ञन किया गया हूँ, जंसे कि पिता-पुत्र आदिका आपसमें एक दूसरोको मित्र समझते हुए भी एक दूसरोके लिये किये हुए नियोग और प्रतिधेवको अपने लिये समझता देखा जाता है।

उ०-यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि आत्माके पृथक्ष्यका ज्ञान होनेसे पहले-पहले ही फूड और हेतुमें आत्मामिमान होना सिंद है। नियोग ऑर प्रतियेवके अभिप्रायको भागी प्रकार जानकर ही मनुष्य फूड और हेनुसे आत्माक पृथक्यको जान सकता है, उससे पहले नहीं। इसने सिंद हुआ कि विध-नियेवस्प शास्त्र केवल अञ्चानीके लिये ही है।

पू०-(इस सिद्धान्तके अनुसार) 'स्वर्गको कामनावाटा यक्ष करे' 'मांस भक्षण न करे' इत्यादि विधि-निषेश-बोधक शास्त्र-वचर्नोमें आत्माका पृथकच जाननेवाठोंकी और केवल देहात्मवादियोंकी केवलदेहाद्यात्मदृष्टीनां च, अतः कर्तुः अभावात् श्रास्त्रानर्थक्यम् इति चेत् ।

न, यथाप्रसिद्धित एव प्रवृत्तिनिवृत्त्युपपत्तेः ।

ईश्वरक्षेत्रज्ञैकत्वदर्शी त्रक्षवित् तावद् न प्रवर्तते । तथा नैरात्म्यवादी अपि न अस्ति परलोक इति न प्रवर्तते । यथाप्रसिद्धितः तु विधिप्रतिषेषशास्त्रश्रवणान्यथातुपपत्ता अनु-मितात्मान्तित्व आत्मविशेषानभिज्ञः कर्मफल-संजाततृष्णाः श्रद्दधानतया च प्रवर्तते इति सर्वेषां नः प्रत्यक्षम्, अतो न शास्त्रानर्थक्यम् ।

विवेकिनाम् अप्रष्टृत्तिदर्शनात् तदनुगामिनाम् अप्रश्नुत्तौ शास्त्रानर्थक्यम् इति चेत् । न, कस्यचिट् एव विवेकोपपत्तेः । अनेकेष्

न, कस्यचिद् एव विवेकापपत्तः । अनेकेषु हि प्राणिषु कश्चिद् एव विवेकी स्याद् यथा इदानीम् ।

न च विवेकिनम् अनुवर्तन्ते मृद्धा रागादि-दोपतन्त्रत्वात् प्रश्चचेः । अभिचरणादौ च प्रश्चतिदर्शनात् । स्वाभाच्यात् च प्रश्चचेः । 'स्वमावः तु प्रवर्तते' इति हि उक्तम् । तस्माद् अविद्यामात्रं संमारो यथादृष्टविषय एव । न क्षेत्रश्चस्य केवलस्य अविद्या तत्कार्ये च । भी प्रवृत्ति न होनेसे कर्ताका अभाव हो जानेके कारण शास्त्रके व्यर्थ होनेका प्रसङ्ग आ जायगा ?

उ० -यह कहना ठीक नहीं है क्योंकि प्रवृत्ति और निवृत्तिका होना ठोकप्रसिद्धिसे ही प्रत्यक्ष है।

ईसर और जीवास्माकी एकता देखनेवाळा ब्रह्मवेचा कर्मोमें प्रकृत नहीं होता तथा आस्मसताको न माननेवाळा देहास्त्रवादी भी परळोक नहीं है। ऐसा समझकर शाखानुसार नहीं वर्तता यह ठीक हैं एरा समझकर शाखानुसार नहीं वर्तता यह ठीक हैं कि विधि-निगंध-बीधक शाख-अवणकी दूसरी तरह उपपत्ति न होनेके कारण जिसने आस्माके अस्तिश्वका अनुमान कर लिया है, जुन जो आस्माके अस्तिश्वका अनुमान कर लिया है, जिसकी कर्मोक कर्म तृष्णा है, हो सा मनुष्ण अद्याहताके कारण (शाखानुसार कर्मोमें) प्रकृत होता है। अत शाखानु अप्यर्गन वर्मो ही है।

प् - विवेकशील पुरुषोकी प्रवृति न देखनेसे, उनका अनुकरण करनेवालोंकी भी ( शास्त्रविद्वित कर्मोमें) प्रवृत्ति नहीं होगी अनः शास्त्रव्यर्थ हो जायगा।

उ०-यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि किसी एकको ही विवेक-ज्ञान प्राप्त होता है। अपांत् अनेक प्राणियोंमेंने कोई एक ही विवेकी होता है जैसा कि आजकल्ट ( देखा जाता है )।

इसके सिबा मृहङोग विवेकियोंका अनुकरण भी नहीं करमें, क्योंकि प्रश्नेत रागादि दोगोंके अशीन हुआ करती हैं। (प्रतिद्विसाके उदेश्यमें किये जानेवार्क जारण-मारण आदि ) अभिचारोंमे भी अंगोंकी प्रश्नेत देखी जाती है, तथा प्रश्नुत्ति स्वामायिक है। यह कहा भी है कि 'स्वमाब ही' वर्तता है।"

सुतरां यह सिद्ध हुआ कि संसार अविद्यामात्र ही है और वह अक्षानियोंका ही विषय है। केवल-शुद्ध क्षेत्रक्षमें अविद्या और उसके कार्य दोनों ही नहीं हैं। न च मिथ्याज्ञानं परमार्थवस्तु दृषयितुं समर्थम् । न हि उपरदेशं स्त्रोहेन पङ्कीकर्तुं शकोति मरीच्युदकं तथा अविद्या क्षेत्रज्ञस्य न किंचित् कर्तुं शकोति । अतः च इदम् उक्तम् 'क्षेत्रज्ञं चार्ष मां विदि' 'अज्ञानेनावृतं ज्ञानम्' इति च ।

अथ किम् इदम् संतारिणाम् इव अहम् एवं मम एव इदम् इति पण्डितानाम् अपि । शृणु इदं तत् पाण्डित्यं यत् क्षेत्रे एव आत्म-दर्शनम् । यदि पुनः क्षेत्रज्ञम् अविक्रियं पत्न्येषुः ततो न भोगं कर्म वा आकाङ्क्षेषुः मम स्वाद् इति । विक्रिया एव भोगकर्मणी ।

प्रवर्तते । विदुषः पुनः अविक्रियात्मदक्षिनः फलार्थित्वाभावात् प्रकृष्यनुषपत्ती कार्यकरण-

अथ एवं मति फलाथित्वाद अविद्वान

संघातच्यापारोपरमे निवृत्तिः उपचर्यते ।

इदं च अन्यत् पाण्डित्यं कस्यचिद् अस्त क्षेत्रज्ञ ईश्वर एव क्षेत्रं च अन्यत् क्षेत्रज्ञस्य विषयः। अहं तु संसारी सुर्खी दुःखी च। संसारोपरमः च मम कर्तव्यः क्षेत्रक्षेत्रज्ञ-विज्ञानेन ध्यानेन च ईश्वरं क्षेत्रज्ञं साक्षात् कृत्वा तत्स्वरूपावस्थानेन इति।

यः च एवं बुष्यते यः च बोधयति न असी क्षेत्रज्ञ इति । एवं मन्वानो यः स पण्डितापसदः संसारमोक्षयोः शास्त्रस्य च अर्थवच्चं करोमि इति । तवा मिथ्याञ्चान परमार्थबस्तुको दृषित करनेमें समर्थ भी नहीं है । क्योंकि जैसे ऊसर भूमिको मृगदृष्णिकाका जरु अपनी आईतासे कीचड्युक्त नहीं कर सकता, बैसे ही अविधा भी क्षेत्रज्ञका कुछ भी (उपकार या अपकार)करनेमें समर्थ नहीं है, इसीलिये 'क्षेत्रज्ञं चापि मां बिद्धि' और 'श्रहानेनावृत्तं ज्ञानम्' यह कहा है।

पू०-तो फिर यह क्या बात है कि संसारी पुरुर्गोकी मौति पण्डितोंको भी भी ऐसा हूँ 'यह क्लु मेरी ही है' ऐसी प्रतीति होती है ।

उ०-मुनो, यह पाण्डित्य बस इतना ही है जो कि क्षेत्रमें ही आत्माको देखना है परन्तु यदि मनुष्य क्षेत्रक्षको निर्विकारी समझ छे तो फिर 'मुझे अमुक भोग मिले' या भी अमुक कर्म कर्हें' ऐसी आक्षांक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि भोग और कर्म दोनों विकार ही तो हैं।

सुनसं यह सिद्ध हुआ कि फलेच्छुक होनेके कारण अज्ञानी कर्नोमें प्रवृत्त होता है; चरन्तु विकार-रिहित आस्माका माश्चात् कर लेनेवाले ज्ञानीमें फलेच्छाका अभाव होनेके कारण, उसकी प्रवृत्ति सम्भव नहीं, अत: कार्य-करण-संवातके व्यापारकी निवृत्ति होनेपर उस (ज्ञानी) मे निवृत्तिका उपचार किया जाता है।

किसी-किसीके मतमें यह एक प्रकारको बिद्ध ता और भी हो सकता है कि, क्षेत्रक तो ईश्वर ही है और उस क्षेत्रक्षके ज्ञानका विषय क्षेत्र उससे अकण है तथा में तो (उन दोनोंसे मिन्न) ससारी और सुधी-दुःखी मी हैं। मुझे क्षेत्र-क्षेत्रक्षके ज्ञान और ज्यानद्वारा ईश्वरुप क्षेत्रक का साक्षात् करके उसके सक्यमें थिन होना-रूप साथनसे संसारकी निश्चति करनी चाहिये।

जो ऐसा समझता है या दूसरेको ऐसा समझता है कि 'बह (जीव) क्षेत्रज्ञ (ब्रव) नहीं है' तथा जो यह मह्मता है कि मैं (इस प्रकारके सिद्धान्तसे ) संसार, मोक्ष और शास्त्रज्ञी सार्थकता सिद्ध करूँगा, बह पण्डितोंने अधम है । आत्महा खर्यं मृदः अन्यान् व न्यामोह-यति शास्त्रार्थसंप्रदायरिहतत्वात् श्रुतहानिम् अश्रुतकल्पनां च कुर्वन् । तस्माद् असंप्रदायवित् सर्वशास्त्रविद् अपि

मूर्खवद् एव उपेक्षणीयः ।

यत् तु उक्तम् ईश्वरस्य क्षेत्रज्ञैकत्वे संसारित्वं प्रामोति क्षेत्रज्ञानां च ईश्वरैकत्वे संसारिणः अभावात् संसाराभावप्रसङ्ग इति । एतौ दोषौ प्रत्युक्तौ विद्याविद्ययोः वैरुक्षण्याभ्युपगमाद् इति ।

### कथम् ?

अविद्यापरिकल्पितदोषेण तद्विषयं वस्तु पारमाधिकं न दुष्यति इति । तथा च दृष्टान्तो दर्शितो मरीच्यम्भसा उपरदेशो न पङ्काक्रियते इति । संसारिणः अभावात् संसाराभावप्रसङ्ग-दोषः अपि संसारसंसारिणाः अविद्याकल्पि-तत्वोपपच्या प्रत्युक्तः ।

ननु अविद्यावत्त्वम् एव क्षेत्रज्ञस्य मंसारित्व-दोषः तत्कृतं च दुःत्वित्वादि प्रत्यक्षम् उपरुभ्यते ।

न, क्षेयस्य क्षेत्रधर्मत्वाद् ज्ञातुः क्षेत्रज्ञस्य तत्कृतदोषानुपपत्तेः। तथा वह आत्महल्यारा, शास्त्रके अर्थकी सम्प्रदाय-परम्परासे रहित होनेके कारण, श्रुतिविहित अर्थका स्थाग और वेद-विरुद्ध अर्थकी कल्पना करके, खर्थ मीहित हो रहा है और दूसरोंको भी मीहित करता है।

धुतरां जो शास्त्रार्थकी परम्पराको जाननेवाला नहीं है, वह समस्त शास्त्रोंका झाता भी हो तो भी मुखेंकि समान उपेक्षणीय ही है।

और जो यह कहा या कि ईश्वरकी क्षेत्रक्के साथ एकता माननेसे तो ईश्वरमें संसारीपन आ जाता है और क्षेत्रज्ञोंकी ईश्वरके साथ एकता माननेसे कोई संसारी न रहनेके कारण संसारके अभावका स्वा आ जाता है, सो विद्या और अविद्याकी विल्क्षणता-के प्रतिपादनसे इन दोनों टोपोंका ही परिहार कर दिया गया।

ए०-केंसे ?

उ०-'अविधाहारा कल्पित वित्ये हुए दोवमें तिहैपयक पारमार्थिक (अम्पर्शे) बन्तु दृषित नहीं होनी! इस कथनमें पहली शङ्काका निराकरण किया गया और वमे ही यह दृष्टान्त भी दिम्कश्या कि मृगतृष्णिकाके जलमें उसर भूमि पक्ष्युक्त नहीं की सासकती। तथा मसार्थिका अभाव होने सासार्थ अभावके प्रमह्नका वो दोर वस्त्या था, उसका भी, संसार-संसारिककी अविधाकरिण उपपत्तिको सीकार करके निराकरण कर दिया गया।

पृ०-क्षेत्रज्ञका अविद्यायुक्त होना ही तो ससा-रित्यरूप दोप है, क्योंकि उससे होनेवाले दु.खिल्ब आदि दोष प्रत्यक्ष देखे जाने है।

उ०-यह कहना टीक नहीं, क्योंकि, जो कुछ होय हैं.....जाननेमे आता है, वह सब क्षेत्रका ही धर्भ हैं, हसछिये उसके किये हुए दोय ज्ञाता क्षेत्रक्के नहीं हो सकते। यावर्तिकचित् क्षेत्रज्ञस्य दोषजातम् अविध-मानम् आसञ्जयमि तस्य झेयत्वोपपचेः क्षेत्र-धर्मत्वम् एव न क्षेत्रज्ञधर्मत्वम् । न च तेन क्षेत्रज्ञो दुष्यति झेयेन झातुः संसर्गातुपपचेः । यदि हि संसर्गः स्थात् झेयत्वम् एव न उपपदोत ।

यदि आत्मनो धर्मः अविद्यावस्यं दुःस्वित्वादि च कथं भोः प्रत्यक्षम् उपलम्यते । कथं वा क्षेत्रज्ञधर्मः । ज्ञेषं च सर्वं क्षेत्रं ज्ञाता एव क्षेत्रज्ञ इति अवधारिने अविद्यादुःस्वित्वादुः स्वित्वादुः स्वित्वादुः स्वित्वादुः स्वित्वादुः स्वित्वादुः स्वित्वादुः स्वित्वादुः स्वित्वादुः स्वित्वाद् अत्र आह् सा अविद्या कस्य इति । यस्य दृश्यने इति । कस्य दृश्यने इति । अत्र उच्यने अविद्या कस्य दृश्यने इति प्रश्नो नित्यंकः । कथम ?

दृश्यते चेद् अविद्या तद्वन्तम् अपि पश्यमि । न च तद्वति उपलम्यमाने सा कस्य इति प्रश्नो युक्तः । न हि गोमित उपलम्यमाने गावः कस्य इति प्रश्नः अर्थवान् भवेत् ।

नतु विषमो दृष्टान्तो गवां तद्वतः च प्रत्यक्षत्वात् संबन्धः अपि प्रत्यक्ष इति प्रश्नो निरर्थकः, न तथा अविद्या तद्वान् च प्रत्यक्षौ यतः प्रश्नो निरर्थकः स्यात् । त् क्षेत्रकपर वास्तवमें बिना हुए ही जो कुछ भी दोग ठाद रहा है, वे सब होय होनेके कारण क्षेत्रक ही धर्म है, क्षेत्रकके नहीं । उनसे प्रेवक ( आरमा) दृषित नहीं हो सकता । यदि उनका साथ झाताका संसर्ग नहीं हो सकता । यदि उनका संसर्ग मान छिया जाय तो ( हेयका ) हेयन्त्र ही सिद्ध नहीं हो सकता ।

अभिप्राय यह है कि यदि अविवायुक्त होना और दुखी होना आदि आत्माक धर्म हैं तो वे प्रत्यक्ष कैसे दीखते हैं ! और वे क्षेत्रवक्त धर्म हो भी कैसे सकते हैं ! क्योंकि जो वुळ भी क्षेत्र वस्तु है वह सब क्षेत्र हैं और क्षेत्रव ब्राता है, ऐसा सिंद्धान्त प्यापित किये जानेपर फिर अविवायुक्त होना और दुखी होना आदि दोगोंको क्षेत्रवक्ते धर्म बतकाना और उनकी प्रत्यक्ष उपलिच्य भी मानना, यह सब अब्रान-मात्रके आश्रयसे केवल विरुद्ध प्रलाप करना है।

पू०-वह अविद्या किसमें है ?

उ०-जिसमें दीखती है उसीमें। ए०-किसमें दीखती है ?

उ०--'अविद्या किसमे दीखती है'---यह प्रश्न ही निरर्थक है।

**ए०**-- किस प्रकार ?

उ०-यदि अविधा दीखती है तो उससे जो युक्त हैं उसको भी द् अवस्य देखता ही होगा ! फिर अविधाशन्दकी उपलिय हो जानेपर वह अविधा किसमे है, यह पूछना टीक नहीं हैं। क्योंकि गौवालेको देख लेनेपर प्यह गी किसकी है !! यह पूछना सार्थक नहीं हो सकता।

ए०-दुम्हारा यह रष्टान्त त्रियम है। गौ और उतका स्वामी तो प्रत्यक्ष होनेंके कारण उनका सम्बन्ध मी प्रत्यक्ष हे स्तिरूपे ( उनके सम्बन्धके विषयमें ) प्रस्त निर्धक है, परन्तु उनकी भौति अविद्यावान् और अविद्या तो प्रत्यक्ष नहीं हैं, जिससे कि यह प्रस्त निर्धक माना जाय ! अप्रत्यक्षेण अविद्यावता अविद्यासंबन्धे ज्ञाते किं तव स्यात् ।

अविद्याया अनर्थहेतुत्वात् परिहर्तव्या स्यात् ।

यस्य अविद्या स तां परिहरिष्यति ।

ननु मम एव अविद्या । जानासि तर्हि अविद्यां तद्वन्तं च आत्मानम् ।

जानामि न तु प्रत्यक्षेण ।
अनुमानेन चेद् जानासि कर्य संवन्धग्रहणम् । न हि तव ज्ञातुः ज्ञेयभृतया
अविद्यया तत्काले संवन्धो ग्रहीतुं शक्यते ।
अविद्याया विषयत्वेन एव ज्ञातुः उपयुक्तत्वात् ।

न च ज्ञातुः अविद्यायाः च संबन्धस्य यो ग्रहीता ज्ञानं च अन्यत् तद्विषयं संभवति अनवस्थाप्राप्तेः । यदि ज्ञाता अपि ज्ञेयसंबन्धो ज्ञायेत अन्यो ज्ञाता कल्प्यः स्यात् तस्य अपि अन्यः तस्य अपि अन्य इति अनवस्था अपिरिहार्यो ।

यदि पुनः अविद्या क्षेया अन्यद् वा क्षेयं क्षेयम् एव तथा झाता अपि झाता एव न क्षेयं भवति । यदा च एवम् अविद्यादुःस्वित्वाद्यैः न झातुः क्षेत्रझस्य किंचिद् दुष्यति ।

नतु अयम् एव दोषो यद् दोषबत्क्षेत्र-विज्ञानृत्वम् । उ०-अप्रत्यक्ष अविद्यावानुके साथ अविद्याका सम्बन्ध जान लेनेसे तुम्हें क्या मिलेगा ?

प्०-अविद्या अनर्थकी हेतु है, इसिलिये उसका स्याग किया जा सकेगा ।

उ०-जिसमें अविद्या है, व**ह** उसका स्व**यं** त्याग कर देगा।

ए०-मुझमें ही तो अविद्या **है**।

उ०-तन तो तू अनिद्या और उससे युक्त अपने आपको जानता है।

ए०-जानतः तो हूँ परन्तु प्रत्यक्षरूपसे नहीं । उ०-यदि अनुमानसे जानता है तो (तुझ झाता और अविद्याके ) सम्बन्धका ग्रहण कैसे हुआ ? क्योंकि उस समय (अविद्याको अनुमानसे जाननेके कालमें ) तुझ झाताका झेयरूप अविद्याके साथ सम्बन्ध श्रह्मण नहीं किया जा सकता, कारण यह है कि झाताका विषय मानकर ही अविद्याका उपयोग किया गया है।

तथा ज्ञाता और अविधाके सम्बन्धकों जो प्रहण करनेवाला है वह तथा उस ( अविधा और ज्ञाताके सम्बन्ध ) को विषय करनेवाला कोई दूसरा ज्ञात ये दोनों ही सम्भव नहीं हैं । क्योंकि ऐसा होनेसे अनवस्थारोव प्राप्त होता हैं अर्थात् यदि ज्ञाता और ज्ञेय-ज्ञाताका सम्बन्ध ये भी ( किसीके द्वारा ) जाने जाते हैं, ऐसा माना जाय तो उसका भी दूसरा औरके मानना होगा । किर उसका भी दूसरा और उसका भी दूसरा ज्ञाता मानना होगा, इस प्रकार यह अरवस्था अनिवार्य हो जायगी।

परन्तु क्षेय चाहे अविद्या हो अपवा और कुछ हो, क्षेय ही रहेगा ( ज्ञाता नहीं हो सकता) वैसे ही ज्ञाता भी ज्ञाता ही रहेगा, ज्ञेय नहीं हो सकता, जब कि ऐसा है तो अविद्या या दुःख्डिय आदि दोषोंसे ज्ञाता—क्षेत्रज्ञका कुछ भी दृषित नहीं हो सकता।

प्०-यही उसका दोप है जो कि वह दोष-युक्त क्षेत्रका ज्ञाता है। न, विज्ञानस्वरूपस्य एव अविक्रियस विज्ञातस्वोपचारात् । यथा उष्णतामात्रेण अवेः तप्रिक्रियोपचारः तद्वत ।

यथा अत्र भगवता क्रियाकारकफलात्म-त्वामाव आत्मनि स्वत एव दक्षितः अविद्याच्या-रोपितैः एव क्रियाकारकादि आत्मनि उपचर्यते तथा तत्र तत्र 'य एनं बेलि हल्लारम्' 'शब्देः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वेशः' 'नाइते क्रम्यविश्यापम्' इत्यादिप्रकरणेषु दक्षितः तथा एव च व्याच्यातम् अस्माभिः उत्तरेषु च प्रकरणेषु दक्षियन्यामः।

हन्त नहिं आत्मिनि क्रियाकारकफलात्म-तायाः स्वतः अभावे अविद्यया च अध्यारोपि-तत्वे कर्माणि अविद्यत्कर्तव्यानि एव न विद्याम् इति प्राप्तम् ।

सत्यम् एवं प्राप्तम्, एतद् एव च 'त हि देह मृता शक्यमं' इति अत्र दर्शियप्यामः । सर्वशास्त्रार्थी-पर्सहारप्रकरणे च 'समासेन कॅम्नेय निष्ठा शानस्य या परा' इति अत्र विशेषतो दर्शियध्यामः । अलम् डह वहप्रपञ्चेन इति उपमंहियते ॥ २ ॥

'इरं गरीरम्' इत्यादि श्लोकोपदिष्टस्य क्षेत्रा-ध्यायार्थस्य संब्रह्वश्लोकः अयम् उपन्यस्यते तत् क्षेत्रं यत् च इत्यादि व्याचित्त्यासितस्य हि अर्थस्य संब्रहोपन्यासो न्याय्य इति—

उ०-यह कहना टीक नहीं। क्योंकि आत्मा विज्ञानसम्प्र और अविकिय है, उसमें (इस) ज्ञातापन-का उपचारमात्र किया जाता है, जैसे कि उष्णता-मात्र स्त्रमाव होनेसे अग्निर्में तपानेकी क्रियाका उपचार किया जाता है।

जैसे मगबान्ते यहाँ (इस प्रकरणमें) यह दिखाया है कि आत्मामे स्वमावसे ही किया, कारक और फत्यन्मवका अभाव है, केवल अविवाहारा अच्यारोपिन होनेके कारण किया, कारक आदि आत्मामें उपचिरत होते हैं, बेसे ही. 'जो हरें मारनेवाला जानता है' 'प्रकृतिके गुणोंहाग ही सच कर्म किये जाते हैं' '(वह विभू किसीके पाप-पुरुषको ग्रहण नहीं करता, च्याटि प्रकरणोमें जगह-जगह दिखाया गया है और इसी प्रकार हमने च्यास्या भी की है. तथा आरोके प्रकरणोमें भी हम दिख्लायेंगे।

पू ०-नव तो आत्मामे स्वभावसे क्रिया, कारक और पळावतत्त्रका अभाव सिद्ध होनेसे तथा ये सब अविधा-द्वारा अध्यागीपित सिद्ध होनेसे यही निश्चय हुआ कि कर्म अविद्वान्को ही कर्तत्र्य है, विद्वान्को नहीं।

उ०--ग्रीक यही सिद्ध हुआ । इसी बातको हम 'न हि देहभूना शक्यम्' इस प्रकरणमें और सारे गीना-शालके उपसंहार-ग्रकरणमें दिखळायेंगे। तथा 'स्वामंत्रेनव कोन्तेय निष्ठा बानस्य या परा' इस श्रोकके अर्थमे विशयम्यसे दिखायेंगे। बस, यहाँ अब और अधिक विनासकी आवस्यकता नहीं है, इसळिये उपसंहार किया जाना है॥ २॥

'इदं श्ररीसम्' इत्यादि क्षोनोद्वारा उपदेश किये हुए क्षेत्राण्यायके अर्थका संक्षेपरूप यह 'तब्क्षेत्रं यथः इत्यादि क्षोक कहा जाता है, क्योंकि जिस अर्थका विस्तारपूर्वक वर्णन करना हो, उसका संक्षेप पहले कह देना तकित ही हैं

तत्क्षेत्रं यच यादृक्च यद्विकारि यतश्च यत् । स च यो यद्मभावश्च तत्समासेन मे शृणु ॥ ३ ॥ यद निर्दिष्टम् इदं शरीरम् इति तत

तच्छञ्डेन परामञ्जति ।

यत च इदं निर्दिष्टं क्षेत्रं तद यादग् **यादशं** स्वकीयै: धर्मै: । च शब्दः सम्बयार्थो यदिकारि यो विकारः अस्य तद यदिकारि यतो यसात च यत कार्यम उत्पद्यते इति वाक्यशेषः ।

स च यः क्षेत्रज्ञो निर्दिष्टः स यन्त्रभावो ये प्रभावा उपाधिकताः शक्तयो यस्य स यत्प्रभावः च । तत् क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः याधात्म्यं यथाविञेषितं समासेन संक्षेपेण मे मम वाक्यतः श्रम श्रत्वा अवधारय इत्यर्थ: ।। ३ ।।

जिसका पहले 'इदं शरीरम्' इत्यादि (वाक्य) से वर्णन किया गया है, यहाँ 'तत' शब्दसे उसीका सकेत करते हैं।

यह जो पूर्वोक्त क्षेत्र है वह जैसा है अर्थात् अपने धर्मोंके कारण वह जिस् प्रकारका है तथा जैसे विकारोंबाला है और जिस कारणसे जो कार्य उत्पन्न होता है -यहाँ 'च' शब्द समझयके लिये हैं; और 'कार्य उत्पन्न होता है' यह वाक्यशेव है ।

तथा जिसे क्षेत्रज कहा गया है वह भी जिस प्रभावबाला अर्थात जिन-जिन उपाधिकत शक्तियों-वाला है, उन क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनोंका उपर्यक्त विशेषणोसे युक्त यथार्थ स्वरूप त मुझसे संक्षेपसे सन अर्थात सनकर निश्चय कर ॥ ३ ॥

याथात्म्यं विवक्षितं तत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः स्तौति श्रोतुबुद्धिप्ररोचनार्थम् ।

ऋषिभिर्बह्धा गीतं छन्दोभिर्विविधेः पृथक् ।

ब्रह्मसत्रपदेश्वेव

ऋषिभिः वसिष्टादिभिः बहुधा बहुप्रकारं गीतं कथितम, छन्दोभिः छन्दांसि ऋगादीनि तः छन्दोभिः विविधैः नानाप्रकारः पृथम् विवेकतो गीतम् ।

किं च ब्रह्मसत्रपदें. च एवः ब्रह्मणः सचकानि वाक्यानि ब्रह्मसत्राणि तैः पद्यते गम्यते जायते ब्रह्म इति तानि पदानि उच्यन्ते । तः एव च क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः याथात्म्यं गीतम् इति अनुवर्तते । 'आत्मेत्यवोपासीत' (बह०उ०१।४।७) **इत्यादिभिः** हि ब्रह्मसत्रपदै: आत्मा जायते । हेतुमद्भिः यक्तियक्तैः विनिश्चितैः न संशयरूपेः निश्चित-प्रत्ययोत्पादकैः इत्यर्थः ॥ ४ ॥

श्रोताकी वृद्धिमें रुचि उत्पन्न करनेके लिये, उस कहे जानेवाले क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके यथार्थ स्वग्रहपकी

हेतुमद्भिर्विनिश्चितः॥ ४ ॥

(यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञका तस्य ) वसिप्रादि ऋषियोद्वारा बहुत प्रकारसे कहा गया है और ऋग्वेटादि नाना प्रकारके श्रतिवाक्योंद्वारा भी प्रथक, पृथक विवेचनपूर्वक कहा गया है।

नथा सशयरहिन निश्चिन ज्ञान उत्पन्न करनेवाले, विनिधित और युक्तियक्त ब्रह्मसत्रके पदोंसे भी कहा गया है। जो वाक्य ब्रह्मके सूचक है उनका नाम 'त्रहासूत्र' है, उनके द्वारा ब्रह्म पाया जाता है-जाना जात। है, इसलिये उनको 'पद' कहते हैं, उनसे भी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञकातस्य कहा गया है। क्योंकि 'कंबल आतमा ही सब कुछ है, ऐसी उपासना करनी चाहिये' इत्यादि ब्रह्मसूचक पदीं-से ही आत्मा जाना जाता है ॥ 🛭 ॥

स्तुत्या अभिम्रुखीभृताय अर्जुनाय आह

इस प्रकार स्तुति सुनकर सम्मुख हुए अर्जुनसे भगवान् कहते हैं—

### महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च। इन्द्रियाणि दशैकं चपञ्च चेन्द्रियगोचराः॥ ५॥

महाभूतानि महान्ति च तानि सर्वविकार-

व्यापकत्वाद् भृतानि च स्रह्माणि । स्थृलानि

तु इन्द्रियगोत्तरश्रब्देन अभिधायिष्यन्ते ।

अहंकारो महाभूतकारणम् अहंप्रत्ययस्थ्रणः । अहंकारकारणं बुद्धः अध्यवसायस्थ्रणा । तत्कारणम् अध्यक्तम् एव च न व्यक्तम् अध्यक्तम् अध्यक्तितम् ईश्वरशक्तिः 'मम माया दुरत्वया' इति उक्तम् ।

एवशन्दः प्रकृत्यवधारणार्थं एतावती एव अष्टधा भिन्ना प्रकृतिः। चश्चन्दौ भेट्-ममुचयार्थः।

इन्द्रियाणि दश श्रोत्रादीनि पञ्च बृद्घ्युनपाद-कत्वाद् बुद्धीन्द्रियाणि वाक्पाण्यादीनि पञ्च कर्मनिर्वेतेकत्वात् कर्मेन्द्रियाणि तानि दश । एकं च कत्त् मन एकादशं संकल्पाद्यात्मकम् । एश्च च इन्द्रियगोचराः शब्दादयो विषयाः । तानि एतानि सांख्याः चतुर्विश्चतितत्त्वानि आचक्षते ॥ ५॥ महाभृत यानी सूक्षभृत, वे सब विकारोंने व्यापक होनेके कारण महान् भी है और भून भी है इसल्यि वे महाभूत कहे जाने हैं। स्थूल पश्चभृत तो इन्द्रियगोचर-शब्दसे कहे जायेंगे, इसल्यि यहाँ महाभूत-शब्दसे सूक्ष्म पश्चमहाभुतोंका ग्रहण हैं।

महानुतोका कारण अह-प्रत्यवरूप अहंकार तथा अहंकारकी कारणरूपा निश्चयास्पिका बुद्धि और उसकी भी कारणरूपा अञ्चक प्रकृति; अर्थात् जो व्यक्त नहीं हैं ऐसी अञ्चक नामक अञ्चाकृत— ईश्चर शक्ति जो कि 'मम माया दुरस्यया' इत्यादि वचनोमें कही गयी है।

यहाँ 'एव' शब्द प्रकृतिको विशेषरूपसे बतलानेके लिये हैं और 'च' शब्द' सारे भेदका समुख्य करनेके लिये हैं। अभिप्राय यह कि यही आठ प्रकारसे विभक्त हुई अपरा प्रकृति हैं।

तथा दश इन्द्रियों अर्थात् श्रोत्रादि पौँच ज्ञान उत्पन्न करनेवाली होनेके कारण ज्ञानेन्टियों और वाणी आदि पाँच कर्म सम्पादन करनेवाली होनेसे कर्मेन्ट्रियों और एक ग्यान्हर्यों सकल्प-विकल्पात्मक मन तथा शन्द, स्पर्श, रूप, रस और गण्थ--यं पाँच इन्द्रियोंके विषय । इन सबको ही साख्य-मताबल्पनी चीबीस तस्व कहने हैं ॥ ५॥

अथ इदानीम् आत्मगुणा इति यान् आचक्षते वैशेषिकाः ते अपि क्षेत्रधर्मा एव न तु क्षेत्रज्ञस्य इति आह भगवान् -

अब 'जिन इच्छा आदिको वैशेषिक-मतावलम्बी आरमाके धर्म मानते हैं वे भी क्षेत्रके ही धर्म है आरमाके नहीं' यह बात भगवान कहते हैं—

इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना घृतिः । एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारमदाहृतम् ॥ ६ ॥ ६ च्छा यञ्जातीयं सुखहेतुम् अर्थम् उपलम्धवान् पूर्वे पुनः तञ्जातीयम् उपलम्भानः तम् आदातुम् इच्छति सुखहेतुः इति सा इयम् इच्छा अन्तःकरणधर्मो ज्ञेयत्वात् क्षेत्रम् ।

तथा देशे यञ्जातीयम् अर्थे दुःखहेतुत्वेन अनुभृतवान् पुनः तञ्जातीयम् उपलभमानः

तं द्वेष्टि सः अयं द्वेषो ज्ञेयत्वात् क्षेत्रम् एव । तथा सुखम् अनुकूलं प्रसन्नं मच्चात्मकं क्षेयत्वात् क्षेत्रम् एव । दःख प्रतिकृलात्मकं ज्ञेयत्वात् तद् अपि क्षेत्रम् ।

संबानो देहेन्द्रियाणां संहतिः तस्याम् अभिन्यक्का अन्तःकरणवृत्तिः तप्ते हव लोहपिण्डे अग्निः आन्मचतन्याभासरसिद्धाः चेनना सा च क्षेत्रं ज्ञेयन्वात् ।

धृतिः यया अवसादप्राप्तानि देहेन्द्रियाणि

श्चिमन्ते सा च ज्ञेयन्वात् क्षेत्रम् । सर्वान्तःकरणधर्मोपलक्षणार्थम् इच्छादि-ग्रहणम् , यत उक्तं तद् उपसंहरति

एनत् क्षेत्रं समासेन सिकारं सह विकारेण महदादिना उटाइनम् उक्तम् । यस्य क्षेत्रभेद-जातस्य संहतिः इदं ग्रगिरं क्षेत्रम् इति उक्तं तत् क्षेत्रं व्याख्यानं महाभृतादिमेदभिन्नं प्रत्यन्तम् ॥ ६ ॥

इच्छा — बिस प्रकारके सुखदायक विषयका पहले उपभोग किया हो, फिर वैसे ही पदार्थके प्राप्त होनेपर उसको सुखका कारण समझकर मनुष्य उसे रुना चाहता है, उस चाहका नाम 'इच्छा' है, वह अन्त.करणका पर्म है और झेय होनेके कारण क्षेत्र है।

तथा देव-जिस प्रकारके पदार्थको दुःखका कारण समझकर पहले अनुभव किया हो, फिर उसी जातिके पदार्थके प्राप्त होनेपर जो उससे मनुष्य द्वेष करता है, उस मावका नाम 'द्वेष' है, वह भी क्षेत्र होनेके कारण क्षेत्र ही है।

उसी प्रकार सुख, जो कि अनुकृत, प्रसननारूप और साम्बिक है. जेय होनेके कारण क्षेत्र ही है तथा प्रतिकृत्यारूप दू.ख भी जेय होनेके कारण क्षेत्र ही है।

देह और इन्दियोका समृह मशात कहलाता है। उसमे प्रकाशित हुई जो अन्त.करणकी बृत्ति हैं जो कि 'अधिमे प्रकालित लोहिंपण्डकी मोति' आस्म-नैनत्यके आभासका रंगमे व्याप है, यह चेतना भी क्षेप होनेके कारण क्षेत्र ही हैं।

व्याकुल हुए जारीर और इन्द्रियादि जिससे धारण किये जाने है, यह पृति भी क्षेय **होनेसे** क्षेत्र ही हैं।

अन्त काणके समस्त धर्मोका सकेत करनेके लिये यहाँ इन्जादि अमेकि। महण किया गया है। जो बुद्ध कहा गया है, उसका उपसंहार करते हैं—

महत्तप्रशिदि विकारोंके सहित क्षेत्रका यह स्वरूप संक्षेपसे कहा गया । अर्थात् जिन समस्त क्षेत्रमेदींका समृह 'यह शर्गर क्षेत्र है' ऐसे कहा गया है, महाभूतोसे खंकर भृतिपर्यन्त मेदोसे विभिन्न हुए उस क्षेत्रकी व्यास्था कर दी गयी ॥ ६॥ क्षेत्रज्ञो वस्यमाणविशेषणो यस्य सप्रभावस्य क्षेत्रज्ञस्य परिज्ञानाद् असृतत्वं भवति तं 'जेरं यत्तर्यवश्यामि' इत्यादिना सविशेषणं स्वयम् एव वस्यति भगवान् ।

अधुना तु तज्ज्ञानसाधनगणम् अमानित्वादिलक्षणं यस्मिन् सित तज्ज्ञेयविज्ञाने योग्यः
अधिकृतो भवति यत्परः मंन्यामी ज्ञाननिष्ट
उच्यते, तम्, अमानित्वादिगणं ज्ञानसाधनत्वाद्
ज्ञानसन्द्रवाच्यं विद्धाति भगवान

जो आगे बहे जानेवाले विशेषणोमे युक्त क्षेत्रब है, जिस क्षेत्रबको प्रभावसिंहत जान लेनेसे (मतुष्य) अमृतरूप हो जाता है, उसको भगवान खर्च आगे चलकर 'श्रेषं यक्तस्यवष्ट्यामि' इत्यादि वचनों-से विशेषणोके सिंहत कहेंगे।

यहाँ पहले उस (क्षेत्रज्ञ) के जाननेका उपायक्त्य जो अमानित्व आदि साधन-समुदाय है, जिसके होनेसे उस ज्ञेयको जाननेके लिये मनुष्य योग्य अधिकारी बन जाता है, जिसके परायण हुआ संन्यासी ज्ञाननिष्ठ कहा जाता है और जो दानका साधन होनेके कारण ज्ञान नामसे पुकारा जाता है, उस अमानित्यादि गुण-समुदायका भगवान् विधान करने हैं—

# अमानित्वमदम्भित्वमहिंसा क्षान्तिरार्जवम् । आचार्योपासनं शौचं स्थेर्यमात्मविनिग्रहः॥ ७ ॥

अमानित्व मानिनो भावो मानित्वम् आत्मनः श्राघनं तदभावः अमानित्वम् । अटम्मित्र स्वधर्मप्रकटीकरणं दम्भित्वं

अहिंसा अहिंसनं प्राणिनाम् अपीडनम् । क्षान्तिः परापराधप्राप्तां अविकिया । आर्जवम् ऋजुभावो अवकत्वम् ।

आचार्योपासनं मोक्षसाधनोपदेष्टुः आचार्यस्य

### शुश्रुषादिप्रयोगेण सेवनम् ।

तदभावः अदम्भिन्वम् ।

शौचं कायमलानां मृजलाभ्यां प्रक्षालनम् अन्तः च मनसः प्रतिपक्षभावनया रागादि-मलानाम् अपनयनं शौचम् ।

अमानित्य---मानीका भाव अर्थात् अपना बडप्पन प्रकट करना जो मानित्व है, उसका अभाव अमानित्व कहलाता है।

अदर्गिनव---अपने धर्मको प्रकट करना दम्भिल है, उसका अभाव अदर्गितव कहा जाता है।

अहिसा —हिंसा न करना अर्थात् प्राणियोको कष्ट न देना। क्षमा -दूसरोंका अपने प्रति अपराध देखकर भी विकारगहित रहना। आर्जव-—सरख्ता, अकृटिख्ता।

आचार्यकी उपासना — मोक्ष-साधनका उपदेश करनेवाले गुरुका शुश्रुण आदि प्रयोगोंसे सेवन करना।

शौच—शारीरिक मलोको मिड़ी और जल आदिसे साफ करना और अन्त.करणके राग-देष आदि मलोको प्रतिपक्ष-भावनासे∗ दूर करना।

जिस दोपको दूर करना हो उसके विरोधी गुणकी भावना करनेका नाम 'प्रतिपक्ष-भावना' है।

स्थेर्य स्थिरभावो मोक्षमार्गे एव कृताध्य-वसायत्वम् ।

आत्मितिनग्रह आत्मनः अपकारकस्य आत्म-श्रन्ददाच्यस्य कार्यकरणमंघातस्य विनिग्रहः स्वभावेन सर्वतः प्रवृत्तस्य सन्मार्गे एव निरोध आत्मिविनिग्रहः ॥ ७॥ स्थिरता —स्थिरभाव, मोक्ष-मार्गमें **ही निश्चित** निग्रा कर लेना।

आत्मविनिम्नह — आत्माका अपकार करनेवाला और आग्मा सब्दसे कहे जानेवाला, जो कार्य-करणका मंत्रातरूप यह शरीर है, उसका निम्नह अर्थाद् इसे खामाविक प्रवृत्तिने हटाकर सन्मार्गमें ही नियुक्त कर रक्ता ॥ ७ ॥

किंच-

तथा--

# इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहंकार एव च । जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदर्शनम् ॥ ८ ॥

इन्द्रियार्थेषु शब्दादिषु दृष्टादृष्टेषु भोगेषु विरागभावो वैराग्यम् । अनहकारः अहंकाराभाव एव च ।

जन्ममृत्युजराज्याधिदुःखदीयानुदर्शनं जन्म च मृत्युः च जरा च व्याधयः च दुःखानि च तेषु जन्मादिदुःखान्तेषु प्रत्येकं दोषानुदर्शनम् ।

जन्मिन गर्भवासयोनिद्वाग निःसरणं दोषः तस्य अनुदर्शनम् आलोचनम्, तथा स्त्यां दोषानुदर्शनम्, तथा जरायां प्रज्ञाशक्तितेजो-निरोधदोषानुदर्शनं परिभृतता च इति । तथा व्याधिषु शिरोगोगोदिषु दोषानुदर्शनम्, तथा दःखेषु अध्याग्माधिभृताधिदंवतिमित्तेषु ।

अथवा दुःस्वानि एव दोषो दुःस्वदोषः तस्य जन्मादिषु प्रवेषद अनुदर्शनम् । दुःस्वं जन्म दुःस्वं सृत्युः दुःस्वं जग दुःस्वं व्याधयः । दुःस्वनिमित्तत्वाद् जन्मादयो दुःस्वं न पुनः स्वरूपेण एव दुःसम् इति ।

इन्द्रियोके शब्दादि विषयोंमें वैराग्य अर्थात् ऐहिक और पारळीकिक भोगोंमे आसक्तिका अभाव और अनहकार- अहंकारका अभाव।

तथा जन्म, मृत्यु. जना, रोग और दुःखोमे अर्थात् जन्मसे ठेकर दुःखपर्यन्त प्रत्येकमें अरुग-अरुग दोषोका देखना।

जन्ममे गर्भश्वस और योनिहास शहर निकलना-स्त्य जो दोष है उनको देखना- उम्पर बिचार करना । वैसे ही मृत्युमे दोष देखना, एवं बुडाएमें प्रज्ञा-तिक और नेजका तिरोमाय और निरस्कारम्ब्य दोष देखना, नथा आर-पीड़ादि रोमस्य न्यावियोंमें दोषोका देखना, अप्यान्म, अधिमृत और अधिदेवके निमित्तमे होनेबाले तीनों प्रकारके दु खोंमे दोप देखना।

अथवा ( यह भी अर्थ किया जा सकता है कि ) दुःस ही दोप है, इस दुःखहूप दोपको पहले कहे हुए प्रकारमें जन्मादिमें देखना अर्थात् जन्म दुःखमय है, मरना दुःख है,बुद्दापा दुःख है और सब रोग दुःख है-इस प्रकार देखना, परन्तु ( यह 'यान ग्हे कि ) ये जन्मादि दुःखके कारण होनेसे ही दुःख है, खरूपसे दुःख नहीं है। एवं जन्मादिषु दुःखदोषानुदर्शनाद् देहेन्द्रियविषयभोगेषु वैराग्यम् उपजायते । ततः प्रत्यगात्मनि प्रश्नुचिः करणानाम् आत्म-दर्शनाय । एवं ज्ञानहेतुत्वाद् ज्ञानम् उच्यते जन्मादिदुःखदोषानुदर्शनम् ॥ ८ ॥ इस प्रकार जन्मादिमे दू.खरूप रोषको वारंबार देखनेमे शरीर, इन्द्रिय और विषय-मोगोर्ने वैराग्य उत्पन्न हो जाना है। उससे मन-इन्ट्रियादि करणों-की आध्यमाक्षाख्यार करनेके लिये अन्तराख्यामे प्रवृत्ति हो जाती है। इस प्रकार झानका कारण होनेसे जन्मादिमें दू:खरूप दोषकी वारंबार आलोचना करना 'झान' कहा जाता है॥ ८॥

किंच---

तथा---

असक्तिरनभिष्वङ्गः

#### ङ्गः पुत्रदारगृहादिषु । समचिचत्वमिष्टानिष्टोपपचिषु ॥ ६ ॥

असक्तिः सक्तिः मङ्गनिमित्तेषु विषयेषु प्रीतिमात्रं तदभावः असक्तिः ।

अनिभिषक्षः अभिष्यक्षभावः । अभिष्यक्षः नाम मक्तिविशेष एव अनन्यान्ममाबनालक्षणः। यथा अन्यस्मिन् मुखिनि दुःखिनि वा अहम् एव सुखी दुःखी च जीविन मृते वा अहम् एव जीविमि मरिष्यामि च इति ।

क, इति आह. पुत्रदाग्यहादित्र, पुत्रेषु दारेषु गृहेषु, आदिग्रहणाद् अन्येषु अपि अत्यन्तेन्टेषु दासवर्गादिषु । तत् च उभयं ज्ञानार्थन्वाद् ज्ञानम् उच्यते ।

नित्य च समिवनलं तुल्यविनता, क, इष्टा-निष्टोपपनिषु, इष्टानाम् अनिष्टानां च उपपन्तयः संप्राप्तयः तासु इष्टानिष्टोपपनिषु नित्यम् एव तुल्यविनता, इष्टापपनिषु न हृत्यति न कुत्यति च अनिष्टोपपनिषु । तत् च एतद् 'नित्यं समिविन्तवं ज्ञानमु ॥ ९ ॥ असक्ति—आसक्ति-निमित्तक त्रिपयोंमे प्रीति-मात्रका नाम सक्ति हैं, उसका अभाव ।

अत्तमिष्वंग-अभिष्वंगका अभाव । मोहपूर्वक अनन्य आत्मभावनारूप जो विशेष आसिक्ति है उसका नाम अभिष्वंग हैं । जैसे दूसरेके सुखी या दु:खी होनेपर यह मानना कि मैं ही सुखी-दु:खी हूँ । अथवा किसी अन्यके जीने-मरनेपर मैं ही जीता हूँ या मर जाऊँगा, ऐसा मानना ।

(ऐसा अभिष्यंग) कहाँ होना है 'सो कहते है-) पुत्र, बी और बर आदिमें अर्थात् पुत्रमें, बीमें, घरमे तथा आदि शब्दका प्रहण होनेसे अन्य जो कोई दासबर्ग आदि अस्यन्त प्रिय होने है उनमें भी। असिक और अनिभय्ग ये दोनो ही ज्ञानके सायन हैं, इसिक्टें इनको भी ज्ञान कहते हैं।

नथा नित्य समिचत्तना अर्थात् निरन्तर विज्ञक्षी समानना—किसमें <sup>7</sup> इष्ट अथवा अनिष्टकी प्राप्तिमें, अर्थात् प्रिय ओर अप्रियकी जो बारंबार प्राप्ति होती रहनी है उसमे सदा ही चित्तका सम रहना । इस साधनवाडा प्रियकी प्राप्तिमें हर्षिन नहीं होता और अप्रियकी प्राप्तिमें कोधयुक्त नहीं होता । इस प्रकारकी जो चित्तकी नित्य समता है बह भी 'ज्ञान' है ॥ ९॥ किंच---

तथा----

# मयि चानन्ययोगेन

भक्तिरव्यभिचारिणी ।

विविक्तदेशसेवित्वमरतिर्जनसंसदि

11 0 9 11

मधि च ईश्वरे अनन्ययोगेन अष्ट्रथस्समाधिना न अन्यो भगवतो वासुदेवात् परः अम्नि अतः स एव नो गतिः इति एवं निश्चिता अन्यभि-चारिणी बुद्धिः अनन्ययोगः तेन भजनं भक्तिः न व्यभिचरणशीला अन्यभिचारिणी । सा च झानस्।

मुझ ईश्वरमे अनन्य योगसे-एकत्वरूप समाधि-योगसे अध्यमिचारियां सकि । समावन् वासुदेवसे पर अन्य कोई भी नहीं है, अतः वहीं हमारी परमानि है, इस प्रकारकी जो निधित अभिचल बुद्धि है वहीं अनन्य योग है. उससे युक्त होकर भजन करना ही 'कसी विचलित न होनेवाली अध्यमिचारियां भक्ति' है, वह भी झान हैं।

विविक्तदेशसेविष्यं विविक्तः स्वभावतः संस्कारेण वा अञ्चन्यादिभिः सर्पव्याद्यादिभिः च रहितः अरण्यनदीपुलिनदेवगृहादिभिः विविक्तो देशः तं सेवितुं श्लीलम् अस्य इति विविक्तदेशसेवी तद्भावो विविक्तदेशसेवित्वम् । विविक्तेषु हि देशेषु चिक्तं प्रसीदिति यतः तत विविक्तदेशसेविवं — एकान पवित्रदेशसेवनका स्वनाव । जो देश न्वनायमे पवित्र हो या झाइने-बुहार आदि मस्कारोसे शुद्ध किया गया हो तथा सर्ग-व्यात्र आदि जन्तुओसे रहित हो, ऐसे वन. नदी-नीर या देवालय आदि विविक्त (एकान्त-पवित्र ) देशको सेवन करनेका जिसका स्वनाव है, वह विविक्तदेशसेवी कहत्याता है, उसका भाव विविक्तदेशसेवी कहत्याता है, उसका भाव

विविक्तदेशसेवी तद्भावी विविक्तदेशसंवित्वम् । विविक्तेषु हि देशेषु चिन्तं प्रसीदिति यतः तत आत्मादिभावना विविक्ते उपजायते अतो विविक्तदेशसेवित्वं ज्ञानम् उच्यते ।

क्योंकि निर्वत-पवित्र देशमें ही चित्त प्रसन्न और खच्छ होता है, इमलिये विविक्तदेशमें आत्मादिकी मावना प्रकट होती है, अत: विविक्तदेश सेवन करनेके समावको 'झान' कहा जाता है |

अरतिः अरमणं जनसंसिद जनानां प्राकृतानां संस्कारकृत्यानाम् अविनीतानां मंसत् समवायो जनसंसत्, न संस्कारवनां विनीतानां मंसत्, तस्या ज्ञानोपकारकत्यात्, अतः प्राकृतजनसंसिद अरतिः ज्ञानार्थत्वाद् ज्ञानम् ॥ १०॥ तथा जनसमूदायमे अग्रीति । यहाँ विनयभाव-राहित संस्कार-पृत्य प्राकृत पुरुषोके समुदायका नाग ही जनसमुदाय है । विनयभुक्त संस्कारसम्पन्न मनुष्योका समुदाय जनसमुदाय नहीं है, क्योंकि वह नो आनमें सहायक है । सुनरां प्राकृत-जनसमुदायमें ग्रीतिका अभाव आनका साधन होनेके कारण आन है ॥ १०॥

किंच---

तथा---

अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् । एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥ ११ ॥ • अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् आत्मादिविषयं ज्ञानम् अध्यात्मज्ञानं तस्मिन् नित्यमावो नित्यत्वम् ।

अमानित्वादीनां ज्ञानसाधनानां भावना-परिपाकनिमित्तं तत्त्वज्ञानं तत्त्व अर्थो मोद्यः संसारोपरमः तत्त्व आञ्जोचनं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम्, तत्त्वज्ञानफलालोचने हि तन्साधनानुष्टाने प्रवृत्तिः स्याद् इति ।

एतद् अमानित्वादिवस्बज्ञानार्थदर्शनान्तम् उक्तं अन्य इति शोक्त ज्ञानार्थन्वात ।

अज्ञान यह अतः अस्माद् यथोक्ताद् अन्यया विषयेयेण मानित्वं दिम्भित्वं हिंसा अक्षान्तिः अनार्जवम् इत्यादि अज्ञानं विज्ञेषं परिहरणाय संसाम्प्रवित्वतारणत्वाद इति ॥ ११ ॥

यथोक्तेन ज्ञानेन ज्ञातव्यं किम इति आकाङ्गायाम् आह ज्ञेयं यत् तद् इत्यादि ।

नतु यमा नियमाः च अमानित्वादयो न तैः ज्ञेयं ज्ञायते । न हि अमानित्वादि कस्यचिट् वस्तुनः परिच्छेदकं दृष्टम् । सर्वत्र एव च यद् विषयं ज्ञानं तद् एव तस्य ज्ञेयस्य परिच्छेदकं दृश्यते । न हि अन्यविषयेण ज्ञानेन अन्यद् उपलम्यते । यथा घटविषयेण ज्ञानेन अग्निः ।

न एष दोषो ज्ञाननिमित्तन्वाद् ज्ञानम् उच्यते इति हि अवोचाम । ज्ञानसहकारिकारण- अध्यात्मज्ञाननित्यत्व--- आत्मादिविषयक ज्ञान-का नाम अध्यात्मज्ञान है, उसमें नित्यस्थिति ।

तन्वज्ञानकं अर्थकी आखीचना अर्थात् अमा-निवादि ज्ञान-साधनीका परिषक मावनासे उत्पन्न होनेवाला जो तत्वज्ञान है उसका अर्थ जो संसारकी उपरितन्त्रप मोक्ष है, उसका आलोचना । क्योंकि तत्त्वज्ञानके फलकी आलोचना करनेसे ही उसके मार्थनोमें प्रवृत्ति होगी ।

'अमानित्व' से लेकर तत्त्वज्ञानके अर्थकी आलो-चनापर्यन्त कहा हुआ समक्त साधनसमुदाय ज्ञानका साधन होनेके कारण 'ज्ञान' इस नामसे कहा गया है।

इससे अर्थात् उपर्युक्त ज्ञानसाध्नोके समुद्राय-मे विपरीत जो मानित्व, दम्मित्व, हिसा, क्षमा-का अभाव, कुटिल्ता इत्यादि अवगुणसमुद्राय है वह संसारमें प्रवृत्त करनेका हेतु होनेसे उसे त्याग करनेके लिये अज्ञान समझना चाहिये॥ ११॥

उपर्युक्त ज्ञानद्वारा जाननेयोग्य क्या है / इस आकाक्षापर 'ज्ञेय यत्तत्' इत्यादि इस्लोक कहने है—

्० अमानित्व आदि गुण तो यम और नियम हैं, उनसे ज्ञेय क्ला नहीं जानी जा सकती। क्योंकि अमानित्वादि सन्दुण किसी क्लाके ज्ञापक नहीं देखे गये हैं। सभी जगह यह देखा जाना है कि जो ज्ञान जिस क्लाकों विश्य करनेवाडण होता है वही उसका ज्ञापक होता है, अन्य क्लावियक ज्ञानसे अन्य वस्तु नहीं जानी जाती। जैसे घटनेययक ज्ञानसे अग्नि नहीं जाना जाता।

उ०-यह दोप नहीं है। क्योंकि हम पहले ही कह चुके हैं कि यह अमानिलादि सद्गुण ज्ञानके साधन होनेसे और उसके महकारी कारण होनेसे ज्ञान' नामसे कहे गये है--

न्वात् च --

# ज्ञेयं यत्तत्प्रवक्ष्यामि अनादिमत्परं ब्रह्म

क्षेय **ज्ञातच्यं** यत् तत् प्रवश्यामि प्रकर्षेण स्थावद् वक्ष्यामि ।

किं फलं तद् इति प्ररोचनेन श्रोतुः अभि-मुखीकरणाय आह

यद् ज्ञेषं ज्ञात्वा अमृतस अमृतत्वम् अश्नुते न

पुनः त्रियते इत्यर्थः । अनादिमद् आदिः अस्य अस्ति इति आदि-

मद्न आदिमद् अनादिमत्। किं तत्, परं निरतिञ्चयं अय ज्ञेयम् इति प्रकृतम्।

अत्र केचिद् अनादि मन्परम् इति पदं छिन्दन्ति बहुबीक्षिणा उक्ते अर्थे मतुप आनर्थक्यम् अनिष्टंस्याद् इति ।

अर्थविशेषं च दर्शयन्ति अहं वासुद्वाख्या

परा शक्तिः यस्य तदु मन्परम् इति ।

सत्यम् एवम् अपुनरुक्तं स्याट् अर्थः चेत् संभवति न तु अर्थः संभवति, ब्रह्मणः सर्व-विज्ञेपयतिषेधेन एव विज्ञिशपिषितन्वाट् न सन् तट् न असट् उच्यते इति ।

विशिष्टशक्तिमस्वत्रदर्शनं विशेषप्रतिषेधः चं इति वित्रतिषिद्धम् । तस्माद् मत्रो बहुत्रीहिणा

ममानार्थन्ते अपि प्रयोगः श्रीऋष्यणार्थः ।

#### यञ्ज्ञात्वामृतमरनुते । सत्तन्नासदस्यते ॥ १२ ॥

जो जाननेथोग्य है उसको भली प्रकार यथार्थ-कृपमे कहूँगा।

वह ज्ञेय केंसे फलवाला है <sup>7</sup> यह बात, श्रोतामें रुचि उपन्न करके उसे सम्मुख करनेके लिये कहते हैं

जिस जाननेयोग्य (परमात्माके खरूप) को जानकर (मनुष्य) अमृतको अर्थात् अमरभावको छाभ कर लेता है, फिर नहीं मरता।

बह बेय अनादिमत् हैं। जिसकी आदि हो बह आदिमत् और जो आदिमत् न हो वह अनादिमत् कहत्यता है। वह कीन हैं? वही परम निर्रात्तवय अस जो कि इस प्रकरणमें बेयरूपमे वर्णित हैं।

यहाँ कई एक टीकाकार 'अनादि' भारपरग' इस प्रकार पदःखेद करने हें। / कारण यह बनलाने हैं कि ) बहुबीहि समासद्वारा बनलाये हुए अधेमें 'मनुप' प्रस्पयके प्रयोगकी निर्मकता है, अतः यह अनिए हैं।

ते (टीकाकार ऐसा पदर्धेक करके (अध्या अर्थमी दिम्बाते हैं कि 'में बासुदेव कृष्ण ही जिसकी परम राक्ति हैं वह अध्यासपर हैं।'

ठांक है, यदि उत्युक्त अर्थ सम्मन्न होता तो ऐसा पदच्छेट करनेसे पुनरुक्तिके दोवका निवारण हो सकता था, परन्तु गढ़ अर्थ ही सम्भव नहीं है, क्योंकि यहाँ बडाका खरूप न सनजासदुःयनेग आहि वचनो से सर्व विशयणोंके प्रतियेवद्वारा ही बनलाना इष्ट हैं।

ेथको किसी विशेष शक्तिश्राल बनलाना और विश्वपनीका प्रतिपेच भी करते जाना यह परम्परिकट हैं। मुतरा (यही समझता चाहिय कि) मतुर् प्रत्यका और बहुबीहि समासका समान अर्थ होतेषर भी यहाँ श्लोकपूर्तिके लिये यह प्रयोग किया गया हैं। अमृतत्वफलं ज्ञेयं मया उच्यते इति प्ररोचनेन अभिमृग्वीकृत्य आह—

न सत् तद् **ज्ञेयम् उच्यते इति** न अपि असत् **तद्** उच्यते।

नतु महता परिकरवन्धेन कण्ठरवेण उद्घुप्य ब्रेयं प्रवक्ष्यामि इति अननुरूषम् उक्तं न सत्

#### तद् न असद् उच्यते इति ।

न, अनुरूपम् एव उक्तम् । कथं सर्वाम् हि उपनिपनम् ज्ञेषं ब्रह्म 'नेनिने' (बृहु० उ०४ । ४ । २२ ) : अस्पृत्सनम् (बृहु० उ०३ । ३ । ८ ) इत्यादिविशेषप्रतिषेधेन एव निर्दिष्यते न इदं तर् इति वाचः अयोचरत्वात् ।

नतु न तद् अनि यद् यस्तु अनिघान्देन न उच्यते । अथ अनिघान्देन न उच्यते न अनि तद् ज्ञेयम् । विप्रतिषिद्धं च ज्ञेयं तद् अनिघान्देन न उच्यते इति च ।

न नावद् न अम्ति नाम्तिवृद्धचविषयन्वात् ।

ननु सर्वो बृद्धयः अम्तिनाम्निबृद्धयनुगता एव । तत्र एवं मति ज्ञेयम् अपि अम्निबृद्धयनुगत-प्रन्ययविषयं वा स्थाद् नाम्निबृद्धयनुगतप्रन्यय-विषयं वा स्थात् ।

न, अतीन्द्रियत्वेन उभयबुद्धधनुगतप्रत्यया-विषयत्वात ।

यद् हि इन्द्रियगम्यं वम्तु घटादिकं तद् अस्तिबृद्धश्तुगतप्रत्ययविषयं वा स्याद् नास्तिबृद्धशतुगतप्रत्ययविषयं वा स्यात् । 'जिसका फल अमृतत्व है ऐसा जेय मेरेद्वारा कहा जाता है' इस कथनमें रुचि उत्पन्न फर (अर्जुनको) सम्मुख करके कहते हैं—

उस जेयको न सत कहा जा सकता है और न असत् ही कहा जा सकता है।

्०—कटिबद्ध होकः बड़े गम्भीर खरसे यह धोषणा करके कि भी बेय वस्तुको मछी प्रकार बतला≚ँगा' फिर यह कहना कि भ्वह न सत कहा जा सकता है और न असत् ही' उस घोषणाके अनुरूप नहीं हैं।

उ०-यह नहीं, भगशन्का कहना नो प्रतिज्ञाके अनुस्प ही है. क्योंक वाणीका विश्व न होनेके कारण सब उपनिपदोमें भी क्षेय ब्रद्ध 'ऐसा नहीं, ऐसा नहीं 'क्यूल नहीं, स्कृप नहीं इस प्रकार विश्वपेंक प्रतिपदशा ही हरूप बराया गया है, ऐसा नहीं कहा गया कि वह क्षेत्र अनक है।

ए० – जो वस्तु आनिए शब्द में नहीं कही जा सकती, यह है भी नहीं । यदि देय 'अस्ति' शब्द से नहीं कहा जा सकता तो यह भी बालवभे नहीं है । फिर यह कहना अति विरुद्ध है कि यह 'द्वेय' है और 'अस्ति' शब्द में नहीं कहा जा सकता ।

उ०-व्ह (श्रव ) नहीं है, सो नहीं क्योंकि वह 'नहीं है' इस आनका भी विश्व नहीं हैं। एक-सभी ज्ञान 'अप्लि' या 'नाम्मि' इन दुद्धियो-मेसे ही किसी एकके अनुगन होने हैं। इसच्चिय श्रेय भी या नो 'अप्लि' आनसे अनुगन प्रनीतिका विश्य होगा या 'नास्त' आनसे अनुगन प्रनीतिका विश्य होगा।

उ०-यह बात नहीं हैं। क्योंक वह ब्रह्म इन्द्रियोंने अगोचर होनेके कारण दोनों प्रकारके ही झानियोंने अनुगत प्रतीतिका थिय नहीं है।

इन्द्रियोद्वारा जाननेमें आनेवाले जो कोई घट आदि पदार्थ होने हैं, वे हा या नो 'अस्ति' इस ज्ञानसे अमुगन प्रनीतिक या 'नार्सि' इस ज्ञानसे अमुगत प्रनीतिके विषय होने हैं। इदंतु ज्ञेयम् अतीन्द्रियत्वेन शब्दैकप्रमाण-गम्यत्वाद् न घटादिवद् उभयबुद्धचनुगत-प्रत्ययविषयम् इति अतो न सत् तद् न असद् इति उच्यते।

यत्तु उक्तं विरुद्धम् उच्यते क्षेयं तद् न सत् तद् न असद् उच्यते इति । न विरुद्धम् । 'अन्यदेव तद्वितादयो अविदितादधि' (कं० उ० १ । ३ ) इति श्रुते: ।

श्रुति: अपि विरुद्धार्था इति चेट् यथा यज्ञाय शालाम् आरम्य 'कं द्वि तद बेद ययमुभ्पेंझंकेऽस्ति या न वेति' (तै० म० ६।१।१) एवम् इति चेत्।

न, विदिताविदिताभ्याम् अन्यत्वश्रुतेः अवश्यविद्येषार्थप्रतिपादनपग्यान् । 'यत्र-मुक्तिन्' इत्यादि तु विश्विष्ठोषः अर्थवादः ।

उपपनेः च सदसदादिशन्दः त्रक्ष न उच्यने इति । सर्वो हि शन्दः अर्थप्रकाशनाय प्रयुक्तः अ्थमाणः च श्रोत्रभिः जातिक्रिया-गुणसंबन्धडारेण संकेतग्रहणसञ्चपेश्वः अर्थ प्रत्याययति । न अन्यथा अदृष्टनान ।

तद् यथा गोः अश्व इति वा जातितः, पचित पठित इति वा क्रियातः शुक्रः क्रुप्ण इति वा गुणतः, धनी गोमान इति वा संबन्धतः।

परन्तु यह जेय ( ब्रह्म ) इन्द्रियानीत होनेके कारण, केवड एक शस्त्रमाणसे हो प्रमाणित हो सकता है, इसिंक्य वर आदि पदार्थोंकी मौति यह 'है' पनहीं है' इन दोनो प्रकारके ही जानोके अनुगत प्रनीनिका विषय नहीं है, सुनगं वह न तो सत् कहा जा सकता है और न असत ही कहा जा सकता है।

तथा तुमने जो यह कहा कि जेय है कित्तु वह न सत् कहा जाता है और न असत कहा जाता है, यह कहना विरुद्ध है. मो बिरुद्ध नहीं है। क्योंकि 'वह अक्ष जाने हुएमें और न जाने हुएसे भी अन्य है 'डेम श्रुतिप्रमाणसे यह बात सिद्ध हैं।

ए० -यदि यह श्रीत भी बिरुद्ध अर्थवाली हो तो ' अर्थात जैसे यहके लिय यहशास्त्र बनानेका विधान करके वहां कहा है कि 'उस यातको कौन जानना है कि परलोकमें यह सब है या नहीं उस श्रीतके समान यह श्रीत भी विद्धार्थयक हो तो '

उ०-यह बात नहीं है। क्योंकि यह जाने हुएसे और न जाने हुएसे भिरुक्षणरा प्रतिपादन करनेवाली श्रुनि निरमप्टेंट अस्ट्य ही तथ पदार्थका होता प्रतिपादन करनेवाली है और 'यह सब परस्टोकसे हैं या नहीं हम्यांट श्रीत-वान्य विभिन्न अनका अभीवाट है (अत. उसके साथ इसकी समाना नहीं हो सकती ...)

यक्तिसे भी यह बात सिन्न है कि क्रम सत-असन आर्टि शस्त्रोद्धारा नहीं कहा जा भकता। क्योंके अर्थका एकाश करनेके स्थित काह्यारा बोले जानेगारे और श्रोतादारा मुने जानेगारे सभी शस्त्र जाति, किया, गुण और सम्बन्धारा संकेत प्रदृण करवाकर ही अर्थकी प्रतीति कराते हैं, अन्य प्रकारमे नहीं। कारण, अन्य प्रकारमे प्रतीति होती नहीं देखी जाती।

कंस यी या बोडा यह जातिसे, प्रकाता या पड़ना यह क्रियाम, सफेट या काला यह गुणसे और बनवान् या गोओबाला यह सम्बन्धसे ( जाने जाने हैं। इसी तरह मुख्या जान होना हैं)। न तु ब्रह्म जातिमस् अतो न सदादिश्रन्द-वाच्यं न अपि गुणवद् येन गुणश्रन्देन उच्येत निर्गुणत्याद् न अपि क्रियाश्रन्द्दाच्यं निष्क्रियन्वात् । 'निष्कतं निष्क्रिय शान्त्रम्' ( श्वेण उण्हे । १९ ) इति श्रृतेः ।

न च संबन्धि एकत्वार् अद्वयन्त्वार् अविषयन्त्वार् आत्मत्वान् च न केनचिन् अव्देन उच्यते इति युक्तम् 'यनं वाचो निवर्नने' (तै० ७०२ १ ४ । ९ ) इत्यादिश्रुतिभ्यः च ॥ १२ ॥

परन्तु ब्रव्जातिशाला नहीं है, इसक्रिये सत् आदि शब्दोद्वारा नहीं कहा जा सकताः निर्मुण होनेके कारण वह गुणवान् भी नहीं है. जिससे कि गुण-बाचक शब्दोसे कहा जा सके और क्रियादित होनेके कारण कियावाचक शब्दोसे भी नहीं कहा जा सकता। 'श्रक्क कलारहित, क्रियादित और शास्त्र है' इस अनिसे भी गड़ी बान सिंद होती हैं।

तथा एक. अद्वितीय, इन्द्रियोक्षा अविश्य और आत्मस्य होनेके कारण (वह ब्रह्म) किसीका सम्बन्धी भी नहीं है। अनः यह कहना उचित ही है कि ब्रब किसी भी शब्दमें नहीं कहा जा सकता। 'जहाँने चाणी निवृत्त हो जाती हैं। इत्यादि श्रृति-प्रमाणींमें भी यहाँ बात सिद्ध होनी है। १२।

-~~~

सन्छन्दप्रत्ययात्रिपयन्त्रात् असन्वाश्चङ्कायां ज्ञेयम्य मत्र्वप्राणिकरणोपाधिद्वारेण तट-स्तित्वं प्रतिपादयन् तदाशङ्कानिङ्क्यर्थम् आह

वह क्षेत्र' सत् शब्दहारा होनेबार्टा प्रतीतिका विषय नहीं है. इससे उसके न होनेकी आशका होनेपर उस आशकाकी निवृत्तिक ल्यि, समस्त प्राणियोजी इस्ट्रियाटि उपादियोद्वारा उस क्षेपके अस्तित्वका प्रतिपादन करते हुए कहते हैं—

सर्वतःपाणिपादं तत्मर्वतोऽक्षिश्चिरोमुखम् । सर्वतःश्रुतिमह्रोके सर्वमावृत्य तिष्ठति ॥ १३ ॥

सर्वन पाणिपाट सर्वनः पाणयः पाटाः च अस्य इति सर्वनःपाणिपाटं तर ज्ञेयम् । सर्वप्राणिकरणोपाधिभिः क्षेत्रज्ञान्तित्वं विभाव्यते । क्षेत्रज्ञः च क्षेत्रोपाधित उच्यते । क्षेत्रं च पाणिपादादिभिः अनेकथा भिन्नम् । क्षेत्रोपाधिभेदकृतं विशेषजातं मिथ्या एव

क्षेत्रज्ञम्य इति तदपनयनेन ज्ञंयन्वम् उक्तम्

'न मत्त्रनासदुच्यतं' इति ।

वह जेय सब ओर हाथ-पैरबाला है अर्थात् उसके हाथ-पैर सर्वत्र फीट हुए हैं ।

सब प्राणियोकी इटियम्बर उपानियोदारा क्षेत्रकः का अस्तित्व प्रकट होताहै। क्षेत्ररूप उपानिके कारण ही वह क्षेत्र क्षेत्रक कहा जाता है। क्षेत्ररूप उपानि, हाथ, प्रेर आर्ट सेटसे अनेक प्रकार विभक्त है।

शासवां, शंत्रकी उपानियों के भेटमें किये हुए, समान भेद श्लेत्रकों मिथ्या ही है, अतः उनको इटाकर इयका स्वरूप 'यह न सत् कहा जा सकता है और न असत् ही कहा जा सकता है' ऐसे बनहाया गया है। उपाधिकृतं मिथ्यारूपम् अपि अस्तित्वा-भिगमाय ज्ञेयधर्मवद् परिकल्प्य उच्यते सर्वतःपाणिपादम् इत्यादि । तथा हि सम्प्रदायविदां वचनम् — 'अध्यारी-

पापवादाभ्यां निष्प्रपञ्चं प्रपञ्चतं ' इति ।

सर्वत्र सर्वदेहावययत्वेन गम्यमानाः पाणिपादादयो ज्ञेयशक्तिमद्भावनिमित्तम्यकार्या इति ज्ञेयमद्भावे लिङ्गानि ज्ञेयस्य इति उपचारत उच्यन्ते। तथा व्याप्येयम् अन्यत्।

सर्वतःपाणिपादं तद् जेयम् । सर्वतः प्रक्षिः क्षिते क्षिते क्षित्रं सर्वत्र अक्षीणि शिगंमि मुखानि च यस्य तत् सर्वतं अक्षिणे शिगंमि । गर्वत अक्षिणे अक्षिः अवणेन्द्रियं तद् यस्य तत् अ्तिमद् जेके प्राणिनिकाये सर्वम आङ्य मंद्र्याच्य तिगृति स्थितं लग्ने ॥ १३ ॥

तथा झेयका अस्तित्व समझानेके लिये उपारि-इन मिध्यारूपको भी उसके धर्मकी भौति कल्पना करके उसको स्तव ओरसे हाथ-पैरबाला है, इस्यादि प्रकारसे बनलाया बाता है।

सम्प्रदाय-प्रस्पराको जाननेशलोका मी यही कहना है कि 'अध्यारोप और अपवादद्वारा प्रपञ्चरहित परमात्माकी व्याख्या की जाती है ।'

सर्वत्र अर्थात् मव शरीगेंके अंगरूपमे स्थित हाथ, थैर आदि इन्हियां, श्रेय शक्तिकी मनामे ही स्वकार्य-मे समर्थ हो रही है, अन वे सब जेयकी सत्ताके चिद्ध होनेके कारण उपचारमे जेयके (धर्म) कहे जाने हैं। ऐसे ही और सबकी भी ज्यास्या कर रेनी चाहिये।

बह अंय मब ओर हाथ-पैरवाल है, तथा सब ओर नेत्र, क्षिर और मुख्याला है। जिसके ओब्स, क्षिर और मृख मर्गत्र हों। बह सर्वतीऽविधिग्रामुख कहटाता है. तथा वह सब ओर कानवाला है। जिसके धूर्म अर्थात् अर्थादिय हो वह धूर्मनम्म, (कानवाला) वहा जाता है। इस लोकमें ममन प्राणिसमुहायमें वह स्थवके आम करके ध्यत है। [१९]।

. . . .

उपाधिभृतपाणिपादादीन्द्रियाध्यागेषणाद् द्रेयस्य तद्वनाशङ्का मा भृद् इति एवमर्थः क्रोकाग्म्भः --

> सर्वेन्द्रियगुणाभासं म असत्तः सर्वभृज्ञेव निर्गणं

मर्वेन्द्रियगुणाशानं मर्वाणि च ताति | इन्द्रियाणि श्रांत्रादीनि नुद्धीन्द्र्यकर्मेन्द्र्या-ख्यानि अन्तःकरणे च नुद्धिमनमी झेयो-पाधिन्यस्य तुल्यन्वान् मर्वेन्द्रियग्रहणेन गृह्यन्ते । अपि च अन्तःकरणोपाधिद्वारेण एवं श्रोंत्रादीनाम् अपि उपाधिन्वम् इति ।

उपाधिरूप हाथ, पैर आहि झंन्द्रबोके अध्यारोधसे किसीको ऐसी शका न हो किलेय उन उपाधियोगाला है, इस अभिगायसे यह इलोक कहते हैं

मर्वेन्द्रियविवर्जितम् । णि गणभोक्त च ॥ १२॥

यह बेय समस्त इंट्रियोंक गुणासे अवशासित (प्रतीत) होनेवास्य है। यहां श्रोबारि ब्रानेट्रियो, वाक् आदि कॉर्सेट्रियो तथा मन और बुद्धि ये दोनो अन्त -करण इन सबका सर्व इंट्रियोंक नामसे प्रहण है। क्योंकि अन्त करण भी बेयकी उपाधिके रूपमे अन्य इंट्रियोंके समान ही है, बह्कि श्रोबादिका भी उपाकिय अन्त करणक्य उपाधिके हारा ही है। अतः अन्नःकरणविहष्करणोपाधिभृतैः

सर्वेन्द्रियगुणैः अध्यवसायसंकल्पश्रवणवचनादिभिः अवभासते इति सवन्द्रियगुणाभामं

सर्वेन्द्रियच्यापारैः व्यापृतम् इव तद् श्लेयम्

इत्यर्थः।

'ध्यायतीव लेलायतीव' (बृह० उ०४। २।७) **इति श्रुतेः**।

कस्पात् पुनः कारणाद् न व्यापृतम् एव इति गृद्यते इति अत आह—

सर्वेन्द्रियविवर्जितं सर्वकरणरहितम् इत्यर्थः । अतो न करणञ्यापारैः च्यापृतं तद् क्षेयम् ।

यः तु अयं मन्त्रः—'अपाणिपाटी अवनो पहीना पश्यत्यघक्षः सञ्गोत्यकर्णः' । स्वे० उ० ३ । १९ ) इत्यादिः म सर्वेन्द्रियोपाधिगुणानुगुष्य-भजनर्शाक्तमत् तद् ज्ञेयम् इति एवं प्रदर्शनार्थो न तु माक्षाद् एव जवनादिकियावस्वप्रदर्शनार्थः ।

'अन्धां मणिमविन्दत्' (तै० आ०१।११) इत्यादिमन्त्रार्थवत् तस्य मन्त्रस्य अर्थः ।

यसात् मर्वकरणवर्जितं श्लेयं तस्माद् अमक्तं सर्वसंश्लेषवर्जितम् ।

यद्यपि एवं नथापि सर्वव्य च एव । सदास्पदं हि सर्व सर्वेत्र सद्युद्धश्चनुगमात् । न हि सृगत्णिकादयः अपि निरास्पदा भवन्ति । अतः सर्वभृत सर्वे विभतिं इति । इसलियं यह अभिग्राय है कि उपाधिकाप अन्त -करण और बाहाकरण, इन सभी इन्द्रियोंके गुण जो निश्चय, संकल्प, श्रवण और भाषण आदि है, उनके द्वारा वह बेय प्रतिभासित होता है अर्थात उन इन्द्रियोकी क्रियासे वह कियाबान्-सा दिखलायी देता है।

'ध्यान करता हुआ-सा, चेष्टा करता हुआ-सा' इस श्रुतिसे भी यही सिद्ध होता हैं।

तो फिर उस जेयको स्वयं क्रिया करनेवाला ही क्यों नहीं मान खिया जाता <sup>2</sup> इसपर कहते है—

वह बेय समस्त इन्द्रियोसे रहित है अर्थात् सव करणोस रहित है। इमल्लिये वह इन्द्रियोके ज्यापारसे ( वास्तवमे ) ज्यापारवाला नहीं होता ।

यइ जो मन्त्र हे कि प्वह (ईश्वर ) विना पैर और हाथके बस्ता और प्रहण करता है, विना बश्चके देखना और विना कानोंके सुनना है' सो इस अभिप्रायको दिखानेके लिये हैं कि वह अय समन्त इन्द्रियम्बर उपायियोके गुणोकी अनुम्यना प्राप्त करनेमें समर्थ है, उसे साक्षात् गमनादि कियाओं से युक्त बनत्यानेके क्षियं यह मन्त्र नहीं हैं।

'अन्धेने मणि प्राप्त की' इत्यादि मन्त्रोके अर्थकी भौति उस मन्त्रका अर्थ हैं।

वह जेप समस्त इन्टियोसे रहित है, इसल्पि संगरिहत है अर्थात् सब प्रकारके सम्बन्धीसे रहित है।

यविष यह बात है तो भी वह ज्ञंच सबको धारण करतेनाला है। सत्-सुद्धि सर्वत्र व्याप है, अत. सत् ही सबका अधिष्ठात है। मृगतृश्चिकादि मिध्या पदार्च भी विना अधिष्ठातके नहीं होते, इसल्चिये वह ज्ञंच सबका धारण करतेवाला है। स्याद् इदं च अन्यद् जेयस्य मच्चाधिगम-द्वारं निर्मुणं मच्चरजसमांसि गुणाः तैः वर्जितं तद् जेयं तथापि गुणभोक्त् च गुणानां सच्चरजसममां शब्दादिद्वारेण मुखदुःव-मोहाकारपरिणतानां भोक्त् च उपलब्ध तद् जेयमु इत्यर्थः ॥ १४ ॥

उस इंपकी सत्ताको बनलनेवाला यह दूसरा साधन भी है। वह जेय निर्मुण वानी सस्व, रज और तम इन तीनो गुणोर्स अर्तान हैं तो भी गुणोंका भोका है अर्थात् वह जेय सुख-दु-ग्व और मोहक रूपमें परिणन हुण तीनों गुणोका शब्दादिदारा भोग करनेवाला— उन्हें उपरुष्ध करनेवाला हैं॥ १९॥

6 ਜ਼ਿਚ—

#### क च---

## बहिरन्तश्च भृतानामचरं चरमेव च। सक्ष्मत्वात्तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् ॥ १५ ॥

बहि त्ववपर्यन्तं देहम् आत्मत्वेन अविद्या-कल्पितम् अपेक्ष्य तम् एव अवधि कृत्वा वहिः उच्यते। तथा प्रत्यगात्मानम् अपेक्ष्य देहम् एव अवधि कृत्वा अन्त उच्यते।

बहिः अन्तः च इति उक्तं मध्ये अभावे प्राप्ते इदम् उन्यते—

अचर चरम एव च यत् चराचरं देहाभासम्

अपि तद् एव ज्ञेयं यथा रज्जुमर्पाभामः।

यदि अचरं चरम् एव च व्यवहारविषयं सर्वे क्षेत्रं किमर्थम् इदम् इति सर्वेः न विजेयम्, इति उच्यते—

मत्यम्, मर्वाभासं तत् तथापि व्यामवत् सक्ष्मम् अतः स्वमलात स्वेन रूपेण तद् ज्ञेयम् अपि अविजयम् अविदुपाम् ।

विदुषां तु 'आरमॅबेट सर्वम' ( छा० उ० ७ । २५ । २ ) 'बर्बेबेट सर्वम' ( बृह ० उ० २ 1५ । १ ) इत्यादिप्रमाणतो नित्यं विज्ञानम्—

अविद्यादारा आध्यमायसे कांन्यत झर्रारको नवापर्यन्त अवधि मानकर उसीकी अपेक्षासे झेवको उसके बाइर बतायते हैं । यसे ही अन्तरात्माको लस्य करके तथा शर्रारको ही अवधि मानकर झेयको उसके भीतर (न्याग : बतराया जाता है।

ब्राहर और भीतर ज्याम है-ऐसा कहनसे मध्यमे उसका अभाव प्राप्त हुआ, इसस्यि कहने हैं ---

चर और अचरक्य भी वही है अर्थात राजुमें सर्पकी मॉिंग प्रतीत होनेवार जो चर-अचरक्य शरीरके आभास है, वह भी उस जेयका ही स्वकृष हैं।

यदि चर और अचरराप समस्य स्वहारका विषय वह डेय (परमानमा) ही है, तो फिर वह ध्यह है? इस प्रकार सबसे क्यों नहीं जाना जा सकता / इसपर बहते हैं

ठीक है, साग दश्य उसीका ६,म्य है, तो भी यह अंग आकाशको मोति अति सूरम है। अत यदाप वह आत्मरूपमें जेय हैं, तो भी सूरम होनेके कारण अज्ञातियोंके लिये अविजय ही हैं।

इन्ती पुरुषोके लिये तो, 'यह सब कुछ आत्मा ही हैं 'यह सब कुछ ब्रह्म ही हैं' इयादि प्रमाणीसे वह सहा ही प्रत्यक्ष रहता हैं। अविज्ञाततया इरस्थं वर्षसहस्रकोट्यापि अविदुषाम् अप्राप्यत्वाद् अन्तिके च तद् आत्मत्वाद् विदुषाम् ॥१५॥ बह बेप अज्ञात होनेके कारण और हजारो-करोडों वर्षोतक भी प्राप्त न हो सकनेके कारण अज्ञानियोंके छिपे बहुत दूर है, किन्नु ज्ञानियोका तो बहु आग्मा ही है, अत: उनके निकट ही है॥ १५॥

किंच—

तथा—

# अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम् । भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च॥१६॥

अविभक्तं च प्रतिदेहं व्योमवत् तद् एकं भृतेषु सर्वप्राणिषु विभक्तम् ३व च स्थित देहेषु एव विभाव्यमानत्वात्।

भूतभर्त च भूतानि विभित्ति इति तद् बेथं भूतभर्तु च स्थितिकाले । प्रत्यकाले प्रसिष्णु ग्रमनशीलम् । उत्पत्तिकाले प्रभविष्णु च प्रभवनशीलम् । यथा रज्ज्वादिः मर्पादेः मिध्याकल्यातम्य ॥ १६॥ वह ज्ञेय प्रत्येक शरीरमें आकाशके समान अविभक्त और एक हैं। तो भी समस्त प्राणियोमें विभक्त हुआ-सा स्थित है, क्योंकि उसकी प्रतीति शरीरोमें ही हो गही हैं।

तथा वह झेय स्थितिकाल्मे भूतभर्तृ—भूतोंका धारण-पोषण करनेवाला प्रलयकाल्मे मसिष्णु— सबका संहार करनेवाला और उत्पक्तिके समय प्रभविष्णु—सबको उत्पन्न करनेवाला है, जैसे कि मिथ्याकल्पित सर्पारिके (उत्पत्ति, स्थिति और नाशके कारण) रञ्जु आदि होते हैं॥ १६॥

किंच सर्वत्र विद्यमानं सद् न उपलम्यते चेद ज्ञेयं तमः तर्हि ।. न किं तर्हि— यदि सर्वत्र विद्यमान होते हुए भी ब्रेय प्रत्यक्ष नहीं होता, तो क्या वह अन्यकार हैं ! नहीं ! तो क्या हैं—

### ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते । ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् ॥ १७ ॥

ज्योतिशम् आदित्यानाम् अपि तद् क्षेयं ज्योतिः । आत्मचैतन्यज्योतिषा इद्धानि हि आदित्यादीनि ज्योतीपि दीप्यन्ते ।

'येन सूर्यस्तपति तेत्रसेखः' 'तस्य भासा सर्विमिदं विमाति' (३वे० उ० ६ । १४ ) इत्यादि-श्रुतिभ्यः । स्मृतेः च इह एव 'यदादित्यगतं तेत्रः' इत्यादेः । बह ब्रेय (परमात्मा) समस्त मूर्वीद ज्योतियो-का भी परम ज्योति है, क्योंकि आत्मचैतन्यके प्रकाशसे देदीध्यमान होकर ही ये सूर्य आदि समस्त ज्योतियाँ प्रकाशित हो रही हैं।

'जिस्त तेजसे प्रदीन होकर मूर्य तपता है' 'उसीके प्रकाशसे यह स्व कुछ प्रकाशित है' इत्यादि शुतिप्रमाणींसे और यहीं कहे हुए 'यदादित्यगतं तेजः' इत्यादि स्पृतिशक्योंसे भी उपर्युक्त बात ही सिद्ध होती हैं।

गी० शां० भा० ४२--

तमसः अज्ञानात् परम् अस्पृष्टम् उच्यते ।

ज्ञानादेः दुःसंपादनबुद्ध्या प्राप्तावसादस्य

उत्तम्भनार्थम् आह—

श्चनम् अमानित्वादि । श्रेमम् श्वेषं यतस्वश्चापि । इत्यादिना उक्तम् । श्चनगम्य श्वेषम् एव झातं सद् श्चानफलम् इति श्चानगम्यम् उच्यते । श्वायमानं त श्वेषम् ।

तद् एतत् त्रयम् अपि इदि बुद्धौ सर्वस्य प्राणिजातस्य विधिनं विद्रोपेण स्थितम् । तत्र एव हि त्रयं विभाव्यते ॥ १७ ॥

- SAGGERE

यथोक्तार्थोपसंहारार्थः अयं श्लोक | आरम्यते—

इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः।

मद्भक्त एतद्विज्ञाय

श्नि एवं क्षत्रं महाभूतादि भृत्यन्तं तथा ज्ञानम् अमानित्वादि तत्त्वज्ञानार्थदर्श्वनपर्यन्तं ज्ञेयं च 'ज्ञेयं रात्तर्य इत्त्यादि 'तमसः गरम्ब्यने' इत्येवमन्तम् उक्तं समासतः संक्षेपतः।

एतावान् सर्वो हि वेदार्थो गीतार्थः च उपसंहत्य उक्तः । असिन् सम्यग्दर्शने कः अधिकियते इति उच्यते—

महको मथि ईश्वरं सर्वज्ञे परमपुरौ बासुदेवे समर्पितसर्वात्मभावा यत् परयति शृणोति स्पृश्चति वा सर्वम् एव भगवान् वासुदेव इति एवंग्रहाविष्टवद्धिः मक्रकः। तथा वह ज्ञेय अन्धकारसे---अज्ञानसे परे अर्थात् अस्पृष्ट बतलाया जाता है ।

ज्ञान आदिका सम्पादन करना बहुत दुर्घट है–ऐसी बुद्धिसे उत्साहरहित—खिन-चित्त हुए साधकको उत्साहित करनेके लिये कहते हैं—

ज्ञान अर्थात् अमानित्व आदि ज्ञानके साधन, ज्ञेय अर्थात् 'क्षेयं यत्तत्वब्रस्यामि' इंग्वादि वास्योति वतल्या हुआ परमात्माका स्वरूप और ज्ञानमध्य-ज्ञेय ही जान ल्या जानेपर ज्ञानका फल होनेके कारण ( पहले ) ज्ञानमध्य कहा जाता है और जब जान न्या जाता है उस अवस्थामें ज्ञेय कहलाता है।

ये तीनो ही समन्त प्राणिमात्रके अन्त:करणमें विशेषक्यसे स्थित हैं। क्योंकि ये तीनो वहीं प्रकाशित होते हैं॥ १७॥

उपर्युक्त समस्त अर्थका उपसंहार करनेके लिये यह श्लोक आरम्भ किया जाता है—

मद्भावायोपपद्यते ॥ १८ ॥

इस प्रकार यह महामूनोंने लेकर शृतिपर्यन क्षेत्रका सम्प्र, 'अमानित' आदिसे लेकर प्रस्व-बानार्थदर्शन'पर्यन्त बानका सम्प्र और 'सेयं यस्तन' पहाँमे लेकर 'तमसः परमुख्यन' यहाँतक ब्रेयका सम्प्र, संक्षेपसे कह दिया गया।

यह सब वेदोका और गीताका अर्थ इकट्टा करके कहा गया है। इस यथार्थ ज्ञानका अधिकारी कौन है, सो कहा जाता है—

मेरा भक्त अर्थात् सुन्न सर्वन्न, परमगुरु, वासुदेव परमेश्वरमे अपने सारे भावोको जिसमे अर्थण कर दिया है। जिस किसी भी वस्तुको देखता, सुनता और स्पर्श करता है, उस सबमें 'सब कुछ भगवान् वासुदेव ही हैं' ऐसी निधित बुद्धिवाछा जो मेरा भक्त है।

एतद यथोक्तं सम्यग्दर्शनं विज्ञाय । मद्भावाय सम भावो सद्भाव: परमात्मभाव: अर्थात् मेरा जो परमात्मभाव है, उसको प्राप्त करनेमें तसी मद्भावाय उपपद्यते मोक्षं गच्छति ॥१८॥ समर्थ होता है, अर्थात् मोक्ष-लाम कर लेता है॥१८॥

वह उपर्यक्त यथार्थ ज्ञानको समझकर मेरे भावको

तत्र सप्तमे ईश्वरस्य हे प्रकृती उपन्यम्ते क्षेत्रक्षेत्रज्ञलक्षणे एतद्योनीनि भृतानि इति च उक्तम् । क्षेत्रक्षेत्रज्ञप्रकृतिद्वय-योनित्वं कथं भूतानाम् इति अयम् अर्थः अधना उच्यते---

सातर्वे अध्यायमें ईश्वरकी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञरूप अपरा और परा दो प्रकृतियाँ बतलायी गयी हैं. तथा यह भी कहा गया है कि ये दोनों प्रकृतियाँ समस्त प्राणियोंकी योनि (कारण) हैं । अब यह बात बतलायी जाती है कि वे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञरूप दोनों प्रकृतियाँ सब भर्तोंकी योनि किस प्रकार हैं----

प्रकृतिं परुषं चैव विद्वाचनादी उभावपि । विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसंभवान ॥ १६ ॥

प्रकृति पुरुषं च एव ईश्वरस्य प्रकृती तो प्रकृतिपरुषों उभी अपि अनादी विद्धि । न विद्यते आदि: ययो: तो अनादी ।

नित्येश्वरत्वाद ईश्वरस्य तत्त्रकृत्योः अपि यक्तं नित्यत्वेन भवितम् । प्रकृतिद्वयवस्वम् एव हि ईश्वरस्य ईश्वरत्वम ।

याभ्यां प्रकृतिभ्याम् ईश्वरो जगदत्पत्ति-स्थितिप्रलयहेतः ते द्वे अनादी सन्यो संमारस्य कारणम् ।

न आदी अनादी इति तत्परुषसमासं केचिद वर्णयन्ति । तेन हि किल ईश्वरस्य कारणत्वं सिध्यति । यदि पनः प्रकृतिपुरुपा एव नित्यों स्थातां तत्कृतम् एव जगद् न ईश्वरस्य जगतः कर्तृत्वम् ।

तद् असत्, प्राक् प्रकृतिपुरुषयोः उत्पत्तेः

प्रकृति और पुरुष जो कि ईश्वरकी प्रकृतियाँ हैं, उन दोनोंको ही त अनादि जान । जिनका आदि न हो उनका नाम अनादि है।

ईश्वरका ईश्वरन्त्र नित्य होनेके कारण तसकी दोनों प्रकृतियोंका भी नित्य होना उचित ही है. क्योंकि इन दोनों प्रकृतियोसे यक्त होना ही ईश्वरकी ईश्वरता है।

जिन दोनों प्रकृतियोदारा ईश्वर जगतकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रख्यका कारण है, वे टोनों अनादि-सिद्ध ही संसारकी कारण हैं।

कोई-कोई टीकाकार 'जो आदि ( नित्य कारण ) नहीं है वे अनादि कहे जाते हैं. इस प्रकार यहाँ तत्परूप-समासका वर्णन करते हैं( और कहते हैं कि ) इससे केवल ईश्वर ही जगतका कारण है, यह बात सिद्ध होती है। यदि प्रकृति और पुरुषको नित्य माना जाय तो संसार उन्हींका रचा हुआ माना जायगा, ईश्वर जगतका कर्ना सिद्ध न होगा।'

किन्त ऐसा मानना ठीक नहीं, क्योंकि (यदि प्रकृति और पुरुषको नित्य न माने तो ) प्रकृति और पुरुषकी उत्वक्तिसे वर्व शासन करनेयोग्य वस्तका अभाव होनेसे ईश्वरमें अनीश्वरताका प्रसङ्ग आ जाता है।

ईशित्व्याभावाद् ईश्वरस्य अनीश्वरत्वप्रसङ्गतः।

संसारस्य निर्निमित्तन्वे अनिर्मोक्षत्वप्रसङ्गात् श्रास्तानर्थक्यप्रसङ्गाद् वन्धमोक्षाभावप्रसङ्गात् च।

नित्यत्वे पुनः ईश्वरस्य प्रकृत्योः सर्वम् एतद् उपपन्नं भवेत् ।

कथम्--

विकारान् च गुणान् च एव वस्यमाणान् विकारान् चुद्धथादिदेहेन्द्रियान् तान् गुणान् च सुखदुःखमोहप्रत्ययाकारपरिणतान् विदि जानीहि प्रकृतिसंग्वान्।

प्रकृतिः ईश्वरस्य विकारकारणश्चिकः त्रिगुणात्मिका माया सा संभवो येपां विकाराणां गुणानां च तात् विकारान् गुणान् च विद्धि प्रकृतिसंभवान् प्रकृतिपरिणामान् ॥ १९ ॥ तथा संसारको बिना निमित्तके उत्पन्न हुआ मानने-से उसके अन्तके अभावका प्रसङ्ग, शास्त्रकी व्यर्थताका प्रसङ्ग और बन्ध-मोक्षके अभावका प्रसङ्ग प्राप्त होता है, ( इसलिये भी उपर्युक्त अर्थ ठीक नहीं है । )

परन्तु ईश्वरकी इन दोनों प्रकृतियोंको नित्य मान लेनेसे यह सब व्यवस्था ठीक हो जाती हैं। कैसे ? (सो कहते हैं—)

विकारोंको और गुणोंको तु प्रकृतिसे उत्पन्न जान अर्थात् बुद्धिसे लेकर शरीर और इन्द्रियों-तक अगन्ने ओक्से बतलाये हुए विकारोंको तथा सुख-दुःख और मोह आदि इत्तियोके रूपमें परिणत हुए तीनों गुणोंको, तु प्रकृतिसे उत्पन्न हुए जान ।

अभिग्राय यह है कि विकारोत्री कारणरूपा जो ईखरकी त्रिगुणमर्थी माया शक्ति है उसका नाम प्रकृति है वह जिन विकारों और गुणोंको उत्पन्न करने-बार्ख है, उन विकारों और गुणोंको उ प्रकृति-जनित प्रकृतिके ही परिणाम समझ ॥१२॥

के पुनः ने विकारा गुणाः च प्रकृतिसंभवाः-

प्रकृतिसे उत्पन्न हुए वे विकार और गुण कौन-से हैं ?--

कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते । पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते ॥ २० ॥

कार्यकरणकर्तृत्वे कार्ये शरीरं करणानि तत्स्थानि त्रयोदशः।

देहस्य आग्म्भकाणि भृतानि विषयाः च प्रकृतिसंभवा विकाराः पूर्वोक्ता इह कार्यग्रहणेन गृथन्ते, गुणाः च प्रकृतिसंभवाः सुखदुःख-मोहात्मकाः करणाश्रयस्वात् करणग्रहणेन गृथन्ते । कार्य शरीरको कहने हैं, और उसमें स्थित (मन, बुद्धि, अहंकार तथा दश इन्द्रियाँ—ये) तेरह करण हैं। इनके कर्तायनमें (हेतु प्रकृति है)।

शरीरको उत्पन्न करनेवाले पाँच मून और शब्द आदि पाँच विषय ये पहले कहें हुए प्रकृतिजन्य दश विकार तो यहां कार्यके प्रहृणसे प्रहृण किये जाने हैं और सुख-दुःख, मोह आदिके रूपमें परिणत हुए प्रकृतिजन्य समस्त गुण सुद्धि आदि करणोंके आध्रित होनेके कारण करणोंके प्रहृणसे प्रहृण किये जाते हैं। तेषां कार्यकरणानां कर्तृत्वम् उत्पादकत्वं यत् तत् कार्यकरणकर्तृत्वं तस्मिन् कार्यकरण-कर्तृत्वे हेतः कारणम् आरम्भकत्वेन प्रकृतिः उच्यते । एवं कार्यकरणकर्तृत्वेन संसारस्य कारणं प्रकृतिः ।

कार्यकारणकर्तृत्वे इति अस्मिन् अपि पाठे कार्यं यद् यस्य विपरिणामः तत् तस्य कार्यं विकारो विकारि कारणं तयोः विकार-विकारिणोः कार्यकारणयोः कर्तृत्वे इति ।

अथवा पोडस विकासः कार्यम्, सप्त प्रकृति-विकृतयः कारणम्, तानि एव कार्यकारणानि उच्यन्ते । तेपां कर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिः उच्यते आरम्भकत्वेन एव ।

पुरुषः च संसारस्य कारणं यथा स्यात् तद उच्यते—

पुरुषे जीवः क्षेत्रज्ञो भोक्ता इति पर्यायः छलदु बाता भोग्यानां भोक्तुत्वे उपलब्धन्वे हेत. उच्यते।

कथं पुनः अनेन कार्यकरणकर्तृत्वेन सुख-दुःखभोक्तृत्वेन च प्रकृतिपुरुषयोः संसार-कारणत्वम् उच्यते इति ।

अत्र उन्यते । कार्यकरणमुखदुःखरूपेण हेतुफठात्मना त्रकृतेः परिणामाभावे पुरुषस्य चेतनस्य असति तदुपक्टशूत्वे कुतः संवारः स्यात् । यदा पुनः कार्यकरणरूपेण हेतु-फठात्मना परिणतया त्रकृत्या भाग्यया पुरुषस्य तदिपरीतस्य भाक्तृत्वेन अविद्यारूपः संयोगः स्यात तदा संसारः स्याद् इति ।

'उन कार्य और करणोका जो कर्तापन अर्थात् उनको उत्पन्न करनेका भाव है उसका नाम कार्य-करण-कर्तृत्व है, उन कार्य-करणोंके कर्तृत्वमें आरम्भक होनेसे प्रकृति कारण कही जाती हैं। इस प्रकार कार्य-करणोंको उत्पन्न करनेवाली होनेसे प्रकृति संसारको कारण है।

'कार्यकारणकर्तृत्व' ऐसा पाठ माननेसे भी यही अर्थ होना कि जो जिसका परिणाम है, वह उसका कार्य अर्थात् विकार है, और कारण विकारी— विकृत होनेवाला— है। उन विकारी और विकारहण कारण और कार्यकि उत्पन्न करनेमें (अकृति हेनु हैं)।

अथवा सोल्ड्स विकार तो कार्य और सात प्रकृति-विकृति कारण हैं, इस प्रकार रे (तेईस तस्य) ही कार्यकारणके नामसे कहे जाने हैं। इनके कर्तायनमें प्रारम्भकत्यसे ही प्रकृति हेतु कड़ी जानी हैं।

पुरुष भी जिस प्रकार संसारका कारण होता है, सो कहा जाता है—-

पुरुष अर्थात् जीत, क्षेत्रज्ञ, भोका इत्यादि जिसके पर्याय शब्द हैं, वह सुख-दु:ख आदि भोगोंके मोकापनमें अर्थात् उनका उपभोग करनेमें हेत् कहा जाता है।

ए०-परन्तु इस कार्य-करणके कर्तापनसे और सुख दु.खके भोकापनसे प्रकृति और पुरुष दोनोंको संसारका कारण कैसे बनलाया जाता है ?

उ०-कार्य-करण और सुन्ध-हु-खादिरूप हेतु और फड़के आकारमें प्रकृतिका परिणाम न होनेपर तथा चेतन पुरुषमें उन सबका भोकापन न होनेसे संसार कैसे सिद्ध होगा। जब कार्य-करण-रूप हेतु और फड़के आबारमे परिणत हुई भोरफरणा प्रकृतिके साथ उससे विपरीन धर्मेगाले पुरुषका, भोका-भावसे अविधारूप संयोग होगा, तभी संसार प्रतीत होगा। अतो यत् प्रकृतिपुरुषयोः कार्यकरणकर्तृत्वेन सुखदुःखभोक्तृत्वेन च संसारकारणत्वम् उक्तं तद् युक्तम् ।

कः पुनः अयं संसारो नाम,

सुखदुःखमंभोगः संसारः पुरुषस्य च सुखदुःखानां मंभोक्तृत्वं संसारित्वम् इति ॥ २० ॥ इसिट्टियं प्रकृतिके कार्य-करण-विश्यक कर्तापन और पुरुषके सुख-दुःख-विश्यक भोकापनको लेकर जो उन दोनोंका संसार-कारणस्य प्रतिपादन किया गया, वह उचित ही हैं।

पू -तो यह संसारनामक वस्तु क्या है ?

उ०—सुख-दु.खोंका भोग ही संसार है और पुरुषमें जो सुख-दु:खोंका भोक्तृत्व है, यही उसका संसारित्व है॥ २०॥

यत् पुरुषस्य सुखदुःस्वानां भोक्तृत्वं | संसारित्वम् इति उक्तं तस्य तत् किनिमित्तम् इति उच्यते—

यह जो कहा कि सुख-दुर्खोंका भोकृत्व ही पुरुषका संसारित्व है, सो वह उसमें किस कारणसे हैं ! यह बतळाते है

पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजानगुणान् । कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदमद्योनिजन्मसु ॥ २१ ॥

पुरुषे भोक्ता प्रकृतिस्यः प्रकृतो अविद्या-स्कृषायां कार्यकरणरूपेण परिणतायां स्थितः प्रकृतिस्थः प्रकृतिम् आत्मत्वेन गत इति एतद् हि यसात् तसाद् भुड्कं उपरुभते इत्यर्थः। प्रकृतिवान् प्रकृतितो जातान् सुम्बदुःख-मोहाकागभिव्यक्तान् गुणान् सुम्बी दुःग्वी मृदः पण्डितः अहम् इति एवम्।

सत्याम् अपि अविद्यायां मुख्दुःखमोहेषु
गुणेषु भुज्यमानेषु यः सङ्ग आत्मभावः
संसारस्य स प्रधानं कारणं जन्मनः 'स दथाकामो मवति तरकत्मैवनि (वृह० उ०४।४१५)
इत्यादिश्रतेः।

तद् एतद् आह कारणं हेतु: गुणसङ्गो गुणेषु सङ्गः अस्य पुरुषस्य भोक्तुः सदसबोनिजन्मद्व । क्योंकि पुरुष—जीवात्मा प्रकृतिमें स्थित है अर्थात् कार्य और करणके रूपमे परिणत हुई अविद्यारूपा प्रकृतिमे स्थित है- प्रकृतिको अपना सरूप मानता है, इसल्यि वह प्रकृतिमे उत्पन्न हुए सुष्य-दुष्त और मोहरूपसे प्रकट गुणींको भी सुखी है, दुष्ती हूँ, मृढ हूँ, पण्डित हूँ। इस प्रकार मानता हुआ भोगना है अर्थात् उनका उपमोग करता है।

ययिंग जनका कारण अविवा है तो भी भोगे जाते हुए सुन्ध-दुःख और मोहरूप गुणामें जो आसक हो जाना है -तदुरूप हो जाना है, वह जनम्हूप ससारका प्रधान कारण है। 'वह जैसी कामनावाय होता है वैसा हो कमें करता है' इस श्रुतिस भी यही बात सिद्ध होती है।

इसी बातको भगगन् कहते हैं कि गुणोंका सङ्ग ही अर्थात् गुणोंमें जो आसक्ति है वही इस भोका पुरुषके अध्की-बुरी योनियोंमें जन्म लेनेका कारण है।

मत्यः च असत्यः च योनयः सदसद्योनयः तास सदसद्योनिष जन्मानि सदसद्योनि-जन्मानि तेषु सदसद्योनिजन्मस् विषयभतेष कारणं गुणसङ्गः।

अथवा सदसद्योनिजन्मम अस्य संसारस्य कारणं गणसङ्क इति संसारपदम् अध्याहार्यम् ।

मद्योतयो देवादियोनयः अमद्योनयः पश्चादियोनयः । सामर्थ्यात मदमद्योनयो मनुष्ययोनयः अपि अविरुद्धा दृष्टच्याः ।

एतद उक्तं भवति प्रकृतिस्थत्वाग्व्या अविद्या गुणेप स सङ्गः कामः संसारस्य कारणम् इति । तत च परिवर्जनाय उच्यते ।

अस्य च निवृत्तिकारणं ज्ञानवैराखे म मंत्यामे गीताशास्त्रे प्रसिद्धम् ।

तत च जानं पुरस्ताद उपन्यस्तं क्षेत्रक्षेत्रज्ञ-

'यञ्जात्वामतमस्तते' इति उक्तं च

अन्यापोहेन अतद्धर्माध्यारोपेण च ॥ २१ ॥

अच्छी और बुरी योनियोंका नाम सदसत योनि है, उनमें जन्मोंका होना सदसयोनिजन्म है, इन भोग्यरूप सदसद्योनि-जन्मोका कारण गुणींका सदा ही है।

अथवा संसार-पदका अध्याहार करके यह अर्थकर लेना चाहिये कि अच्छी और बरी योनियोंमें जन्म लेकर गुणोका सङ्घ करना ही इस संसारका कारण है ।

देशदि योनियौँ सत् योनि हैं और पश आदि योनियाँ असरा योनि हैं । प्रकरणकी सामर्ध्यसे मनष्य-योनियोंको भी सत-असत योनियाँ माननेमें किसी प्रकारका) विरोध नहीं समझना चाहिये ।

कहनेका तारपर्य यह है कि प्रकृतिमें स्थित होनास्य अविद्या और गुणींका सङ्ग---आसक्ति ये ही दोनों संसारके कारण है. और वे छोडनेके लिये ही बतलाये गये हैं।

गीताशास्त्रमे इनकी निवृत्तिके साधन संन्यासके र सहित ज्ञान और वैराग्य प्रसिद्ध हैं।

वह क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ-विषयक ज्ञान पहले बतलाया ही गया है। साथ ही ('न सत्तन्नासदच्यते'हत्यादि कथनसे) अन्यों (धर्मों) का निपंध करके और ( 'सर्वत:पाणि-पादम्' इत्यादि कथनसे ) अनात्म-धर्मीका अध्यारोप करके जेयके खरूपका भी 'यज्ज्ञात्वासनसङ्गते' आदि वचनोसे प्रतिपादन किया गया है ॥२१॥

udilities.

तस्य एव पुनः साक्षाद् निर्देशः क्रियते -- । उसीका फिर साक्षात् निर्देश किया जाता है ---उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः।

परमात्मेति चाप्यक्तो देहेऽस्मिन्पुरुषः परः॥ २२ ॥

उपद्रष्टा समीपस्थः सन् द्रष्टा स्वयम् अञ्चापृतो । (यह भारमा ) उपद्रष्टा है अर्थात् स्वयं किया न करता हुआ पासमें स्थित होकर देखनेवाला है। जैसे कोई यज्ञविद्यामें कुशल अन्य पुरुष स्वयं अच्यापूतो यज्ञविद्याकुशुरू यह न करता हुआ, यज्ञकर्ममें छने हुए पुरोहित ऋत्विग्यजमानव्यापारगुणदोषाणाम् ईक्षिता तद्वत् कार्यकरणव्यापारेषु अव्यापृतः अन्यो विरुक्षणः तेषां कार्यकरणानां सव्यापाराणां सामीप्येन द्रष्टा उपद्रष्टा ।

अथवा देहचक्षुर्मनोचुद्रधात्मानो द्रप्टारः, तेषां बाब्बो द्रप्टा देहः, तत आरभ्य अन्तरतमः च प्रत्यक्समीप आत्मा द्रप्टा यतः परो अन्तरो न अन्ति द्रष्टा स अतिशयसामीप्येन द्रष्टृत्वाद् उपद्रष्टा स्थात् ।

यज्ञोपद्रप्टृवद् वा मर्वविषयीकरणाद् उपद्रष्टा ।

अनुमन्ता च अनुमोदनम् अनुमननं कुर्वत्सु तन्कियासु परितोषः तन्कर्ता अनुमन्ता च ।

अथवा अनुमन्ता कार्यकरणप्रवृत्तिषु म्वयम् अप्रवृत्तः अपि प्रवृत्त इव तदतुकुलो विभाव्यते तेन अनुमन्ता।

अथवा प्रवृत्तान् स्वव्यापारेषु तत्साक्षिभृतः कदाचिद् अपि न निवारयति इति अनुमन्ता।

भर्ता भरणं नाम देहेन्द्रियमनोबुद्धीनां मंहतानां चैतन्यातमपाराध्येन निमित्तभृतेन चैतन्याभामानां यत् म्बस्पधारणं तत् चैतन्यात्मकृतम् एव इति भर्ता आन्मा इति उच्यते ।

भोका अग्न्युष्णवद् नित्यचैनन्यस्वरूपेण बुद्धेः मुखदुःखमोहात्मकाः प्रत्ययाः सर्वविषय-विषयाः चैतन्यात्मग्रम्ता इव जायमाना विभक्ता विभाव्यन्ते इति भोक्ता आस्मा उच्यते।

और यजमानोंद्वारा किये हुए कांसम्बन्धी गुण-दोयों-को तटस्य-मावसे देखता है, उसी प्रकार कार्य और करणोंके व्यापारमें खयं न लगा हुआ उनसे अन्य— विल्ल्क्षण आत्मा उन व्यापारयुक्त कार्य और करणोंको समीयस्थ मावसे देखनेवाला है।

अथवा देह, चक्षु, मन, बुद्धि और आरमा ये सभी द्रष्टा हैं, उनमें बाढा द्रष्टा शरीर है, और उससे टेकर उन सवकी अपेक्षा अन्तरतम—समीपरण द्रष्टा अन्तरामा है। जिसकी अपेक्षा और कोई आन्तरिक द्रष्टा न हो. वह अनिशय सामीण्य भावमे देखनेवाल होनेक कारण उपदृष्टा होता है (अतः आरमा उपदृष्टा है)।

अथवा ( यो समझो कि ) यज्ञके उपद्रष्टाकी भीति सबका अनुभव करनेवाला होनेसे आत्मा उपद्रष्टा है। तथा यह अनुभन्ता है-क्रिया करनेने त्यो हुए अन्त-करण और इन्द्रियादिकी क्रियाओं मे सन्तेगरूप अनुभादनका नाम अनुमनन है, उसका करनेवालाहै। अपवा यह इसलिय अनुमन्ता है कि कार्यकाण-का प्रवास स्वर्थ प्रवृत्त न होता हुआ भी उनके अनुकल प्रवृत्त हुआ स्वर्थ अनुकल हुआ भी उनके

अथवा अपने व्यापारमे लगे हुए अन्त.करण और इन्टियादिको उनका माक्षा होकर भी कर्मा निवारण नहीं करता, इसल्ये अनमन्ता है।

तथा यह भर्ता है, चैतन्यस्कर् आत्माके भोग और अपवर्गको मिद्धिके निमित्तमे संहत हुए चैतन्य-के आभासम्बर्ध शरीर, इन्द्रिय, मन और बुढ़ि आदि-का स्वरूप थारण करना हो भरण है और वह चैतन्यक्ष्य आस्माको हो किया हुआ है, इसव्यि आस्माको भर्ता कहते हैं।

आत्मा भोका है । अग्निके उष्णावकी भाँति तित्य-चैतन्य आत्मसत्तासे समस्त विषयोमें पृथक् पृथक् होनेवाळी जो बुद्धिकी सुख-दु-ख और मोहरूप प्रतीतियों है, वे सब चैतन्य आत्माद्वारा प्रस्त की हुई-सी दीखती हैं, अतः आत्माको भोका कहा जाता है। महेश्वरः सर्वोत्मस्वात् स्वतन्त्रत्वात् न महान ईश्वरः च इति महेश्वरः ।

महान् इश्वरः च इति महश्वरः । परमात्मा देहादीनां बुद्धयन्तानां प्रत्यगात्म-

त्वेन कल्पितानाम् अविद्यया परम उपद्रप्टृ-

त्वादिलक्षण आत्मा इति परमात्मा ।

'सोऽन्तः परमात्मा' इति **अनेन शब्देन** च अपि उक्तः **कथितः** श्रुतौ ।

क असौ, अस्मिन् देहे पुरुषः परः अव्यक्तात्।

'उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमारमेत्युदाहृतः' इति यो बक्ष्यमाणः 'क्षेत्रज्ञं नार्षि मा विद्धि' इति उपन्यम्नो व्याप्त्याय उपसंहृतः च ॥ २२ ॥ आत्मा महेश्वर हैं। वह सबका आत्मा होनेके कारण और स्वतन्त्र होनेके कारण महान् ईश्वर है, इसल्यि महेश्वर है।

वह परमारमा है । अविद्याद्वारा प्रत्यक् आस्ता-रूप माने हुए जो शरीरसे लेकर बुद्धिपर्यन्त (आस्प्रत्यत्याच्य पदार्थ) है । उन सबसे उपद्रष्टा आदि लक्ष्मणींबाला आस्मा परम (श्रेष्ट) है—इस-लिये वह परमारना है ।

श्रुतिमें भी 'वह भीतर व्यापक परमातमा है' इन शब्दोंसे उसका वर्णन किया गया है।

ऐसा आत्मा कहाँ है ? वह अव्यक्तसे पर पुरुष इसी शरीरमें है जो कि 'उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहतः' इस प्रकार आगे कहा जायगा और जो 'क्षेत्रकां चापि मां विद्धि' इस प्रकार पहले कहा जा चुका है तथा जिसकी व्याह्या करके उपसंहार किया गया है ॥ २२ ॥

तम् एवं यथोक्तलक्षणम् आत्मानम्— । इस प्रकार उस उपर्युक्त लक्षणोंसे युक्त आत्माको—

य एवं बेचि पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह । सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भृयोऽभिजायते॥ २३॥

य एवं यथोक्तप्रकारेण वित्त पुरुष माक्षाद् अहम् इति प्रकृति च यथोक्ताम् अविद्यारुक्षणां गुणैः स्विविकारः सह निवर्तिताम् अभावम् आपादितां विद्यमा ।

सर्वण सर्वप्रकारेण वर्तमानः अपि स भ्यः पुनः पतिते अस्मिन् विद्वच्छरीरे देहान्तराय न अभिजायते न उत्पद्यते देहान्तरं न गृह्वाति इत्पर्थः ।

उस पुरुषको जो मनुष्य उपर्युक्त प्रकारसे अर्थात् साक्षात् आगमभावसे कि प्यही मे हूँ। इस प्रकार जानता है और उपर्युक्त अविधारूप प्रकृति-को भी, अपने विकाररूप गुणींके सहित, विधाहारा निकृत्त की हुई-अभावको प्राप्त की हुई जानता है, यह सब प्रकारसे बर्तता हुआ भी, इस बिहुत-

वह सब प्रकारसे बतंता हुआ भी, इस बिद्धत्-शरीरके नाश होनेपर फिर दूसरे शरीरमें जन्म नहीं लेता अर्थात् दूसरे शरीरको प्रहण नहीं करता।

गी० शा० भा० ४३---

अपिश्रन्दात् किम्रु वक्तव्यं खबृत्तस्यो न

जायते इति अभिप्रायः।

नतु यद्यपि ज्ञानोत्पच्चनन्तरं पुन-र्जन्माभाव उक्तः तथापि प्राग् ज्ञानोत्पचेः कृतानां कर्मणाम् उत्तरकालभाविनां च यानि च अतिक्रान्तानेकजन्मकृतानि तेषां फलम् अदस्या नाञ्जो न युक्त इति स्युःत्रीणि जन्मानि।

कृतविप्रणाशो हि न युक्त इति यथा फले प्रइत्तानाम् आरम्धजन्मनां कर्मणाम् । न च कर्मणां विशेषः अवगम्यते । तसात् त्रिप्रकाराणि अपि कर्माणि त्रीणि जन्मानि आरमेरन् संहतानि वा सर्वाणि एकं जन्म आरमेरन् ।

अन्यथा क्रुतविनाशे सित सर्वत्र अनाश्वास-प्रसङ्गः शास्त्रानर्थक्यं च स्माद् इति अत इदम् अयुक्तम् उक्तं न स भृयः अभिजायते इति ।

न, 'क्षीयन्ते चास्य कर्माणि' (ग्रु० उ० २।२।८) 'मक्ष वेद मक्षीय भवति' (ग्रु० उ० २।२।२) 'नत्य तावदेव प्रित्म' (ग्रु० उ० १।१४।२) 'इपीकानूलवन् सर्वाणि कर्माणि प्रदूबन्ते' (ग्रु० उ० ५।२४।३) इत्यादिश्रुतिश्चतेस्य उक्तो विदुषः सर्वकर्म-दाहः।

इह अपि च उक्तः 'यथैधांसि' इत्यादिना सर्वकर्मदाहो वक्त्यति च।

उपपत्तेः च । अविद्याकामक्लेशवीजनिमि-

त्तानि हि कमीणि जन्मान्तराङ्करम् आरभन्ते । कर्म अन्य जन्मरूप अकुरका आरम्भ किया करते हैं ।

'अपि' शब्दसे यह अभिप्राय है कि अपने वर्णाश्रम-अमेके अनुकूछ वर्तनेवाला पुनः उत्पन्न नहीं होता, इसमे नो कहना ही क्या है?

प्०-यदाप ज्ञान उत्पन्न होनेके पश्चात् पुन-र्जनमका अभाव बतलाया गया है, तथापि ज्ञान उत्पन्न होनेसे पहले किये हुए, ज्ञानोत्पत्तिके पश्चात् किये जानेवाले और अनेक भृतपूर्व बन्मोंनें किये हुए जो कर्म है, फल प्रदान किये बिना उनका नाश मानना युक्तियुक्त नहीं है, अतः (ज्ञान प्राप्त होनेके बाद भी) तीन जन्म और होने चाहिये।

अभिग्राय यह है कि सभी कम समान हैं, उनमें कोई मेद प्रतीत नहीं होना, अतः फल देनेके लिये प्रवृत्त हुए जन्मारम करनेवाले प्रारम्भ कर्मीके समान हाँ किये हुं, अन्य कर्मोंका भी (बिना फल दिये) नाश (मानना) उचित नहीं, सुनरा तीमों प्रकारके कर्म तीन जन्मोंका आरम्भ करेंगे अथवा सब मिलकर एक जन्मका ही आरम्भ करेंगे (ऐसा मानना चाहिये)।

नहीं तो किये हुए कर्मोंका ( बिना फरू दिये ) नारा माननेसे, सर्वत्र अधिश्वासका प्रसंग-आ जायगा और शासकी व्यर्थता सिद्ध हो जायगी। अत: यह कहना कि 'वह फिर जन्म नहीं लेता' ठीक नहीं है।

उ०-यह बात नहीं। क्योंकि 'इसके समस्त कर्म क्षय हो जाते हैं' 'ब्रह्मको जाननेवाला ब्रह्म हो हो जाता है' 'इसके ( मोक्समें ) तमीतककी देर हैं 'ब्राइमें लुणके ब्रावमानकी भौति उसके समस्त कर्म मस्त जाते हैं' इत्यादि सैकहों श्रुतियोदारा विदानके सब कर्मोंका दाह होना कड़ा गया है।

यहाँ गीताशास्त्रमे भी 'यथैधांसि' इत्यादि स्त्रोकर्मे समस्त कर्मोका दाह कहा गया है और आगे भी कहेंगे।

युक्तिसे भी यही बात सिद्ध होती है,क्योंकि अविद्या, कामना आदि क्रेशरूप बीजोंसे युक्त हुए ही कारणरूप कर्म अन्य जन्मरूप अकुरका आरम्भ किया करते हैं। इह अपि च साइंकाराभिसंधीनि कर्माणि फलारम्भकाणि न इतराणि इति तत्र तत्र भगवता उक्तम् ।

'बीजान्यग्न्युपदग्धानि न रोहन्ति यथा पुनः ।

ब्रानदग्धेस्तथा हेरीर्नात्मा संपद्यते पुनः'-इति च ।

अस्तु तावद् झानोत्पच्युत्तरकालकृतानां कर्मणां झानेन दाहो झानसहभावित्वान् । न तु इह जन्मिन झानोत्पचेः प्राक्कृतानाम् अतीतानेकजन्मान्तरकृतानां च दाहो युक्तः । न. 'सर्वकर्मा'ण' इति विशेषणात ।

ज्ञानोत्तरकालभाविनाम् एव सर्वकर्मणाम् इति चेत् ।

न, संकोचे कारणानुषपने:। यत् तु उक्तं यथा वर्तमानजन्मारम्भकाणि कर्माणि न श्रीयन्ते फलदानाय प्रवृत्तानि एव सति अपि ज्ञाने, तथा अनारव्यफलानाम् अपि कर्मणां श्रयो न युक्त इति। तद् असत्।

कथम्, तेषां प्रक्तेषुवत् प्रश्चक्रलत्वात् ।
यथा पूर्वे लक्ष्यवेधाय ग्रुक्त इषुः धनुपो
लक्ष्यवेधोत्तरकालम् अपि आरन्धवेगक्षयात्
पतनेन एव निवर्तते एवं श्रतिरास्म्भकं कर्म श्रतिरक्षितिप्रयोजने निष्ट्ये अपि आसंस्कारवेगक्षयात् पूर्ववद् वर्तते एव । यहाँ गीताशास्त्रमें भी भगशन्ने जगह-जगह कहा है कि अहंकार और फलाकांक्षायुक्त कर्म ही फलका आरम्भ करनेशले होते हैं, अन्य नहीं।

तथा 'जैसे अग्निमें दग्ध हुए बीज फिर नहीं उगते, बैसे ही शानसे दग्ध हुए क्लेट्योंद्वारा आतमा पुनः दारीर प्रहण नहीं करता' ऐसा भी (शाओंका बचन है)।

प् -- ज्ञान होनेके पश्चात् किये हुए कर्मोका ज्ञानद्वारा दाह हो सकता है, क्योंकि वे ज्ञानके साथ होते हैं। पग्न्यु इस जन्ममें ज्ञान उत्पन्न होनेसे पहले किये हुए और भूतपूर्व जनेक जन्मोंने किये हुए कर्मोका, ज्ञानद्वारा नाश मानना उचित नहीं। ज्ञान्यह क्ष्राना ठीक नहीं। क्योंकि 'क्यारे कर्मे

(दग्ध हो जाते हैं) ऐसा विशेषण दिया गया है। पू०--यदि ऐसा मार्ने कि, ज्ञानके पश्चात् होने-बाले सब कमोंका ही (ज्ञानदारा दाह होता है तो !)

उ०-यह बात नहीं है। क्योंक (इस प्रकारके) संकोचका (कोई) कारण नहीं सिद्ध होता। और तुमने नो कहा कि जैसे हान हो जानपर भी, वर्तमान नग्मका आरम्भ करनेवाले, फल देनेके लिये प्रकृत हुए प्रारस्थकर्म नष्ट नहीं होते, बैसे ही जिनका एल आरम्भ नहीं हुआ है, उन कर्मोका भी नाश (मानना) युक्तियुक्त नहीं है, सो ऐसा कहना भी ठीक नहीं।

क्योंकि वे प्रारम्भ कर्म छोड़े हुए बाणकी भौति ए.छ देनेके लिये प्रकृत हो चुके हैं, इसलिये ( उनका ए.छ अवस्य होता है, पर अन्यका नहीं )। जैसे पहले लक्ष्यका वेथ करनेके लिये धनुषसे छोड़ा हुआ बाण, लक्ष्य-तेथ हो जानेके पश्चात् भी आरम्भ हुए वेगका नाश होनेपर गिरकर ही शान्त होता है, वैसे ही शरीरका आरम्भ करनेवाले प्रारम्भ सी, शरीर-स्थितिक्ष प्रयोजनके निकुत हो जानेपर मी, जवराक संस्कारीका वेग क्षय नहीं हो जाता, तवतक पहलेकी भौति वर्तते ही रहते हैं। सिद्धम ॥ २३ ॥

स एव इषुः प्रश्वत्तिनिमित्तानास्व्यवेगः तु

असुक्तो धतुषि प्रयुक्तः अपि उपसंहियते तथा

अनारच्धफलानि कर्माणि स्वाश्रयस्थानि एव

इति पतिते अस्मिन् विदच्छरीरे 'न म
भयोऽभिजायते' इति युक्तम एव उक्तम इति

अत्र आत्मदर्शने उपायविकल्पा इमे भ्यानादय उच्यन्ते---

बही बाण, जिसका प्रश्नुतिके लिये बेग आरम्भ
नहीं हुआ है—जो लोड़ा नहीं गया है, यदि
यनुप्पर बड़ा भी लिया गया हो तो भी उसको
रोका जा सकता है, वैसे ही जिन कमेंकि
फलका आरम्भ नहीं हुआ है, वे अपने आश्र्यमें
स्थित हुए ही झानद्वारा निर्वोज किये जा
सकते हैं।

अतः इस बिद्धत्-शरीरके गिरनेके गीछे 'बह फिर उत्पन्न नहीं होता' यह कहना उचित ही है, यह बान सिद्ध हुई॥ २३॥

यहाँ आस्मदर्शनके विषयमें ये ध्यान आदि भिन्न-भिन्न साधन विकल्पसे कहे जाते हैं—

ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना । अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे ॥ २४ ॥

ध्यानेन ध्यानं नाम श्रन्दादिम्यो विषयेभ्यः श्रोत्रादीनि करणानि मनसि उपमंहन्य मनः च प्रत्यक् चेतियतिर एकाप्रतया यत् चिन्तनं तद् ध्यानम् । तथा 'ध्यायतीय वकः' 'ध्यायतीय पृथिती ध्यायन्तीय पर्वताः' (छा० उ० ७ । ६ । १ ) हित उपमोपादानात तैल्धारावत् संततः अविच्छिक्षप्रत्ययो ध्यानं तेन ध्यानेन आत्मान बुद्धी प्रयन्ति आत्मानं प्रत्यक्चेतनम् आत्मना ध्यानसंत्रकृतेन आन्मानं प्रत्यक्चेतनम् आत्मना ध्यानसंत्रकृतेन अन्तःकरणेन केचिद् योगिनः ।

अन्ये साख्येन योगेन सांख्यं नाम इसे सच्चरजन्तर्मासि गुणा मया दश्या अहं तेम्यः अन्यः तद्व्यापारसाक्षिभृतो नित्यो गुण-विरुक्षण आत्मा इति चिन्तनम् एष सांख्यो योगः तेन पश्यन्ति आत्मानम् आत्मना शब्दादि विषयोसे श्रोत्रादि इन्द्रियोंको हटाकर उनका मनमें निरोध करके और मनको अन्तरात्मा-में (निरोध करके) जो एकाप्र-भावमे चिन्तन करते रहना है, उसका नाम ध्यान है। तथा 'बगुल्या ध्यान-सा करता है' 'पृथियो ध्यान-सा करती है, पर्वन ध्यान-सा करते हैं' इत्यादि उपमा दी जानेके कारण नैज्याराकी मोति निरन्तर अविध्यान-भावसे चिन्तन करनेका नामाध्यान है, उस ध्यानद्वारा किनने ही योगी लेग आध्याने-ध्यान-म्यासद्वारा शुद्ध हुए अन्त-करागसे-देखने हैं।

अन्य वर्ड योगीजन सांख्ययोगके द्वारा (देखते है)--- 'सन्व, रज और तम-ये तीनो गुण मुझसे देखे जानेकले हैं और में उनसे मिन्न उनके व्यापारका साथी, उन गुणोसे विव्युण और नित्य (चेतन) जाना हूँ 'इस प्रकारके चिन्तनका नाम सांख्य है, यही योग है, ऐसे साख्ययोगके द्वारा--- 'आलमं आलाकों देखते हैं'।

कर्मयोगेन कर्म एव योग ईश्वरार्पणबुद्धचा अनुष्टीयमानं घटनरूपं योगार्थत्वाद योग द्वारेण च अपरे ॥ २४ ॥

तया अपर योगीजन कर्मयोगके द्वारा---ईश्वरार्पण-बुद्धिसे अनुष्ठान की हुई चेष्टाका नाम कर्म है. वही योगका साधन होनेके कारण गौणरूपसे योग कहा जाता है, उस कर्मयोगके द्वारा—अन्तःकरण-को ञुद्धि और ज्ञानप्राप्तिके कमसे, (आत्मार्मे आल्माको देखते हैं 🖯 ॥ ३४ ॥

अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते । तेऽपि चातितरन्त्येव

मृत्युं श्रुतिपरायणाः ॥ २५॥

अन्ये तु एषु विकल्पेषु अन्यतरेण अपि व्यं यथोक्तम् आत्मानम् आचार्येभ्यः श्रुत्वा इदम् एव चिन्तयत इति उक्ता उपासने श्रद्धानाः सन्तः चिन्तयन्ति ।

अन्य कई एक साधकजन उपर्युक्त विकल्पोंमेंसे किसी एकके भी द्वारा पूर्वोक्त आत्मतत्त्वको न जानते हुए अन्य आचार्योसे सुनकर---उनकी ऐसी आज्ञा पाकर कि 'तुम इसीका चिन्तन किया करो' उपसमा करते है--श्रद्धापूर्वक चिन्तन करते हैं।

ते अपि च अतितरन्ति एव अतिक्रामन्ति एव मृत्युं मृत्युयुक्तं मंसारम् इति एतत् । श्रीत-परायणाः श्रुतिः श्रवणं परम् अयनं गमनं मोक्ष-मार्गप्रवर्त्ता परं साधनं येषां ते श्रतिपरायणाः केवलपरोपदेशप्रमाणाः स्वयं विवेकरहिता इति अभिग्रायः।

वे केवल धननेके परायण हुए पुरुष भी अर्थात् जिनके मतमें श्रवण करना ही मोक्षमार्गसम्बन्धी प्रवृत्तिमे परम आश्रय--गृति, परम साधन है, ऐसे केवल अन्य आचार्योंके उपदेशको ही प्रमाण मानने-बाले, खयं विवेकहीन श्रतिपरायण पुरुष भी, मृत्युको यानी मृत्युयक्त संसारको नि:सन्देह पार कर जाने हैं।

किस वक्तव्यं प्रमाणं प्रति म्वतन्त्रा विवे-

फिर प्रमाण करनेमे जो खतन्त्र हैं वे विवेकी पुरुष मृत्युयुक्त संसारसे तर जाने हैं, इसमें तो कहना ही क्या है ? यह अभिप्राय है ॥ २५॥

किनो मृत्यम अनितरन्ति इति अभिप्रायः ॥२५॥

ज्ञानं मोक्षसाधनं 'यज्शात्वामृतमश्नुते' इति उक्तम् तत् कस्माद हेतोः इति तद्धेतप्रदर्शनार्थं इलोक आरम्यते

क्षेत्रज्ञ और ईश्वरकी एकताविषयक ज्ञान मोक्ष-का साधन है, यह बात 'यज्ज्ञात्वासृतमञ्जूते' इस वाक्यसे कही, परन्तु बहु ज्ञान किस कारणसे मोक्षका साधन है ? उस कारणको दिखानेके छिये यह इलोक आरम्भ किया जाता है---

यावत्संजायते किंचित्सत्त्वं स्थावरजङ्गमम् । क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात्तद्विद्धि भरतर्षभ ॥ २६ ॥ याबद् यत् किंचित् संजायने समुत्यदाते सन्व वस्तु किम् अविशेषेण इति आह स्थावरजङ्गमं स्यावरं जङ्गमं च क्षेत्रक्षेत्रइसंयोगात् तद् जायते इति एवं विद्धि जानीहि हे भरतर्यभ ।

कः पुनः अयं क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः संयोगः अभि-प्रेतः। न तावद् रज्ज्वा इव घटस्य अवयवसंक्लेष-इतरकः संबन्धविद्येषः संयोगः क्षेत्रेण क्षेत्रज्ञस्य संभवति आकाशवद् निरवयवत्वात्। न अपि समवायलक्षणः तन्तुपटयोः इव क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः इतरेतरकार्यकारणभावान-पुरामाद् इति।

उच्यते, क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः विवयविषयिणोः भिन्नस्वभावयोः इतरेतरतद्वर्माष्यासळक्षणः संयोगः क्षेत्रक्षेत्रज्ञस्वरूपविवेकाभावनिवन्धनः। रच्छशुक्तिकादीनां तद्विवेकज्ञानाभावाद् अध्यारोपितमर्परजनादिसंयोगवत्।

सः अयम् अध्यासस्ररूपः क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगी मिथ्याज्ञानलक्षणः ।

यथायास्त्रं क्षेत्रक्षेत्रक्षलथाभेदपरिज्ञानपूर्वकं
प्रान्दर्शितरूपात् क्षेत्रात् मुद्धाद् इव इपीकां
यथोक्तलक्षणं क्षेत्रज्ञं प्रविभन्य 'न सचना-सदुन्यतं' इत्यनेन निरस्तसर्वोपाधिविशेषं क्षेयं
ब्रह्मस्कर्पण यः पत्र्यति ।
क्षेत्रं च मायानिर्मितहन्तिस्त्रम्बद्धदस्तु- हे सरतश्रेष्ठ ! जो कुछ भी बस्तु उत्पन्न होती है, क्या यहाँ समानभावसे वस्तुमात्रका प्रहण है ! इसपर कहते हैं कि जो कुछ स्थावर-जंगम यानी चर और अवर वस्तु उत्पन्न होती है, वह सब क्षेत्र और क्षेत्रक्षके संयोगसे ही उत्पन्न होती है, इस प्रकार त जान।

ए०-इस क्षेत्र और क्षेत्रह्वके संयोगसे क्या अभिग्नाय है ? क्योंकि क्षेत्रह्व, आकाशके समान अवयवरहित है इसकिये उसका क्षेत्रके साथ रस्ती- से बड़ेके सम्बन्धकी भीति, अवयवोंके संसर्गते होने- बाळा सम्बन्धक्य सीयोग नहीं हो सबता। । केसे हो आपसमें एक-दुसरेका कार्य-कारण-भाव नहोनेसे सूत और कपड़ेकी भीति, क्षेत्र और कपड़ेकी समाय-सम्बन्धक्य संयोग भी नहीं वन सकता।

उ०-क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, जो कि विषय और विषयी तथा भिन्न खमाववाले हैं, उनका, अन्यमें अन्यके धर्मोका अध्यासस्य मयोग है, यह संयोग राजु और मीप आदिमें उनके खम्यसस्यन्धी ज्ञानके अभावसे अध्यारोपित सर्प और चौदी आदिके संयोगकी भौति, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके बास्तविक खस्यको न ज्ञाननेके कारण है।

ऐसा यह अप्यासखरूप क्षेत्र और क्षेत्रज्ञका संयोग मिथ्या ज्ञान है।

जो पुरुष, शाक्षोक रितिसे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके ख्यण और भेदको जानकर, पहले जिसका स्वरूप दिख्लाया गया है. उस क्षेत्रसे मूँजमेरी सीक अलग करनेकी मीति पूर्वोक लक्षणोंसे युक्त क्षेत्रज्ञको अलग करके देखना है अर्थात् उस ज्ञेय-स्वरूप क्षेत्रज्ञको 'न सक्तनासदुरुयते' इस वाक्या-दुमार समस्त उपाधिक्य विशेषताओसे अतीत अझस्वरूपोर्ट टेख लेता है।

हस्तु-तथा जो क्षेत्रको मायासे रचे हुए हाथी, स्वप्नमें देखी हुई वस्तु या गन्वर्वनगर आदिकी भौति प्यह वास्तवमें हव । नहीं है तो भी सत्तकी भौति प्रतीत होता है', ऐसे अवभासते इति एवं निश्चितविज्ञानो यः तस्य निश्चयपूर्वक जान लेता है उसका मिथ्याज्ञान उपर्यक्त यथोक्तसम्यग्दर्शनविरोधाद् अपगच्छति मिथ्याज्ञानम् ।

तस्य जन्महेतोः अपगमातः 'य एवं वेति परुषं प्रकृतिं च गुणैः सह' इत्यनेन विद्वान भयो न अभिजायते इति यद उक्तं तद उपपन्नम् उक्तम् ॥ २६॥

यथार्थ जानमे बिरुद्ध होनेके कारण नष्ट हो जाता है

पुनर्जन्मके कारणस्य उस मिध्याज्ञानका अभाव हो जानेपर 'य पवं वेसि परुपं प्रकृति च गणे: सह' इस श्लोकमे जो यह कहा गया है कि 'विद्वान पन: उत्पन्न नहीं होता? सो युक्तियुक्त ही है ॥ २६ ॥

'न स भयोऽभिजायते' इति सम्यग्दर्शन-। अविद्यादिसंसारबीजनिवस्तिदारेण फलम जन्माभाव उक्तः । जन्मकारणं च अविद्या-निमित्तकः क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोग उक्तः तस्या अविद्याया निवर्तकं सम्यग्दर्शनम् उक्तम् अपि पुनः शब्दान्तरेण उच्यते---

'न सभयोऽभिजायते' इस कवनसे पर्ण जान-का फढ़, अविद्या आदि संसारके बीजोकी निवत्ति-द्वारा पनर्जन्मका अभाव बतलाया गया, तथा अविद्या-जनित क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके सयौगको जन्मका कारण बतलाया गया । इसलिये उस अविदाको निवृत्त करनेवः लाप्यां ज्ञान, यद्यपि पहले कहा जा चका है तो भी दसरे शब्दोंमें फिर कहा जाता है---

### समं सर्वेष भतेष तिष्ठन्तं परमेश्वरम्। विनाउयत्स्वविनाउयन्तं यः प्रव्यति स प्रव्यति ॥ २७ ॥

समं निविशेषं विष्टन्तं स्थितिं कुर्वन्तं क सर्वेषु भूतेषु ब्रह्मादिस्थावरान्तेषु प्राणिष परमेश्वरं देहेन्द्रियमनोबुद्धच्यक्तात्मनः अपेक्ष्य परमेश्वरः तं सर्वेष भतेष समं तिष्टन्तम ।

तानि विशिनप्रि विनश्यस इति । तं च परमेश्वरम् अत्रिनस्यन्तम् इति भृतानां परमेश्वरस्य च अत्यन्तवैलक्षण्यप्रदर्शनार्थम

कथम् ,-

भावविकाराणां जनिलक्षणो भावविकारो मूलम्, जन्मोत्तरभाविनः अन्ये सर्वे भावविकारा विनाञान्ताः । विनाञात्यरो न कश्चिद अस्ति भावविकारो भावाभावातु । सति हि धर्मिणि धर्मा भवन्ति ।

( जो प्ररूष ) ब्रह्मासे लेकर स्थावरपर्यन्त समस्त प्राणियोर्मे समभावसे स्थित --- ( न्याप्त ) हुए परमेश्वरको अर्थात् शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, अन्यक्त और आत्मा-की अपेक्षा जो परम ईश्वर है, उस परमेश्वरको सब भतोंमें समभावसे स्थित देखता है।

यहाँ भतोसे परमेश्वरकी अत्यन्त विरुक्षणता दिखळानेके निमित्त भतोके लिये विनाशशील और वरमेश्वरके लिये अविनाशी विशेषण देते हैं।

प०—इससे परमेश्वरकी विरुक्षणता कैसे सिद्ध होती है ?

उ०-सभी भाव-विकारोंका जन्मरूप भाव-विकार मल है। अन्य सब भाव-विकार जन्मके पीछे होनेवाले और विनाशमें समाप्त होनेवाले हैं। भावका अभाव हो जानेके कारण विनाशके पश्चात् कोई भी भाव-वि**कार** नहीं रहता. क्योंकि धर्मीके रहते ही धर्म रहते हैं। अतः अन्त्यभावविकाराभावानुवादेन पूर्न-भाविनः सर्वे भावविकाराः प्रतिपिद्धा भवन्ति सह कार्यैः ।

तस्मात् सर्वभूतैः वैलक्षण्यम् अत्यन्तम् एव परमेश्वरस्य सिद्धं निर्विशेषत्वम् एकत्वं च । य एवं यशोक्तम् परमेश्वरं पश्यति स पश्यति । नतु सर्वः अपि लोकः पश्यति किं विशेषणेन इति ।

सत्यं पञ्चति किं तु विपरीतं पञ्चति अतो विश्विनष्टि स एव पञ्चति इति ।

यथा तिमिरदृष्टिः अनेकं चन्द्रं पत्यति तम् अपेक्ष्य एकचन्द्रदृशीं विशिष्यते म एव पत्यति इति, तथा एव इह अपि एकम् अविभक्तं यथोक्तम् आत्मानं यः पत्यति म विभक्ता-नेकात्मविषरीतद्विभयो विशिष्यते, म एव पत्यति इति।

इतरे पञ्चन्तः अपि न पञ्चन्ति विपरीत-दक्षिन्वाद् अनेकचन्द्रदक्षिवद् इत्यर्थः ॥२७॥

इस्रिटियं अन्तिम भाव-विकारके अभावका ( 'अविनहयन्तम्' इस पदके द्वारा ) अनुवाद करनेसे पहले होनवाले, सभी भाव-विकारोंका कार्यके सहित, पानंच्य हो जाता है।

सुतरा ( उपर्युक्त वर्णनसे ) परमेश्वरकी सब भूतोंसे अरयन्त ही बिलक्षणता तथा निर्विशेषता और एकता भी सिद्ध होती है। अतः वर्षो इस प्रकार उपर्युक्त भावसे परमेश्वरको देखता है वही देखता है। यू०—सभी लोग देखते हैं किर बाही देखता है। इस विशेषणाने क्या प्रयोजन हैं। है

उ०- ठीक हैं, (अन्य सब भी) देखते हैं परन्तु विपरीत देखते हैं, इसलिये यह विशेषण दिया गया है कि वही देखता हैं।

जैसे कोई निमिर-रोगसे दूषिन हुई राष्ट्रबाल अनेक चन्द्रमाओंको देखना है, उसकी अपेक्षा एक चन्द्र देखनेबालेको यह विश्वपता बतलायी जाती है कि बही ठीक देखना है। वैसे ही यहाँ भी जो आस्माको उपर्युक्त प्रकारमे विभागाहिन एक देखता है, उसकी अलग-अलग अनेक आस्मा देखने गाले विपरीनद्दियोंकी अपेक्षा यह विशेषता वनलायी जाती है कि वडी ठीक-टीक देखता है।

अभिप्राय यह है कि दूसरे सब अनेक चन्द्र देखनेबालेकी भौति विपरीत भावसे देखनेबाले होनेके कारण, देखने हुए भी बास्तवमें नहीं देखने ॥२७॥

यथोक्तस्य सम्यग्दर्शनस्य फलवचनेन | स्तृतिः कर्तच्या इति श्लोक आरम्यते—

उपर्युक्त यथार्थ ज्ञानका फल वनलाकर उसकी स्तुनि करनी चाहिये । इसलिये यह श्लोक आरम्भ किया जाता है---

समं पश्यन्हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् । न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम् ॥ २८ ॥ समं पत्यन् उपलभमानो हि यसात् सर्वत्र सर्वभूनेषु सम्बन्धितं तुल्यतया अवस्थितम् <sup>ईस्वरम्</sup> अतीतानन्तरस्रोकोक्तलक्षणम् इत्यर्थः । समं पश्यन् कि न हिनस्ति हिंसां न करोति आत्मना स्वेन एव स्वम् आत्मानं ततः तद् अहिंसनाद् याति पतं प्रकष्टां गति मोक्षाल्याम् ।

नतु न एव कथित् प्राणी स्वयं स्वम् आत्मानं हिनस्ति कथम् उच्यते अप्राप्तं न हिनस्ति इति । यथा न पृथिच्याम् अग्निः चेतच्यो न अन्तरिक्षे इत्यादि ।

न एष दोषः अज्ञानाम् आत्मतिरस्करणोष-पनेः । सर्वो हि अज्ञः अत्यन्तप्रसिद्धं साक्षाद् अपरोक्षाद् आत्मानं तिरम्कृत्य अनात्मानम् आत्मत्वेन परिगृद्ध तम् अपि धर्माधर्मो कृत्वा उपात्तम् आत्मानं हत्वा, अन्यम् आत्मानम् उपादने नवम्, तं च एवं हत्वा अन्यम्, एवं तम् अपि हत्वा अन्यम् इति एवम् उपात्तम् उपात्मम् आत्मानं हत्ति इति अत्मसहासर्वः अञ्चः ।

यः तु परमार्थानमा असौ अपि सर्वेदा अविद्यया इत इव विद्यमानफलाभावाद् इति सर्वे आत्महन एव अविद्वांसः।

यः तु इतरो यथोक्तात्मदर्शी स उभयथा अपि आत्मना आत्मानं न हिनस्ति ततो याति परां गतिं यथोक्तं फलं तस्य भवति इत्यर्थः॥ २८॥

क्योंकि सर्वत्र— सब भूतोमें सममावसे स्थित हुए. ईश्वरको अर्थात् उपरके रहोकमें जिसके रहण वनन्यये गये हैं, उस (प्ररोधर)को सर्वत्र समान भावसे टेखने-बाळा पुरुष खर्य—अपने आप अपनी हिंसा नहीं करता, इसल्यि अर्थात् अपनी हिंसा न करनेके करता इह मोक्षरूप परम उत्तम गतिको प्राप्त होता है।

प्०—कोई भी प्राणी खयं अपनी डिसा नहीं करता फिर यह अग्रासका निगंत्र क्यो किया जाता है कि 'बह अपनी हिंसा नहीं करना' जैसे कोई कहे कि 'पृथिशीपर और अन्नरिक्षमें अग्नि नहीं जल्लानी चाहिये ∗ा'

उ०-यह दोप नहीं है। क्योंकि अज्ञानियोंसे खर्थ अपना निरस्कार करना बन सकता है। सभी अज्ञानी अत्यन्त प्रसिद्ध साक्षाय्—प्रश्यक्ष आत्माका निरस्कार करके अनात्मा शरीराधिको आमा मानकर, फिर धर्म और अध्यक्षका आचरण कर, उस प्राप्त किये हुए (शरीररूप) आत्माको नाश करके हैं। फिर उसका मी नाश करके अन्यको और उसका भी नाश करके (पुन:) अन्यको पात रहते हैं। इन प्रकार नारंवार शरीररूप आत्माको प्राप्त करके उसकी हिंसा करते शरीररूप आत्माको प्राप्त करके उसकी हिंसा करते वाले है, अत. सभी अज्ञानी आत्महत्यारे हैं।

जो वास्तवमें आतमा है वह भी अविधाद्वारा (अज्ञान होनेके कारण) सदा मारा हुआ-सा ही रहना है, क्योंकि उनके ख्रिये उसका विध्यान परू भी नहीं होता। सुतरा सभी अबिद्वान् आत्माकी हिसा करनेवाले ही हैं।

परन्तु जो इनसे अन्य उपर्युक्त आग्मस्वकूपको जाननेवाला है, वह दोनों प्रकारसे ही अपनेदाग अपना नाश नहीं करता है। इसलिये वह परमगति प्राप्त कर लेता है अर्थात् उसे उपर्युक्त फल प्राप्त होना है ॥ २८॥

वहाँ पृथ्वीपर अग्नि जलानेका निषेष करना तो इस्लिये अयुक्त है कि यदि पृथ्वीपर अग्नि न जलायी जाय तो कहां जलायी जाय ? और अन्तरिक्षमें जलानेका निषेष इसलिये ठीक नहीं कि वहाँ नो वह जलायी ही नहीं जा सकती।

নী৹ য়া৹ মা৹ ৪৪—

सर्वभृतस्थम् ईशं समं पत्र्यम् न हिनन्ति आत्मना आत्मानम् इति उक्तं तद् अनुषपन्नं स्वगुषकभवैनेक्षण्यभेदभिन्नेषु आत्ममु इति एतद् आशङ्कय आह—

यह जो कहा कि, ईश्वरको सब भूतोंमें सम-भावसे स्थित देखता इआ पुरुष, आग्माहारा आग्मा-का नाश नहीं करता, सो ठीक नहीं क्योंकि अपने गुण और कमोंकी विख्क्षणतासे विभिन्न हुए जीवोंमें इस प्रकार देखना नहीं बन सकता, ऐसी शंका करके कहते हैं—

प्रकृत्यैव च कर्माणि कियमाणानि सर्वशः।

यः प्रयति तथात्मानमकर्तारं स पश्यति ॥ २६ ॥

शक्रत्या प्रकृतिः भगवतो माया त्रिगुणात्मिका, 'मायां तु शक्रतिं विद्यात्' ( स्वे॰ उ० ४ । १०) इति मन्त्रवर्णात् तया प्रकृत्या एव चन अन्येन महदादिकार्यकरणाकारपरिणतया कर्माण वाष्प्रनःकायारम्याणि कित्वगणानि निर्वर्य-मानानि सर्वशः सर्वप्रकारः यः पश्वति उपलभने ।

तथा आत्मानं क्षेत्रज्ञम् अकर्तानं सर्वोपाधि-विवर्जिनं पर्यात स परमार्थेदशीं इति अभिप्रायः। निर्गुणस्य अकर्तुः निर्विशेषस्य आकाशस्य इव भेदे प्रमाणानुपपत्तिः इत्यर्थः॥ २९॥ 'सायाको प्रकृति समझना खाहिये' हत्यादि मन्त्रोके अनुसार भगवान्की त्रिगुणाधिका मायाका नाम प्रकृति हैं, जो कि महत्तत्व आदि कार्य-करणके आकारमें परिणत हैं; उस प्रकृतिद्वारा ही मन, वाणी और शरीरसे होनेवाले सारे कर्म, सब प्रकारसे सम्पादन किये ताते हैं; अन्य किसीसे नहीं, इस प्रकार जो देखता हैं।

तथा आग्माकोः क्षेत्रज्ञको जो समन्त उपार्थियोंसे रिष्ट्रत अकर्ता देखता है, वही देखता है अर्थात् वही परमार्थदर्शी है, क्योंकि आकाशको भौति निर्मुण और विशेषतारिहत अकर्ता आस्मामें, भेदनावका होना प्रमाणित नहीं हो सकता। यह अभिप्राय है।। २९॥

पुनरिप तद् एव सम्यग्दर्शनं शब्दान्तरेण | प्रपश्चयति---

किर भी, उसी यथार्थ ज्ञानकी दूसरे शब्दोंसे व्यास्था करते हैं—

यदा भूतपृथग्भावमेकस्थमनुपत्रयति । तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा ॥ ३० ॥

यदा यसिन् काले सूतपृष्यमानं भूतानां पृथाभानं पृथाभानं पृथाभानं पृथाभानं पृथाभानं प्रात्मनि स्थितम् एकस्थम् अतुपश्यित शासाचार्योपदेशतो मत्वा आत्मप्रत्यक्षत्वेन पश्यित 'आत्मेष्टं सर्वम' (छा० उ० ७ । २५ । २ ) इति ।

जित समय (यह विद्वान्) मृतोके अलग-अलग भागोंको — मृतोकी पृथक्ताको, एक आत्मामे ही स्थित देखता है अर्थात् झाल और आवार्यके उपदेशसे मनन करके आत्माको इस प्रकार प्रत्यक्षमावसे देखता है कि 'यह सब कुछ आत्मा ही है।' तत एव च तस्साद् एव च विस्तास्य उत्पत्ति विकासम् 'आरमतः प्राण आरमत आशा-रमतः स्मर आरमत आकाश आरमतस्तेत्र आरमत आप आरमत आविर्मावतिरोमावावारमतोऽनम्' (छा० उ० ७।२६।१) इति एवम् आदिप्रकारैः विस्तारं यदा पत्त्यति त्रक्ष संपवते त्रक्ष एव भवति तदा तस्मिन् काले इत्यर्थः ॥ ३० ॥ तथा उस आश्मारे ही सारा विस्तार—सबकी उरपत्ति—विकास देखता है अर्थात् जिस समय 'आरम्भासे ही प्राच्न, आरमासे ही आद्या, आरमासे से ही काम, आरमासे ही आकारा, आरमासे ही तेज, आरमासे ही जरू, आरमासे ही अप, आरमासे ही सबका प्रकट और ठीन होना' इत्यादि प्रकारसे सारा विस्तार आसासे ही हुआ देखने ठमता है, उस समय वह बहुको प्राप्त हो आता है—ब्रह्मसप ही हो जाता है ॥ ३०॥

एकस्य आत्मनः सर्वदेहात्मत्वे तद्दोपसंबन्धे । प्राप्ते इदम् उच्यते---

एक ही आत्मा सब शरीरोंका आत्मा माना जानेसे, उसका उन सबके दोशेंसे सम्बन्ध होगा, ऐसी शंका होनेपर यह कहा जाता है----

अनादित्वान्निर्गुणत्वात्परमात्मायमञ्चयः । अमिरम्बोरपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते ॥ ३१ ॥

अनादित्वाद् अनादेः भावः अनादित्वम् आदिः कारणं तद् यस्य न अन्ति तद् अनादि। यद् हि आदिमत् तत् स्वेन आत्मना व्येति अयं त अनादित्वाद निरवयव इति

कृत्वान व्येति ।

तथा निर्गुणस्वाद सर्गुणो हि गुणस्ययाद् स्थेति अयं तु निर्गुणस्वाद् न स्थेति इति एरमारमा भयम् अव्ययो न अस्य व्ययो विद्यते इति अव्ययः।

यत एवम् अतः शरीरस्थः अपि शरीरस्थ आत्मन उपलब्धिः भवति इति शरीरस्थ उच्यते तथापि न करोति । तदकरणाद् एव तत्फलेन न ल्यिते । आदि, कारणको कहने हैं, जिसका कोई कारण न हो, उसका नाम अनादि है और अनादिके मावका नाम अनादिव्व है, यह परमात्मा अनादि होनेके कारण अव्यय है; क्योंकि जो वस्तु आदिमान् होती है, वही अपने खख्पसे क्षीण होती है। किन्तु यह परमात्मा अनादि है, इसिक्ये अवययरहित हैं। अत: इसका क्षय नहीं होता।

तथा निर्मुण होनेके कारण भी यह अन्यय है; क्योंकि जो करतु गुणयुक्त होती है, उसका गुणोंके क्षयसे क्षय होता है! परन्तु आल्मा गुणरहित है, अत: इसका क्षय नहीं होता। सुनरां यह परमाल्मा अञ्चय है, अर्थात् इसका व्यय नहीं होता।

ऐसा होनेके कारण यह आरमा शरीरमें स्थित हुआ भी-शरीरमें रहता हुआ भी जुछ नहीं करता है, तथा जुछ न करनेके कारण ही उसके फछसे भी लिस नहीं होता है। आरमाकी शरीरमें प्रतीति होती है, इसख्यि शरीरमें स्थित कहा जाता है। यो हि कर्ता स कर्मफलेन लिप्यते अयं
तु अकर्ता अतो न फलेन लिप्यते इत्यर्थः।
कः पुनः देहेषु करोति लिप्यते च, यदि
तावद् अन्यः परमात्मनो देही करोति लिप्यते
च तत इदम् अनुपपन्नम् उक्तं क्षेत्रज्ञेक्षरैकत्वम्
'श्रेत्रने चार्वि मां विक्षित इत्यादि।
अयं न असि ईक्षराद अन्यो देही कः

करोति लिप्यते च इति वाच्यं परो वा नाम्ति

इति ।

मर्वथा दुविज्ञेषं दुर्वाच्यं च इति भगवत्-प्रोक्तम् औपनिषदं दर्शनं परित्यक्तं वैशेषिकः सांख्याईतवाँद्वैः च।

तत्र अयं परिहागे भगवता स्वेन एव उक्तः
'स्मगवस्तु प्रवर्तते' इति । अविद्यामात्रस्वभावो

हि करोति लिप्यते इति व्यवहारो भवति न तु

परमार्थेन एकस्मिन् परमार्थमित तद् अस्ति ।

अत एतस्मिन् परमार्थमास्यदर्शने
स्थितानां झानिष्ठानां परमहंसपरिवाजकानां

तिरस्कुताविद्याच्यवहाराणां कमाधिकारो न

अस्ति इति तत्र तत्र दर्शितं भमवता ॥ ३१ ॥

क्योंिक जो कर्ता होता है बही कर्मेंकि फडसे जित होता है। परन्तु यह अकर्ता है, इस-जिये फड़से जिस नहीं होता, यह अभिग्राय है। ए०-तो फिर शरीरमें ऐसा कौन है जो कर्म करता है और उसके फड़से जित होता है! यदि यह

ए०-तो फिर शरीरमें ऐसा कौन है जो कर्म करता है और उसके फ़ल्से लिस होता है ? यदि यह मान लिया जाय कि, प्रमान्मासे मिन्न कोई शरीरी कर्म करता है और उसके फ़ल्से लिस होता है तब तो 'क्षेत्रक्क भी तृ सुझे ही जान' इस प्रकार जो क्षेत्रड़ और ईश्वरकी एकता कही है, वह अयुक्त टहरेगी।

जार इन्तरफा एकता कहा है, यह जयुक्क करण यदि यह माना जाय कि ईश्वरसे पुणक करण कोई शरीरी नहीं है तो यह बतलाना चाहिये फिर कीन करता और लिस होता है ! अपया यह कह देना चाहिये कि (इन सबसे) पर कोई ईश्वर ही नहीं है ।

(बात तो यह है कि) भगवान्द्रारा कहा हुआ यह उपनिषद्-रूप दर्शन सर्वथा दुर्विजेय और दुर्वाच्य है, इसीलिये वैदेशिक, सास्य, जैन और बौद्ध-मताश्लम्बियोदारा यह छोड़ दिया गया है।

उ०-इसका परिदार 'समाब ही बर्तना है' ऐसा कहकर भगवान्ने खर्थ ही कर दिया है क्योंकि अविधानात्र समाववाला ही 'करता है, और लिस होता है' इसीसे यह व्यवहार चल रहा है। बास्तवमें अदितीय परमात्मामें वे ('क्तांपन' और 'लिस होना' आदि ) नहीं है।

सुतरां इस वास्तविक ज्ञानदर्शनमें स्थित हुए ज्ञाननिष्ट, परमहस परिवाजक संन्यासियोंका, जिन्होने अविधाइत समस्त व्यवहारका तिरस्कार कर दिया है, कमोमें अधिकार नहीं है—यह बात जगह-जगह भगवानुदारा दिखआयी गयी है ॥ ३१॥

किम् इव न करोति न ठिप्यते इति अत्र दृष्टान्तम् आहः —

परमात्मा किसकी भाँति न करता है और न दित होता है <sup>2</sup> इसपर यहाँ दृष्टान्त कहते हैं—

यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपल्रिप्यते । सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपल्रिप्यते ॥ ३२ ॥

यथा सर्वगतं व्यापि अपि सत् सौदम्यात्। सक्ष्मभावाद आकारां खं न उपिष्यिते न होनेके कारण लिए नहीं होता-सम्बन्धयुक्त नहीं संबच्चते सर्वत्र अवस्थितो देहे तथा आत्मा न होता, वैसे ही आत्मा भी शरीरमें सर्वत्र स्थित रहते उपिक्रप्यते ॥ ३२ ॥

जैसे आकाश, सर्वत्र व्यात हुआ भी सङ्ग हर भी (उसके गण-दोषोसे) लिप्त नहीं होता॥३२॥

किंच--

तथा--

यथा प्रकाशयत्येकः कत्स्नं लोकमिमं रविः ।

क्षेत्रं क्षेत्री तथा कत्सनं प्रकाशयति भारत ॥ ३३ ॥

यथा प्रकाशयति अवभामयति एकः कृत्वं। छोकम् इमं रविः **मविता आदित्यः** तथा तद्वद महाभतादिधत्यन्तं क्षेत्रम् एकः सन प्रकाशयति कः क्षेत्री परमातमा इत्यर्थः ।

रविदृष्टान्तः अत्र आत्मन उभयार्थः अपि भवति रविवत सर्वक्षेत्रेष एक आत्मा अलेपकः च इति ॥ ३३ ॥

जैसे एक ही सूर्य इस समस्त होकको प्रकाशित करना है, वैसे ही, महाभूनोंसे लेकर धृति-पर्यन्त बतलाये हुए समस्त क्षेत्रको वह एक होने हुए भी प्रकाशित करता है। कौन करता है? क्षेत्रज्ञ--परमात्मा ।

यहाँ आत्मामें सूर्यका दृष्टान्त दोनों प्रकारसे ही बटता है, आत्मा सूर्यकी भौति समस्त शरीरोंमें एक है और अलिस भी है।। ३३॥

समन्ताध्यायार्थोपसंहारार्थः अयं श्लोकः

सारे अध्यायके अर्थका उपसंहार करनेके छिये | यह श्लोक (कहा जाता है )---

क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवमन्तरं जानचक्षषा । भृतप्रकृतिमोक्षं च ये विद्यीन्ति ते परम् ॥ ३४ ॥

क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः यथाच्याख्यातयोः एव यथा-प्रदर्शितप्रकारेण अन्तरम् इतरेतरवैलक्षण्यविशेषं ज्ञानचक्षण शा**स्त्राचार्योपदेशजनितम् आ**त्म-प्रत्ययिकज्ञानं चक्षः तेन ज्ञानचक्षपा भ्रतप्रकृति-मोक्षं च भूतानां प्रकृतिः अविद्यालक्षणा अन्यक्ताख्या तस्या भतप्रकतेः मोक्षणम अभावगमनं च ये विदः विजानन्ति यान्ति गुच्छन्ति ते परं परमार्थतत्त्वं ब्रह्म न पुनः देहम् आददते इत्यर्थः ॥ ३४ ॥

जो परुप शास्त्र और आचार्यके उपदेशसे उत्पन्न आत्ममाक्षात्काररूप ज्ञाननेत्रोंदारा, पहले बतलाये हुए क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके अन्तरको----उनकी पारस्परिक विज्ञक्षणनाको. इस पूर्वदर्शित प्रकारसे जान लेते हैं, और वैसे ही अन्यक्त नामक अविद्यास्त्य भतोंकी प्रकृतिके मोक्षको, यानी उसका अभाव कर टेनेको भी जानते हैं, वे परमार्थतत्त्वस्वरूप ब्रह्मको प्राप्त हो जाने है, पनर्जन्म नहीं णते ॥३४॥

इति श्रीमहाभारते शतसाहस्रयां संहितायां वैयासिक्यां भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतास्पनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन-संवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥

# चतुर्दशोऽध्यायः

सर्वम् उत्पद्यमानं क्षेत्रक्षेत्रइसंयोगाद् उत्पद्यते इति उक्तं तत् कथम् इति तत्प्रदर्शनार्थे 'परं भृयः' इत्यादिः अध्याय आरभ्यते । अथवा ईम्बरपरतन्त्रयोः क्षेत्रक्षेत्रइयोः जगत्कारणन्वं न तु सांख्यानाम् इव स्वतन्त्रयोः इति एवम् अर्थम् ।

प्रकृतिस्थन्वं गुणेषु च सङ्गः संमारकारणम् इति उक्तं कस्मिन् गुणे कथं सङ्गः के वा गुणाः कथं वा ते वप्नन्ति इति गुणेम्यः च मोक्षणं कथं स्वाद् मुक्तस्य च लक्षणं वक्तव्यम् इति एवम् अर्थे च---

श्रीभगवानुत्रा च---

परं भृयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् । यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः॥

परं ज्ञानम् इति व्यवहितेन सम्बन्धः ।

भ्यः पुनः पूर्वेषु सर्वेषु अध्यायेषु असकृद् उक्तम् अपि प्रवश्यामि । तत् च परं परवस्तु-विषयत्वात्, किं तत्, श्रानं सर्वेषां श्रानामम् उत्तमम् उत्तमफ्रस्टातः ।

उत्पन्न होनेवाळी सभी वस्तुएँ, क्षेत्र और क्षेत्रक्षके संयोगसे उत्पन्न होती हैं, यह बात कहीं गयी। सो वह किस प्रकारसे (उत्पन्न होती हैं?) यह दिखळानेके ळिये परं भूयः' इत्यादि स्टोकोंबाले चतुर्दश अध्यायका आरम्भ किया जाना है।

अथवा ईश्वरके अधीन रहकर ही क्षेत्र और क्षेत्रक्ष जगत्तके कारण हैं, सांख्यवादियोंके मतानुसार खतन्त्रतासे नहीं । यह बात दिख्छानेके छिये (यह अय्याय आरम्भ किया जाता है)।

तथा जो यह कहा कि, प्रकृतिमें स्थित होना और गुणविषयक आसकि—यही संसारका कारण है. सो किस गुणमें किस प्रकारसे आसकि होती है? गुण कौन-से हैं? वे कैसे बांबते हैं? गुणोंसे छुटकारा कैसे होता है? तथा मुक्तका छक्षण क्या है? यह सब बातें बनलानेके छिये भी इस अप्यायका आरम्भ किया जाता है—

श्रीभगवान् बोले-----

'परम्' इस पदका दूरस्य 'ज्ञानम्' पदके साथ सम्बन्ध है।

समस्त झानोंमें उत्तम परम झानको अर्थात् जो पर-बस्तृत्रियक होनेसे परम है और उत्तम फल्युक होनेके कारण समस्त झानोंमें उत्तम है, उस परम उत्तम झानको, यदापि पहलेके सब अध्यायोंमें बार-बार कह आया हूँ, तो भी फिर कहूँगा।

ब्रानानां इति न अमानित्वादीनां किं तर्हि । यज्ञादिज्ञेयवस्तविषयाणाम् इति ।

तानि न मोक्षाय इदंत मोक्षाय इति परोत्तमशब्दाभ्यां स्तौति श्रोतत्रविरुप्यत्पाद-नार्थम् ।

यद ज्ञात्वा यद ज्ञानम ज्ञात्वा प्राप्य मनयः **मंन्यामिनो मननशीलाः** सर्वे परां मोक्षारूयाम् इतः असाद देहवन्धनाद ऊर्ध्व मोक्षरूप परम सिद्धिको प्राप्त हुए हैं, (ऐसा परम गताः प्राप्ताः ॥ १ ॥

यहाँ 'ज्ञानोंमेंसे' इस शब्दसे अमानित्वादि ज्ञान-साधनोंका प्रहण नहीं है । किन्त यजादि जेय-वस्तविषयक जानोंका ग्रहण है ।

वे यज्ञादिविषयक ज्ञान मोक्षके लिये उपयक्त नहीं हैं और यह ( जो इस अध्यायमें बतलाया जाता है सो ) मोक्षके लिये उपयुक्त है, इसलिये 'परम' और 'उत्तम' इन दोनों शब्दोंसे श्रोताकी बढ़िमें रुचि उत्पन्न करनेके लिये इसकी स्तति करते हैं।

जिस बानको जानकर-पाकर सब मननशील सिर्दि सिन्यासीजन इस देहबन्धनसे मक्त होनेके बाद बान कहुँगा ) ॥ १ ॥

अस्याः च सिद्धेः ऐकान्तिकत्वं दर्शयति — |

इस (ज्ञानद्वारा प्राप्त हुई) सिद्धिकी अन्यभिचारिता— नित्यता दिखळाते हैं—

इदं ज्ञानमुपाश्चित्य मम साधर्म्यमागताः। मर्गेरिप नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च ॥ २॥

इटं ज्ञानं यथोक्तं उपाश्रित्य ज्ञानसाधनम् अनुष्राय इति एतत । मम परमेश्वरस्य साधर्म्य शानके साधनोंका अनुष्ठान करके, मुझ परमेश्वरकी मतस्बरूपताम आगता प्राप्ता इत्यर्थो न त मग्रानधर्मतां माधर्म्ये क्षेत्रजेञ्चरयोः भेढान-भ्यवरामाद गीताजाखे फलवाद: अयं स्तत्यर्थम उच्यते । सर्गे अपि सृष्टिकाले अपि न उपजायन्ते न उत्पद्यन्ते प्रखये ब्रह्मणः। आपि विनाशकाले न व्यथन्ति च व्यथां न आपद्यन्ते न च्यवन्ति इत्यर्थः ॥ २ ॥

इस उपर्यक्त ज्ञानका आश्रय लेकर. अर्थात समानताको-मेरे साथ एकरूपताको प्राप्त हुए पुरुष सष्टिके उत्पत्तिकालमें भी, फिर उत्पन्न नहीं होते और प्रख्यकालमें - इहाके विनाशकालमें भी व्यथाको प्राप्त नहीं होते, अर्थात् गिरते नहीं । यह फलका वर्णन ज्ञानकी स्ततिके छिये किया गया है। यहाँ 'साधर्म्य' का अर्थ 'समानथर्मता' नहीं है क्योंकि गीताशास्त्रमें क्षेत्रज्ञ और ईश्वरका भेद स्वीकार नहीं किया गया ॥ २ ॥

and the state of t

क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोग ईटशो भृतकारणम् इति आह---

अब यह बतलाते हैं कि इस प्रकारका क्षेत्र और क्षेत्रइका संयोग भूतोंका कारण है---

मम योनिर्महद्वद्वा तस्मिन्गर्भ दधाम्यहम् । संभवः सर्वभृतानां ततो भवति भारत ॥ ३॥ मन स्वभूता मदीया माया त्रिगुणात्मिका
प्रकृतिः योनः सर्वभूतानां सर्वकार्येभ्यो
महत्त्वाद् भरणात् च स्वविकाराणां महद् ब्रह्म
इति योनिः एव विश्विष्यते ।

तस्मिन् महति त्रक्षणि योनी गर्न हिरण्य-गर्भस्य जन्मनो बीजं सर्वभृतजन्मकारणं बीजं दशामि निश्चिपामि श्लेषक्षेत्रज्ञमकृतिङयशक्तिमान् ईश्वरः अहप् अविद्याकामकर्मोपाधिस्वरूपानुवि-धार्यिनं क्षेत्रज्ञं क्षेत्रेण संयोजपामि इत्यर्थः।

संभव उत्पत्तिः सर्वभूताना हिरण्यगर्भोत्पत्ति-द्वारेण ततः तसाद् गर्भाधानाद् भवति हे भारत ॥ ३ ॥

उस महत् ब्रह्मस्य योनिमें, मै-क्षेत्र और क्षेत्रब्र इन दो प्रक्षिनस्य शक्तियोवाला ईश्वर, हिरण्यगर्भके जन्मके बीजरूप गर्भको, यानी सब भूनोंकी उत्पत्तिके कारणरूप बीजको, स्थापित किया करता हूँ। जर्थात् अविद्या, कामना, कर्म और उपायिके स्वरूपका अनुवर्तन करनेयाले क्षेत्रब्रको क्षेत्रसे संयुक्त किया करता हूँ। है भारत ! उस गर्भायानसे हिरण्यगर्भकी उत्पत्ति-

द्वारा समस्त भूनोंकी उत्पत्ति होती है ॥ ३ ॥

हे कुरतीपुत्र ! देव, पितृ, मनुष्य, पशु और मृग आदि समस्त योनियोंने जो मर्नियाँ, अर्थात शरीसकार

अलग-अलग अङ्गोके अवयवोंकी रचनायुक्त व्यक्तियाँ उत्पन्न होती हैं, उन सब मुर्तियोकी सब प्रकारसे स्थित

महत्त् ब्रह्मरूप मेरी माया तो, गर्म धारण करनेवाली

योनि है, और मै ईश्वर बीज प्रदान करनेवाला अर्घात

सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः। तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता॥ ४॥

देविषद्यमुज्यपञ्चमुनादि सर्ववीनितृ कीन्तेय मूर्तेयो देहसंस्थानलक्षणा मृष्ठिताङ्गावयवा मृर्तयः सभवन्ति याः तासां मूर्तीनां ब्रह्म महत् सर्वावस्थं योतिः कारणम् अहम् ईशो बीजप्रदो गर्माधानस्य कर्ता पिता ॥ ४॥

के गुणाः कथं बभ्नन्ति इति उच्यते---

---व गुण कीन-कौन-से हैं और कैसे बॉधते हैं ? सो कहते हैं----

। गुणाः प्रकृतिसंभवाः।

देहे देहिनमञ्ययम् ॥ ५ ॥

गर्भाधान करनेवाला पिता हूँ ॥ ४ ॥

सन्द, रज और तम—ऐसे नामोबाले ये तीन गुण हैं। गुण' शन्द पारिभाषिक है। यहाँ रूप, रस आदिवी भौति किसी दृष्यके आशित गुणोंका प्रहण नहीं है; तथा गुण' और गुणवान्' (प्रकृति) का मेद भी यहाँ विवक्षित नहीं है।

सत्त्वं रजस्तम इति निबध्नन्ति महाबाहो सच्च रजः तम इति एवं नामानः, गुणा इति |

पारिभाषिकः शब्दो न रूपादिवदुद्रव्याश्रिताः । वादिकी भाँति किसी दृश्यके आ नहीं है; तथा प्राण' और प्राणक न च गुणगुणिनोः अन्यस्यम् अत्र विवक्षितम् । मेद भी यहाँ विवक्षित नहीं है । तसाद गुणा इव नित्यपरतन्त्राः क्षेत्रझं प्रति अविद्यारमकत्वात् श्वेत्रझं निवधन्ति इव तम् आस्पदीकृत्य आत्मानं प्रतिलभन्ते इति निवधन्ति इति उच्यते ।

ते च प्रकृतिसंभग भगवनमायासंभवा निवधन्ति इव हे महावाहो महान्ती समर्थतरी आजानु-प्ररुप्नी बाहू यस्य स महाबाहुः हे महाबाहो देहे ज्ञरीरे देहिनं देहवन्तम् अव्ययम् अव्ययस्व च उक्तम् 'अनादितार' इत्यादिश्लोके।

ननु देही न लिप्यते इति उक्तं तत् कथम्

इह निवधनित इति अन्यया उच्यते,

परिहृतम् असाभिः इवशब्देन निवधन्ति इव इति ॥ ५ ॥ ( जैसे रूपादि गुण द्रव्यके अभीन होते हैं ) वैसे ही मानो ये सस्वादि गुण सदा क्षेत्रक्षके अभीन हुए ही अविधानमक होनेके कारण क्षेत्रक्षको बौंब लेते हैं । उस (क्षेत्रक्ष) को आश्रय बनाकर ही (ये गुण) अपना खरूप प्रकट करनेमें समर्थ होते हैं, अत: 'बोंबने हैं' ऐसा कहा जाता है।

जिसकी गुजाएँ अनिशय सामर्थ्युक और जानु ( घुटनों ) तक छंत्री हों, उसका नाम महाबाहु हैं । हे महाबाहो ! भगवान्की मायासे उत्पन्न ये तीनों गुण इस शरीरमें शरीरशरी अविनाशी क्षेत्रवको मानो बाँच केने हैं । क्षेत्रवक्त 'अविनाशिन्य' 'अनादित्वात' इत्यादि श्लोकमें कहा ही हैं ।

ए०-पहले यह कहा है कि देही-आत्मा लिप्त नहीं होता, फिर यहाँ यह विपरीत बात कैसे कही जाती हैं कि उसको गुण बाँधते हैं ?

उ०-- १३व' शब्दका अध्याहार करके हमने इस शंकाका परिहार कर दिया है । अर्थात् वास्तवर्मे नहीं बौधने, बाँबते हुए-से प्रतीत होते है ॥ ५॥

तत्र सत्त्वं निर्मेलत्वात्प्रकाशकमनामयम् ।

सुखसङ्गेन बन्नाति ज्ञानसङ्गेन

तत्र सच्चादीनां सच्चस्य एव तावड् स्रक्षणम् उच्यते—

निर्मल्खात् **स्फटिकमणिः इव** प्रकाशकम्

अनामयं निरुपद्रवं सत्वं तद् निवझाति ।
कथम्, छावसङ्गेन सुखी अहम् इति विषयभूतस्य
सुखस्य विषयिणि आत्मनि संदलेषापादनं मृषा
एव सुखे सञ्जनम् इति । सा एषा अविद्या ।
न हि विषयधर्मो विषयिणो भवति ।
इच्छादि व धृरयन्तं क्षेत्रस्य एव विषयस्य
धर्मे इति उक्तं भगवता ।

गी० शां० भा० ४५--

ज्ञानसङ्गेन चानघ॥६॥

उन सन्त्र आदि तीन गुणोमेंसे पहले, सत्त्व-गुणका रक्षण बतराया जाना है—-

सत्त्वगुण स्फटिक-मणिकी भौति निर्मल होनेके कारण, प्रकाशशील और उपद्रवरहित है (तो भी) वह बौंधता है।

कैसे बाँधता है ? मुखकी आसक्तिसे। (वास्तवमें) विषयरूप मुखका विषयी आध्याके साथ भी मुखी हुँ' इस प्रकार सम्बन्ध जोड़ लेना यह आस्पाको मिथ्या ही सुखमे नियुक्त करना है। यही अविधा है।

क्योंकि विषयके धर्म विषयीके (कमी) नहीं होते और इच्छासे लेकर धृतिपर्यन्त सब धर्म विषयरूप क्षेत्रके ही हैं—ऐसा भगवान्ते कहा है। अतः अविद्यया एव स्वकीयधर्मभूतया विषयविषय्यविवेकलक्षणया अस्तात्मभूते सुखे सद्भयति इव सक्तम् इव करोति असुखिनं सुखिनम् इव । तथा अनसङ्गेन च ।

ज्ञानम् इति सुखसाहचर्यात् क्षेत्रस्य एव अन्तःकरणस्य धर्मो न आत्मनः आत्म-धर्मत्वे सङ्गानुपपत्तेः बन्धानुषपत्तेः च । सुस्वे इव ज्ञानादौ सङ्गो मन्तव्यो हे अनव अव्यसन ॥ ६ ॥ सुतरां यह सिद्ध हुआ कि जो आरोपितभावसे आत्माकी स्वकीय धर्मरूपा हो रही है और विषय-विषयीका अञ्चान ही जिसका स्वरूप है, ऐसी अविधा-हारा ही सत्वगुण अनात्मस्वरूप सुब्भें (आत्माको) मानो नियुक्त—आसक कर देता है, यानी जो (वास्तवमें ) सुब्बे सम्बन्ध्से रहित है, उसे सुब्बी-सा कर देता है। इसी प्रकार (यह सत्वगुण उसे) ज्ञानके सङ्गरे भी (बॉथता है)।

ज्ञान भी सुखका साथी होनेके कारण, क्षेत्र वर्षात् कन्तःकरणका ही धर्म है, आस्माका नहीं, क्योंकि आस्माका धर्म मान लेनेपर वसमें आसक्त होना और उसका बाँचना नहीं वन सकता। इसलिये हे निष्पाप ! अर्थात् व्यसन-दोष-रहित अर्जुन ! सुखकी भीति ही झान आदिके 'सङ्ग'को भी (वन्धन करनेवाछा ) समझना चाहिये ॥ ६ ॥

-A BIE SEE BY

रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् । तन्निवप्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम् ॥ ७॥

रजो रागारमकं रञ्जनाद् रामो मेरिकादिवद्
रागात्मकं विद्धि जानीदि तृष्णासङ्गसपुद्रवं
तृष्णा अत्राप्ताभिकाष आमङ्गः प्राप्ते विषये
मनसः प्रीतिकक्षणः संक्लेषः, तृष्णासङ्गयोः
समुद्भवं तृष्णासङ्गसमुद्भवम् ।

तद् निवधाति तद् रजः कौन्तेय कर्मसङ्गेन दृष्टादृष्टार्थेषु कर्मसु सञ्जनं तत्परता कर्मसङ्गः तेन निवधाति रजो देहिनम् ॥ ७॥ अग्राप्त वस्तुकी अभिजापाका नाम ग्लूणा' है और प्राप्त विषयों मनकी ग्रीतिक्रप स्तेहका नाम 'आसक्ति' है, इन तृष्णा और आसक्तिकी उत्पत्तिके काग्णक्रप रजोगुणको रागानक जान । अर्थाद मेक्स आदि रगोकी मौति (पुरुषको बिषयोंके साथ) उनमें आसक्त करके तह्य करनेवाला होनेसे, इसको यूरागरूप समझ।

हे कुन्तीपुत्र ! वह रजोगुण, इस शरीरधारी क्षेत्रअको कर्मासिकिसे बौँधता है । दृष्ट और अदृष्ट फल देनेबाले जो कर्म हैं उनमें आसक्ति—तत्परताका नाम कर्मासिकि है, उसके द्वारा बौँधता है ॥ ७॥

तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनाम् । प्रमादालस्यनिद्राभिस्तन्निब्धाति भारत्॥ ८ । तमः तृतीयो गुणः श्रवानजम् अज्ञानाद् जातम् । अज्ञानजं विद्धि मोहनं मोहकरम् अविवेककरं सर्वदेष्टिनां सर्वेषां देहवतां प्रमादाञ्स्यनिद्राभिः प्रमादः च आलस्यं च निद्रा च प्रमादालस्य-निद्राः ताभिः तत् तमो निवक्षाति भारत ॥ ८ ॥

और समस्त देहधारियोंको मोहित करनेवाले तमोगुणको, यानी जीवोके अन्त:करणमें मोह— अविवेक उत्पन्न करनेवाले तम नामक तीसरे गुणको, त् अञ्चानसे उत्पन्न हुआ जान । हे भारत ! वह तमोगुण, (जीवोंको) प्रमाद, आकस्य और निद्राके द्वारा बाँधा करता है ॥ ८ ॥

**पुनः गुणानां व्यापारः संक्षेपत उच्यते**— | फिर भी उन गुणोंका व्यापार संक्षेपसे बतलाया जाता है—--

सत्त्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ।

ज्ञानमानृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत्।। ६ ॥ सस्वं सन्वे संज्यति संडक्षेत्रयति रजः कर्मण । हे भारत ! सस्वरण सन्वर्गे नियर

सस्यं छुखे संजयति संद्रहेपयति रजः कर्मणि हे भारत संजयति इति वर्तते । अगं सच्चकृतं विवेकस् आवृत्य आच्छाद्य तु तमः स्वेन आवरणात्मना प्रमादे संजयति उत प्रमादो नाम प्राप्तकर्तव्याकरणम् ॥ ९॥

हे भारत ! सच्चाण सुखर्मे नियुक्त करता है और रजोगुण कर्मोमें नियुक्त किया करता है तथा तमोगुण, सच्चगुलसे उत्पन्न हुए विवेक-झानको, अपने आवरणात्मक स्वभावसे आच्छादित करके फिर प्रमादमें नियुक्त किया करता है। प्राप्त कर्तन्यको न करनेका नाम प्रमाद है॥ ९॥

उक्तं कार्यं कदा कुर्वन्ति गुणा इति उच्यने-

ये तीनों गुण उपर्युक्त कार्य कत्र करने हैं ? सो | कहते हैं—

रजस्तमश्चाभिभृय सत्त्वं भवति भारत।

रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा ॥ १० ॥

रजः तमः च उभौ अपि अभिभूय सच्चं भवति उद्भवति वर्धते यदा तदा रुध्यात्मकं सच्चं स्वकार्यम् ज्ञानसुखादि आरभते हे भारत ।

तथा रजोगुण: सस्तं तमः च एव उभौ अपि अभिभृष वर्धते यदा तदा कर्मतृष्णादि स्वकार्यम् आरभते।

तम आख्यो गुणः सत्त्वं रजः च उभौ अपि अभिभूष तथा एव वर्धते यदा तदा ज्ञानावरणादि स्वकार्यम् आरभते ॥ १०॥ हे भारत ! रजोगुण और तमोगुण-इन दोनोंको दवाकर जब सच्चगुण उनत होता है-बदता है, तब बह अपने खरूपको प्राप्त हुआ सच्चगुण अपने कार्य-झान और सुखादिका आरम्भ किया करता है।

तथा सत्त्वगुण और तमोगुण-इन दोनोको ही दबा-कर जब रजोगुण बदता है तब वह 'कर्मोमें तृष्णा आदि' अपने कार्यका आरम्भ किया करता है।

वैसे ही सत्त्रगुण और रजोगुण इन दोनोको दबाकर जब तम नामक गुण बढ़ता है तब वह 'क्षानको आच्छा-दित करना आदि' अपना कार्य आरम्भ किया करता है।

इस वाक्यमें 'संजयित' ( नियुक्त करता है ) क्रियाकी पूर्ववाक्यसे अनुतृत्ति की गयी है ।

यदा यो गुण: उद्भुतो भवति तदा तस्य विस्तमय वो गुण बढ़ा हुआ रहता है, उस समय जिल्लम इति उच्यते— उसके क्या चिह्न होते हैं सो बतछाते हैं— किं लिङ्गम इति उच्यते—

> मर्वद्वारेष देहेऽस्मिन्प्रकाश उपजायते । ज्ञानं यदा तदा विद्यादिवृद्धं सत्त्वमित्यत् ॥ ११ ॥ .

सर्वद्वारेष आत्मन उपलब्धिद्वाराणि श्रोत्रा-। दीनि सर्वाणि करणानि तेषु सर्वद्वारेषु अन्तः-करणस्य बद्धेः वृत्तिः प्रकाशो देहे अस्मिन उपजायते । तद् एव ज्ञानं यदा एवंप्रकाशो ज्ञानास्व्य उपजायते तदा ज्ञानप्रकाशेन लिङ्गेन विद्याद् विवृद्धम् उद्भतं सस्वम् इति उत अपि ॥११॥

जब इस शरीरके समस्त दारोंमें, यानी आत्माकी उपलब्धिके द्वारभन जो श्रोत्रादि सब इन्द्रियाँ हैं " उनमें, प्रकाश उत्पन्न हो--अन्तःकरण यानी बुद्धिकी वत्तिका नाम 'प्रकाश' है और यही 'ज्ञान' है । यह बान नामक प्रकाश जब शरीरके समस्त दारों में उत्पन्न हो--तब इस झानके प्रकाशरूप चिद्रसे ही समझना चाहिये कि सत्त्रगुण बढा है ॥११॥

रजस उद्धतस्य इदं चिह्नम---

उत्पन्न हर रजोगणके चिद्र ये होते हैं——

लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमः स्पृहा । रजस्येतानि जायन्ते विवद्धे भरतर्षभ ॥ १२ ॥

लोभः परदव्यादित्सा. प्रवृत्तिः प्रवर्तनं सामान्यचेष्टा, आरम्भः, कस्य, कर्मणाम् । अशमः अनुपश्चमः, हर्षरागादिप्रवृत्तिः, स्टूहा मर्व-सामान्यवस्तुविषया तृष्णा, रजिस गुणे विष्टुद्धे एतानि लिङ्कानि जायन्ते हे भरतर्पभ ॥ १२ ॥

हे भरतवशियोंमें श्रेष्ट ! लोभ-परद्रव्यको प्राप्त करनेकी इच्छा, प्रवृत्ति-सामान्यभावसे सासारिक चेष्टा और कमांका आरम्भ तथा अञान्ति...उपरा-मताका अभाव, हर्ष और रागादिका प्रवत्त होना तथा डाडसा अर्थात् सामान्यभात्रसे समस्त वस्तुओं-मे तृष्णा-य सब चिह्न रजोगुणके बढ़नेपर उत्पन्न

-1376 B

अप्रकाशोऽप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च। तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन ॥ १३ ॥

एतानि लिङ्गानि जायन्ते हे कुरुमन्दन ॥१३॥ वृद्धि होनेपर उत्पन्न होते है ॥ १३ ॥

अप्रकाशः अविवेकः अत्यन्तम् अप्रवृत्तिः च । हे कुरुनन्दन ! अप्रकाश अर्थात् अत्यन्त अविवेकः तत्कार्य प्रमादो मोह एव च प्रवृत्तिका अभाव, उसका कार्य प्रमाद और मोह अविवेको मृहता इत्यर्थः । तमसि गुणे विद्वर्से अर्थात् अविवेकरूप मृहता-ये सब चिह्न तमोगुणकी

मरणद्वारेण अपि यत्फलं प्राप्यते तद् अपि सङ्गरागहेतुकं सर्व गौणम् एव इति हैं, वह सब भी आसक्ति और रागसे ही होनेवाङा दर्शयन् आह—

मरण समयकी अवस्थाके द्वारा जो फल मिलता

यदा सत्त्वे प्रवृद्धे त प्रलयं याति देहभत । लोकानमलान्प्रतिपद्यते ॥ १४ ॥

प्रतिपद्यते देहमृद् आत्मा नदा उत्तमिदां मृत्युको प्राप्त होता है, तब उत्तम तत्त्वको जानने-महदादितस्विवदाम् इति एतद् । लोकान् अमलान् वालोके अर्थात् महत्तत्वादिको जाननेवालोंके मलरहितान प्रतिवयते प्रामोति इति एतत् ॥१४॥ निर्मत्र—पत्ररहित लोकोंको प्राप्त होता है ॥ १८॥

यदा सत्त्वे प्रबृद्धे उद्धते तु प्रख्यं **मरणं** याति | जव यह शरीरधारी जीव, सत्त्वगुणकी वृद्धिमें

रजिस प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते। तथा प्रलीनस्तमसि मृढयोनिषु जायते॥ १५॥

रजिस गुणे विवद्धे प्रख्यं मरणं गत्वा प्राप्य। मृद्धयोनिषु पश्चादियानिषु जायने ॥ १५ ॥

रजोगणकी बृद्धिके समय मरनेपर कर्मसंगियोंमें कमीसिक्तियुक्तेषु मनुष्येषु जायने । अर्थात् कमीमी आसक्त हुए मनुष्योमे उत्पन्न होता तथा तद्वद एव प्रक्षीनो मृतः तमिस विष्कृद्वे मनुष्य मृद्योनियोमें अर्थात् पश्च आदि योनियोमें उत्पन्न होता है ॥ १५॥

अतीतस्रोकार्थस्य एव संक्षेप उच्यते— पहले कहे हुए क्षोकाँके अर्थका ही सार कहा जाता है—

कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्त्विकं निर्मलं फलम् । रजसस्तु फलं दुःखमज्ञानं तमसः फलम्॥ १६॥

कर्मणः सकृतस्य सान्त्रिकस्य इत्यर्थः । आहः । शिष्टाः सात्त्रिकम् एव निर्मलं फलम् इति । रजसः त फर्ट दःखं राजसस्य कर्मण इत्यर्थः । कर्मा-धिकारात फलम् अपि दुःखम् एव कारणानु-रूप्याद राजसम् एव । तथा अज्ञानं तमसः तामसस्य कर्मणः अधर्मस्य पूर्ववत् ॥ १६ ॥

श्रेष्ठ पुरुषोंने शुभ कर्मका, अर्थात सालिक कर्मका फल सात्त्रिक और निर्मल ही बतलाया है, तथा राजस कर्मका फल दुःख बतळाया है अर्थात् कर्माधिकारसे राजस कर्मका, फल भी अपने कारण-के अनुसार दु:खरूप राजस ही होता है (ऐसा कहा है ) और वैसे ही, तामसरूप अधर्मका-पाप-कर्मका फल अज्ञान बतलाया है।। १६॥

किं च गुणेभ्यो भवति--

गुर्जोसे क्या उत्पन्न होता है ? ( सो कहते हैं-)

# सत्त्वात्संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च।

प्रमादमोहौ तमसो भवतोऽज्ञानमेव च॥१७॥

सत्त्वाद् लम्बात्मकात् संज्ञायते सम्रुत्पद्यते ज्ञानम्, रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ च उभी तमसो भवतः अज्ञानम् एव च भवति ॥ १७॥

उरकर्षको प्राप्त हुए सस्वगुणसे झान उत्पन्न होता -है, और रजोगुणसे लोन होता है तथा तमोगुणसे प्रमाद और मोह-वे दोनों होते हैं और अझान भी होता हैं || १७ ||

100 m

किंच--

। तथा— ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः ।

जघन्यगुणवृत्तस्था अधो गच्छन्ति तामसाः॥ १८ ॥

ऊर्ध्व गष्टानि देवलोकादिषु उत्पद्यन्ते सत्त्वस्थाः सत्त्वगुणवृत्तस्थाः । मध्ये निप्टन्ति मनुष्येषु उत्पद्यन्ते राजसाः ।

जनन्यगुणइत्तस्या जघन्यः च असौ गुणः च जघन्यगुणः तमः तस्य इनं निद्रालस्यादि तस्मिन् स्थिता जघन्यगुणइत्तस्या मृदा अथे। गन्छन्ति पञ्चादिषु उत्पद्यन्ते तामसाः ॥ १८ ॥

सस्वगुणमें यानी सारिक्क मात्रीमें स्थित पुरुष उन्न स्थानको जाते हैं अर्थात् देवलोक आदि उन्न लोकोंमें उत्पन्न होते हैं | और गजस पुरुष बीचमें रहते हैं अर्थात् मृतुष्य-योनियोमे उत्पन्न होते हैं |

तथा जरूय गुणके आचरणोमें स्थित हुए, अर्थात् जो जदुर्य—निन्दतीय गुण है, उस तमोगुणके कार्य-निदा और आरुस्य आदिमे स्थित हुए सृद-तामसी पुरुष नीचे गिरते हैं —वे पशु, पक्षी आदि योतियोमे उत्पन्न होते हैं ॥ १८॥

w 5300 to

पुरुषस्य प्रकृतिस्थत्वरूपेण मिथ्याज्ञानेन युक्तस्य भोग्येषु गुणेषु सुग्वदुःग्वमोहात्मकेषु सुखी दुःखी मृदः अहम् असि इति एवंरूपो यः सङ्गः तत् कारणं पुरुषस्य सदसयोनिजन्म-प्राप्तिरुक्षणस्य संसारस्य, इति समासेन पूर्वा-घ्याये यद् उक्तं तद् इह 'सन्त्रं रवस्तम इति गुणाः प्रकृतिसंभवाः' इत्यत आरम्य गुणस्कर्षं गुणवृत्तं स्वष्ट्रतेन च गुणानां वन्धकत्वं गुण-

प्रकृतिमे स्थित होनास्य मिथ्याझानसे युक्त
पुरुषका सुख-दू-व-मोझान्मक भोगस्य गुणोंमें भी
सुखी, दूखी अथवा गृह हुँ इस प्रकारका जो सङ्ग है,
बह सङ्ग ही इस पुरुषकी अच्छी-सुरी थोनियोंमें जनमप्राप्तिस्य संसारका कागण है। यह बात जो पहले
तरहवें अप्याग्में सक्षेपसे कही थी, उसीको यहाँ
'सस्यं उजस्तम इति गुणाः प्रहार्तिसंग्वाः'
इस खोकसे लेकर (उपर्युक्त स्टोकतक) गुणोंका
स्वरूप, गुणोंका कार्य, अपने कार्यद्वारा युँचे हुए

वृत्तनिबद्धस च पुरुषस्य या गतिः इति । पुरुपकी जो गति होती है, उन सब मिथ्याज्ञानरूप एतत्सर्वे मिथ्याज्ञानम् अज्ञानमूलं बन्धकारणं अज्ञानमूलक बन्धनके कारणोंको, विस्तारपूर्वक विस्तरेण उक्त्वा अधूना सम्यग्दर्शनाद मोक्षो वतलाकर, अब यथार्घ ज्ञानसे मोक्ष (कैसे होता है सो) बक्तव्य इति आह भगवान-

बनलाना चाहिये इमलिये भगवान बोले---

नान्यं गुणेभ्यः कतीरं यदा द्रष्टानपश्यति । गणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति ॥ १६॥

कार्यकरणविषयाकारपरिणतेभ्यो । गुणेभ्यः कर्तारम् अन्यं यदा द्रष्टा विद्वान सन न अनुपश्यति । गणा एव सर्वावस्थाः सर्वकर्मणां कर्तार इति एवं पश्यति । गुणेस्यः च परं गुणव्यापारसाक्षिभतं वेति मद्भावं मम भावं स द्रष्टा अधिगच्छति ॥ १९॥

जिस समय दृष्टा पुरुष ज्ञानी होकर, कार्य करण और विषयोके आकारमें परिणत हुए गुणोंसे अतिरिक्त अन्य किमीको (भी ) कर्ता नहीं देखता है, अर्थात यही देखता है कि समस्त अवस्थाओं में स्थित हए गण ही समस्त कमेंकि कर्ता हैं. तथा गणोंके व्यापार-के साक्षीरूप आत्माको गुर्णोसे पर जानता है, तब यह द्रष्टा मेरे भावको प्राप्त होता है ॥ १०॥

#### 052FFF60

कथम अधिगच्छति इति उच्यते-

कैसे प्राप्त होता है ? सो बतलाते हैं---

गुणानेतानतीत्य त्रीन्देही देहसमुद्भवान् । जन्ममृत्युजरादुःखैर्विमुक्तोऽमृतमञ्नते

एव अतिक्रम्य मायोपाधिभृतान्, त्रीन् देही तीनों गुणोंका उल्लंबन कर, अर्थात् जीवितावस्थामें देहसमुद्भवान् देहोत्पत्तिवीजभृतान्, जनमपृत्यु ही इनका अतिक्रम करके, यह देहघारी विद्वान् जरादु:सै:, जन्म च मृत्यु: च जरा च जीता हुआ ही जन्म, मृत्यु, बुड़ापे और दु:खोंसे दुःखानि च तैः जीवन् एव विमुक्तः सन् मुक्त होकर अमृतका अनुभव करता है । अभिप्राय विद्वान अमृतम् अश्नुते । एवं मद्भावम् यह कि इस प्रकार वह मेरे भावको प्राप्त हो अधिगच्छति इत्यर्थः ॥ २०॥

गुणान् एतान् यथोक्तान् अतीत्य जीवन्। देहोत्पत्तिके बीजभूत, इन मायोपाधिक पूर्वोक्त

#### ·HERRICH

जीवन एव गुणान् अतीत्य अमृतम् | अञ्चते इति प्रश्नवीजं प्रतिलभ्य-अर्जुन उवाच---

( शरीरथारी जीव ) 'जीता हुआ ही गुणोंको अतिक्रम करके अमृतका अनुभव करता है' इस प्रश्न-बीजको पाकर अर्जन बोला---

कैर्लिङ्गेस्त्रीन्ग्णानेतानतीतो भवति प्रभो। किमाचारः कथं चैतांस्त्रीन्गुणानतिवर्तते ॥ २१ ॥ कै: विहै: चिहै: त्रीन् एतान् व्याख्यातान् गुणान् अतीतः अतिकान्तो भवित प्रमो । किमाचारः कः अस्य आचार इति किमाचारः । कयं केन चं प्रकारेण एतान् त्रीन् गुणान् अतिवर्तते ॥२१॥

हे प्रमो ! इन पूर्ववर्णित तीनों गुणोंसे अतीत— पार हुआ पुरुष किन-किन लक्षणोंसे युक्त होता है ! और वह कैसे आचरणवाटा होता है अर्थात् उसके आचरण कैसे होते हैं ! तथा किस प्रकारसे (किस उपायसे ) मनुष्य इन तीनों गुणोंसे अतीत हो सकता है ! ॥ २१ ॥

गुणातीतस्य रुक्षणं गुणातीतत्वोषायं च अर्जुनेन पृष्टः असिन् स्रोके प्रश्नद्वषायं प्रतिवचनम्—शीभगवान् उवच—यत् तावत् कै: रिक्वैः युक्तो गुणातीतो भवति इति तत् मृणु—

इस ( उपर्युक्त ) स्टोकमें अर्जुनने गुणातीतके लक्षण और गुणातीत होनेका उपाय पृष्ठा है, उन दोनो प्रस्तोंका उत्तर देनेके लिये श्रीभगवान् बोले कि पहले गुणातीत पुरुष किन-किन लक्षणोंसे युक्त होता है सो सुन-

# प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव।

न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न

प्रकाशं च सन्त्वकार्यं प्रश्तिं च रजःकार्यं मोदम् एव च तमःकार्यम् इति एतानि न देष्टि संप्रकृतानि सम्यग्विषयभावेन उद्धतानि ।

मम तामसः प्रत्ययो जातः तेन अहं मृहः
तथा राजसी प्रवृत्तिः मम उत्पन्ना दुःखात्मिका
तेन अहं रजसा प्रवृतितः प्रवृत्तितः स्वरूपात्
कष्टं मम वर्तते यः अयं मन्ध्वरूपावस्थानाद्
अंशः तथा सान्त्विको गुणः प्रकाशान्मा मां
विवेकित्वम् आपादयन् मुखे च मंजयन्
बक्षाति इति तानि दृष्टि असम्यग्द्शिन्वेन ।
तद् एवं गुणातीतो न दृष्टि संप्रवृत्तानि ।

यथा च सान्तिकादिपुरुषः सान्तिकादि-कार्याणि आत्मानं प्रति प्रकास्य निष्ट्वानि काङ्कृति न तथा गुणातीतो निष्ट्वानि काङ्कृति इत्यर्थः। निवृत्तानि काङ्क्षिति ॥ २२ ॥ सस्यगुणका कार्य प्रकाश, रजोगुणका कार्य प्रवृत्ति और तथोगुणका कार्य मोह, ये जब प्राप्त होते हैं अर्थात् भनी प्रकार विश्वमावसे उपलब्ध होते हैं. तब बह इनसे हेंच नहीं किया करता ।

अभिप्राय यह कि भुत्रमे तामसभाव उत्पन्न हो गया, उससे में मोहित हो गया और दु:खरूप राजसी प्रवृत्ति उत्पन्न हुई. उस राजसभावने मुझे प्रवृत्त कर दिया. इससे में स्वरूपने विचलित हो गया. यह जो अपनी स्वरूप-स्थितिमे विचलित होना है, वह मेरे लिये बड़ा भारो दु:ख है । तथा प्रकाशमय सारिक गुण, मुझे विवेक्तिस प्रदान करके और सुलमें नियुक्त करके बौंधता है, इस प्रकार सावारण मनुष्य वर्षपार्यदर्शी होनेके कारण उन गुगोंसे द्वेष किया करते हैं, परन्तु गुणातीत पुरुष उनकी प्राप्ति होनेपर उनसे द्वेष नहीं करता।

तथा जैसे साचिक, राजस और तामस पुरुष, जब साचिक आदि भाव अपना खरूप प्रत्यक्ष कराकर निष्टत हो जाते हैं. तब (पुन:) उनको चाहते हैं। बैसे गुणातीत उन निष्टत्त हुए गुणोंके कार्योंको नहीं चाहता।

एतद न परप्रत्यक्षं लिक्नं कि तिहें स्वात्म-प्रत्यक्षत्वादु आत्मविषयम् एव एतद् लक्षणम् । न हि स्वात्मविषयं द्वेषम् आकाङ्कां वा परः पञ्चिति ॥२२॥

( परन्त ) ये सब लक्षण दसरोंको प्रस्थक्ष होनेवाले नहीं हैं। तो कैसे हैं / अपने आपको ही प्रत्यक्ष होनेके कारण ये स्वसंबेद्य ही हैं, क्योंकि अंपने आपमें होनेवाले देख या आकाक्षाको दसरा नहीं देख सकता॥ २२ ॥

अथ इदानीं गुणातीतः किमाचार इति प्रश्नस्य प्रतिवचनम् आह—

अब, गुणातीत पुरुष किस प्रकारके आचरणवाला होता है. इस प्रश्नका उत्तर देते हैं---

उदासीनवदासीनो गणैयों न विचाल्यते । गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्ते ॥ २३ ॥

उदासीनवद यथा उदासीनो न कस्यचितः पक्षं भजने तथा अयं गुणातीतत्वोपायमार्गे अवस्थित आसीन आत्मविद गुणै य मंन्यामी न विचान्यते विवेकदर्शनावस्थातः ।

तद एतत स्फटीकरोनि गुणाः कार्यकरण-विषयाकारपरिपाता अन्योत्यस्मिन वर्तन्ते इति यः अवितिष्ठति । छन्दोभङ्गभयात परसी-पदप्रयोगः । यः अनुतिप्रति इति वा पाठान्तरम् । न इङ्गते न चलति स्वरूपावस्य एव भवति इत्यर्थः ॥ २३ ॥

उदासीनकी भाँति स्थित हुआ, अर्थात जैसे उदासीन पुरुप किसीका पक्ष नहीं लेता. उसी भावसे गुणातीत होनेके उपायरूप मार्गमें स्थित हुआ जो आत्मजानी—संन्यासी, गुर्णोद्वारा विवेकजा**नकी** स्थितिसे विचलित नहीं किया जा सकता।

इसीको स्पष्ट कर ते हैं. कि कार्य-करण और विषयों-के आकारमें परिणत हुए गुण ही एकमे एक बर्त रहे है – जो ऐसा समझकर स्थित रहताहै, चलायमान नहीं होता अर्थात अविचटभावसे खरूपमें ही स्थित रहता है । यहाँ छन्दोभङ्ग होनेके भयसे 'आत्मनेपद' ( अवतिष्ठते ) के स्थानमें 'पदस्मैपद'(अवतिष्ठति) का प्रयोग किया गया है अथवा 'योऽवतिष्ठति' के स्थानमें ·योऽनुतिष्टृति' एसा पाठान्तर सम**धना** चा**हि**ये॥२३॥

ਰਿੰਨ ਚ----

of the state the तथा---

समदःखसुखः स्वस्थः समलोष्टारमकाञ्चनः। तस्यिपयाप्रियो धीरस्तुस्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ॥ २४ ॥

समदःखद्मखः समे दःखसखे यस्य स समदःख्यस्यः । खस्यः स्वे आत्मनि स्थितः दुःख जिसको समान प्रतीत होते है, जो स्वस्य प्रसन्धः । समलोष्टारमकाञ्चनो लोष्टं च अञ्चा च काञ्चनं च समानि यस्य स समलोष्टाञ्म-काञ्चन:।

जो सुख-दु:खर्ने समान है अर्थात् सुख और अर्थात् अपने आत्म-स्वरूपमें स्थित--प्रसन्न हैं, जो समलोधारमकाश्चन है अर्थात् मिट्टी, पत्थर और सुवर्ण जिसके (विचारमे) समान हो गये हैं,

तुन्यप्रियाप्रियः प्रियं च अप्रियं च प्रियाप्रिये तुल्ये समे यस्य सः अयं तुल्यप्रियाप्रियः। श्रीरो धीमान्। तुन्यनिन्दाग्मसम्तुनिः निन्दा च आरमसंस्तुतिः च तुल्ये निन्दारमसंस्तुती यस्य यतेः म तुल्यनिन्दारमसंस्तुतिः॥ २४॥

जो तुन्यप्रियाप्रिय है अर्थात् प्रिय और अप्रिय दोनोहीको जो समान समझना है और जो थीर अर्थात् बुद्धिमान् है तथा जो तुन्यनिन्दात्मसंस्तृति है अर्थात् असके विचारमें अपनी निन्दा और स्तृति समान हो गर्था है, ऐसा अपनी निन्दा-स्तृतिको समान ममझनेत्राला यति हैं ॥ २०॥

कि च-

तथा----

## मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः । सर्वोरम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते॥ २५ ॥

मानापमानयोः तुल्यः समो निर्विकारः । ।
तुल्यो मित्रान्पिक्षयोः यद्यपि उदासीना भवन्ति
केचित् स्वाभित्रायेण तथापि पराभित्रायेण
मित्रारिपक्षयोः इव भवन्ति इति तुल्यो
मित्रारिपक्षयोः इति आह ।
सर्वारम्भवित्याणाः हणाहस्त्राधानि कसोणि

सवारम्यात्वाण दृष्टाद्वरामा कम्माण आरम्यन्ते इति आरम्भाः सर्वान् आरम्भान् परित्यक्तुं ग्रीलम् अस्य इति सर्वारम्भपित्यामी देहधारणमात्रनिमित्तव्यतिरेकेण सर्वकर्मपित् त्यामी इत्यर्थः । गुणातीत स उत्यते ।

'उरामीक्वत' इत्यादि 'गुणातीतः स उच्यते' इति एतद् अन्तम् उक्तं यावद् यबसाध्यं तावत् संन्यासिनः अनुष्ठेयं गुणातीतत्वसाधनं सुमुक्षोः स्थिरीमृतं तु स्वसंवदां मद् गुणातीतस्य यतेः स्वक्षणं भवति इति ॥ २५ ॥

जो मान और अपमानमे समान अर्थात् निर्विकार रहना है तथा मित्र और श्रधुपक्षकं लिये नुन्य है। यद्यपि कोई-कोई पुरुप अपने विचारमे तो उदामीन होने हैं परन्तु दूसरोकी समझसे वे मित्र या शत्रुपक्षवाले-से ही होने हैं इसलिय कहते हैं कि जो मित्र और शत्रुपक्षकं लिये नुन्य है।

तथा जो सारे आरम्भोका त्याग करनेवाल्य हैं । इट जोर अरुए फटके लिय किये जानेवाल कर्माका नाम आरम्भा है, ऐसे समस्त आरम्भोको त्याग करनेका जिसका स्वभाव दें वह भर्स्नारम्भारित्यागी है अर्थात् जो केक्ट शरीर ग्रारणके लिये आवश्यक कर्मोके मित्रा सारे कर्मोंका याग कर देनेवाला है, वह पुरुष गुणानीन' कहलाना है ।

उदासीनवन् यहांसे लेकर गुणातीत स उच्यते' यहांतक जो भाव बतलाय गये हैं, वे सब जबतक प्रयक्षमें सम्यादन करनेयोग्य रहते हैं, तबतक तो सुमुश्च —संत्यासीके लिये अनुग्रान करनेयोग्य गुणातीतत्व-प्राप्तिके साधन हैं और जब वे स्थिर हो जाते हैं, तो गुणातीत संन्यासीके स्वसंवेष लक्षण बन जाते हैं ॥ २५॥ अधुना कथं च त्रीन् गुणान् अतिवर्तते | इति प्रश्नस्य प्रतिवचनम् आह—

मनुष्य इन नीनो गुणोंसे किस प्रकार अतीन होता है १ अब इस प्रश्नका उत्तर देते हैं....

# मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । स गुणान्समतीत्यैतान्ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ २६ ॥

मां च ईश्वरं नारायणं सर्वभृतहृदयाश्रितं यो यतिः कर्मी वा अन्यभिचारेण न कदाचिद् यो व्यभिचरति भक्तियोगेन भजनं भक्तिः सा एव योगः तेन भक्तियोगेन थेवते स गुणान् समनीत्य एतान् यथोक्तान् अक्षस्याय भवनं भूयो ब्रह्मभ्याय ब्रह्मभवनाय मोक्षाय कन्यतं समर्थो भवति इत्यर्थः ॥ २६ ॥

जो संन्यासी या कमेशोगी, सब भूतोके हृदयमें
स्थित मुझ परमेश्वर नारायणको, कभी व्यभि-चरित ( विचल्ति ) न होनेबाले अव्यभि-चरित ( विचलित ) न होनेबाले अव्यभि-चारी भिक्तियोगद्वारा सेथन करता है— भजनका नाम भिक्ति हैं, बढ़ी योग है, उस भक्तियोगके हृदरा जो मेरी सेबा करना है— वह इन उप्पर कहे हुए गुणोंको अतिकमण करके बालाओको पानेके लिये, अर्थात् मोक्ष प्राप्त करनेके लिये, योग्य समझा जाता है. अर्थात् ( मोश्च प्राप्त करनेके लिये, योग्य समझा जाता है. अर्थात्

कत एतद इति उच्यते—

ऐसा क्यों होता है ! सो बतलाते हैं ---

### ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्य च । शाश्चतस्य च धर्मस्य सखस्यैकान्तिकस्य च ॥ २७ ॥

ब्रह्मण परमात्मनो हि यस्मात् प्रतिष्ठा अहं प्रतितिष्ठति अस्मिन् इति प्रतिष्ठा अहं प्रत्येगात्मा ।

#### कीदशस्य ब्रह्मणः।

अमृतस्य अविनाशिनः अन्ययस्य अवि-कारिणः शाक्ष्वस्य च नित्यस्य धर्मस्य ज्ञानयोग-धर्मप्राप्यस्य सुख्यः आनन्दरूपस्य ऐकान्तिकत्य अञ्चभिचारिणः ।

अधृतादिस्वभावस्य परमात्मनः प्रत्य-गात्मा प्रतिष्ठा सम्यग्ज्ञानेन परमात्मतया निश्रीयते । तद् एतत् 'नव्यन्थय कल्पते' इति उक्तम् । क्योंकि ब्रह्म—परमात्माकी प्रतिष्ठा में हूँ । जिसमें प्रतिष्ठित हो वह प्रतिष्ठा है, इस न्युत्पत्तिके अनुसार मै अन्तरात्मा (ब्रह्मकी) प्रतिष्ठा हूँ ।

कैसे ब्रह्मकी ? ( सो कहते हैं---)

अमृत-अनिनाशी, अन्यय-निर्विकार, शाखत-नित्य, धर्मस्वरूप-ज्ञानयोगकृष धर्मद्वारा प्राप्तव्य और ऐकान्तिक सुखसकृष अर्थान व्यभिचाररिहत आनन्दमय ब्रह्मकी मे प्रतिष्ठा हुँ।

अमृत आदि खमाववाचे परमारमाकी प्रतिष्ठा अन्तरात्मा ही है, क्योंकि यथार्थ ज्ञानसे वहीं परमात्मा-रूपमे निश्चित होता है। यही बात 'ब्रह्मभूयाय कल्पते' इस बदसे कही गयी है। यया च ईच्चरशक्त्या भक्तानुग्रहादि-प्रयोजनाय मक्क प्रतिष्ठते प्रवर्तते सा शक्तः मक्क एव अहं शक्तिशक्तिमतोः अनन्यताद् इति अभिप्रायः।

अथवा मझाग्रन्दवाच्यत्वात् सविकल्पकं मझातस्य मझाणो निर्विकल्पकः अहम् एव न अन्यः प्रतिष्ठा आभयः।

किंविशिष्टस्य,

अमृतस्य अमरणधर्मकस्य अन्ययस्य व्ययरहितस्य ।

किं च शाञ्चतस्य च नित्यस्य धर्मस्य झाननिष्ठालक्षणस्य सुखस्य तज्जनितस्य ऐकान्तिकस्य एकान्तनियतस्य च प्रतिष्ठा अहम इति वर्तते ॥ २०॥ अभिप्राय यह है कि जिस ईश्वरीय शक्तिसे भक्तोंपर अनुम्रह आदि करनेके लिये महा प्रवर्तित होता है, वह शक्ति, मैं त्रस ही हूँ, क्योंकि शक्ति और शक्तिशानमें मेट नहीं होता।

अथवा (ऐसा समझना चाहिये कि ) ब्रह्म शन्दका शान्य होनेके कारण यहाँ सगुण ब्रह्म का प्रहण है, उस सगुण ब्रह्मका मै निर्विकल्प— निर्मुण ब्रह्म ही प्रतिशा—आश्रय हूँ, दूसरा कोई नहीं।

किन विशेषणोंसे युक्त सगुण ब्रह्मका ?

जो अमृत अर्थात् मरण-धर्मसे रहित है और अविनाशी अर्थात् क्षय होनेसे रहित है, उसका।

तथा ज्ञाननिग्रास्य शास्त्र-नित्य धर्मका और उससे हानेवाले ऐकाग्तिक एकमात्र निश्चित परम आनन्दका भी, मैं ही आश्रय हैं। 'अहं प्रतिग्रा' यह पद यहाँ अनुवृत्तिसे लिया गया हैं॥ २७॥



इति श्रीमहाभाग्ते अतसाहस्रयां संहितायां वैवासिक्यां भीष्म-पर्विण श्रीमद्भगवद्गीनास्पनिषस्म ब्रक्कविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभाषयोगो नाम चतुर्दशोऽच्यायः ॥ १४ ॥

#### A DIESTORY

इति श्रीमन्परमहंभयरित्राजकाचार्यगोविन्द्रमगक्ष्यूष्यपादशिष्यश्रीमण्डंकरमगवतः कृती श्रीमनवद्गीतामाध्ये गुणक्यविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽज्यायः ॥ १० ॥

#### पञ्चदशोऽध्यायः

यसाद् मदधीनं क्रमिणां क्रमेफ्ळं झानिनां च झानफलम् अतो भक्तियोगेन मां ये सेवन्ने ते मत्प्रसादाद् झानप्राप्तिकमेण गुणातीना मोश्चं गच्छिन्ति किम्रु वक्तव्यम् आत्मनः तन्त्वम् एव सम्यग् विजानन्त इति अतो भगवान् अर्जुनेन अष्ट्रष्टम् अपि आत्मनः तन्त्वं विवक्षः उवाच-ऊर्ष्वमुलम इत्यादि ।

तत्र तावद् बृक्षरूपककल्पनया वैराग्यहेताः संसारस्वरूपं वर्णयति विरक्तस्य हि संसागद् भगवत्तत्त्वञ्चाने अधिकागे न अन्यस्य इति—— श्रीभगवातुश्च — क्योंकि कर्म करनेवालोंका कर्मफल और ब्रामियो-का अनफल मेरे अधीन है। इसलिये जो मिलयोगसे मुझे भजते हैं, वे भी मेरी कृपासे गुणातीत होकर झान-प्राप्तिक कमसे, मोक्षलाम करते हैं; तो फिर आत्मतस्वको यथार्थ जानवेवालोंके लिये तो कहना ही क्या है। सुतराम् अर्जुनके न प्लनेपर भी, अपना तक कहनेकी इच्छासे भगवान् 'ऊर्प्यम्लम्' स्वादि वक्वन बोले—

यहाँ पहले वैराग्यके किये बृक्षसम्पक्षी कल्पना करके, संसारके खरूपका वर्णन करने हैं, क्योंकि संसारसे विरक्त हुए पुरुषको ही भगवान्का तस्य जाननेमें अधिकार हैं, अन्यको नहीं । अतः श्रीभगवान बोले-

ऊर्घ्वमूलमधःशाखमश्चत्थं प्राहुरव्ययम् । छन्दांसि यम्य पर्णीनि यस्तं वेद स वेदवित् ॥ १ ॥

अर्थम् कालतः सहमत्वात् कारणत्वाद् नित्यत्वाद् महत्त्वात् च अर्थ्यम् उत्यते ब्रह्म अञ्चक्तमायाशक्तिमत् तद् मृलम् अस्य इति मः अयं संसारवृक्ष अर्थ्यमृलः। श्रुतेः च-'अर्थमृलं-ऽर्याकाला' (क० उ० २ । ६ । १ ) इति ।

(यह संसाररूप वृक्ष) ऊर्ष्यमुल्याला है। कालकी अपेक्षा भी सूरम. सबका कारण, निरंप और महान् होनेके कारण अल्यक्त-मायाशांक्रपुक्त ब्रह्म सबसे जैंचा कहा जाता है, वही १मका मृल है, इसल्पिय यह संसारवृक्ष उपरक्की ओर मृलवाला है। 'अपर मृल्डनीर नीच बाराबावाला' इस श्रुतिसे भी यही प्रमाणित होना है।

प्रराणे च---

धर्माधर्मसू पृथ्यश्च

पुराणमें भी कहा है

'अध्यक्तमृत्य्रमयस्तर्ययातुम्रहोस्थितः । बुद्धिस्करभगव्यन्त्रेव इन्द्रियान्तरकोटरः ॥ महाभृतविशासम्बद्धा विषयेः पत्रशास्त्रमा ।

सुखदुःखफलोदयः ॥

'अञ्चलक्ष मृत्यं उत्पन्न हुआ; उसीके अनुम्रहसे बढ़ा हुआ, नुद्विरूप प्रधान शाखासे युक्त, बीच-बीचमें हन्द्रियरूप कोटरोंवाला, महा-भृतरूप शाखा-प्रतिशाखाओंवाला, विषयरूप पत्तांवाला, घर्म और अधर्मरूप सुन्दर पुष्पांवाला तथा जिसमें सुख-दुःखरूप फल लगे हुए हैं ऐसा आजीव्यः भर्वभूतामां नवनुदः मनातनः । एतद्बद्धवनं चैव नद्धाचरति नित्थतः ॥ एतव्छित्वा च भिष्या च ज्ञानेन परमासिता । ततस्थात्मरति प्राप्य तस्माचावर्तते पुनः ॥' इत्यादि ।

तम् ऊर्ध्वमृतं संसारमायामयं वृक्षमृश्वःशाखं महदहंकारतन्मात्रादयः शाखा इव अस्य अधो भवन्ति इति सः अयम् अधःशाखः तम् अधःशाखं न श्वः अपि स्थाता इति अञ्चरथः तं श्वणप्रश्वंसिनम् अश्वल्यं ग्राइः कथ्यन्ति अञ्चरयम् ।

संसारमायामयम् अनादिकालप्रवृत्तत्वात् सः अयं संसारवृक्षः अञ्ययः अनायन्तदेहादि-सन्तानाभ्रयो हि सुप्रसिद्धः तम् अञ्ययम् । तस्य एव संसारवृक्षस्य इदम् अन्यद

तस्य एव ससारवृक्षस्य इदम् अन्यद् विज्ञेषणम् । इन्दांसि छादनाद् ऋग्यजुःसामलक्षणानि

क्य संसारकुक्षस्य वर्णानि इव वर्णानि । यथा इक्षस्य परिरक्षणार्थानि वर्णानि तथा वेदाः संसारकुक्षपरिरक्षणार्था धर्माधर्मतद्वेतुफल-प्रकाञनार्थत्वात् ।

यथाव्याख्यातं संसारवृक्षं ममूलं यः तं वेद स वेदविद वेदार्थविद इत्यर्थः'।

न हि संमारवृक्षाद् अस्मात् ममृलाद् ज्ञेयः अन्यः अणुमात्रः अपि अविविष्टः अन्ति अतः मर्वज्ञः स यो वेदार्थविद् इति ममृलवृक्ष-क्रानं सौति ॥ १ ॥ यह सब भूतोंका आजीव्य शस्तातन श्रष्टावृक्ष है। यही श्रप्तवन है, इसीमें श्रष्ट सदा रहता है। ऐसे इस श्रप्तवृक्षका बानकए श्रेष्ट खड्गडारा छेदन-भेदन करके और आत्मामें मीतिलाम करके फिर वहाँसे नहीं लोटना' इत्यादि।

ऐसे उपर गुल और नीचे शाखाबाले इस मायामय संसारबुक्षको, अर्थात् महत्तरप, अर्हकार, तन्मात्रादि, शाखाकी भौति जिसके नीचे हैं. ऐसे इस नीचेकी ओर शाखाबाले और कलतक भी न रहनेवाले इस क्षणमङ्कुर अञ्चय-बुक्षको अन्यय कहते हैं।

यह मायामय ससार, अनादि कालसे चला आरहा है, इसीसे यह ससारवृक्ष अन्यय माना जाना है तथा यह आदि-अन्तमे रहित शरीर आदिकी परम्पराका आश्रय सुप्रसिद्ध है, अतः इसको अन्यय कहते हैं। उस संसार-वृक्षका ही यह अन्य विशेषण (कहा जाता) है।

ऋ्क्, यजु और सामरूप वंद, जिस संमारवृक्षके पत्तोकी भौति रक्षा करनेवाले डोनेसे पने हैं। जैसे पत्ते वृक्षकी रक्षा करनेवाले डोने हैं, वैसे ही वेद धर्म-अप्रम, उनके कारण और फलको प्रकाशित करने-वाले डोनेसे, ससाररूप वृक्षकी रक्षा करनेवाले हैं।

ऐसा जो यह भित्तारपूर्वक बतलाया हुआ संसारवृक्ष है, इसको जो मुल्के सहित जानता है, वह वेदको जाननेश्वल अर्थात् वेदके अर्थको जाननेशल है।

क्योंकि इम मुल्महित संसारकृक्षमे अतिरिक्त अन्य जाननेयोग्य वस्तु अणुगात्र भी नहीं हैं। सुतरों जो इस प्रकार वेदार्थको जाननेवाला है वह सर्वज है। इस प्रकार मुल्महित ससारकृक्षके जानकी स्तृति करते हैं॥ १॥

<sup>🕸</sup> जिसके आश्रयसे जीविका निर्वाह की जाय, उसे आजीव्य कहते हैं ।

तस्य एव संसारवृक्षस्य अपरा अवयव-कल्पना उच्यते— उसी संसारवृक्षके अन्य अङ्गोंकी कल्पना कही वाती है—

अधश्चोर्घ्वं प्रस्तास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः । अधश्च मुलान्यनुसंततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके ॥ २ ॥

अयो मनुष्यादिभ्यो यावत् स्थावरम् उर्ण्यं च यावद् ब्रह्मा विश्वसृजो धर्म इति एतद् अन्तं यथाकमे यथाश्चतं ज्ञानकर्मफलानि तस्य वृश्वस्य शास्ता इच शास्ताः प्रसृताः प्रगता गुण्यवदाः गुणैः सस्वर्जनतमोभिः प्रवृद्धाः स्थूलीकृता उपादानभूतैः विश्वश्रवस्थः विषयाः श्चन्दादयः प्रवाला इव देहादिकर्म-फलेभ्यः शास्ताभ्यः अङ्गीभवन्ति इव तेन विषयप्रवालाः शास्ताः।

संसारबुक्षस्य परमम्लम् उपादानं कारणं पूर्वम् उक्तम् अथ इदानी कर्मफलजनितरागदेपादिवासना मृलानि इव धर्माधर्मप्रवृत्तिकारणानि अवान्तर्भावीनि तानि अथः च
देवाद्यपेक्षया मलानि अनुसततानि अनुप्रविष्टानि
कर्मानुवन्धीनि कर्म धर्माधर्मलक्षणम् अनुबन्धः
पश्चाद्भावी येपाम् उद्धतिम् अनुभवति इति
तानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके विशेषतः
अत्र हि सनुष्याणां कर्माधिकारः प्रसिद्धः ॥२॥

अपने उपादान-कारणस्य सन्त, रज और तम-इन तीनो गुणोसे बढ़ी हुई-—स्यूटमावको प्राप्त हुई और विवयस्पी कोंग्जीवाडी, उस बुक्षकी बहुत-सी शास्त्रपें, जो कि अपने-अपने कर्म और झानके अनुरूप-—कर्म और झानकी फटरनरूपा योनियों हैं, तीचेकी ओर मनुष्योसे ठकर स्यावस्पर्यन्त और उपरक्ती ओर घर्म यानी विस्तर्कत सहाप्यंत्रन, बुक्ष-सी शास्त्रआंके समान फैटी हुई हैं। कर्मफरुरूप टेड्डाई शास्त्रआंके समान फैटी हुई हैं। कर्मफरुरूप टेड्डाई शास्त्रआंके समान फैटी हुंग सी

गंसारवृक्षका परम मूल - उपादानवारण पहले वनन्यया जा चुका है । अब कर्मफळजिनत गाग्रहेष आदिकी वामनाएँ नो मूख्के समान धर्म-अधर्मिक्यक प्रवृत्तिका कारण और अवान्तरसे ( आगे-पीछे ) होनेवानी हैं. ( उनको कहते हैं ) । वे मनुष्यलोकमें कर्मानुविन्यमी वासनास्त्रप मूलें, देवादिकी अपेका नीचे भी, अविष्ठिक्रस्त्रम पेलेंट हूर्र हैं । पुण्य-पापस्त्रप कर्म जिनका अनुवन्य यानी पीछे-पीछे होनेवाला है, अर्थात् जिनकी उत्पत्तिका अनुवन्ति करनेवाला है, वे कर्मानुबन्धी कहलानी है । यहाँ मनुष्योका ही विशेषम्त्रसे कर्ममें अधिकार प्रसिद्ध है ( इसलिये वे मूलें मनुष्यलोकमें कर्मानुबन्धिनी बतलायी गयी हैं ) ॥ र ॥

यः तु अयं वर्षितः संसारद्वश्वः— । यह जो वर्णन किया हुआ संसारद्वश्च है— न रूपमस्येह तथोपलम्यते नान्तो न चादिनं च संप्रतिष्ठा । अश्वत्यमेनं सुविरूद्धमूलमसङ्गरास्त्रेण दृढेन लिस्वा ॥ ३ ॥ न रूपम् अस्य रह यथा वर्णितं तथा न एव उपरुम्पते स्वप्नमरीच्युदकमायागन्धर्वनगर-समत्वाद् दृष्टनष्टम्बरूपो हि स इति अत एव न अन्तो न पर्यन्तो निष्ठा समाप्तिः वा विद्यते । तथा न च आदिः इत आरम्य अयं प्रवृत्त

इति न केनचिद् गम्यते । न च संप्रतिष्ठा स्थितिः मध्यम् अस्य न केनचिद् उपरुभ्यते ।

अक्षयम् एनं ययोक्तं छुक्तिहर्म् सुष्टु विरुद्धानि विरोहं गतानि मुलानि यस्य तम् एनं मुविरुद्धमृलम् असङ्गरालेण असङ्गः पुत्र-वित्तलोकंषणादिस्यां व्यत्थानं तेन असङ्गरालेण व्हेन परमात्माभिमृज्यनिश्चयव्दीकृतेन पुनः पुनविंवेकाभ्यासात्मनिश्चितेन लिस्या मंसार-वृक्षं सवीजम् उद्यक्षत्य ॥ ३ ॥

इसका खरूप जैसा यहाँ वर्णन किया गया है, बेसा उपकन्द नहीं होता। क्योंकि यह खप्रकी बस्तु, मृतरृष्णाके जल और मायारियत गन्धर्य-नगरके समान होनेसे, देखते-देखते नष्ट होनेबाला हैं। इसी कारण इसका अन्त भर्यात् अन्तिमावस्था-अबसान या समाप्ति भी नहीं है।

तथा इसका आदि भी नहीं है, अर्थात् यहाँसे आरम्भ होकर यह संसार चटा है, ऐसा किसीसे नहीं जाना जा सकता और इसकी संप्रतिष्ठा-स्थिति यानी आदि और अन्तकं बीचकी अवस्था भी किसीको उपरुच्च नहीं होती।

इस उपर्युक्त सुविक्टब्स्ड यानी जिसकी मूर्ले- जर्दे अस्यन्त दृढ हो गयी हैं - भरी प्रकार सङ्घटित हो चुकी है. ऐमें ससाररूप अस्त्रयकों, असङ्गराक्से छेदन करके, यानी पुत्रेवणा, विश्वेषणा और कोक्येषणादिसे उपराम हो जाना हां 'असङ्गर' है, ऐसे असङ्गरक्षमे को कि प्रमामकि सम्मुख होनारूप निश्यमे दृढ़ किया हुआ है और वार्याय विवेकान्यासरूप एयर-पर विवक्त पेना किया हुआ है. इस मंमार-बृक्षको बीजसङ्गित उच्छाइकर ॥ ३॥

#### -308 A 18 8020

ततः पदं तत्परिमार्गितब्यं यस्मिन्गता न निवर्तन्ति भृयः। तमेव चार्यं पुरुषं प्रपये यतः प्रवृत्तिः प्रमृता पुराणी॥४॥

ततः पश्चात् परं वैष्णवं तत्विस्मितितव्यं परिमार्गणम् अन्वेषणं ज्ञातन्यम् इत्यर्थः। यक्षित् पदं गताः प्रविष्टा न निवर्तन्ति न आवर्तन्ते स्यः पुनः मंसाराय ।

कथं परिमार्गितच्यम् इति आह—

तम् एव च यः पदशब्देन उक्त आधम् आदौ भवं पुरुषं प्रपथे इति एवं परिमार्मितव्यं तच्छरणतया इत्यर्थः। उसके पक्षात् उस परम बैष्णव-पदको खोजना चाहिये, अर्थात् जानना चाहिये कि जिस पदमें पहुँचे हुए पुरुष, किर संसारमें नहीं छोटने— पुनर्जन्म प्रहण नहीं करने।

(उस पदको) कैसे खोजना चाहिये १ सो कहते हैं—

जो पदशम्दसे कहा गया है, उसी आदिपुरुषकी मै शरण हूँ, इस भावसे अर्थात् उसके शरणागत होकर खोजना चाहिये।

#### कः असौ पुरुष इति उच्यते-

यतो यसात् पुरुषात् संसारमायादृश्च-प्रवृत्तिः प्रस्ता निःसृता ऐन्द्रजालिकाद् इव माया पुराणी चिरंतनी ॥ ४ ॥ वह पुरुष कौन है, सो बतलाते हैं—

जिस पुरुषसे बाजीगरकी मायाके समान इस मायारचित संसारबृक्षकी सनातन प्रवृत्ति विस्तार-को प्राप्त हुई हैं—प्रकट हुई है ॥ ४ ॥

कथंभृताः तत् पदं गच्छन्ति इति उच्यते -

उस परमपदको कैसे पुरुष प्राप्त करते हैं ? मो कहते हैं.---

निर्मानमोहा जितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या त्रिनिवृत्तकामाः । द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमृदाः पदमन्ययं तत्॥ ५ ॥

निर्मानमेहा मानः च मोहः च मानमोहाँ तो निर्मातौ येभ्यः ते निर्मानमोहा मानमोह-वर्जिताः, जितसङ्गदोषाः सङ्ग एव दोषः सङ्गदोषो जितः सङ्गदोषो यैः ते जितसङ्गदोषाः, अप्यात्म-नित्याः परमात्मस्वरूपालोचननित्याः तत्पराः, विनिष्ठचकामा विशेषतो निर्लेषन निष्ठचाः कामा येषां ते विनिष्ठचकामाः, यतयः संन्यासिनो हन्दैः प्रियाप्रियादिभिः विमुक्ताः सुखदुःखतवैः परित्यक्ता गण्छन्ति अगृहा मोहवर्जिताः पदम् अव्यय तद् यथोक्तम् ॥ ५॥

जो मान-मोहसें मुक्त हैं— विनक्षा अभिमान और अझान नष्ट हो गया है, ऐसे जो मान-मोहसे रिहत हैं, जो जित-सक्ष-दोप है—जिन्होंने आसक्तिस्प दोपको जीन लिया है, जो नित्य अध्यास्त्रविचारमें लगे हुए हैं—सदा परमास्प्राक्ष स्कर्णका आलोचना करनेमें तत्पर हैं, जो कामनासे रिहत हैं—जिनकी समस्त कामनाएँ निलंगमावसे (मृलसाहित) निहच हो गयी हैं, ऐसे यति—मंत्रासी जो कि सुख-दुःख नामक प्रिय और अप्रिय आदि इन्होंसे छुटे हुए हैं, वे मोहरहित— जानी, उस उपर्युक्त अधिनाशी पदको पाने हैं ॥ ५॥

#### 

तद् एव पदं पुनः विशिष्यते —

वहीं पद फिर अन्य विशेषणोंसे बतलाया जाता है-

न तद्भासयते सूर्यों न शशाङ्को न पावकः । यदन्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम॥ ६॥

तद धाम इति व्यवहितेन धाम्रा सम्बन्धः ।

'तत्' सन्दका आगेवाले---न्यवधानयुक्त 'धाम' सन्दके साथ सम्बन्ध है ।

धाम तेजोरूपं पदं न भासयने सूर्य आदित्यः सर्वावभासनञ्जाकिमत्त्वे अपि सति । तथा न शशाद्वः चन्द्रो न पावको न अग्निः अपि । गी० गां० भा० भाष- उस नेजोमय धामको यानी परमपदको, सूर्य— आदित्य सबको प्रकाशित करनेकी शक्तिबाला होनेपर भी प्रकाशित नहीं कर सकता। वैमे ही शशाङ्क — चन्द्रमा और पावक—अग्नि भी प्रकाशित नहीं कर सकता। यद् **धाम वैष्णवं पदं** गःवा प्राप्य न निवर्तन्ते यत् च सूर्यादिः न भासयते तद् धाम पदं परमं मम विष्णोः ।। ६ ।। जिस परमधामको यानी वैष्णतगदको पाकर मनुष्य पीछे नहीं छोटने और जिसको सूर्यादि ज्योतियाँ प्रकाशित नहीं कर सकतीं, वह मुझ विष्णुका परमशाम — पद हैं ॥ ६ ॥

'बहरवा न निवर्तन्ते' इति उक्तम् । नसु सर्वो हि गतिः आगत्यन्ता संयोगा विप्र-योगान्ता इति हि प्रसिद्धं कथम् उच्यते तद्धामगतानां नास्ति निष्टुचिः इति । भृष्यु तत्र कारणम्— पू०-'जहाँ जाकर फिर नहीं लौटते' यह बात कही गयी। परन्तु सभी गतियों, अन्तमें पुनरागमन-युक्त होती हैं और सभी संयोग अन्तमें वियोगशि होने हैं, यह बात प्रसिद्ध है। फिर यह बात कैसे कही जाती है कि उस भामको प्राप्त हुए पुरुषोंका पुनरागमन नहीं होता?

ममैवांशो जीवलोके मन:षण्णनीन्द्रियाणि उ०--उसमें जो कारण है वह सुन---

मन एव परमात्मनः अशो भागः अवयव एकदेश इति अनर्थान्तरं जीवलोके जीवानां लोके संसारे जीवभूतो भोक्ता कर्ता इति प्रसिद्धः सनातनः।

जीवभृतः सनातनः। प्रकृतिस्थानि कर्षति॥७॥

यथा जलसर्वकः स्योशो जलनिमित्तापाये
स्वर्यम् एव मत्वा न निवर्तने नथा अयम् अपि
अंद्यः तेन एव आत्मना संगच्छिनि एवम् एव ।
यथा वा घटाश्चपाधिपरिच्छिनो घटाधाकाश्च
आकाशांश्वः सन् घटादिनिमित्तापाये आकाशं
प्राप्य न निवर्तने इति एवम् अत उपपन्नम्
उक्तमः 'यहत्वा न निवर्तने' इति ।

जीवलोकमें अर्थात् संसारमे, जो जीवल्य शक्ति, भोक्ता. कर्ता इत्यादि नामोसे प्रसिद्ध है, वह मुझ परमात्माका ही सनातन अंश है, अर्थात् अंग, भाग, एकदंश जो भी कुछ कहा. एक ही अभिप्राय है।

नतु निरवयवस्य परमात्मनः कुतः अवयव एकदेशः अंश इति । सावयवत्वे च विनाश-प्रसङ्गः अवयवविभागात् । जैसे जलमें प्रतीत होनेशाला सूर्यका अश— प्रतिविग्न, जल्क्य निमित्तका नाश होनेपर, सूर्य-को ही प्राप्त होकर फिर नहीं लौटता, बैसे ही उस परमात्माका यह अंश भी, उस परमात्मासे ही मंयुक्त हो जाता है। फिर नहीं लौटता।

अथवा जैसे घट आदि उपाधिसे परिश्चित्र वटादिका आकारा, आकारशका ही अंश है और वह घट आदि निमिनके नाश होनेपर, आकाशको ही प्राप्त होकर फिर नहीं छोटना, वैसे ही इसके विश्यमें भी समझना चाहिये। मुतरां 'अहाँ जाकर नहीं छोटने' यह कहना उचिन ही है।

्०—अवयवरहित परमान्माका अवयव, एक-देश, अथवा अंश, केंसे हो सकता है ? और यदि उसे अवयवयुक्त मानें, तो उन अक्यवोंका विभाग होनेसे परमात्माके नाशका प्रसङ्ग आ जायगा ।

न एष दोष: अविद्याकतोपाधिपरिक्तिक एकदेश: अंश इव कल्पितो यत: । दक्षित: च अयम अर्थः क्षेत्राध्याये विस्तरज्ञः ।

स च जीवो मदंशत्वेन कल्पितः कथं संसरति उल्क्रामति च इति उच्यते---

मनःषप्रानि इन्द्रियाणि श्रोत्रादीनि प्रकृतिस्थानि म्बर्याने कर्णशब्दन्यादी प्रकरी स्थितानि कर्पति आकर्षति ॥ ७ ॥

उ०-यह दोष नहीं है। क्योंकि अविद्याकत उपाधिसे परिच्छित्र, एकदेश ही अंशकी भाँति माना गया है। यह बात क्षेत्राध्यायमें विस्तारपर्वक दिखलायी गयी है।

वह मेरा अंशरूप माना हुआ जीव, संसारमें कैसे आता है और केमे शरीर छोड़कर जाना है. मो बतलाते है....

(यह जीवात्मा) मन जिनमे ळटा है. ऐसी कर्णिहिटादि अपने अपने गोलकरूप प्रकृतियोमें स्थित हुई, श्रोत्रादि इन्द्रियोको, आकर्षित करना है ॥ ७॥ ---

कस्मिन काले--

यदवाप्नोति

किस कालमें ( आकर्षित करता है )?

यचाप्यत्कामतीश्वरः ।

यत च अपि यदा च अपि उन्कामित ईश्वरो देहादिसंघातम्बामी जीवः तदा कर्पति इति श्रोकस्य दितीयपादः अर्थवञान प्राथम्येन संबध्यते ।

यदा च पूर्वमात शरीगत शरीरान्तरम् आप्नांति तदा गृहीत्वा एतानि मनःप्राप्ति इन्द्रियाणि संयाति सम्यग याति गच्छति ।

किम इव इति आह वायुः पवनो गन्धान् इव

आशयात् पुष्पादेः ॥ ८॥

गृहीत्वैतानि संयाति वायर्गन्धानिवाशयात् ॥ ८ ॥ जब यह देहादि-संघातका खामी जीवारमा, शरीर-को छोडकर जाना है तब (इनको) आकर्षित करता है। पहले और इस श्लोकके अर्थकी संगतिके बदासे इलोकके दसरे पादकी व्याख्या पहले की गयी है।

> तथा जब यह जीवात्मा, पहले शरीरसे ( निकल-कर ) दसरे शरीरको पाता है, तब मनसहित इन कः इन्डियोंको. साथ लेकर जाता है।

> कैमे लेकर जाता है ? मो बतलाते हैं ....जैसे बायु गन्धके स्थानोंसे यानी पुष्पादिसे गन्धको लेकर जाता है. वैसे ही ॥ ८॥

कानि पुनः तानि इति-

वे (मनसहित छ: इन्द्रियों ) कौन-सी हैं ?

स्पर्शनं चरसनं घाणमेव च । श्रोत्रं चक्षः

श्रोत्रं चक्षः स्पर्शनं च स्वगिन्द्रियं रसनं प्राणम् एव च मनः च पप्रं प्रत्येकम् इन्द्रियेण सह अधिष्टाय देहस्थो विषयान शब्दादीन उपसेवते ॥ ९ ॥

विषयान्यसेवते ॥ ६ ॥

यह शरीरमें स्थित ( जीवात्मा ) श्रोत्र, चक्ष, त्वचा, रसना और नासिका इनमेंने प्रत्येक इन्द्रियको और उसके साथ छठे मनको, आश्रय बनाकर, शब्दादि विषयोंका सेवन किया करता है।। ९।।

एवं देहगतं देहात-

प्रकार इस देहधारी (जीवारमा) को

### उत्कामन्तं स्थितं वापि भुद्धानं वा गुणान्वितम् । विमृदा नानुपरयन्ति परयन्ति ज्ञानचक्षष: ॥ १०॥

उरकामन्तं परित्यजन्तं देहं पूर्वीपात्तं स्थितं वा देहे तिग्रन्तं भुञ्जानं वा शब्दादीन च उपलभमानं गुणान्वितं सुखदःखमोहाख्यैः गुणैः अन्वितम् अनुगतं संयुक्तम् इत्यर्थः । एवंभृतम् अपि **एनम अत्यन्तदर्शनगोचरप्राप्तं** विमृदा दृष्टादृष्ट्विपयभोगवलाकृष्ट्**चे**तस्तया अनेकधा मदा न अनुपरयन्ति अहो कष्टं वर्तते इति अनुक्रोशति च भगवान् ।

ये त पनः प्रमाणजनितज्ञानचक्षपः ने एनं पस्यन्ति ज्ञानचक्षुषो विविक्तदृष्ट्य इत्यर्थः ॥१०॥ अर्थात् विवेकदृष्टिवाले हैं, वे इसे देखते हैं ॥१०॥

उक्तमण करते हएको अर्थात पहले प्राप्त किये शरीरको छोड़कर जाते हुएको, अथवा शरीरमें स्थित रहते हुएको, या शब्दादि त्रिपयोंका भोग करते हुएको, या सख-द:ख-मोह आदि गुणोंसे युक्त हुएको भी, यानी इस प्रकार अत्यन्त दर्शनगोचर होते हए भी इस आत्माको मृद्ध छोग, जो कि दृष्ट और अदृष्ट विषयभोगोंकी छालमाके बलसे चित्त आवल हो जानेके कारण अनेक प्रकारसे मोहित हो रहे हैं, नहीं देखते, अहो ! यह बड़े द:खकी बात है, इस प्रकार भगवान करुणा प्रकट करते हैं।

परन्त जो प्रमाणजनित ज्ञाननेत्रोंसे यक्त है

केचित् तु---

और कई एक----

यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् । यतन्तोऽप्यकतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः ॥११॥

यतन्तः प्रयत्नं कुर्वन्तो योगिनः च समाहित-चित्ता एनं प्रकृतम् आत्मानं पश्यन्ति अयम् अहम् असि इति उपलभन्ते आत्मनि स्वस्यां बद्धौ अवस्थितम् ।

यतन्तः अपि शास्त्रादिप्रमाणैः अकृतात्मानः असंस्कृतात्मानः दश्चरिताद अनुपरता प्रयत्नं कुर्वन्तः अपि न एनं पश्यन्ति अचेतसः अविवेकिनः ॥ ११ ॥

प्रयत्न करनेवाले, समाहितचित्त योगीजन, इस आत्माको, जिसका कि प्रकरण चल रहा है, अपने अन्त:करणमें स्थित देखते है अर्थात 'यही मै हैं' इस प्रकार आत्मखरूपका साक्षात् किया करते हैं। परन्त जिन्होंने तप और इन्द्रियजय आदि साधनोंद्वारा अपने अन्तःकरणका संस्कार नहीं किया है, जो बुरे आचरणोंसे उपराम नहीं हुए हैं, जो, अशान्त और घमण्डी हैं, वे अविवेकी पुरुष, शास्त्रादिके प्रमाणोंसे प्रयत्न करते हुए भी, इस बात्माको नहीं देख पाते ॥ ११॥

यत् पदं सर्वस्य अवभासकम् अपि अग्न्यादित्यादिकं ज्योतिः न अवभासयते, यत्प्राप्ताः च मुमुक्षवः पुनः संसाराभिम्रुखा न निवर्तन्ते, यस्य च पदस्य उपाधिभेदम् अतुविधीयमाना जीवा घटाकाशादय इव आकाशस्य अंझाः, तस्य पदस्य सर्वात्मत्वं सर्वव्यवहारास्पदत्वं च विवक्षः चतुभिः स्रोकैः विभृतिसंक्षेपम् आह भगवान्—

सबको प्रकाशित करनेवाली अग्नि, सूर्य आदि
ज्योनियाँ भी जिस परमपदको प्रकाशित नहीं
कर सकती, जिस परमपदको प्राप्त हुए मुमुशुजन फिर संसारकी ओर नहीं टीटते, जैसे घट
आदिके आकाश महाकाशके अंश है, वैसे ही
उपाध्यितित भेदमे विभिन्न हुए जीव, जिस परमपदके (कान्यत-भावसे) अंश है, उस परमपदका,
सर्वाम्मव अपेन समस्त व्यवहारका आधारत्व, बतलालेकी इच्छासे भगवान् चार श्लोकाँद्वार सञ्चेयसे
विभृतियोका वर्णन करते हैं—

### यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् । यचन्द्रमसि यचाग्रौ तत्तेजो विद्धि मामकम् ॥ १२ ॥

यद् आदित्यगतम् आदित्याश्रयं कि तत्, तेत्रो दीप्तिः प्रकाशो जग्द् भासवते प्रकाशयति अखिलं समन्तम्, यत् चन्द्रमसि श्रश्चभृति तेजः अवभामकं वर्तते, यत् च अग्नै हृतवहे तत् तेत्रो विद्वि विज्ञानीहि मामकं मदीयं मम विष्णोः तद् ज्यांतिः।

अथवा यद् आदित्यगतं तेजः चैतन्यातमकं ज्योतिः यत् चन्द्रमसि यत् च अग्री तत् तेजो विद्धि मामकं मदीयं मम विष्णाः तद् ज्योतिः।

ननु स्थावरेषु जङ्गमेषु च तत् समानं चैतन्यात्मकं ज्योतिः तत्र कथम् इदं विशेषणं यद् आदित्यगतम् इत्यादि ।

न एष दोषः सत्त्वाधिक्याद् आधिक्यो-पपत्तेः । आदित्यादिषु हि सत्त्वम् अत्यन्त-प्रकाशम् अत्यन्तभास्त्रसम् अतः तत्र एव आविस्तरं ज्योतिः इति तद् विशिष्यते, न त तत्र एव तद् अधिकम् इति । जो तेज्ञ—दीप्ति-प्रकाश, सूर्यमें स्थित हुआ अर्थात् सूर्यके आश्रित हुआ समस्त जगत्वको प्रकाशित करता है, जो प्रकाश करनेवाला तेज शशांक— चन्द्रमामें स्थित है और जो अश्विमें वर्तमान है, उस तेजको तु मुझ विष्णको अपनो ज्योति समझ।

अथवा जो तेज यानी चैतन्यमय ज्योति, मूर्यमें स्थित है, तथा जो चन्द्रमा और अग्निमें स्थित है, उस तेजको त् सुक्ष विष्णुकी स्वकीय (चेतनमयी) ज्योति समझ ।

पू०-वह चेतनमधी खोति तो चराचर, सभी पदार्थीमें समानभावमे स्थित हैं, फिर यह विशेषता कैसे वनळाथी कि 'जो तेज सूर्टमें स्थित हैं' इस्यादि।

उ०—सस्य — स्वच्छताकी अधिकतासे उनमे अधिकता सम्भव होनेके कारण यह दोष नहीं है। क्योंकि सूर्य आदिमें सत्त्व—अस्यन्त प्रकाश —अस्यन्त एकाश —अस्यन्त है, अतः उनमें ही ब्रह्मण्योति अस्यन्त प्रव्यक्ष प्रतिमासित होती है, इसीसे उनकी विशेषता बतल्ययी गयी है। यह बात नहीं कि बही कुछ ब्रह्मण्योति अधिक है।

यथा हि लोके तुल्ये अपि मुखसंस्थाने न काष्टुकुट्यादौ मुखम् आविर्भवति आदर्शोदौ तु खच्छे खच्छतरे च तारतम्येन आविर्भवति तद्वत् ॥ १२॥

जैसे संसारमें देखा जाता है कि समान भावसे सम्भुष्क-सामने खित होनेपर भी, काष्ट्र या भिति आदिमे मुखका प्रतिविग्व नहीं दीखता, पर दर्पण आदि पदार्थोमें, जो जिनना स्वच्छ और स्वच्छता होता है उसमें उसी तारतम्यसे, स्वच्छ और स्वच्छता दीखना है, वैसे ही (इस विवयमें समझों) ॥ १२॥

कि च---

तथा---

गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा । पुष्णामि चौषधीः सर्वोः सोमो भूत्वा रसात्मकः ॥ १३ ॥

गां पृथिवीम् आविश्य प्रविदय धारयामि भूतानि जगद् अहर् ओजसा बल्टेन यद् बलं कामराग-विवर्जितम् ऐश्वरं जगद्विधारणाय पृथिच्यां प्रविष्टं येन गुर्वी पृथिवी न अधः पति न विदीर्यते च ।

तथा च मन्त्रवर्णः — 'वेन बीहमा पृथियी च दृढा' (ते० सं० ४ । १ । ८ ) इति । 'स दाधार पृथियीम' (ते०सं० ४ । १ । ८ ) इत्यादिः च । अतो गाम् आविश्य च भृतानि चरा-चराणि धारयामि इति युक्तम् उक्तम् ।

किं च पृथिन्यां जाता ओपशीः सर्वा त्रीहियबाद्याः उष्णमि पुष्टिमती रसस्वादुमतीः च करोमि सोमो भूत्वा रसात्मकः सोमः सर्व-रसात्मको रमस्वभावः सर्वरसानाम् आकरः सोमः स हि सर्वा ओपशीः म्वात्मरसानुत्रवेशेन पुष्णाति ॥ १३॥

में पृथिवीमें प्रविष्ट होकर अपने उस बलसे, जो कि कामना और आसक्तिमें रहित मेरा ऐड़बर्य-बल जगत्को धारण करनेके थ्ये पृथिवीमें प्रविष्ट है, जिस बलके कारण भारवती पृथिवी नीच नहीं गिरती और फटनी भी नहीं. सारे जगत्को धारण करता हैं।

यही बात बेदमन्त्र भी कहते हैं कि 'जिससे मुखेक उम्र है और पृथिको हड़ है' तथा 'बह पृथिकोको घारण करना है' हमादि। कतः यह कहना टीक ही है कि मैं पृथिको में प्रविष्ठ होकन, चरावर समस्त भूतश्राभियोको धारण करता है।

तथा में ही रसस्वरूप चय्यमा होकर पृथिवीमें उत्पन्न होनेवाली धान, जो आदि समस्त ओपिययोका पोगण करता हूँ अर्थात उनको पुष्ट और स्वादयुक्त किया करता हूँ। जो सब रसोका आग्या है, रस ही किसका स्वमाय है, जो समस्त रसोकी खानि है बह् सोम है, बही अरने रसका सखार करके, समस्त यनस्पतियोंका पोषण किया करता है॥ १३॥

ਰਿੰ ਚ---

तथा—

अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः। प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विघम्॥ १४॥ अहम् एव वैश्वानर उद्स्यः अग्निः भून्व 'अयम् अग्निवैश्वानरो योऽयमन्तः पुरुषे वेन्द्रमयं पच्यते' (गृह० उ० ५।९।१) हत्यादिश्वतेः वैश्वानरः सन् प्राणिनां प्राणवतां देहम् आश्रितः प्रविष्टः प्राणापान-समायुक्तः प्राणापानास्यां समायुक्तः संयुक्तः पवामि पक्ति करोमि चतुर्विधं चतुष्प्रकारम् अन्नम् अञ्चनं भोज्यं भट्यं चोष्यं लेखं च

भोक्ता वैश्वानरः अग्निः भोज्यम् अत्रं सोमः तद् एतद् उभयम् अग्नीपोमौ सर्वम् इति पश्यतः अन्नदोपलेपो न भवति ॥ १४॥ मै ही, पेटमें रहनेवाला जराप्ति होकर अर्थात् 'यह अग्नि वैद्यानर है जो कि पुरुषके भीतर स्थित है और जिससे यह ( व्याया हुआ ) अन्न पचना है' रायादि श्रुतियोसे जिसका वर्णन किया गया है, वह वैश्वानर होकर, प्राणियोंके शारीरमें स्थित —प्रविष्ट होकर प्राण और अपानवायुसे संयुक्त हुआ भस्य, भोज्य, लेह्य और चोध्य—रेसे चार प्रकारके अन्नोको पचाता है।

नैश्वानर अग्नि खानेवाला है और सोम खाया जानेवाला अन्न है। सुतरां यह सारा जगत् अग्नि और सोमस्वरूप है, इस प्रकार देखनेवाला मनुष्य अन्नके दोषमे लिए नहीं होता॥ १४॥

किंच~~

तथा---

सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च । वेदेश्च सर्वेंग्हमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्॥ १

सर्वस्य प्राणिजातस्य अहम् आत्मा सन् हिर् वृद्धौ सिन्निवृद्धः अतो मत्त आत्मनः सर्वप्राणिनां स्मृति. आनं तद्योहनं च । येषां पुण्यकर्मिणां पुण्यकर्मानुरोधेन ज्ञानस्मृती भवतः तथा पापकर्मिणां पापकर्मानुरूपेण स्मृतिज्ञानयोः अपोहनं च अपायनम् अपगमनं च ।

वेदै: च सर्वे. अहम् एव प्रसात्मा वेवो
वेदितच्यो वेदान्तछट् वेदान्तार्थसम्प्रदायकुट्
इत्यर्थ: | वेदविद वेदार्थविद एव च अहम् ॥१५॥

मै समस्त प्राणिमात्रका आग्मा होकर उनके अन्तःकरणमें स्थिन हूँ। इसिंख्ये समस्त प्राणियों-के स्पृति, झान और उनका लोप भी मुझ आग्मासे ही किया जाता है, अयांत् निन पुण्यकर्मा प्राणियोंको उनके पुण्यकर्मोंके अनुसार झान और स्पृति श्रास होने हैं तथा जिन पापचारियोंके झान और स्पृतिका उनके पापकर्मानुसार लोप होना है (वह मुझसे ही होता है)।

समस्त वेदोद्वारा में परमात्मा ही जाननेपोग्य हूँ। नया वेदान्तका कर्ता, अर्थात् वेदान्तार्थके सन्प्रदायका कर्ता और वेदके अर्थको समझनेवाला भी में ही हूँ॥ १५॥

-- \$5<del>25555</del>\$\$

भगवत ईश्वरस्य नारायणारूयस्य विभृति-संक्षेप उक्तो विशिष्टोपाधिकृतो 'यदादित्यगतं तेजः' इत्यादिना ।

'यदादित्यगतं तेजः' इत्यादि चार श्लोकोंद्वारा नारायण नामक भगवान् ईश्वरकी, विशेष-उत्तम उपाधियोसे होनेवाडी त्रिभृतियाँ, संक्षेपसे कही गयाँ। अथ अधुना तस्य एव क्षराक्षरोपाधिप्रवि-भक्ततया निरुपाधिकस्य केवलस्य स्वरूप निर्दिधारिपस्या उत्तरश्लोका आरभ्यन्ते । तत्र सर्वेम् एव अतीतानागतानन्तराध्यायार्थजातं जिधा राजीकत्य आह—

अन, क्षर और अक्षर—इन दोनों उपाधियोंसे अरून बतलाकर, उसी उपाधिरहित शुद्ध एरमामाके स्वरूपका निश्चय करानेही इन्छासे, अगले दलोकोंका आरम्भ किया जाता है। उनमें पहलेके और आगे अनेवाले सभी अध्यायोंके समस्त अभिप्रायको, तीन भेदोंने विभक्त करके कहते हैं—

# द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च। क्षरः सर्वाणि भृतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते॥ १६॥

ही हभी पृथम् राज्ञीकृती पुरुषी इति उच्येते कोके संसारे करः च क्षरति इति क्षरो विनाशी एको राश्चिः अपरः पुरुषः अक्षरः तद्विपरीतो भगवतो मायाशक्तिः क्षरास्यस्य पुरुषस्य उत्पत्तिवीजम् अनेकसंसारिजन्तुकामकर्मादि-संस्काराश्चयः अक्षरः पुरुष उच्यते ।

कौ तौ पुरुषी इति आह स्वयम् एव भगवान---

क्षरः सर्वाण भूतानि समस्तं विकारजातम् इत्यर्थः । कृटब्धः कृटो राशी राश्चिः इव स्थितः, अथवा कृटो माया वश्चना जिल्लता कृटिलता इति पर्याया अनेकमायादिप्रकारण स्थितः कृटस्थः संसारवीजानन्त्याद् न क्षरति इति अक्षर उच्यते ॥ १६ ॥

समुदायरूपसे पृथक् किये हुए ये दो भाव, संसारमे पुरुष नामसे कहे जाते हैं। इनमेसे एक समुदाय क्षीण होनेवाला —नाशवान् क्षर पुरुष है और दूसरा उससे विपरात अक्षर पुरुष हैं, जो कि भगवान्की मायाशकि है. क्षर पुरुषकी उत्पत्तिका बीज हैं, तथा अनेव, संसारी जीवोंकी कामना और कर्म आदिकं संस्कारोका आश्रय है, वह अक्षर पुरुष कहलाता है।

वे दोनो पुरुष कॉन है ' सो भगवान् स्वयं ही बतलाते हैं---

#### Contractor.

आभ्यां क्षराक्षराभ्यां विलक्षणः क्षराक्षरो-। पाधिद्वयदोषेण अस्पृष्टो नित्यशुद्वबुद्वमुक्त-। स्वभावः—

लिक्षणः क्षराक्षरो-नित्पशुद्धबुद्धमुक्त-है, और क्षर-अक्षररूप दोनों उपार्घ्यांके सम्बन्ध-रहित हैं बह नित्प, श्रुद्ध, बुद्ध और मुक्तस्वरूप---

उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः। यो लोकत्रयमावित्रय बिभर्त्यव्यय ईश्वरः॥ १७॥ उत्तम उत्कृष्टतमः पुरुषः तु अन्यः अत्यन्त-विरुक्षण आभ्यां परमात्मा इति परमः च असौ देहाद्यविद्याकृतात्मभ्य आत्मा च सर्वभृतानां प्रत्यक्चेतन इत्यतः परमात्मा इति उदाहत उक्तो वेदान्तेषु ।

स एव विशेष्यते--

यो लोकत्रयं भूर्श्वनःस्वराख्यं स्वकीयया चैतन्यबलञ्जक्त्या आविश्य प्रविक्य विभिन्नं स्वरूपसद्भावमात्रेण विभिन्नं धारयति अन्ययो न अस्य न्ययो विद्यते इति अन्यय ईश्वरः सर्वज्ञो नारायणाच्या ईशनशीलः ॥ १७ ॥

यथा व्याख्यातस्य ईश्वरस्य पुरुषोत्तम इति
एतद् नाम प्रसिद्धं तस्य नामनिर्वचनप्रसिद्धया
अर्थवन्त्रं नाम्नो दर्शयन् निरनिशयः अहम् ईश्वर
इति आत्मानं दर्शयति भगवान्—

उत्तम--अतिशय उन्कृष्ट पुरुष तो अन्य ही है। अर्थात् इन दोनोंसे अस्यन्त विकक्षण है, जो कि परमान्मा नामसे कहा गया है। वह ईश्वर अविद्या-जनित शरीरादि आत्माओंकी अपेका पर हैं और सब ग्राणियोंका आत्मा यानी प्रत्यक्-चेतन हैं इस कारण बहन्तवाक्योंने वह 'परमान्मा' नामसे कहा गया है। प्रमीका विजेशकायमें निकृषण करने हैं--

जो पृथ्वी, अन्तरिक्ष और खर्ग—इन तीनो छोकोंको, अपने चैतन्य-बच्की शक्तिसे उनमें प्रविष्ट होकर, केश्व्य सम्प्रय-तत्तामात्रसे उनको पारण करता है और जो अविनाशी ईश्वर है, अर्थात् जिसका कभी नाश न हो, ऐसा नारावण नामक सर्वत्र और सबका शासन करनेवाला है ॥१७॥

- - S-**S-15-**2-

उर्श्वक ईन्नरका 'पुरुषोत्तम' यह नाम प्रसिद्ध है, उसका यह नाम किस कारणसे हुआ ! इसकी हेतुसिंहन उत्पत्ति बतलकर, नामकी सार्यकता दिवलानेके लिये, मगवान् इस प्रकार अपना सम्ब्य बतलाने हैं कि भी निरनिश्चय ईन्नर हुँ!—

यस्मात्क्षरमतीतोऽहमक्षरादिष चोत्तमः । अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ १८ ॥

यत्मात् क्षरम् अतीतः अहं संसारमायाष्ट्रक्षम् अक्षत्याच्यम् अतिकान्तः अहम् अक्षतद् अति संसारमुक्ष्यीजभृताद् अपि च उत्तम उत्क्रष्टतम उत्क्रयतम त्रा वा, अतः क्षराक्षराभ्याम् उत्तमत्वाद् अस्मि भ्रवामि लोके वेदे च प्रापतः प्रत्यातः पुरुषोत्तम इति एवं मां भक्तजना विद्वः कवयः काल्यादिषु च इदं नाम निवधन्ति पुरुषोत्तम इति अभेन अभिष्णान्त आभ्रणान्त ॥१८॥

क्योंकि में क्षरभावसे अतीत हूँ अर्थात् अस्वस्थ नामक मायामय संसारकुक्षका अतिकमण किये हुए हूँ और संसारकुक्षके बीज-खरूप अक्षरसे (मूल प्रकृतिसे) भी उत्तम — अतिशय उत्कृष्ट अयथा अतिशय उब हूँ। इसीलिये अर्थात् क्षर और अक्षरसे उत्तम होनेके कारण, लोक और वेदमें, मै पुरुषोत्तम नामसे विख्यात हूँ। भक्तजन मुझे इसी प्रकार जानते हैं और किष्ठजन भी काल्यादिमें इसी नामका प्रयोग करते हैं अर्थात् 'पुरुषोत्तम' इस नामसे ही मेरा वर्णन करते हैं ॥ १८॥ अथ इदानीं यथा निरुक्तम् आत्मानं यो वेद तस्य इदं फलम् उच्यते---

अब इस प्रकार बतजाये हुए आत्मतस्वको जो जानता है उसके लिये यह फल बतल्थया जाता है——

यो मामेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम् । स सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत ॥ १६ ॥

यो मान् ईश्वरं ययोक्तविशेषणम् ९वं यथोक्तेन प्रकारेण अध्मृदः संमोहवर्जितः सन् जानाति अयम् अहम् अस्मि इति पुरुगेतमं स सर्ववित् सर्वात्मना सर्वे वेत्ति इति सर्वज्ञः सर्वश्रुतस्थं भवित मा सर्वभावेन सर्वात्मचित्ततया हे मारत ॥ १९॥ जो कोई इस प्रकारसे अक्षानसे रहित हुआ पुरुष, उथ्युंक वियोषणीसे युक्त सुरू पुरुषोत्तम ईसरको, इस प्रकार जानता है कि त्यह (पुरुषोत्तम) में हुँ' वह सर्वव है -वह सर्वाजमावसे सबको जानता है, अतः सर्वव है और हे मारत! (वह) सब भूतोमें स्थित मुझ परमालाको ही सर्वभानसे— सबका आत्मा समझकर मजता है॥ १९॥

with the

अस्मिन् अध्याये भगवत्तत्त्वज्ञानं मोक्षफलम् | उक्त्वा अथ इदानीं तत् स्ताति—

इस अध्यायमें मोक्षरूप फलके देनेवाले भगवत्-तस्वज्ञानको कहकर अब उसकी स्तुति करते हैं ---

इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मयानघ।

एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान्स्यात्कृतकृत्यश्च भारत ॥ २ • ॥

इति एतद् गुधतमं गोप्यतमम् अन्यन्तरहस्यम् इति एतत् । किं तत्, शाक्षम् ।

यद्यपि गीतास्त्यं समस्तं शाख्यम् उच्यते तथापि अयम् एव अच्याय इह शाख्यम् इति उच्यते स्तुत्यर्थे प्रकरणात् । सर्वे हि गीताशाखार्थः अक्किन् अध्याये समासेन उक्तो न केवलं सर्वः च वेदार्थ इह परिसमाप्तो 'यस्तं वेद स वेदवित' 'वेटैंस सर्वेरहमेव वेदाः' इति च उक्तम ।

इदम् उक्तं कथितं मया हे अनव अपाप । एतत् शास्त्रं यथादर्शितार्थं अुद्ध्वा बुद्धिमान् स्याद् भवेद न अन्यया कृतकृत्यः च भारत । यह गुद्यतम — सबसे अधिक गोपनीय अर्थात् अत्यन्त गुद्ध रहस्य है । वह क्या है ? शास्त्र ।

ययि सारी गीताका नाम ही शास्त्र कहा जाता है. परन्तु यहाँ स्तृतिके लिये प्रकरणसे यह (पंद्रहवाँ) अप्याय ही शाख' नामसे कहा गया है। क्योंकि इस अप्यायमें केकल सारे गीताशास्त्रका अर्थ ही मंक्षेपने नहीं कहा गया है, किन्तु इसमें समस्त्र वेदोका अर्थ भीता सामा हो गया है। यह कहा भी है कि 'सं असे आनता है वहों वेदको जाननेवाला है' 'समस्त्र वेदोंस में ही अननेवाल हैं।'

हे निष्पाप अर्जुन ! ऐसा यह ( परम गोपनीय शास्त्र ) मैने वड़ा है । हे भारत ! उत्पर दिखलाये हुए अर्थसे युक्त इस शास्त्रको जानकर ही, मनुष्य बुद्धिमान् और कृतकृत्य होता है, अन्य प्रकारसे नहीं। कृतं कृत्यं कर्तव्यं येन स कृतकृत्यो विश्विष्टजन्मप्रदतेन ब्राह्मणेन यत् कर्तव्यं तत् सर्वे भगवचन्त्रे विदिते कृतं भवेद् इत्यर्थः। न च अन्यथा कर्तव्यं परिसमाप्यते कस्यचिद् इति अभिप्रायः।

'सर्वं कर्मास्थितं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते' इति च उक्तम् ।

'एतदि जन्मसामध्यं माद्यणस्य विशेषतः। प्राप्येतत्कृतकृत्यो हि द्विजो भवति नान्यथा॥ (मतुस्पृति १२ । ९३ ) इति च मानवं यचनम् ।

यत एतत् परमार्थतच्चं मत्तः श्रुतवान् असि ततः कृतार्थः त्वं भारत इति ॥ २० ॥ अभिश्राय यह है कि जिसने करनेयोग्य सब कुछ कर लिया हो, वह कृतकृत्य है, अत: श्रेष्ठ कुछमे जन्म लेनेवाले झाझगद्वारा जो कुछ किया जानेयोग्य है, वह सब भगवान्का तत्त्व जान लेनेयर आप ही किया हुआ हो जाता है। अन्य प्रकारसे किसीके भी कर्तव्यकी समाप्ति नहीं होती।

कहा भी है कि—'हे पार्थ ! समस्त कर्म-समुदाय, झानमें सर्वथा समाप्त हो जाता है।'

तथा मनुका भी वचन है कि 'विशेषक्पसे आसणके जन्मकी यही पूर्णता है क्योंकि हसीको प्राप्त करके द्विज इनकृत्य होता है अन्य प्रकारसे नहीं।'

हे भारत ! क्योंकि त्ने मुझसे यह परमार्थतस्त्र सुना है, इसिटिये त् कृतार्थ हो गया है ॥२०॥

इति श्रीमहाभारते श्रतमाहसयां मंहितायां वैवासिक्यां भीप्म-पर्विणश्रीमद्भगवद्गीतायपनिषन्तु त्रव्वविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनर्सवादे पुरुयोत्तमयोगो नाम पश्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥

इति श्रीमन्परमहसपरिबाजकाचार्यगीविन्दसगवस्युज्यपादशिष्यश्रीमन्छङ्कर-भगवतः कृती श्रीभगवदीताभाष्ये पुरुषोत्तमयोगो नाम पद्धदशोऽष्यायः ॥ १५ ॥



#### षोडशोऽध्यायः

दैवी आसुरी राक्षसी च इति प्राणिनां प्रकृतयो नवमे अध्याये सृचिताः तासां विस्तरेण प्रदर्शनाय अभयं सन्त्वसंशुद्धिः इत्यादिः अध्याय आरम्यते,

तत्र संसारमोक्षाय दैवी प्रकृतिः निबन्धनाय आसुरी राक्षसी च इति दैन्या आदानाय प्रदर्शनं क्रियते इतरयोः परिवर्जनाय,

श्रीभगवानुबाच---

नवें अच्यायमें प्राणियोंकी दैवी, आसुरी और राक्षसी-ये तीन प्रकारकी प्रकृतियों वतलायी गयी हैं। उन्हें विस्तारपूर्वक दिखानेके लिये 'अभयं सरव-संग्रुद्धिः' इत्यादि ( छोकोंसे युक्त सोल्ड्डवाँ ) अप्याय आरम्भ किया जाता है।

उन तीनोंमें देंबी प्रकृति संसारमे मुक्त करने-वाली है, तथा आसुरी और राक्षसी प्रकृतियाँ बन्धन करनेवाली है, अत: यहाँ देंबी प्रकृति सम्पादन करनेके लिये और दूसरी दोनों त्यागनेके लिये दिखलायी जाती है—प्रीभगवान् बोले—

### अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः । दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् ॥ १ ॥

अभयम् अभीस्ता सन्त्रसञ्जद्धः मच्चस्य अन्तःकरणस्य संच्यवहारेषु परवश्चनमाया-नृतादिपरिवर्जनं शुद्धभावेन व्यवहार इत्यर्थः ।

श्रानयोगव्यवस्थितः झानं श्रास्त्रत आचार्यतः च आत्मादिपदार्थानाम् अवगमः अवगतानाम् इन्द्रियाद्युपसंहारेण एकाग्रतया स्वात्मसंवेद्यता-पादनं योगः तयोः ज्ञानयोगयोः व्यवस्थितिः व्यवस्थानं तिश्रष्टता एपा प्रधाना दैवी सास्विकी संपत्।

यत्र च येषाम् अधिकृतानां या प्रकृतिः संभवति साच्चिकी सा उच्यते—

दानं यथाञ्चक्ति संविभागः अन्नादीनाम्,

अभय---निर्मयता, सन्त्यमंशुद्धि---अन्तः-करणकी शुद्धि व्यवहारमें दूमरेके साथ टगाई. कपट और झुठ आदि अवगुणोको छोड़कर शुद्ध भावसे आचरण करना ।

ज्ञान और योगमे निरन्तर स्थिनि — शास्त्र और आचार्यमे आन्मादि १दार्थोंको ज्ञानना 'ज्ञान' है और उन जाने हुए पदार्थोंका इन्द्रियादिके निष्रहसे (प्राप्त) एकाप्रताद्वारा अपने आन्मामे प्रत्यक्ष अनुभव कर जना 'योग' है। उन ज्ञान और योग दोनोंमें स्थिनि अर्थात् स्थिर हो जाना — तम्मय हो जाना, यही प्रधान साच्चिकी — देवी संपद् है।

और भी जिन अधिकारियोंकी जिस विषयमें जो सान्त्रिकी प्रकृति हो सकती है वह कही जाती है— दान—अपनी शक्तिके अनुसार अन्नादि बस्तु-ऑका विभाग करना। दमः च बाह्यकरणानाम् उपश्रमः अन्तः-करणस्य उपश्रमं शान्ति वश्यति ।

यज्ञः च श्रीतः अग्निहोत्रादिः, सार्तः च देवयज्ञादिः।

स्वाध्याय ऋग्वेदाद्यध्ययनम् अदृष्टार्थम् ।

तपो वक्ष्यमाणं शारीरादि, आर्ववम् ऋजुत्वं सर्वदा ॥ १ ॥ दम---बाह्य इन्द्रियोंका संयम । अन्तःकरणकी उपरामता तो शान्तिके नामसे आगे कही जायगी ।

यज्ञ-अग्निहोत्रादि श्रौतयज्ञ और देवपूजनादि स्मार्तयज्ञ ।

स्त्राच्याय-अदष्टलाभके लिये ऋक् आदि वेदोंका अध्ययन करना ।

तप—शारीरिक आदि तप जो आगे बतलाया जायगा और आर्जव अर्चात् सदा सरलता—सीधापन ।

----

किंच--

तथा---

## अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् । दयाभृतेष्वस्रोह्पप्त्वं मार्दवं हीरचापरुम् ॥ २ ॥

अहिसा अहिंसनं प्राणिनां पीडावर्जनम्, सत्यम् अप्रियानुतर्वाजेतं यथाभृतार्थवननम् । अकोय परः आकुष्टम्य अभिहतस्य वा प्राप्तस्य कोधस्य उपश्चमनम्, त्यागः मन्यामः पृत्वं दानस्य उक्तत्वात् ।

शान्तः अन्तःकरणस्य उपरासः, अर्गेशुनम् अपिशुनता परसे परग्न्त्रप्रकटीकरणं पेशुनं तदभावः अपेशुनम्।

दया कृपा भृतेषु दुःस्वितेषु, आधालेलुध्वम् इन्द्रियाणां विषयसंनिधी अविकिया, शादवं मृदुता अकोर्यम् ।

हीः लजा अचावलम् असति प्रयोजने वाक्षाणिषादादीनाम् अञ्यापारयितृत्वम् ॥२॥ अहिंसा---किसी भी प्राणीको कष्ट न देना, मन्य--अध्यिता और असत्यसे रहित यथार्थ बचन ।

क्षकोध—दूसरोके द्वारा गाठी दी जाने या ताड़ना दी जानेपर उत्पन्न हुए कोधको शान्त कर लंता। त्याग—संन्यास (दान नहीं) क्योंकि दान पहले कहा जा चुका है।

शान्ति—अन्तःकाणका संकल्पर्राहत होना, अपेश्चन—अपिशुनता, किसी दुसरेके सामने पराये छिद्रोको प्रकट करना पिशुनता (चुगळी) है, उसका न होना अपिशुनता है।

भृतोंपर दया — दुःखी प्राणियोंपर कृपा करना, अलोलुपता-विषयोंके साथ संयोग होनेपर भी इन्द्रियों-में त्रिकार न होना, मार्देय-कोमलता अर्थात् अक्र्रता ।

ही—ङजा और अचवङता—विना प्रयोजन वाणी, हाथ, पैर आदिकी व्यर्थ क्रियाओंका न करना ॥ २ ॥

किंच—

नथा---

तेजः क्षमा घृतिः शौंचमद्रोहो नातिमानिता । भवन्ति संपदं दैवीमभिजातस्य भारत ॥ ३ ॥

A THE PARTY OF

तेजः प्रागल्य्यं न त्यमाता दीप्तः, क्षण आक्रष्टस्य ताडितस्य वा अन्तर्विक्रियानुत्पिः उत्पन्नायां विक्रियायां प्रश्नमनम् अक्रोध इति अवोचाम, इत्थं क्षमायां अक्रोधस्य च विश्रेषः।

र्शतः देहेन्द्रियेषु अवसादं प्राप्तेषु तस्य प्रतिषेधकः अन्तःकरणद्वत्तिविज्ञेषो येन उत्तरिभतानि करणानि देहः च न अवसीदन्ति ।

शौर्च द्विविधं मुजलकृतं बाह्यम् आस्यन्तरं च मनोबुद्धयोः नैर्मेल्यं मायारागादिकालुप्या-भाव एवं द्विविधं श्लोचम् ।

अद्रोहः परजिघांमाभावः अहिंमनम् ।

नातिमानिता अत्यर्थं मानः अतिमानः स यस्य विद्यते सः अतिमानी तद्भावः अतिमानिता तदभावो नातिमानिता आत्मनः पूज्यता-तिश्रयभावनाभाव इत्यर्थः ।

भवित अभयादीनि एतदन्तानि संवदम अभिजातस्य किविशिष्टां संपदम्, देवी देवानां संपदम् अभिलक्ष्य जातस्य देवविभृत्यर्हस्य भाविकल्याणस्य इत्यर्थों हे भारत ॥ ३ ॥ नेज — -प्रागल्य ( नेजखिता ), चमड़ीकी चमक नहीं। क्षमा--गाली दी जाने या ताड़ना दी जानेपर भी अन्तःकरणमें विकार उत्पन्न न होना। उत्पन्न हुए विकारको शान्त कर देना तो पहले अकोधके नामसे कह जुके हैं। क्षमा और अकोधका इनना ही मेद हैं।

भृति— - इसीर और इन्द्रियादिमें धकावट उरपन्न होनेपर, उस थकावटको हटानेवाली जो अन्त:करणकी वृत्ति है, उसका नाम भ्यृति है, जिसके द्वारा उरसाहित की हुई इन्द्रियाँ और शरीर कार्यमें नहीं धकते।

शांच —दो प्रकारकी शुद्धि, अर्थात् मिट्टी और जल आदिसे बाहरकी शुद्धि, एव क्यट और रागादिकी कालिमाका अभाव होकर मन बुद्धिकी निर्मालतारूप भीनरकी शुद्धि, इस प्रकार दो तरहकी शुद्धि।

अदोह--दृसरेका घात करनेकी इच्छाका अभाव, यानी हिंसा न करना।

अनिमानिताका अभाव— अत्यत्त मानका नाम अनिमान हे, वह जिसमे हो वह अनिमानी है, उसका भाव अतिमानिता है, उसका जो अभाव है वह 'नातिमानिता' है, अर्थात् अपनेमे अनिशय पूच्य भावनाका न होना ।

हे भारत ' अभय' से लेकर यहाँतकके ये सब लक्षण, सम्पत्तियुक्त उत्पन्न हुन पुरुषमें होते हैं। कैसी सम्पत्तिसे युक्त पुरुषमें होते हैं / जो देंगी सम्पत्तिसे साथ लेकर उत्पन्न हुआ है, अपांत् जो देवताओं की निर्मृतका योग्य पात्र है और भविष्यमें सासका कत्याण होता निध्यत है, उस पुरुषके ये त्यक्षण होते हैं ॥ ३॥

**₩** 

अथ इदानीम् आसुरी संपद् उच्यते । अब आगे आसुरी सम्पन्ति कही जाती है --दम्भो दर्पोऽतिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च ।
अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम् ॥ ४ ॥

दम्भो धर्मध्वजित्वम् ,दर्भे धनस्वजनादिनिमित्त उत्सेक:, अतिमानः पूर्वोक्त:,कोवः च पारुष्यम् एव च परुषवचनं यथा काणं चक्षुष्मान्, विरूषं रूपवान हीनाभिजनम् उत्तमाभिजन इत्यादि । अविवेकतानं मिध्याप्रत्ययः

कर्तव्याकर्तव्यादिविषयम् अभिजातस्य पार्थ । किम अभिजातस्य इति आह-असगणां सपद आसरी ताम अभिजातस्य इत्यर्थः ॥ ४ ॥

अनयोः संपदाः कार्यम् उच्यते-

देवी संपदिमोक्षाय

मा श्रचः संपदं दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव ॥ ५ ॥

देवी सपद या मा विमोक्षाय संमारवन्धनात. निबन्धाय नियतो बन्धो निबन्धः तदर्थम् आसुरी संपद मेना अभिग्रेता तथा राक्षमी ।

तत्र एवम उक्ते अर्जुनस्य अन्तर्गतं भावं किम अहम् आसुरसंपद्यक्तः किं वा देवसंपद्यक्त इति एवम् आलोचनारूपम् आलक्ष्य आह भगवान्-

मा शचः **शोर्कमा कार्पीः** संपदं देवीस अमि जात: भाविकल्याणः त्वम् असि इत्यर्थो हे पाण्डव ॥५॥ विक्याण होनेवाला है ॥५॥

इन दोनों सम्पत्तियोका कार्य बतलाया जाता है-निबन्धायासुरी

दम्म - - धर्मध्वजीवन, दर्व---धन-परिवार आदिके निमित्तमे होनेवाला गर्व. अतिमान -- पहले कही हुई

अपनेमें आंतराय पुज्य भावना, तथा कोव और पारुष्य यानी कटोर वचन जैसे (आक्षेपसे) कानेको अन्हें

नेत्रोंबाला, कुरूपको रूपबान् और हीन जातिबाले-

अज्ञान अर्थात् अविवेक-कर्तव्य और अकर्तव्यादि-के विषयमें उलटा निश्चय करना । हे पार्थ ! ये सब

लक्षण, आसुरी सम्पत्तिको ग्रहण करके उत्पन हुए

मनुष्यके हैं, अर्थात जो असरोकी सम्पत्ति है

उसमे युक्त होकर उत्पन्न हुए मन्ष्यके चिह्न हैं॥ ४॥

को उत्तम जातिबाह्य बतलाना इत्यादि ।

जो देवी सम्पत्ति है, वह तो ससार-बन्धनसे मुक्त करनेके लिये हैं, तथा आसुरी और राक्षसी सम्पत्ति नि.सन्देह बन्धनके लिये मानी गयी है। निश्चित बन्धनका नाम निबन्ध है, उसके छिये मानी गयी है ।

इतना कहनेके उपरान्त अर्जनके अन्तःकरणमे यह संशययक्त विचार उत्पन्न हुआ देखकर, कि 'क्या मै आसुरी सम्पत्तिसे युक्त हूँ अथवा दैवी सम्पत्तिसे' भगवान् बोले---

हेपण्डव! शोकमन कर, त् दैवी सम्पत्तिको लेकर उत्पन्न हुआ है। अर्थात् भविष्यमें नेरा

## द्वौ भृतसर्गौ लोकेऽस्मिन्दैव आसर एव च। दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसरं पार्थ मे श्रूण ॥ ६ ॥

है। द्विसंख्याको भूतसर्गे भूतानां मनुष्याणां । सर्गी सृष्टी भूतसर्गी सुज्येते इति सर्गी भतानि एव सृज्यमानानि द्वासुरसंपद्यक्तानि द्वी भूतसगीं इति उच्येते ।

इस संसारमे मनुष्योकी दो सृष्टियाँ हैं । जिसकी रचना की जाय वह सृष्टि है, अतः दैवी सम्पत्ति और आसरी सम्पत्तिसे युक्त रचे हुए प्राणी ही, यहाँ भूत-सृष्टिके नामसे कहे जाते है। 'द्वया ह प्राचापत्या देवाधासुराध' ( बृह० उ० | १ । ३ । १ ) इति श्रुतेः लोके अस्मिन् संसारे | इत्यर्थः । सर्वेषां द्वैविच्योपपत्तेः ।

को तो भृतसगों इति, उच्येते प्रकृती एव दैव आसुर एव च।

उक्तयोः एव पुनरनुवादे प्रयोजनम् आह --

दैवं भूतसर्गः 'अभयं सन्वसंशुद्धः' 
हत्यादिना विस्तरको विन्तरप्रकारैः प्रोकः 
कथितो न तु आसुरो विस्तर्यः अतः 
तत्परिवर्जनार्थम् आसुरं पार्य मे मम वचनाद् 
उच्यमानं विस्तरकाः ४७॥ अवधारयः ॥ ६ ॥

'प्रजापतिको दो सन्ताने हैं देव और असुर' इस श्रृतिसे भी यही बात सिद्ध होती है। क्योंकि इस ससारमें सभी प्राणियोंके दो प्रकार हो सकते हैं।

प्राणियोंकी वे दो प्रकारकी सृष्टियाँ कौन-सी हैं ? इसपर कहने हैं कि इस प्रकरणमें कही हुई दैवी और आसुरी।

कही हुई दोनों सृष्टियोंका पुनः अनुबाद करनेका कारण बनलाते हैं---

दैवी सृष्टिका वर्णन तो 'अभयं सत्त्वसंग्रुढिः' इत्यादि क्षोकोद्वारा, विस्तारपूर्वक किया गया। परन्तु आसुरी सृष्टिका वर्णन, विस्तारसे नहीं हुवा। अतः है पार्थ! उसका त्याग करनेके लिये, उस आसुरी सृष्टिको, ज् सुक्षमे—मेरे वचनीसे, विस्तार-पूर्वक सुन, यानी सुनकर निश्चय कर॥ ॥॥॥

आ अध्यायपरिसमाप्तेः आसुरी संपत् प्राणिविशेषणत्वेन प्रदर्श्यते प्रत्यक्षीकरणेन च शक्यते अस्याः परिवर्जनं कर्तम् इति — इस अध्यायकी समाप्तिपर्यन्त प्राणियोके विशेषणोद्वारा आसुरी सम्पत्ति दिग्नदायी जाती है, क्योंकि प्रत्यक्ष कर कैनेसे ही उसका त्याग करना वन सकता है—

प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः। न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते॥ ७ ॥

प्रवृत्तिं च प्रवर्तनं यस्मिन् पुरुषार्थसाधने कर्तन्ये प्रवृत्तिः तां निवृत्तिं च तद्विपरीतां यसाद् अनर्थहेतोः निवृत्तितन्त्यं मा निवृत्तिः तां च जना आसुरा न विद्व. न ज्ञानन्ति ।

न केवलं प्रवृत्तिनिष्ट्ती एव न विदुः न शीचं न अपि व आचारो न सत्यं तेषु विवते । अशीचा अनाचारा मायाविनः अनृतवादिनो हि आसराः ॥ ७ ॥ आसुरी समाववाले मनुष्य, प्रश्नृतिको अर्थात् जिस किसी पुरुपार्थके साधनरूप कर्तव्य कार्यमें प्रश्न होना उचित है, उसमें प्रश्न होनेको, और निष्नृतिको, अर्थात् उससे विपरीत जिस किसी अनर्थकारक कमेरे निष्ट्न होना उचित है, उससे निष्ट्न होनेको भी, नहीं जानते।

केवळ प्रशृति-निशृतिको नहीं जानने, इतना हो नहीं, उनमें न शुद्धि होती हैं, न सदाचार होता हैं, और न सत्य ही होता हैं | यानी आसुरी प्रकृति-के मनुष्य, अशुद्ध, दुराचारी, कपटी और मिप्या-वादी हो होते हैं ||७|| ते

कि च--

तथा---

#### असत्यमप्रतिष्ठं अवरम्बरमंभतं

### जगदाहुरनीश्वरम् । किमन्यत्कामहैतुकम् ॥ ८ ॥

असत्यं यथा वयम् अनुतप्रायाः तथा इदं जगत् मर्वम् असत्यम् अप्रतिष्ठं च न अस्य धर्माधर्मो प्रतिष्ठा अतः अप्रतिष्ठं च इति ते आसुरा जना वगद् आहः अनीधर न च धर्माधर्म-सञ्चपेक्षकः अस्य शामिता ईश्वरो विद्यते इति अतः अनीश्वरं जगद् आहः।

वं आसुर खनावत्राले मनुष्य कहा करते हैं कि, जीने हम झुठ मेरे हु? है, वैसे ही यह सारा संसार भी झुठा ओर प्रतिग्रहाहित है, अर्थात प्रमं अपने आदि इसका कोई आधार नहीं है अत: निराधार है, तथा अनीधर है, अर्थात पुण्य-पावको अपेक्षासे इसका शासन करनायाल कोई खामी नहीं है, अत यह जगत् विना ईश्वरका है। तथा कामसे प्रिंत हुए जी-पुरुषेवा आपसों संपात होने हो सागजगत् उत्पन्न हुआ है, अतः इस जगत्का कारण काम ही है, दूसरा और क्या हो सवनाह दे अर्थात (इसका) धर्म-अप्नांदि कोई दूसरा अदह कारण नहीं है, केवल कान ही प्राणियोंका कारण है। यह लोकापतिकों क्यें दृष्टि है।। ८॥

कि च अपस्परसंश्तं कामप्रयुक्तयोः स्वीपुरुषयोः अन्योत्यसंयोगाद् जगत् सर्व संस्तम् । किम् अन्यत् कामहेतुकम् एव कामहेतुकं किम् अन्यद् जगतः काग्णं न किञ्चिद् अदृष्टं धर्माधर्मादे कारणान्तरं विद्यते जगतः काम एव प्राणिनां काग्णम् इति होकायतिकदृष्टः इयम् ॥ ८॥

# एतां दृष्टिमवष्टभ्यं नष्टात्मानोऽत्यबुद्धयः। प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतोऽहिताः॥ ६ ॥

्ता दृष्टिम् आध्रम्य आश्रित्य नष्टान्यानो नष्ट-स्वभावा विश्रप्रपरलोकस्माधना अन्यवृद्धयो हो गये हैं, वो विषयविषया अन्या एव वृद्धिः येयां ते अन्य-वृद्धयः प्रभवन्ति उद्भवन्ति उपकर्माणः उपकर्मा-ब्रह्म स्वप्यः । प्रभवन्ति । हृतसम्पर्यः । ज्ञातः अदिनाः श्रत्य इत्ययः । प्

इस र्राष्टका अवश्यन—आश्रय लेकर जिनका समाय नष्ट हो गया है, जो परकोकसायनसे अष्ट हो गये हैं, जो अप्पद्धि है-जिनकी बुढ़ि केक्क भोगोंको ही विषय करनेवाली है, ऐसे वे अश्यद्धि, उप्रकर्मा-कर कर्म करनेवाले, हिसापरायण संसारके शत्र, ससारका नाश करनेके थिये ही उत्पन्न होते हैं। ९ ॥

तेचः -

- तथावे —

काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्त्रिताः । मोहाद्गृहीत्वासदुग्राहान्प्रवर्तन्तेऽशुचित्रताः ॥ १० ॥

श्रारीस्को ही आत्मा माननेवाले एक सम्प्रदापविदेएका नाम न्छोकायनिक है।

গীত হাতে **মাত ধ্বৎ**---

कामम् इच्**छाविशेषम्** आश्रित्य **अवष्टभ्य** दुष्प्रम् अञ्चक्यपूरणं दम्भगानमदान्विता दम्भः च मानः च मदः च दम्भमानमदाः तः अन्विता दम्भमानमदान्विता मोहाद अविवेकतो गृहीत्वा उपादाय असदग्राहान अञ्चामनिश्चयान प्रवर्तन्ते होके अर्शुच्यता अशुचीनि व्रतानि येषां ते अञ्चित्रताः ॥ १० ॥

कभी पूर्ण नकी जा सकनेवाली दृष्पुर कामना----इच्छाविशेषका आश्रय-अवलम्बन कर. पाखण्ड. मान और मदसे यक हर, अश्रदाचारी---जिनके आचरण बहत ही बरे हैं ऐसे मनुष्य, मोहसे-अज्ञानसे मिथ्या आग्रहोको, अर्थात अञ्चम सिद्धान्तों-को ग्रहण करके —सीकार करके संसारमें बर्तते \$ 11 9 0 11

किंच ~

तथा ---

#### चिन्तामपरिमेयां प्रलयान्तामुपाश्चिताः । कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः ॥ ११ ॥

चिन्ताम् अपरिमेषां च न परिमातं शक्यने | यस्याः चिन्ताया इयत्ता सा अपरिमेया ताम चिन्तापरा इत्यर्थः । कामोपभोगपरमाः काम्यन्ते

जिसकी इयत्ता न जानी जा सके. ऐसी अपरिमेय -- अगर, प्रत्यतक -- मरणपर्यन्त रहनेवाली अपरिमेयां प्रत्यान्ता मरणान्ताम उपात्रिता सदा चिन्ताक आधित हुए, अर्थात् सदा चिन्तागस्त हुए, इति कामाः शब्दादयः तद्यभागपरमाः, अयम् । जाय वे शब्दादि विषय काम है उनके उपभोगर्ने एव परमः पुरुषार्थो यः कामोपभोग इति एवं नित्पर हण-नवा विपर्वोका उपभोग करना, बस यही निश्चितात्मान प्तावद् इति निश्चिता ।। ११ ॥ परम पुरुषार्थ है, ऐसा निश्चय स्वनेवाछे ॥ ११ ॥

> आशापाशशतेर्वेद्धाः कामकोधपरायणाः । कामभोगार्थमन्यायेनार्थसञ्ज्यान् ॥ १२॥

आशापाशशतैः आशा एव पाशाः तन्छनैः। आञ्चापाञ्चवतः बडा नियन्त्रिताः सन्तः सर्वत आकृष्यमाणाः कामकोधपरायणाः कामकोधौ परम अयनं पर आश्रयो येषां ते कामकोधपरायणाः, ईहरते **चेष्टरते** कामभोगार्थ कामभोगप्रयोजनाय न धर्मार्थम् अन्यायेन अर्थसञ्जयान् अर्थप्रचयान् अन्यायेन परस्वापहरणादिना इत्यर्थः ॥ १२ ॥

तवा सैकड़ो आशास्त्र पाशोंसे वैधे हर-जकड़े हुए, सब ओरसे खींचे जाते हुए, काम-क्रोधके परायण हुए, अर्थात् काम-क्रोध ही जिनका परम अयन — आश्रय है, ऐसे काम-कोधपरायण पुरुष, धर्मके लिये नहीं, बल्कि भोग्य बस्तुओंका भोग करनेके लिये, अन्यायपूर्वक अर्थात् दूसरेका सत्त्व हरण करना आदि अनेक पापमय युक्तियोंद्वारा धन-समुदायको इकट्ठा करनेकी चेष्टा किया करते हैं ॥१२॥

#### ईद्यः च तेषाम् अभिप्रायः—

तथा उनका अभिप्राय ऐसा होता है कि---

### इदमद्य मया लब्धमिदं प्राप्स्ये मनोरथम् । इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् ॥ १३ ॥

इदं द्रव्यम् अध इदानीं मया उन्यम् इदम् अन्यत् प्राप्ते मनोर्थं मनस्तुष्टिकरम् इदं च अस्त इदम् अपि मे भविष्यति आगामिनि संवत्सरे पुनः धनं तेन अहं धनी विख्यातो भविष्यामि ॥ १३॥

आज इस समय तो मुझे यह द्रव्य मिछा है तथा अमुक मनोरथ—मनको सन्तृष्ट करनेवाछा पदार्थ मुझे और मिछेगा। अमुक वस्तु मेरे पास है और यह इतना धन मेरे पास अगछे वर्थमें किर हो जायगा, उससे मैं धनवान् विद्यात हो जाउँगा॥ १३॥

#### -- **4.8**.A.-.

## असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानिष । ईश्वरोऽहमहं भोगी सिन्दोऽहं बलवान्सुस्ती ॥ १४ ॥

असी देवदत्तनामा मया हतो दुर्जयः अष्टः, हिनस्ये च अन्यान् वराकान् अपगन् अपि किम्
एते करिप्यन्ति तपन्विनः सर्वया अपि न
अन्ति मनुन्य ईश्वरः अहम् अहं भोगी सर्वप्रकारेण
च सिहः अहं सम्पन्नः पुत्रैः पीत्रैः नप्नृभिः न
केवलं मानुषः अहं ब्लबान् सुन्धी च अहम् एव अन्ये त भमिमाराय अवनीर्णाः॥ १४॥

अमुक देवदत नामक दुर्जय शत्रु तो मेरेद्वारा मारा जा जुका, अब तूसरे पामर निर्वंड शत्रुऑको भी में मार डार्ट्रेगा, यह बेचारे गरीव मेरा क्या करों जो किसी तरह भी मेरे समान नहीं हैं। में हंश्वर हूँ, भोगी हूँ, सब प्रकारसे सिंद हूँ तथा पुत्र-पीत्र और नानियोसे सम्पन्न हूँ। मैं केवछ साशाया मन्युच ही नहीं हूँ, बन्ति बड़ा बख्यान् और सुखी भी में ही हूँ, दूसरे सब तो भूमिपर भारहत ही उत्पन्न हुए हैं॥ १४॥

# आळ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदद्यो मया। यक्ष्ये दास्यामि मोदिप्य इत्यज्ञानविमोहिताः ॥ १५ ॥

आक्षो धनेन अभिजनेन अभिजनवान् सप्त-पुरुषं ओत्रियत्वादिसम्पन्नः तेन अपि न मम तुल्यः अस्ति कश्चित् कः अन्यः अस्ति सदद्यः तुल्यो मया किं च यश्ये यागेन अपि अन्यान् अभिभविष्यामि दाय्यामि नटादिभ्यो मोदिष्ये हर्षे च अतिरुषं प्राप्त्यामि इति एवम् अज्ञानेन विमोहिता अञ्चनिकोहिता विविधम् अविवेकभावम् आपन्नाः ॥ १५ ॥

मै धनसे सम्पन्न हूँ और बंशकी अपेक्षासे अस्पन्त कुटीन हूँ, अर्थात् सान पीढ़ियोंसे श्रीत्रिय आदि गुणोंने सम्पन्न हूँ। सुत्रारं धन और कुटमें भी नेरे समान दूसरा कीन है। अर्थात् कोई नहीं है। मै घड़ करूँगा अर्थात् यहदारा भी दूसरोंका अपनान करूँगा, नट आदिको धन हूँगा और मोद — अतिशय हपेकी प्राप्त होऊँगा; इस प्रकार वे मनुष्य अञ्चानसे मोहित अर्थात् नाना प्रकारकी अविवेक,भावनासे युक्त होते है।। १५।।

### अनेकचित्तविभारता प्रसक्ताः कामभोगेष

अनेकचित्तविश्रान्ता उक्तप्रकारैः अनेकै: चित्तैः विविधं भ्रान्ता अनेकचित्तविभ्रान्ता मोह जालसमावता मोह: अविवेद: अज्ञानं तद एव जालम इव आवरणात्मकत्वात तेन समावताः प्रसक्ताः कामभोगेष तत्र एव निषण्णाः मन्तः तेन उपचितकल्मपाः पर्नात नस्के अञ्चौ वैतरण्यादी ॥ १६ ॥

### मोहजालसमावताः । पतन्ति नरकेऽशचौ ॥ १६॥

उपर्यंक अनेक प्रकारके विचारोसे भ्रान्तचित्त इट और मोहरूप जालमें फँसे हर, अर्थात अधिवेक ही भोड़ है, वह जालकी भौति फँसानेवाला होनेसे जाल है, उसमें फैसे हर, तथा विषय-भोगोंमें अध्यन्त आसक्त हुए-उन्होंमें गहरे इबे हुए मनुष्य, उन भोगोंके द्वारा पार्शेका सञ्चय करके. डैतरणी आदि अञ्च नरकोमें गिरते है ॥१६॥

#### आत्मसंभाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः दम्मेनाविधिपूर्वकम् ॥ १७ । नामयज्ञेस्त

आत्मसंभाविताः सर्वगुणविशिष्टतया आत्मना एव संभाविता आत्मसंभाविदा न साधिभः। सार्था अववातात्मानो धनमानमरान्त्रिता धन-निमिनो मानो मदः च ताभ्यां धनमान-मदाभ्याम अन्त्रिता यजनते नामयत्रे नाममात्रेः यज्ञै: ते दम्भेन धर्मध्यजितया अविधिपूर्वक विहिनाङ्गेतिकर्तव्यतारहितः ॥ १७॥

यजन्ते

ओर वे अपने आपको सर्वगणसम्पन्न मानकर. आप ही अपनेको बहा माननेवाले. साथ परुपोदारा ध्रम माने २०. स्तव्य-विनयर्शन, धनमान-मदान्वित अन्हेंत्क मान और मदसे युक्त प्रस्प, पाम्बण्डसे, अर्थात् धर्मध्वजीपनसे, अर्बिचपुर्वक-बिहित अगर्था कतन्यताके ज्ञानसे रहित केयल नाममात्रके यहाँदारा पत्रन किया करते है ॥ १.५॥

## अहंकारं बरुं दर्पं कामं क्रोधं च मंश्रिताः । मामात्मपरदेहेष

अहकारम् अहंकरणम् अहंकारो विद्यमानः अविद्यमानः च गुणैः आत्मनि अध्यागेषितैः विजिष्टम आन्मानम् अहम् इति मन्यते सः अहंकारः अविद्याख्यः कष्टनमः सर्वदोषाणां मूलं मर्वानर्थप्रवृत्तीनां च तथा बढं पराभिभव-निमित्तं कामगगान्त्रितं दर्ग दर्गो नाम यस्य उद्भवे धर्मम् अतिकामित मः अयम् अन्तः-

करणाश्रयो दोपविदेवः

# प्रद्विपन्तोऽभ्यसयकाः ॥ १८ ॥

'हम-हम' करनेका नाम अहंकार है, जिसके द्वारा अपनेमें आरोधिन किये हर विद्यमान और अविद्यमान गणोसे अपनेको यक्त मानकर मनस्य 'हम है' ऐसा मानता है उसे अडकारकहते है । यह अविद्या नामका बडा करिन दोप, समस्त दोवोका और समस्त अनर्भवय प्रवृत्तियोका गल कारण है। कामना आसक्तिमे यक्त, दमरेका पराभव करनेके छिये होनेवाला बल, दर्य--- जिसके उत्पन्न होनेपर मन्ध्य धर्मको आंतकसण कर जाता है, अन्त:करण-के आश्रित उस दोधी कोषका नाम टर्प है ।

कामं स्त्र्यादिविषयम् क्रोधम् अनिष्टविषयम्

एतान अन्यान च महतो दोषान संश्रिताः । किंच ते माम् ईश्वरम् आत्मपरदेहेषु खदेहे परदेहेष च तदबुद्धिकर्मसाक्षिभतं मां प्रदियन्तो प्रदेष: मच्छाम नातिवर्तित्वं सन्मार्गस्थानां गुणेष असह-मानाः ॥ १८ ॥

तथा स्त्री आदिके विषयमें होनेवाल। काम और किसी प्रकारका अनिष्ट होनेसे होनेवाला क्रोब. इन सब दोषोंको तथा अन्यान्य महान दोषोंको भी. अञ्चलम्बन करनेवाले होते हैं ।

इसके सिया वे अपने और दसरोंके शरीरमें स्थित, उनकी बद्धि और कर्मके साक्षी, मझ ईश्वरसे द्वेप करनेवाले-मेरी आज्ञाको उल्लब्धन करके बलना ... ही मझसे द्वेप करना है, सो बेसा करनेवाले---और सन्मार्गमें स्थित प्रस्थोंके गुणोको सहन न करके, उनकी निन्दा करनेवाले होते हैं॥ १८॥

द्विषतः कुरान्संसारेष नराधमान ।

क्षिपाम्य जस्त्रमशभानासरीप्वेव

योनिषु॥ १६ ॥

तान अह सर्वान सन्मार्गप्रतिपक्षभतान साधदेषिणो दिवनः च मां करान ससारेष एव नरकमंत्ररणमार्रेषु नराधमान् अधर्मद्रोषवस्वात क्षिपामि प्रक्षिपामि अजन संतत्तम अञ्चल अञ्चल-कर्मकारिण आसुरीयु एव क्ररकमेत्रायास व्याघ-सिंहादियोनिषु क्षिपामि इति अनेन सम्बन्धः।१९।

सन्मार्गके प्रतिपक्षी और मेरे तथा साधपरुषोके साथ द्रेष करनेवाले उन सब अधामकर्मकारी कर नराधमोंको, वे पापादि दोपोंसे यक्त होनेके कारण मै बार बार संसारमे - नरक प्राप्तिके मार्गमें जो प्राय: कर कर्म करनेवाळी व्याव-सिंह आदि आसुरी योनियाँ है उन्हें ही सदा गिराना है 'क्षिप्रसि' इस कियापदका, 'योनिए' के साथ सम्बन्ध है ॥ १० ॥

आसुर्ग योनिमापन्ना मृढा जन्मनि जन्मनि । मामप्राप्येव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् ॥ २० ॥

आसुरी योनिम् आपन्नाः प्रतिपन्ना मदा जन्मनि जन्मनि अविवेकिनः प्रतिजनम तमोबहुलासु एव योनिष जायमाना अधो गच्छन्तो मृहा माम् ईश्वरम् अप्राप्य अनासाद्य एव हे कौनतेय तत तस्माद अवि यान्ति अधमा निकप्टतमां गतिम् ।

माम् अप्राप्य एव इति न मत्प्राप्ती काचिद अपि आशङ्का अस्ति अतो मन्छिष्टसाधुमार्गम् अप्राप्य इत्यर्थः ॥ २० ॥

वे मह---अविवेकीजन, जन्म-जन्ममे यानी प्रत्येक जन्ममें आसरी योनिको पाने हर अर्थात जिनमे, तमोगुणकी बहरुता है, ऐसी योनियोको पाने हण, नीचे गिरने गिरने मुझ ईश्वरको न पाकर, उन पूर्वप्राप्त योनियोंकी अपेक्षा भी अधिक अधम-गतिको प्राप्त होने है ।

भाने प्राप्त न होकर' ऐसा कहनेका तापर्य यह है कि मेरे द्वारा कहे हुए श्रेष्ट मार्गको भी न पाकर, क्योंकि मेरी प्राप्तिकी तो उनके लिये कोई आ शहाही नहीं है।। २०॥

सर्वस्या आसुर्याः संपदः संक्षेपः अयम् उच्यते, यस्मिन् त्रिविधे सर्वे आसुरसंपद्भेदः अनन्तः अपि अन्तर्भवति यन्परिहारेण परिहृतः च भवति, यद् मृत्तं सर्वस्य अनर्थस्य तद् एतद् उच्यते—

अब यह समस्त आधुरी सम्पत्तिका संक्षेप कहा जाता है। जिन (कामादि) तीन मेदोंमें, आधुरी सम्पत्तिके अनन्त मेद होनेपर भी सबका अन्तर्भाव हो जाता है, जिन तीनोंका नाश करनेसे सब दोष नष्ट हो जाते हैं और जो सब अनयोंके मूळ कारण है, उनका वर्णन किया जाता है—

# त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः। कामः क्रोधम्नथा लोभम्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्॥ २१॥

त्रिविध त्रिप्रकारं नरकत्य प्राप्ती इदं हारं नाशनम् आत्मनो यदु हारं प्रविश्चन एव नदयति आत्मा कस्मैचित् पुरुवाधीय योग्यो न भवति इति एतद् अत उच्यते हारं नाशनम् आत्मन इति ।

किं तत्, कामः कोभः तथा लोभः तस्माह एतत् त्रयं स्यवेत् । यतः एतद् द्वारं नाशनम् आत्मनः तस्मात् कामादित्रयम् एतत् त्यजेत् त्यामस्तुतिः इयम् ॥ २१॥ आगमाद्या नाश करनेवाले, ये तीन प्रकारके दोष, नरकप्राप्तिक द्वार है। इनमें प्रवेश करनेमावसे ही आगमा नष्ट हो जाना है, अर्थात् किसी पुरुपार्य-के योग्य नहीं रहता। इसिल्ये ये तीनों आगमाद्या नाश करनेवाले द्वार कहलाते हैं।

वे कीन हैं ? काम, कीय और लोम । सुनरां इन तीनोंका त्याग कर देना चाहिये । क्योंकि ये तीनो आत्माका नाश करनेवाले हैं, इसल्पि इनका त्याग कर देना चाहिये। यह त्यागकी स्नृति है ॥२१॥

एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारेश्विभिर्नरः। आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम ॥ २२ ॥

ण्नैः विमुक्तः कीन्नेय तमोद्वारे तमसो नरकस्य दुःखमोद्वारमकस्य द्वाराणि कामादयः तैः एतैः विभिः विमुक्तो नर आचरित अनुतिष्ठति । कि.म् , आग्मनः श्रेयो सन्त्रतिबद्धः पूर्व नाचरित तद-परमाद् आचरित तनः तद्वाचरणाद् यानि पर्यं गति मोक्षम अपि इति ॥ २२॥ हे कुन्तीपुत्र ' दु.ख और मोहरूप अन्यकारमथ तरकके डारस्वरूप इन कामादि तीनो अवगुणोसे छुटा हुआ मनुष्य आचरण करता है -साधन करता है । क्या साधन करता है ? आनक्षन्याणका साधन, पहले जिन कामादिके वहमें होनेमें नहीं करता था, अब उनका नाश हो जानेमें करता है, और उस साधनसे (नह) परमानिको, अर्थात् मोक्षको भी प्राप्त कर लेता है ॥ २२ ॥

सर्वस एतस्य आसुरसंपरविद्वनस्य श्रेयआचरणस्य च शास्त्रं कारणम् , शास्त्रप्रमाणाद् उभयं शक्यं कर्तुं न अन्यथा अतः

इस समन्त आसुरी सम्पत्तिक त्यागका और कल्याणमय आचरणोंका, मूळ कारण शास्त्र है, शास-प्रमाणमे ही दोनों किये जा सकते हैं, अन्यपा नहीं, अत

### यः शास्त्रविधिमुत्सुज्य वर्तते कामकारतः। न स सिद्धिमवाप्नोति न सस्तं न परां गतिम ॥ २३ ॥

यः शासविधि कर्तव्याकर्तव्यक्षानकारणं विधि-प्रतिषेधास्त्र्यम् उत्सृज्य त्यक्त्वा वर्तते कामकारतः कामप्रयुक्तः सन् न सः सिद्धि पुरुषार्थयोग्यताम् अवामोति । न अपि अस्मिन् ठोके सुखम्, न अपि परं प्रकटां गति स्वर्गं मोश्चं वा ॥ २३ ॥

जो मनुष्य शास्त्रके विधानको, स्वर्धात् कर्तव्य-स्वर्तव्यके झानका कारण जो विधि-निषय-बोधक आदेश है उसको, छोडकर कामनामे प्रयुक्त हुआ वर्तता है, वह न तो सिद्धिको-पुरुपार्थकी योग्यताको पाता है, न इस डोकमें सुख पाता है और नपरम-गति— स्वर्ग या मोक्षको ही पाता है ॥ २३॥

## तस्माच्छास्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ । ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हिस ॥ २४ ॥

तस्मात् शाश्चं प्रमाणं ज्ञानसाधनं ते तव कार्यवार्यव्यवस्थियां कर्तव्याकर्तव्यव्यवस्थायाम् अतो आया बृद्ध्या शाश्चविधानोक्तं विधिः विधानं शास्त्रेण विधानं शास्त्रविधानं कुर्याद् न कुर्याद् इति एवं लक्षणं तेन उक्तं स्वकर्म यत् तन् कर्तृमः इट अर्हासः। इह इति कम्मिधिकार-भमिग्रदर्शनार्थम् इति ॥ २४ ॥

सुतरां कर्तत्र्य और अकर्तत्र्यकी व्यवस्थामें तेरे छिये शास्त्र ही प्रमाण है, अर्थात् ज्ञान प्राप्त करनेका साथन है। अतः शास्त्र-विधानसे कही हुई बातको समझकर यानी आज्ञाका नाम विधान है। शास्त्र-हारा जो ऐसी आज्ञा दी बाय कि प्यह कार्य कर, यह मत कर' वह शास्त्र-विधान है, उससे बताये हुए स्वकर्मको जानकर तुझे इस कर्म-देजमें कार्य कराना उचित है। 'इह' शब्द जिस भूमिमें कर्मोका अधिकार है उसका छस्य कर्मशानेवाटा है। १२४॥

इति श्रीमहाभारते शतमाहस्रयां मंहितायां वैद्यासिक्यां भीप्य-पर्वणि श्रीमद्भगवदीतास्प्रिनपत्सु त्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादं देवासुरसंवद्विभागयांगो नाम षोडग्रोऽष्यायः ॥ १६ ॥

इति श्रीमत्यरमहंसपरित्रानकाचार्यमीविन्दमगनस्वयपादशिष्यश्रीमन्छङ्करभगवतः कृतौ श्रीमगवद्गीताभाष्यं संपद्धिमाग्योगो नाम योडगोऽष्यायः ॥ १६ ॥

### सप्तदशोऽध्यायः

'तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते' इति भगवडाक्याद् लब्धप्रश्नबीजः- –

अर्जुन उवाच

'सुनरां नेरे लिये शास्त्र ही प्रमाण है' भगवान्ते इस कथनसे प्रश्नका बीज मिछनेपर— अर्जुन बोला—

ये शास्त्रविधिमुत्मृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः । तेषां निष्ठा त का ऋष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः ॥ १ ॥

ये केचिद् अविशिषताः शास्त्रविधि शास्त्र-विधानं श्रुतिस्मृतिशासचोदनाम् उत्स्व्य परित्यज्य यक्षते देवादीन् प्जयन्ति श्रद्धया आस्त्रिस्यबुद्धया अस्त्रिताः संयुक्ताः सन्तः ।

श्रुतिलक्षणं स्मृतिलक्षणं वा कश्चित् शास-विधिम् अपश्यन्तो दृद्धच्यवहारदर्शनाद एव अध्धाननया ये देवादीन पृत्रयन्ति ते दृह 'ये शास्त्रविधिम् उन्युच्य यजन्ते श्रद्धया अन्विताः' इति एवं गृह्यन्ते । ये पुनः कश्चित् शास्त्रविधिम् उपलभमाना एव तम् उन्युच्य अयथाविधि देवादीन् पृजयन्ति ने दृह 'ये शास्त्रविधिमृत्युच्य यजन्ते' इति न परिगृह्यन्ते ।

कस्मान्,

अद्वया अन्वितन्वविशेषणात्। देवादिष्जा-विधिषरं किंचित् सास्रं पञ्चन्त एव तद् उन्मुज्य अश्रद्दधानतया तद्विहितायां देवादि-प्जायां श्रद्धया अन्विताः प्रवर्तन्ते इति न शक्यं कल्पथितुं यस्मान् तस्मात् पूर्वोक्ता एव 'ये शास्त्रविधिमृत्सुज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः' इति अत्र गुद्धन्ते । जो कोई साधारण मनुष्प, शास्त्र-विधिको-शास्त्र-की आझाको अर्थात् श्रुति-स्पृति आदि शास्त्रोंके विश्वानको सोड्कर श्रद्धाने अर्थात् आस्त्रिकबुद्धिसे यक्त यानी सम्पन्न होकर देवदिका पूजन करते हैं।

यहाँ 'ये शाखिविधमुस्त्रय पजनो श्रद्धयानियता.' इस करमसे श्रिमस्य या स्मृतिक्य किसी भी शाखके विशानको न जानकर, केवल बृद्ध-श्वयद्धार-को आदर्श मानकर, जो श्रद्धापूर्वक देशदिका पूजन करने हैं. वे ही मनुष्य ग्रद्धण किये गये हैं । किन्नु जो मनुष्य कुछ शाखिविधको जानते हुए भी, उनको होइकर अधिवृध्यक देशदिका पूजन करने हैं, वे 'ये शाखिविधनुस्त्रम्य यजनेने इस कथनसे श्रद्धण नहीं किये जा सकते।

प्र-किसलिये (प्रहण नहीं किये जा सकते) १

30-श्रद्धासे युक्त हुए (पूजन करते हैं) ऐसा विशेषण दिया गया हैं इसलिये । क्योंकि ट्यादिके पूजाविष्यक किसी भी शास्त्रको जानने हुए ही, उसे अग्रद्धापूर्वक छोड़कार, उस शास्त्रद्धारा विधान की हुई देवादिकी पूजामें श्रद्धासे युक्त हुए बर्नने हैं, ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती । अतः पहले बतलाये हुर मनुष्य ही भ्ये शास्त्रविशिमुग्लुष्य यजन्ते श्रद्धपानिकाः' इस कथनसे ग्रहण किये जाते हैं ।

तेषाम् एवंभतानां निष्ठा त का कृष्ण सस्वम्। आहो रजः तमः किं सन्त्वं निष्ठा अवस्थानम् | आहोस्विद रजः अथवा तमः । एतद उक्तं भवति या तेषां देवादिविषया पूजा सा कि साचिकी आहोस्बद राजसी उत तामसी जो देशदिविषयक पूजा है, वह साचिकी है? इति ॥ १ ॥

हे कथा ! इस प्रकारके उन मनष्योंकी निशा कौन-सी है ? सास्विक है ? राजस है ? अथवा तामस है ? यानी उनकी स्थिति सास्त्रिकी है या राजसी या तामसी है ? कहनेका अभिप्राय यह है कि उनकी राजसी है ? अथवा तामसी है ? ॥ १ ॥

सामान्यविषयः अयं प्रश्नो न अप्रविभक्त्य प्रतिवचनम् अर्हति इति--श्रीभगवानवाच----

यह प्रश्न साधारण मनुष्योंके विषयमें है तो भी इसका उत्तर बिना विभाग किये देना उचित नहीं. इस अभिप्रायसे श्रीभगवान बोले-

त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा । सात्त्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु ॥ २ ॥

त्रिविधा त्रिप्रकारा भवति श्रद्धा । यस्यां । निष्णयां त्वं प्रच्छिम देहिनां सा खमावजा । धर्मादिसंस्कारो उच्चत स्वभावजा । सात्त्विकी सत्त्वनिर्वता देवपजादि-विषया, राजसी रजोनिर्वता यक्षरक्ष:पजादि-विषया, तामसी तमोनिर्वता प्रतिपद्माचादि-पुजाविषया एवं त्रिविधा ताम् उच्यमानां श्रद्धां शृष् ॥ २ ॥

जिस निष्ठाके विषयमें त पुछता है, मनुष्योंकी वह स्वभावजन्य श्रद्धा-जन्मान्तरमें किये हुए धर्म-अधर्म आदिके जो संस्कार मृत्यके समय प्रकट हुआ करते हैं उनके समदायका नाम खभाव है. उससे उत्पन्न हुई श्रदा—तीन प्रकारकी होती है । सन्त्रगणसे उत्पन हुई देवपुजादिविषयक श्रद्धा सास्विकी है. रजोगुणसे उत्पन्न हुई यक्षराक्षसादिकी पूजा-विषयक श्रद्धा राजसी है और तमोराणसे उत्पन्न हुई ग्रेन-पिशाच आदिकी पूजाविषयक श्रद्धा तामसी है। ऐसे तीन प्रकारकी श्रद्धा होती है। उस आरो कही जानेवाली (तीन प्रकारकी) श्रदाको त् सुन ॥ २ ॥

सा एवं त्रिविधा भवति—

वह श्रद्धा इस तरह तीन प्रकारकी होती है---

सत्त्वानरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत । श्रद्धामयो(यं पुरुषो यो यच्छद्धः स एव सः ॥ ३ ॥

विशिष्टसंस्कारोपेतान्तः- । सत्त्रानरूपा करणानुरूपा सर्वस्य प्राणिजातस्य भवति भारत ।

हे भारत ! सभी प्राणियोंकी श्रद्धा ( उनके ) श्रद्धा भिन्न-भिन्न संस्कारोंसे यक्त अन्तःकरणके अनुसूप होती है।

यदि एवं ततः किं स्वाद इति उच्यते-

यदि ऐसा है तो उससे क्या होगा ! इसपर कहते हैं--

सी० जां० भा० ५०--

श्रद्धामयः श्रद्धाप्रायः अयं पुरुषः संसारी | जीवः । कथं यो यच्छुद्धो या श्रद्धा यस्य जीवस्य स यच्छुद्धः स एव तच्छुद्धानुरूप एव स जीवः ॥ ३॥

यह पुरुष अर्थात् संसारी जीव श्रद्धामय है। क्योंकि जो जिस श्रद्धाशला है अर्थात् जिस जीवकी जैसी श्रद्धा है, वह स्वयं भी वही है, अर्थात् उस श्रद्धाके अनुरूप ही है॥ ३॥

ततः च कार्येण लिङ्गेन देवादियुज्या इसिल् श्रद्धाओं के सच्चादिनिष्ठा अनुमेया इति आह—-

इसलिये कार्यरूप चिह्नसे अर्थात् (उन श्रद्धाओंके कारण होनेवाळी) देवादिकी पूजारे, सारिवक आदि निग्ठाओंका अनुमान कर लेना चाहिये, यह कहते हैं—

### यजन्ते सात्त्विका देवान्यक्षरक्षांसि राजसाः । प्रेतान्मूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः॥ ४ ॥

यजन्ते पूजयन्ति सारिककाः सन्त्वनिष्ठा देवान् पक्षरक्षांसि राजसाः, प्रेतान् भूतगणान् च सप्तमान्-कादीन् च अन्ये यजन्ते तामसा जनाः ॥ ४॥

साचिक निष्ठाबाले पुरुष, देवींका पूजन करते हैं, राजसी पुरुष, यक्ष और राक्षसोंका तथा अन्य जो नामसी मनुष्य हैं, वे प्रेतों और सप्तमातृकादि भूत-गणोंका पूजन किया करते हैं॥ ४॥

एवं कार्यको निर्णीताः सच्चादिनिष्टाः झास्त्रविच्युत्समें तत्र कश्चिद् एव सहस्रेषु देव-पूजादितत्परः सच्चनिष्टो भवति बाहुल्येन तु रजोनिष्टाः तमोनिष्टाः च एव प्राणिनो भवन्तिः, कथस्य—

इस प्रकार कार्यसे जिनकी सारित्कादि निष्ठार्भोंका निर्णय किया गया है उन ( स्वामाधिक श्रद्धावाले ) हजारो मनुष्योमें कोई एक ही शास्त्रविधिका स्थाग होनेपर देवपुजादिके परायण, साम्रिक निष्ठानुक होता हैं । अधिकाश मनुष्य तो राजसी और तामसी निष्ठावाले ही होते हैं । कैसे ! ( सो कहा जाता हैं— )

### अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः ।

दम्भाहंकारसंयुक्ताः

कामरागबलान्विताः ॥ ५ ॥

अक्षास्त्रविद्वित म् आस्त्रविद्वितम् अवास्त्रविद्वितं बोरं पीडाकरं प्राणिनाम् आत्मनः च तपः तप्यन्ते निर्वेतेपन्ति ये तपो जनाः ते च दम्भाहंकारसंयुका दम्भः च अहंकारः च दम्भाहंकारौ ताभ्यां संयुक्ता दम्भाहंकारसंयुक्ताः कामरामञ्जन्तिताः कामः च रागः च कामरागौ तत्कृतं वलं कामरामवलं तेन अन्तिताः कामरामवलंः वा अन्त्रिताः ॥ ५ ॥

वो मनुष्य, शाखमें जिसका शिशान नहीं है ऐसा, अशाखिबिहित और घोर अर्थात् अन्य प्राणियोंको और अपने शरीरको भी पीझा पहुँचानेबाळा, तप, दम्भ और अहंकार—इन दोनोंसे युक्त होकर, तथा कामना और आसक्ति जनित बळसे युक्त होकर, तथा कामना, आसक्ति और बळसे युक्त होकर, तथते हैं ॥ ५॥

### कर्शयन्तः शरीरस्थं भृतप्राममचेतसः। मां चैवान्तःशरीरस्थं तान्विडशासुरनिश्चयादः॥ ६ ॥

कर्रायुक्तः कुद्रीकुर्वन्तः शरीरस्यं भूतमार्थं करणसमुद्रायम् अचेतसः अविवेकिनो मं च एव तस्कर्मबुद्धिसाक्ष्यभूतम् अन्तःशरीरस्यं कर्ज्यच्नो मदनुशासनाकरणम् एव मस्कर्शनं तान् विद्वि आसुरनिध्यान् आसुरो निश्चयो येषां ते आसुर-निश्चयाः तान् परिहरणार्थं विद्वि इति उपदेशः ॥ ६ ॥

वे बविवेकी मनुष्य, शरीरमें स्थितः इत्रियादि करणोंके रूपमें परिणत भृतसमुदाषको और शरीरके भीतर अन्तरात्मारूपसे स्थित, उनके कर्म और बुद्धिके साक्षी, मुश्च ईबरको भी, कृशा (तंग) करते हुए—मेरी आझाको न मानना ही मुझे कृश करना है, सो इस प्रकार मुझे कृश करते हुए (बोर तप करते हैं) उनको त आसुरी निक्षथाको जान। जिनका असुरीका-सा निक्षय हो, ये आसुरी निक्षथबाळे कह्लाते हैं। उनका सङ्ग त्याम करनेके ळिये नू उन्हें ऐसे जान, यह उपदेश हैं ॥ ६ ॥

आहाराणां च रस्यक्तिग्धादिवर्गत्रयरूपेण भिकानां यथाकमं सान्त्रिकराजसतामस-पुरुषप्रियत्वदर्शनम् इह कियने । रस्यक्तिग्धादिषु आहारविशेषेषु आत्मनः प्रीत्यतिरेकेण लिक्नेन सान्त्रिकत्वं राजसन्त्रं तामसन्त्रं च बुद्ध्वा रजन्तमोलिङ्गानाम् आहाराणां परिवर्जनार्थं सन्चलिङ्गानां च उपादानार्थम्, तथा यबादीनाम् अपि सन्चादिगुणभेदेन त्रिविधन्व-प्रतिपादनम् इह राजसतामसान् बुद्ध्वा कथं च नाम परित्यजेत् सान्त्रिकान् एव अज्ञतिन्देह इति एवम् अर्थम्—

रसयुक्त और स्निग्ध आदि भोजत्तेमें, अपनी हिचकी अधिकतासे अपना साखिकत्व, राजसाव और तामसा चिहाँ-वाले आहारका त्याग और साखिक विहयुक्त आहारका प्रयाग और साखिक विहयुक्त आहारका प्रयाग और साखिक विहयुक्त आहर वाक्यों होंगे तोन वर्गोमें विभक्त हुए आहारमें, क्रमसे साखिक, राजस और तामस पुरुपोंको (पुपक्-पृथक्) रुचि दिखलायी जाती है। वैसे ही साखिक आदि गुणोंको मेदसे यहादि-के मेदोंका प्रतिपादन भी यहाँ इसीलिये किया जाता है कि राजस और तामस पञ्जादिको जानकर किसी प्रकार लेग उनका त्याग कर दें और साखिक यहादिका अनुष्ठान किया करें—

आहारस्त्विप सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः। यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु॥ ७॥

आहार: तु अदि सर्वस्य भोक्तु: जिविधो भवति प्रिय इष्ट: तथा पढ़ः तथा तपः तथा दानं तेषाच् आहारादीनां भेदम् इमं वक्ष्यमाणं श्र्यु ॥ ७॥

भोजन करनेवाले सभी महायोंको तीन प्रकारके आहार प्रिय-रुचिकर होते हैं। वैसे ही यह, तप और दान भी (तीन-तीन प्रकारके होते हैं) उक्क आहारादि-का यह आगे कहा जानेवाल भेद सुन ॥ ७॥

### आयःसत्त्वबलारोग्यसखप्रीतिविवर्धनाः

रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृद्या आहाराः सात्त्विकप्रियाः॥ ८ ॥ आय: च सन्तं च बलं च आरोग्यं च । आय, बुद्धि, बल, आरोग्यता, सुख बीर प्रीति.

सर्वं च प्रीतिः च तासां विवर्धना आयु:- इन सबको बढ़ानेवाले तथा रस्य---रसयुक्त, सत्त्वकारोग्यसखप्रीतिविवर्धनाः ते च रसोपेताः क्रियाः स्नेहवन्तः स्थिराः चिरकाल- (साररूपसे) रहनेवाले और हृद्य--हृदयको प्रिय ख्यायिनो देहे. इद्या हृदयप्रिया आहाराः हिगनेवाले ऐसे आहार (भोजन करनेके पदार्थ) सात्त्विकप्रियाः सात्त्विकस्य दृष्टाः ॥ ८ ॥

रस्या स्निम्ब-चिकने, स्थिर-शरीरमें बहुत कालतक सास्त्रिक पुरुषको प्रिय-इष्ट होते हैं ॥ ८॥

### कट्वम्ललवणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिनः

आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः॥ ६ ॥

कदः अम्लो लवणः अत्यप्णः अतिशब्दः। कटवादिषु सर्वत्र योज्यः अतिकटः अतितीक्ष्ण इति एवं कट्वम्ललवणास्यणानीक्ष्णस्क्षविदाहिन द.खशोकामयष्रदा sei दःखं च शोकं च आमयं च प्रयच्छन्ति इति दःखञोकामयप्रदाः ॥ ९ ॥

कडवे, खड़े, लवणयक्त, अति उष्ण, तीक्ष्ण, **इ**.स्ते और दाहकारक, एवं द:स्त, चिन्ता और रोगोंको उत्पन्न करनेवाले अर्थात जो द:ख. शोक और रोगोको उत्पन्न करने हों, ऐसे आहार राजम पुरुपको प्रिय होते हैं। यहाँ अति शब्द सबके साथ जोडना चाहिये. जैसे अति कहते अस्यन्त खडे इत्यादि ॥ २ ॥

यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत्। उन्तिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम् ॥ १०॥

यातयामं मन्द्रपक्वं निर्वीर्यस्य गुतरसेन गतरसं रसवियुक्तं पृति दुर्गन्धं ∤

पर्युपितं च पक्षं सद राज्यन्तरितं च यद उच्छिष्टम् **अ**पि च **भुक्तिशिष्टम् अपि** अमेश्यम् अयज्ञाहै भोजनम् ईदृशं तामसिव्यम् ॥ १० ॥

पृति—दूर्गन्धयुक्त और बासी अर्थात् जिसको पके हुए एक रात बीत गयी हो, तथा उच्छिष्ट— खानेके पश्चात् बचा हुआ और अमेध्य---जो यज्ञके योग्य न हो, ऐसा भोजन तामसी मनुष्योंको प्रिय होता है। यहाँ, यातयामका अर्थ अध्यका किया गया है क्योंकि निर्वीर्य (सारहीन) भोजनको भातरस' शब्दसे कहा गया है ॥ १०॥

अथ हदानीं यज्ञः त्रितिध उच्यते--l अब तीन प्रकारका यज्ञ बतलाते हैं----अफलाकाङ्किभिर्यज्ञो विधिदृष्टी य इज्यते। यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्त्विकः ॥ ११ ॥

अफ्लाकाङ्गिभि: अफलाशिभिः यज्ञो | **ज्ञास्त्रचोदनादृष्टी** यो **यञ्ज** इञ्यते निर्वर्त्यते यष्ट्रव्यम एव निर्वर्तनम् एव कार्यम् इति मनः समाधाय न अनेन पुरुषाओं मूम कर्तव्य इति एवं निश्चित्य स सात्त्विको यज्ञ उच्यते ॥ ११ ॥

फलकी इच्छा न करनेवाले परुषोंद्वारा, शास्त्रविधिसे नियत किये हुए जिस यज्ञका अनुष्ठान किया जाता है, तथा भ्यन्न करना ही यानी यनके स्वरूपका सम्पादन करना ही कर्तव्य है' इस प्रकार मनका समाधान करके अर्थात 'इससे मझे कोई पुरुषार्थ सिद्ध नहीं करना है ऐसा निश्चय करके जो यह किया जाता है. वह सार्त्विक कहलाता है।। ११॥

### 175XXX664 अभिसंधाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत्।

इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम् ॥ १२ ॥

च एव यद इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यहां विद्धि राजसम् ॥ १२ ॥

अभिसंधाय उद्दिश्य फलं दस्भार्थम् अपि | हे भरतकुलमें श्रेष्ठ अर्जुन ! जो यज्ञ फलके उद्देश्यमे और पाखण्ड करनेके लिये किया जाता है, उस यज्ञको त्राजसी समझ ॥ १२ ॥

### विधिहीनमसृष्टान्नं श्रद्धाविरहितं यज्ञं

मन्त्रहीनमदक्षिणम् । परिचक्षते ॥ १३ ॥ तामसं

विधिहीन यथाचोदितविषरीतमः, अस्टान्तं ब्राह्मणेभ्यो न सप्टंन दत्तम अन्नं यस्मिन यज्ञे स असृष्टान्नः तम् असृष्टान्नम् , मन्त्रहीन मन्त्रतः खरतो वर्णतः च वियुक्तं मन्त्रहीनम् , अदक्षिणम् श्रद्धाविरहितं उक्तदक्षिणारहितं परिचक्षते तमोनिर्वृतं कथयन्ति ॥ १३ ॥

जो यज शास्त्र-विधिसे रहित---शास्त्रोक्त प्रकारसे विपरीत और अस्ष्टान होता है अर्थात जिस यज्ञमें ब्राह्मणोंको अन्न नहीं दिया जाता तथा जो मन्त्रहीन---मन्त्र, खर और वर्णसे रहित, एवं बतलायी हुई दक्षिणा और श्रद्धासे भी रहित होता है, उस यज्ञको (श्रेष्ठ पुरुष ) नामसी—नमोगुणसे किया हुआ बतलाने है। १३॥

अथ इदानीं तपः त्रिविधम् उच्यते--अब तीन प्रकारका तप कहा जाता है---देवद्वि जगुरुप्राजपुजनं शोचमार्जवम् । ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते॥१४॥

देवाः च द्विजाः च गुरवः च प्राज्ञाः च देवद्विजगुरुप्राज्ञाः तेषां पूजनं देवद्विजगुरु-प्राइपुजनं शौचम् आर्जवम् ऋगुत्वं ब्रह्मचर्यम् अहिंसा च श्रारीरनिर्वर्त्यं शारीरं श्रारीरप्रधानै: श्रीर जिनमें प्रधान है, ऐसे समस्त कार्य और

देव, ब्राह्मण, गुरु और बुद्धिमान्--ज्ञानी इन सत्रका पूजन, शौच---पित्रता, आर्जन---सरस्ता, ब्रह्मचर्य और अर्हिसा यह सब शरीरसम्बन्धी----शरीरद्वारा किये जानेवाले. तप कहे जाते हैं: अर्थात सर्वैः एव कार्यकरणैः कर्जादिभिः साघ्यं शारीरं तप उच्यते । 'पर्ऋते तस्य हेतवः' इति हि वक्ष्यति ॥१४॥

करणोंसे जो कर्ताद्वारा किये जायँ वे शरीरसम्बन्धी तप कहछाते हैं। आगे यह कहेंगे भी कि 'उन (सब कर्मों) के ये पाँच कारण हैं' इत्यादि॥१॥।

### अनुद्धेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् । स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते ॥ १५ ॥

अनुद्देगकरं प्राणिनाम् अदुःस्वकरं वाक्यं सत्यं व्रियहितं च यत् प्रियहिते दृष्टादृष्टार्थे । अनुद्देगकरत्वादिभिः धर्मेः वाक्यं विशेष्यते । विशेषणधर्मसमुख्यार्थः चशन्दः । परप्रत्याय-नार्थं प्रयुक्तस्य वाक्यस्य सत्यप्रियहितानु-द्वेगकरत्वानाम् अन्यतमेन द्वान्यां त्रिभिः वा हीनता स्याद् यदि न तद् वाख्ययं तपः;

तथा सत्यवाक्यस्य इतरेषाम् अन्यतमेन द्वाभ्यां त्रिभिः वा हीनतायां न वाह्यय-तपस्तम् । तथा प्रियवाक्यस्य अपि इतरेषाम् अन्यतमेन द्वाभ्यां त्रिभिः वा हीनस्य न वाह्ययतपस्त्वम् । तथा हितवाक्यस्य अपि इतरेषाम् अन्यतमेन द्वाभ्यां त्रिभिः वा वियुक्तस्य न वाह्ययतपस्तम् ।

किं पुनः तत् तपः,

यत् सत्यं वाक्यम् अनुद्वेगकां प्रियहितं च यत् तत् परमं तयो वाष्ट्रायम् । यथा शान्तां भव वत्स स्वाध्यायं योगं च अनुतिष्ठ तथा ते श्रेयो भविष्यति । साज्यायान्यसनं च एव यथाविधि वाष्ट्रययं तप उच्यते ॥ १५॥

जो वचन किसी प्राणीके अन्तःकरणमें उद्देग उरपन्न करनेवाले नहीं हैं, तथा जो सत्य, प्रिय और हितकारक है; अर्थात् इस लोक और परलोकमें सर्वत्र हित करनेवाले हैं। यहाँ 'उद्देग न करनेवाले' इत्यादि लक्षणोसे वात्रपको विशेषित किया गया है और 'च' शब्द सब लक्षणोका समुचय बतलानेके लिये हैं (अन समझना चाहिये कि ) दूसरेको किसी वातन बोच करानेके लिये कह हुए वाक्यों यदि सम्यता, प्रियता, हितकारिता और अनुदिक्रता— इन सकका अथव इनमेंसे किसी एक, दो या तीनका अभाव होतो वह वाणीसम्बन्धी तप नहीं है।

जैसे सत्य बाक्य यांद अन्य एक, दो या तीन गुणोंसे हीन हो तो वह वाणीका तप नहीं है, बैसे, ही प्रिय अवन भी यदि अन्य एक, दो या तीन गुणोंसे हीन हो तो वह बाणीसम्बन्धी तप नहीं है, तथा हिनकारक बचन भी यदि अन्य एक, दो या तीन गुणोंसे हीन हो तो वह बाणीका तप नहीं है। ए०—तो फिर वह बाणीका तप कीन-सा है ?

उ०- जो बचन सत्य हो और उद्देग करनेवाला न हो तथा प्रिय और हितकर भी हो, वह वाणीसम्बन्धी परम तप है। जंसे, 'हे बस्त! त् ज्ञान्त हो, खाष्याय और योगमें स्थित हो, इससे तरा कल्याण होगा' इत्यादि वचन हैं। तथा यथाविधि खाष्यायका अभ्यास करना भी वाणीसम्बन्धी तप कहा जाता है।।१५॥।

# भावसंशद्धिरित्येतत्त्रपो

### मनःप्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः। मानसमञ्चते ॥ १६ ॥

मनः प्रसादो मनसः प्रशान्तिः खच्छतापादनं मनसः प्रसादः । सौम्यत्वं यत सौमनस्यम् मुखादिप्रसादकार्या अन्तःकरणस्य वृत्तिः, मौनं वाक्संयमः अपि मनःसंयमपूर्वको भवति इति कार्येण कारणम् उच्यते मनःसंयमो मौनम इति । आत्मविनिग्रहो मनोनिरोधः सर्वतः सामान्यरूप आत्मविनिग्रहो वाग्विषयस्य एव मनसः संयमो मौनम् इति विशेषः । भावसंश्रुद्धिः परैः व्यवहारकाले अमायावित्वं भावसंग्रद्धिः इति एतत् तयो मानसम् उच्यते ॥ १६ ॥

मनका प्रसाद अर्थात मनकी शान्ति-स्वच्छता सम्पादन कर लेना, सौम्यता-जिसको समनसता कहते हैं वह मखादिको प्रसन्न करनेवाली अन्त:-करणकी शान्त-वृत्ति, मौन-अन्त:करणका संयम, क्योंकि बाणीका संयम भी मन.संयमपुर्वक ही होता है. अतः कार्यसे कारण कहा जाता है. मनका निरोध अर्थात सब ओरसे साधारणभावसे मनका निप्रह और भली प्रकार भावकी शब्दि अर्थात दसरोंके साथ व्यवहार करनेमें छल-कपटसे रहित होना, यह मानसिक तप कहलाता है । केवल वाणीविषयक मनके संयमका नाम मौन है और सामान्यभावसे संयम करनेका नाम आत्मनिग्रह है-यह भेद है।। १६॥

### 

यथोक्तं कायिकं वाचिकं मानमं च तपः। तप्तं नरैः मच्चादिभेदेन कथं त्रिविधं भवति । इति उच्यते—

उपर्युक्त कायिक, वाचिक और मानसिक तप मनुष्योद्वारा किये जानेपर, सान्त्रिक आदि मेदोंसे तीन प्रकारके कैसे होते हैं ? सो बतलाते हैं---

श्रद्धया परया तप्तं तपस्तित्रविधं नरैः। अफलाकाङ्किभिर्यक्तैः सान्त्रिकं परिचक्षते ॥ १७॥

श्रद्धया आस्तिक्यबुद्धचा परया प्रकृष्ट्या तप्तम् अनुष्टितं तपः तत् प्रकृतं त्रिविधं त्रिप्रकारम् । अधिष्ठानं नरैः अनुष्ठातभिः अफलाकाङ्क्रिभिः फलाकाङ्कारहितैः युक्तैः समाहितैः यद ईदशं तपः तत सास्त्रिकं सत्त्वनिर्वतं परिचक्षते कथयन्ति शिष्टाः ॥ १७ ॥

जिसका प्रकरण चल रहा है वह, तीन प्रकार-का कायिक, वाचिक और मानसिक तप, जो फलाकाङ्वारहित और समाहितचित्र प्ररुपोद्वारा उत्तम श्रद्धापूर्वक—आस्तिक्बुद्धिपूर्वक जाता है, ऐसे उस तपको श्रेष्ट पुरुष सात्त्विक-सत्त्रगुणजनित कहते हैं ॥ १७॥

with the con.

सत्कारमानपूजार्थं तपो दम्भेन चैव यत् । कियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमधवम् ॥१८॥ सत्कारमानपुजार्थं सत्कारः साधुकारः साधुः अयं तपस्वी ब्राह्मण इति एवम् अर्थं मानो माननं प्रत्युत्थानाभिवादनादिः तद्यं पूजा पाद्मक्षारुनार्वनाध्यितुत्वादिः तद्यं च तपः सत्कारमानपुजार्थं दम्मेन च एव यत् क्रियते तपः तद् इह प्रोक्तं कथिनं राजसं चलं कादा-चित्ककरुत्वेन अधुवम् ॥ १८ ॥

जो तप सरकारं, मान और पूजाके छिये किया जाता है—यह बड़ा श्रेष्ठ पुरुष है, तपस्यो है, ब्राह्मण है, इस प्रकार जो बड़ाई की जाती है उसका नाम सरकार है। ( आते देवकर ) खड़े हो जाना तथा प्रणाम आदि करना—ऐसे सम्मानका नाम मान है। येर धोना, अर्चन करना, भोजन कराना इत्यादिका नाम पूजा है। इन सबके छिये जो तप किया जाता है और जो दम्मसे किया जाता है, बह तप यहाँ राजसी कहा गया है। तथा अनिध्यत फळवाण होनेसे नाशवान् और अनिस्य भी कहा गया है। १८॥

मूढ्याहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः। परम्योत्मादनार्थं वा तत्तामसमदाहतमः॥

परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम् ॥ १६ ॥ मद्रप्राक्षेण अविवेकनिश्चयेन आत्मनः पीडया । जो तप अपने शरीरको पीडा

क्षेत्रवे यत् तपः परस्य उत्सादनार्थ विनाशार्थं वा तत् तामसं तप उदाहतम् ॥ १९॥ जो तप अपने शरीरको पीडा पहुँचाकर या दूसरेका बुरा करनेके छिये मृहतापूर्वक आग्रहसे अर्थात् अज्ञानपूर्वक निश्चयसे किया जाता है, वह तामसी तप कहा गया है ॥ १९॥

इदानीं दानभेद उच्यते---

अब दानके भेट कहे जाते हैं—

दातव्यभिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे । देशे काले च पात्रे च तद्दानं सान्विकं स्पृतम् ॥ २०॥

दातन्यम् इति एवं मनः कृत्वा यद् दानं दीयते | अनुपकारिणे प्रत्युपकारासमर्थाय ममर्थाय अपि

निरपेशं दीयते देशे पुण्ये कुरुक्षेत्रादी काले संक्रान्त्यादी पात्रे च पडङ्गचिद्वेदपारमे इत्यादी तद दानं साध्विकं स्प्रतम् ॥ २०॥

जो दान 'टेना ही उचित है' मनमें ऐसा विचार करके अनुषकारीको, जो कि प्रत्युषकार करनेमें समर्थ न हो, यदि समर्थ हो तो भी जिससे प्रत्युक्तार चाहा न गया हो, ऐसे अधिकारीको दिया जाना है, नया जो कुरुक्षेत्र आदि पुण्यकृषिमें किंकान्ति आदि पुण्यकाल्मे और छहो अंगोंके सहित बेदको जाननेवाले ब्राह्मण बेदि श्रेष्ठ पात्रको दिया जाता है वह दान सारिक्क कहा गया है ॥२०॥

यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिस्य वा पुनः। दीयते च परिक्षिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्॥ २१॥

यत् तु दानं प्रत्युपकारार्थं काले तु अयं मां | जो दान प्रत्युपकारके लिये अर्थात् कालान्तरमें प्रत्यपकृष्टियति इति एवम अर्थ फर्ल वा यह मेरा प्रत्यपकार करेगा. इस अभिप्रायसे अथवा अस्य दानस्य में भविष्यति अदृष्टम इति तद इस दानसे मझे परहोकमें फुछ मिलेगा ऐसे उद्देश्य-उद्दिश्य पुनः दीयते च परिक्षिष्टं खेदसंयुक्तं तद् । से क्षेश-खंदपूर्वक दिया जाता है, वह राजस राजसं समृतम् ॥ २१ ॥

कड़ागया है।। २१॥

### यहानमपात्रेभ्यश्च असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम् ॥ २२ ॥

सङ्कीर्णे अकाले पुण्यहेतुन्वेन अग्रस्थाते वन्तुओं और स्टेच्छादिसे युक्त पापस्य देशमें, तथा पुण्यके हेतु बतलाये हुए संक्रान्ति आदि विशेषता-संक्रान्त्यादिविशेषरहिते अपानेस्यः च मूर्स्व- से रहित कालमें और मूर्स्व, चोर आदि अपाओंको तस्करादिभ्यो देशादिसम्पत्तों च असत्कृत प्रिय-वचनपादप्रक्षालनप्जादिगहितम् अवज्ञातं पात्र-

अदेशकाले अपूर्ण देशे म्लेच्छाशुच्यादि- । जो दान अयोग्य देश-कालमें अर्थात् अशुद्ध दिया जाता है नथा जो अच्छे देश-काटादिमें भी विना सत्कार किये—प्रिय वचन, पाद-प्रक्षालन और पूजादि सम्मानसे रहित तथा पात्रका अपमान परिभवयुक्तं यद दानं तत् तामसम् उदाहृतम् ॥२२॥ वसरते हुए दिया जाता है, वह तामसी कहा गया है २२

यज्ञदानतपःप्रभृतीनां अयम् उपदेश उच्यते--

यञ्च, दान और तप आदिको सद्गुणसम्पन्न बनानेके छिये यह उपदेश दिया जाता है—

ॐ तत्मदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः । बाह्मणाम्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा ॥ २३ ॥

ओ तत्सद इति एष निर्देशो निदिश्यते अनेन । इति निर्देशः त्रिविधो नामनिर्देशो ब्रह्मणः स्पृतः चिन्तिता वेदान्तेष ब्रह्मविद्धिः । ब्राह्मणाः तेन निर्देशेन त्रिविधेन वेदाः च यज्ञाः च विद्विता निर्मिताः पुरा पूर्वम् इति निर्देशस्तुत्यर्थम् उच्यते ॥ २३ ॥

ओम्, नत्, सत् यह तीन प्रकारका ब्रह्मका निर्देश है । जिससे कोई वस्तु बतलायी जाय उसका नाम निर्देश है, अतः यह ब्रह्मका तीन प्रकारका नाम है, ऐसा वेदान्तमें ब्रह्मज्ञानियोंद्वारा माना गया है। पूर्वकालमें इस तीन प्रकारके नामसे ही बाह्मण, बद और यज्ञ-ये सब रचे गये हैं। यह बहाके नामकी स्तृति करनेके लिये कहा जाता है॥ २३॥

तस्मादोमित्यदाहृत्य यज्ञदानतपःक्रियाः । प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम् ॥ २४ ॥ तस्माद् ओम् इति उदाहरय उच्चार्य यद्भदान-तपःक्रिया यञ्चादिस्करमाः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोकाः शास्त्रचोदिताः सनतं सर्वदा म्ह्य-वादिनां मह्मचदनश्रीलानाम् ॥ २४ ॥

इसिक्ये वेदका प्रवचन—पाठ करनेवाले बाहाणों-की शास्त्र-विश्वित कही हुई यह, दान और तपरूप क्रियाएँ बहके 'ओम्' इस नामका उचारण करके ही सर्वदा आरम्भ की जाती हैं॥ २५॥

### तदित्यनभिसंधाय फलं यज्ञतपःक्रियाः । दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङक्षिभिः ॥ २५॥

तद् इति अनिमसंधाय तद् इति ब्रह्माभिधानम्
उचार्य अनिमसंधाय च कर्मणः पत्रं यञ्जनयःक्रिया यञ्जकियाः च तपःक्रियाः च यञ्जतपःक्रिया यज्ञकियाः च विविधाः क्षेत्रहिरण्यप्रदानादिस्रक्षणाः क्षियत्ते निर्वर्यन्ते
मोक्षकाङ्क्षियः मोक्षार्थिभिः मुसुक्षुमिः ॥ २५ ॥

'तत्' एंसे इस ब्रह्मे नामका उचारण करके और कमेंके फलको न चाहकर नाना प्रकारकी यह और तपरूप तथा दान अर्थात् भूमि, सोना आदिका दान करनारूप कियाएँ मोक्षको चाहने-वाले सुमुख पुरुषेंद्वारा की जानी हैं ॥ २५॥

ओंतच्छन्दयोः विनियोग उक्तः अ इदानीं सच्छन्दस्य विनियोगः कथ्यते— अोम् और तत्-शब्दका प्रयोग तो कहा गया, अब सत्-शब्दका प्रयोग कहा जाता है—

सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत्त्रयुज्यते । प्रज्ञम्ने कर्मणि तथा सच्छन्दः पार्थ युज्यते ॥ २६ ॥

महावे असतः सङ्कावे यथा अविद्यमानस्य पुत्रस्य जन्मनि तथा साधुमावे असदृश्त्तस्य असाधोः मदृश्त्तता साधुमावः तस्मिन साधुमावे च सदृश्त्तता साधुमावः तस्मिन साधुमावे च सदृश्ति एतद् अभिधानं म्रव्यणः प्रयुक्तते तत्र उच्यते अभिधीयते प्रशस्ते कर्मणि विवाहादी च तथा सम्बन्दः पार्थ युक्तते प्रयुक्तते हित एतत् ॥ २६॥

अविद्यमान वस्तुके सद्भावमें यानी जैसे अविद्यमान पुत्रादिके उत्पन्न होनेमें, तथा साधुभावमें अर्थात् बुरे आचरणोवाले असापु पुरुषका जो सदाचारयुक्त हो जाना है, उसमें, 'सत' एसे इस अहाके नामका प्रयोग किया जाता है अर्थात् वहाँ 'सत' राष्ट्र कहा जाना है तथा है पार्थ ! विवाह आर्द माइलिक कमेंमें भी 'सत्' राष्ट्र प्रयुक्त होता है अर्थात् ( उनमें भी ) 'सत' राष्ट्रका प्रयोग किया जाता है ॥ २६॥

-- cas-

यज्ञे तपिस दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते । कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते ॥ २७ ॥ यहे यह्नकर्मणि या स्थितिः तपित च या स्थितिः दाने च या स्थितिः सा च सद् इति उच्यते विद्वद्भिः, कर्म च एव तदयीयम् अथवा यस्य अभिधानत्रयं प्रकृतं तदर्थीयं यहदान-तपोऽशीयम् ईश्वरार्थीयम् इति एतत् । सद् इति एव अभिधीयते । तद् एतद् यह्नतपआदिकर्म असाच्चिकं विगुणम् अपि अद्वाप्वैकं ब्रह्मणः अभिधानत्रयप्रयोगेण सगुणं साच्चिकं संपादितं अवति ॥ २०॥

जो यज्ञकर्ममें स्थित है, जो तपमें स्थित है और जो दानमें स्थित है, वह भी 'सत् है' ऐसा विद्वानोंद्वारा कहा जाता है। तथा उन यज्ञादिक लिये जो कर्म है अथवा जिसके तीन नामोका प्रकरण चल रहा है. उस ईश्वरके लिये जो कर्म है, वह भी 'सत् है' यही कहा जाता है। इस प्रकार किये हुए यह और तप आदि कर्म, यहि क्सान्विक और विगुण हों तो भी अडापूर्वक परमाग्याके तीनो नामोंके प्रयोगसे सगुण और सारिवक बना लिये जाते हैं॥ २०॥

तत्र च सर्वत्र श्रद्धाप्रधानतया सर्वं संपाद्यते यस्मात् तस्मात्--

| क्योंकि सभी जगह श्रद्धाकी प्रधानतासे ही | सब कुछ किया जाता है, इसटिये—

अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् । असदित्युच्यते पार्थं न च तत्प्रेत्य नो इह ॥ २८॥

अश्रद्धया इतं हवनं कृतं दत्तं च ब्राह्मणेभ्यः अश्रद्धया, तथः तक्षम् अनुष्टितम् अश्रद्धया, तथाः तक्षम् अनुष्टितम् अश्रद्धया, तथाः अश्रद्धया एव इतं यत् स्तुतिनमम्कारादि तत् सर्वम् असद् इति उच्यते मत्प्राप्तिसाधनमार्ग-वाह्यस्वात् पार्थ। न च तद् बह्वायासम् अपि प्रत्ये फलायः नो अपि इहार्थं साधृभिः निन्दितत्वाद् इति ॥ २८॥

विना श्रद्धांके किया हुआ हवन, विना श्रद्धांके बावणोंको दिया हुआ दान, तपा हुआ तप, तथा और भी बो कुछ विना श्रद्धांके किया हुआ स्तृतिनमस्कारादि कर्म है वह सब, हे पार्थ ! मेरी प्राप्तिके
साधनमागंसे बाब होनेके कारण असत् है, ऐसा
बहा जाना है। क्योंकि वह बहुन परिश्रमुक
होनेपर भी साथु पुरुगेडारा निन्दित होनेके कारण
न तो मरनेके पृक्षायु फल देनेयाला होता है और
न इस छोक्रमें हो सुखदायक होता है।। २८॥

इति श्रीमहाभारते श्रातसाहस्यां सेहितायां वैद्यासिक्यां भीष्म-पर्वणि श्रीमद्भगवद्गीताधरनिषत्मु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादं श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम समदशोऽष्यायः ॥ १७ ॥

----

इति श्रीमत्परमहंसपरिवाजकाचार्यगीविन्दभगवत्पृथ्यपादशिष्यश्रीमच्छङ्कर-भगवतः कृतौ श्रीभगवदीताभाष्ये श्रद्धात्रयविभागयोगो

नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥

### अष्टादशोऽध्यायः

सर्वस्य एव गीताशास्त्रस्य अर्थः अस्तिन् अध्याये उपसंहत्य सर्वः च वेदार्थो वक्तव्य इति एवम् अर्थः अयम् अध्याय आरम्यते । सर्वेष हि अतीतेष अध्यायेष उक्तः अर्थः

असिन् अध्याये अवगम्यते । अर्जुनः तु मंन्याम-त्यागश्रब्दार्थयोः एव विशेषं बुभुत्सुः उवाच—

अर्जुन उग्रच--

है, इस अभिप्रायसे यह अठारह्वाँ अध्याय आरम्भ किया जाता है। इस अध्यायमें वहलेके सभी अध्यायोंमें कहा हुआ अभिप्राय भिल्ता है। तथापि अर्जुन केवल संन्यास और त्याग —इन दो सन्दोक्ते अर्थोका भेट जाननेकी इन्छासे ही प्रश्न करता है—

इस अध्यायमे समस्त गीता-शास्त्रका आशय और वेटोका सम्पूर्ण ताल्पर्य इकट्टा करके कहना

अर्जनबोला—

संन्यासस्य महाबाहो तत्त्विमच्छामि वेदितुम् । त्यागस्य च हषीकेश प्रथक्केशिनिपदन ॥ १ ॥

संन्यासम्य मंन्यामशब्दार्थस्य इति एतत् हे महावाहो तस्वं तस्य भावः तस्यं याधानस्यम् इति एतत् इन्छामि वेदित् ज्ञातुं त्याभयः च त्याभाज्ञस्यभ्भं इति एतत् इन्छामि वेदित् ज्ञातुं त्याभयः च त्याभञ्चन्दार्थस्य इति एतत् हरीकेश पृथम् इतरेतरविभागतः। केशिनपुटन ।

केशिनामा हयच्छबा असुरः तं निष्ट्रित-वान् भगवान् वासुदेवः तेन तन्नाम्ना मम्बोध्यते अर्जनेन ॥ १ ॥ हे महाबाहों ! हे ह्यीकेश ! हे केशिनिप्दन ! में संन्यासका अर्थात् संन्याम-राज्यके अर्थका और त्यामका अर्थात् न्याम शब्दके अर्थका तत्त्व—प्यार्थ सक्यप अलग-अल्या विभागपूर्वक जानना चाहता है । भगवान वार्कावने लल्लों वोडेका रूप भागण

भग्यान् वासुंदर्यनं ठळमे वाइंका रूप धारण करनेवाले केशि नामक असुरको मारा था, इसलिये वे उन (केशिनिष्ट्रन) नाममे अर्जुनद्वारा सम्बोधित किये गये हैं॥ १॥

तत्र तत्र निर्दिष्टो संन्यासत्यागञ्चव्दा न निर्द्धण्ठिताथीं पूर्वेषु अध्यायेषु अतः अर्जुनाय पृष्टवने तन्निर्णयाय---

श्रीभगवानुवाच----

पहले अध्यायोंमें जिनका जगह-जगह निर्देश किया गया है, वे संन्याम और न्याग — दोनो हास् स्पष्टार्षपुक्त नहीं हैं, इसक्रिये (उनका स्पष्ट अर्थ जाननेकी इन्छासे) पृष्ठनेवाले अर्जुनको उनका निर्णय सुनानेके लिये श्रीभगवान् बोले—

काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः। मर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः॥२॥ काम्यानाम् अश्वमेधादीनां कर्मणां न्यासं परि-त्यागं संन्यासं संन्यासश्चदार्थम् अनुष्ठेयत्वेन प्राप्तस्य अननुष्ठानं कत्र्यः पण्डिताः केचिद् विद्यः विज्ञानन्ति ।

नित्यनैमित्तिकानाम् अनुष्ठीयमानानां सर्व-कर्मणाम् आत्मसंबन्धितया प्राप्तस्य फलस्य परित्यागः सर्वकर्मफलत्यागः नं प्राष्टः कथयन्ति त्यागं त्यानाञ्च्दार्थं विचक्षणाः पण्डिताः।

यदि काम्यकर्षपरित्यागः फलपरित्यागा वा अथौं वक्तव्यः मर्वया अपि त्यागमात्रं संन्यामत्यागज्ञव्दयोः एकः अथौं न वटपट-शन्दौ इव जात्यन्तरस्रतार्थोः।

नतु नित्यनिभित्तिकानां कर्मणां ए.लम् एव नाम्नि इति आहुः कथम् उच्यते तेषां फल-त्याग इति । यथा वन्ध्यायाः पुत्रन्यायाः ।

न एष दोषः, नित्यानाम् अपि कर्मणां भगवता फलवन्त्रस्य इष्टन्दात् । वस्यिनि हि भगवान् अनिष्यिष्टण् इति 'न तु संन्यासिनाम्' इति च । संन्यासिनाम् एव हि केवलं कर्मफलामम्बन्धं दर्भयन् असंन्यामिनां नित्यकर्मफलप्रासिम् 'भवत्यस्यागिनां प्रेरय' इति दर्शयति ॥ २ ॥

कितने ही बुद्धिमान्-पण्डित छोग, अश्वमेशादि सकाम कार्गेके त्यागको संन्यास समझते हैं अर्थात् कर्तन्यकासे प्राप्त (शास्त्रविद्यित) सकाम कम्मेकि न करनेको संन्यास शब्दका अर्थ समझते हैं।

बुळ विचक्षण - पण्डितजन अनुष्ठान किये जाने-बाले नित्य-नैमित्तिक सम्पूर्ण कमिके, अपनेसे सम्बन्ध रखनेबाले कळका, परित्याग करनारूप जो सर्व-कर्म-कळ-पाग है, उसे ही त्याग कहने हैं, अर्थात् प्लाग शस्टका वे ऐसा अभिवाय बतळाते हैं।

कहनेका अमिप्राय, चाहे काम्य कर्मोंका ( बक्त्यसे ) त्याग करना हो और चाहे समस्त कर्मोंका फल छोड़ना ही हो, मभी क्रकारसे संत्यास और त्याग उन दोनों शब्दोंका अर्थ नो, एकमात्र त्याग हों हैं ये दोनो शब्द चड़ा और 'चन्न' आहि शब्दों की मीनि निम्न जानीय अर्थके बोयक नहीं हैं।

ए० - जब ऐसा कहा जाता है, कि तित्य और नैमित्तिक कमेंका तो फल ही नहीं होता, फिर यहाँ बन्ध्याके पुत्रस्थागकी भौति, उनके फलका स्थाग करनेके लिये कैसे कहा जाता है ?

उ०-नित्यकर्मोका भी कल होता है --यह बात भगवान्को दृष्ट है, इसलिये यह दोष नहीं है। क्योंकि भगवान् स्वयं कहेंगे कि 'मरनेके बाद कर्मों-का अच्छा-बुरा और मिला हुआ फल अस्त्या-सियोंको होता है, 'संन्यासियोंको नहीं' स्म प्रकार वहाँ केवल संन्यासियोंके लिये कर्मफलका अभाव दिखाकर, असंन्यासियोंके लिये कर्मफलका प्राप्ति अवस्यन्याची दिखलायेंगे॥ २॥

त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः। यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यमिति चापरे॥ ३॥ त्याओं त्यक्तव्यं दोषश् द्रोष: अस्य अस्ति इति दोषयत् । किं तत् कर्म बन्धहेतुत्वात् सर्वम् एव । अथवा दोषो यथा रागादिः त्यज्यते तथा त्याज्यम् इति एके आहः मनीषणः पण्डिताः सांख्यादिदृष्टिम् आश्रिता अधि-कृतानां कर्मिणाम् अपि इति ।

तत्र एव यज्ञदानतपःकर्मन त्याज्यम् इति च अपरे ।

कर्मिण एव अधिकृतान् अपेक्ष्य एते विकल्पा न तु ज्ञाननिष्ठान् व्युत्थायिनः संन्यासिनः अपेक्ष्य ।

ज्ञानयोगेन सांख्यानां निष्ठा मया पुरा

प्रोक्ता इति कर्माधिकाराट् अपोड्घृता ये न तान् प्रति चिन्ता।

नतु 'कर्मयोगेन योगिनाम्' इति अधिकृताः
पूर्वं विभक्ततिष्टा अपि इह सर्वश्चास्थेपसंहारप्रकरणे यथा विचार्यन्ते तथा सांख्या अपि
ज्ञाननिष्टा विचार्यन्ताम् इति ।

न, तेषां मोहदुःखनिमित्तन्यागानुपपत्तेः।

न कायक्रेशनिमित्तानि दृश्वानि सांख्या आत्मिनि पश्यन्ति इत्त्वादीनां क्षेत्रधर्मत्वेन एव दर्शितत्वात् । अतः ते न कायक्रेशदृश्व-भयात् कर्म परित्यजन्ति ।

न अपि ते कर्माणि आत्मिन पश्यन्ति । येन नियनं कर्म मोहात परित्यजेयः ।

कितने ही सांख्यादि मताबरूमी पण्डितजन कहते हैं कि जिसमें दोण हो वह दोणवर् है। वह क्या है ! कि बन्धनके हेतु होनेके कारण सभी कर्म दोणवुक्त है, इसलिये कर्म करनेवाले कर्माधिकारी मतुष्योंके लिये भी वे त्याच्य है, अधवा औस राग-द्रेय आदि दोण त्यांगे जाते हैं, वेसे ही समस्त कर्म भी त्याच्य हैं। इसी निथमें दूसरे विद्वान कहने हैं कि यब, दान और तरक्षण कर्मा त्याग करनेयोग्य नहीं हैं।

ये सब विकल्प, कर्म करनेवाले कर्माधिकारियोको लक्ष्य करके ही किये गये हैं। समस्त भोगोंसे विरक्त, झाननिष्ठ, संन्यासियोंको लक्ष्य करके नहीं।

( अभिप्राय यह कि ) 'सांख्ययोगियोंकी निष्ठा ज्ञान-योगके द्वारा मैं पहले कह चुका हूँ इस प्रकार जो (संन्यासी) कमाधिकारमे अलग कर दिये गये हैं उनके विषयमें यहाँ कोई विचार नहीं करना है

१० - 'कमंयांगियांको निष्ठा कर्मयागसे कही गया है' इस कथनसे जिनकी निष्ठाका निभाग पहले किया जा चुका है, उन कर्माधिकारियोंके सम्बन्धमे, जिस प्रकार यहाँ गीताचालके उपमंद्राध्यकरणमें किर विचय किया जाना है, बैसे ही, साध्यनिष्ठा-वाले संस्थारियोंके विषयमें भी तो किया जाना उचित ही हैं।

उ०-नहीं, क्योंकि उनका त्याग मोह या दु:खके निमित्तसे होनेवाळा नहीं हो सकता।

( भगवान्ने क्षेत्राध्यायमें ) इच्छा और द्वेष आदि-को शारीरके ही धर्म वतलाया है इसलिये सांव्यनिष्ठ संन्यासी शारीरिक पीड़ाके निमित्तसे होनेशाले दू:खों-को आग्मामें नहीं टेब्बने । अत: वे शारीरिक क्षेशकन्य दु:खके भयसे कर्म नहीं लोड़ने ।

तथा वे आत्मार्मे कर्मोका अस्तित्व भी नहीं देखते, जिससे कि उनके द्वारा मोहसे नियत कर्मों-का पश्चियार किया जासकता हो। गुणानां कर्म न एव किंचित् करोमि इति
हि ते संन्यसन्ति । 'सर्वकर्माणि मनक्षा संन्यस्य'

इत्यादिभिः हि तत्त्वविदः संन्यासप्रकार उक्तः ।
तसाद् ये अन्ये अधिकृताः कर्मणि
अनात्मविदो येषां च मोहात् त्यागः संभवित
कायक्केयभयात् च ने एव ताममाः त्यागिनो
राजमाः च इति निन्यन्ते कर्मिणाम् अनातमज्ञानां कर्मफल्यागस्तत्त्यर्थम् ।

'सर्वारम्यगिरसामी' 'मीनी' 'संतुष्टो येन वेनिचन' जिन्हेतः स्थिरमिनः' इनि गुणानीत-लक्षणे च परमार्थमंन्यासिनो विशेषितत्वात् । वक्ष्यिति च 'ज्ञानस्य या परा निष्ठा' इति । तस्माद् ज्ञाननिष्ठाः संन्यासिनो न इह विविधिताः । कर्मफलस्याग एव मास्विकत्वेन गुणेन

ताममत्वाद्यपेक्षया संन्याम उच्यते न मुख्यः

मर्वकर्मसंन्यासासंभवे च 'न हि देहभृता' इति हेतुवचनाद् ग्रुख्य एव इति चेत्।

न, हेतुवचनस्य स्तुत्यर्थत्वात् । यथा
'त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्' इति कर्मफलत्यागस्तुतिः
एव यथोक्तानेकपक्षानुष्टानाशक्तिमन्तम्
अर्जुनम् अत्रं प्रति विधानात्, तथा इदम् अपि

'सारे कर्म गुणोंके हैं, मैं कुछ भी नहीं करता' ऐसा समझकर ही वे कर्मसंत्यास करते हैं, क्योंकि 'सब कर्मोंको मनसं त्यागकर' इत्यादि वाक्यों-द्वारा तत्त्वज्ञानियोंके संत्यासका प्रकार (ऐसा ही ) बतलाया गया है।

अतः जो अन्य आध्यक्षानरहित कर्माधिकारी मनुष्य हैं, जिनके द्वारा मोहपूर्वक या शारीरिक क्रेशके भयसे कर्मोका त्याग किया जाना सम्भव है, वे ही तामस और राजस त्यागी हैं। ऐसा कहकर, आध्य-ज्ञानरहित कर्माधिकारियों के कर्म-फल-प्यागकी स्तुति करनेके ल्ये, उन राजस-तामस त्यागियोंकी निन्दा की जाती है।

क्योंकि 'सर्वारम्भपरित्यागी' 'मोनी' 'संतुष्ठों येन केनचित्र' 'अनिकेतः स्थिरमितः' इंग्यादि विशेषणोंसे (बारहर्वे अत्यायमें ) और गुणातीतके इक्षणोंमें भी यथार्थ संन्यासीको पृथक् करके कहा गया है, तथा 'झानकी जो परानिष्ठा है' इस प्रकरणमें भी यही बात कहेंगे, इसल्यि यहाँ यह विवेचन ज्ञाननिष्ठ संन्यासियोके विषयमें नहीं हैं।

कर्मफडरयाग (रूप संन्यास) ही साखिकतारूप गुणसे युक्त होनेके कारण यहाँ तामस-राजस त्याग-की अपेक्षा गौणरूपसे संन्यास कहा जाता है। यह (साखिक त्याग) सर्वकर्मसन्यासम्ब्य सुख्य संन्यास नहीं है।

पू०-'न हि दहभृता' इत्यादि हेतुयुक्त कथनसे यह पाया जाता है, कि खरूपसे सर्व कर्मोंका संन्यास असम्भव है, अतः कर्मफळत्याग ही सुख्य संन्यास है।

उ०-यह कहना टीक नहीं, क्योंकि यह हेतुयुक्त कथन कर्मफल्यागकी स्तृतिके लिये हैं। बिस प्रकार पूर्वोक्त अनेक साधनोंका अनुष्ठान करनेमें असमर्थ और आग्मझानरहित अर्जुन-के लिये विहित होनेके कारण 'स्यागा-च्छान्तिरमन्तरम्' यह कहना कर्मफल्यागकी 'न हि देहमना सन्यम' इति कर्मफलत्याग-। स्तत्यर्थं वचनम् ।

न सर्वेक्स्मीणि मनमा संन्यस्य न एव कुर्वन न कारयन आस्ते इति अस्य पक्षस्य अपवादः केनचिद् दर्शयितं शक्यः।

तसात कर्मणि अधिकतान प्रति एव एप संन्यासत्यागविकल्पः । ये त परमार्थदर्शिनः सांख्याः तेषां ज्ञाननिष्ठायाम एव सर्वकर्म-संन्यामलक्षणायाम अधिकारो न अन्यत्र इति न ते विकल्पार्हाः।

तथा उपपादितम् असाभिः वेदाविनाशिनम्

इति अस्मिन प्रदेशे तृतीयादाँ च ॥ ३ ॥

स्तितमात्र है । वैसे ही 'त कि तेक्सता जावताया' यह कहना भी कर्मफलन्यागकी स्तुतिके लिये ही है। क्योंकि भाव क्योंको प्रसमे छोडका स करता हुआ। और न कराता हुआ रहता है' इस पक्षका अपवाद, किसीके द्वारा भी दिखलाया जाना सम्भव नहीं है।

सतरां यह संन्यास और त्याग-सम्बन्धी विकल्प, कर्माधिकारियोंके विषयमें ही है। जो यथार्थज्ञानी मांस्ययोगी हैं. तनका केवल मर्वकर्मसंन्यासहय बाननिष्ठामें ही अधिकार है. अन्यत्र नहीं, अतः वे विकल्पके पात्र नहीं हैं।

यही सिद्धान्त हमने 'चेहाविनाशिनम' इस श्चोककी ज्याख्यामे और तीसरे अध्यायके आरम्भर्मे सिद्ध किया है।। ३।।

तत्र एतेषु विकल्पभेदेष -

इन विकल्पभेदोंमें---

निश्चयं श्रण मे तत्र त्यागे भरतसत्तम । त्यागो हि परुषच्याच्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः ॥ ४ ॥

निश्चयं श्रण अवधारय में ग्राग वचनान तत्र त्यारो त्यागसंन्यासविकल्पे यथादर्शिते भरतसत्तम भरतानां साधृतम ।

त्यागो हि त्यागसंन्यासञ्जब्दवाच्यो हि यः अर्थ: म एक एव इति अभिग्रेन्य आह त्यागो हि इति । परपञ्चात्र त्रिविधः त्रिप्रकारः तामसादिप्रकारै: संप्रकीर्तित, ज्ञास्त्रेष सम्यक कथितः।

यस्मात तामसादिभेदेन त्यागमंन्याम-क्रियंग: अनात्मज्ञस्य त्रिविधः संभवति न परमार्थ-

हे भरतवंशियोंमें श्रेष्टतम अर्जन ! उस पूर्वदर्शित त्यागके विषयमें, अर्थात् त्याग-संन्यास-सम्बन्धी विकल्पोंके विषयमे, त. मेरा निश्चय सन, अर्थात मेरे वचनोंसे कहा हुआ तस्य मुखी प्रकार समझ । त्याग और संस्थास-शब्दका जो बाध्यार्थ है वह एक ही है. इस अभिष्रायमें केवल त्यागके नामसे ही (प्रश्नका) उत्तर देने हैं । हे पर्रवर्मिंह ! ( उस ) त्यागका शास्त्रोमे तामस आदि तीन प्रकारके मेदोंसे मली प्रकार निरूपण किया गया है।

जिससे कि आत्मज्ञानरहित कर्माधिकारी-कामी ही 'त्याग-संन्यास-शब्दका ( सन्यास ) नामस आदि मेदोंसे तीन प्रकारका होना सम्भव है, परमार्थज्ञानीका नहीं यह अभिप्राय दर्शिन इति अयम् अर्थो दुर्जानः तस्माद् अत्र | समझमें आना बड़ा कठिन है, इसल्चिये इस विषयमें परमार्थशास्त्रार्थविषयम् अध्यवसायम् ऐडवरं श्रुण ॥ ४ ॥

तत्त्वं न अन्यो वक्तं समर्थः तस्माद निश्चयं | यथार्थ नत्त्व बतटानेको दूसरा कोई समर्थ नहीं है, अतः त् मुझ ईश्वरका शास्त्रोंके यथार्थ अभिप्रायसे युक्त निश्चय सुन ॥ ४ ॥

कः पुनः असौ निश्चय इति अत आह- । वह निश्चय क्या है ! इसपर कहते हैं-

यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत । यज्ञो टानं तपरुचैव पावनानि मनीषिणाम् ॥ ५ ॥

यज्ञो दानंतप इति एतत त्रिविधं कर्मन कस्माद यज्ञो दानं तपः च एव पावनानि विश्वद्धिकारणानि मनीविणा फलानभिसन्धीनाम् इति एतत् ॥ ५ ॥

यइ, दान और तप, ये तीन प्रकारके कर्म त्याज्यं न स्यक्तव्यं कार्यं करणीयम् एव तत् । त्यागनेयोग्य नहीं हैं, अर्थात् इन तीनोंका त्याग करना उचित नहीं है, इन्हें तो करना ही चाहिये। क्योंकि यज्ञ, दान और तप ये तीनों बुद्धिमानोंको अर्थात् फल-कामना-रहित पुरुषोंको, पवित्र करने-बाले हैं।। ५।।

### एतान्यपि तु कमीणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च । कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतम्त्रमम् ॥ ६ ॥

---

ण्यानि अपि त् कर्माणि यज्ञदानतपांमि पावनानि उक्तानि सङ्गम् आसक्ति तेषु त्यस्त्वा, फलानि च **तेषां न्यवस्वा परित्यज्य** कर्तन्यानि इति अनुग्रेयानि इति मे मम निश्चितं मतम् उत्तमम् ।

'निश्वयं शुण मे तत्र' इति प्रतिज्ञाय पावनत्वं च हेतुम उक्त्वा एतानि अपि कर्माणि कर्तव्यानि इति एतद् निश्चितं मतम् उत्तमम इति प्रतिज्ञातार्थोपसंहार एव न अपूर्वार्थं वचनम् एतानि अपि इति प्रकृतसन्निकृष्टार्थतोपपत्तेः।

जो पवित्र करनेवाले बतलाये गये है, ऐसे ये यज्ञ, दान और तपरूप कर्म भी तद्विपयक आसक्ति और फलका त्याग करके ही किये जाने चाहिये. अर्थात् आसक्ति और फलके त्यागपूर्वक ही इनका अनुष्ठान करना उचित है। यह मेरा निश्चय किया हआ उत्तम मत है।

'इस विषयमें मेरा निश्चय सन' इस प्रकार प्रतिज्ञा करके और ( उनकी कर्तब्यतामें ) पावनत्व-रूप हेतु बतलाकार जो ऐसा कहना है कि, 'ये कर्म किये जाने चाहिये' 'यह मेरा निश्चित उत्तम मत हैं यह प्रतिज्ञा किये हुए विषयका उपसंहार ही है, किसी अपूर्व विषयका वर्णन नहीं है, क्योंकि 'एतानि' शब्दका आशय प्रकरणमें अत्यन्त निकटवर्ती विषयको ही लक्ष्य कराना होता है।

सासङ्गस्य फलार्थिनो बन्धहेतव एतानि अपि कर्माण ग्रमक्षोः कर्तव्यानि इति अपि-शब्दस ार्थो न त अन्यानि कर्माणि अपेक्ष्य एतारि अपि इति उच्यते ।

अन्ये वर्णयन्ति नित्यानां कर्मणां फला-भावात सङ्गंत्यक्त्वा फलानि च इति न उपपद्यते । एतानि अपि इति यानि काम्यानि कर्माणि नित्येभ्यः अन्यानि एतानि अपि कर्तव्यामि किमत यज्ञदानतपांमि नित्यानि इति ।

तद असत . नित्यानाम . अपि कर्मणां फल-बन्चस्य उपपादितत्वातु । 'यज्ञो दानं तपश्चेव पावनानि' इत्यादिवचनेन ।

नित्यानि अपि कर्माणि बन्धहेतत्वाशङ्या जिहासोः ग्रम्रक्षोः कुतः काम्येषु प्रसङ्गः।

'दरेण ह्यवरं कर्म' इति च निन्दितत्वात 'यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र' इति च काम्यकर्मणां निश्चितत्वात . बन्धहेतस्वस्य 'न्नैगण्यविषया वेदाः" 'श्रेविद्या मां सोमपाः" 'क्षीणे पृण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति' इति च दुरव्यवहितत्वात काम्येषु एतानि अपि इति व्यपदेशः ॥६॥ विषयमें नहीं है॥६॥

आसक्तियुक्त और फलेच्छ्रक मनुष्योंके क्रिये यद्यपि ये (यज्ञ, टान और तपरूप ) कर्म बन्धनके कारण हैं. तो भी समक्षको (फल-जासक्तिसे रहित होकर ) करने चाहिये. यही 'अपि' शब्दका अभिप्राय है। यहाँ (यज्ञ, दान और तपसे अतिरिक्त) अन्य (काम्य) कर्मोंको छक्ष्य करके एतानि के साध 'अपि' शब्दका प्रयोग नहीं है ।

कुछ अन्य टीकाकार कहते हैं. कि नित्यकर्मीके फलका अभाव होनेके कारण उनको फल और आमिक छोडका कर्तव्य बतलाना नहीं बन सकता. ( अत: ) 'एतान्यपि' इस पदका अभिप्राय यह है कि जो नित्यकारों से अतिरिक्त कास्य कर्म हैं. वे भी करने चाहिये, फिर यज्ञ, दान और तपस्दप 'नित्य-कमें के विषयमें तो कहता ही क्या है।

यह अर्थ (करना ) ठीक नहीं, क्योंकि 'यक्को दानं तपञ्जेव पावनानि' इत्यादि वचनोंसे 'नित्य-कर्मोंका भी फल होता है? यह सिद्ध किया गया है।

नित्यकर्मीको भी बन्धनकारक होनेकी आशङ्कासे बोडनेकी रच्या रखनेवाले समक्षकी प्रवृत्ति काम्य-कर्ममें कैसे हो सकती है ?

इसके सिवा 'सकाम कर्म अत्यन्त निक्रष्ट हैं' इस कथनमें काम्यकमीकी निन्दा की जानेके कारण और 'यक्षार्थ कर्मके अतिरिक्त अन्य कर्म बन्धनकारक हैं इस कथनसे काम्पकर्म बन्धन-कारक माने जानेके कारण, एवं 'चेद त्रिगणास्मक ( संसार ) को विषय करनेवांट हैं' 'तीनों वेदोंको जाननेवाल सोमरस पीनेवाले' 'पुष्य श्लीण होनेपर मृत्युलोकर्मे आ जाते हैं' जानेके कारण और साथ ही काम्यकमोंका विषय बहत दर व्यवधानयक्त होनेके कारण भी (यह सिद्ध होता है कि ) 'एतान्यपि' यह कथन काम्यकर्मों के

तसाद् अञ्चस्य अधिकृतस्य ग्रुमुक्षोः-

अतः आत्मज्ञानरहित कर्माधिकारी ममक्षके

नियतस्य त संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते । मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः ॥ ७ ॥

नियतस्य त नित्यस्य संन्यासः परित्यागः कर्मणो न उपपद्यते अज्ञस्य पावनत्वस्य इष्ट्रस्वात । मोडाद अज्ञानात तस्य नियतस्य परित्यागः ।

नियतं च अवश्यं कर्तव्यं त्यज्यते च इति विप्रतिषिद्धम् अतो मोहनिमित्तः परित्यागः तामसः परिकीर्तितो **मोहः च तम इति ।। ७ ।।** 

विहित-नित्यक्रमेंका संन्यास यानी परित्याग करना, नहीं बन सकता। क्योंकि अज्ञानीके छिये नित्यकर्म शुद्धिके हेतु माने गये हैं। अतः मोहसे अज्ञानपूर्वक (किया हुआ ) उन नित्यकर्मीका परित्याग ( तामस कहा गया है ) ।

नियत अवस्य-कर्तव्यको कहते हैं. फिर उसका त्याग किया जाना अत्यन्त विरुद्ध है, अतः यह मोहनिमित्तक त्याग तामस कहा गया है। मोह ही तम है, यह प्रसिद्ध है ॥ ७॥

किंच---

दःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात्त्यजेत् । स कत्वाराजसं त्यागं नैव त्यागफलं लमेत् ॥ ८ ॥

दु:खम् इति एव यत् कर्म कायक्लेशभयात् । समस्त कर्म दु:खरूप है, ऐसा मानकर जो कोई शरीरद:स्वभयात त्यजेत् परित्यजेत स कृत्वा शारीरिक क्लेशके भयसे कमोंको छोड़ बैठता है, राजस रजोनिर्वर्त त्यागं न एव त्यागफलं ज्ञान-पूर्वकस्य सर्वकर्मत्यागस्य फलं मोक्षास्यं न अर्थात् आनपूर्वक किये हुए सर्वकर्मसन्यासका लमेद न एव लभते ॥ ८॥

वह (ऐसा) राजस त्याग करके, त्यागका फल मोक्षरूप फल, नहीं पाता ॥ ८॥

कः पुनः सान्त्रिकः त्यागः---

तो फिर सास्विक त्याग कौन-सा है ?

कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन । सङं त्यक्त्वा फलं चैवस त्यागः सात्त्विको मतः ॥ ६ ॥

कार्यं कर्तव्यम् इति एव यत् कर्म नियतं नित्यं | हे अर्जुन ! करना चाहिये-कर्तव्य है, ऐसा क्रियते निर्वर्त्यते हे अर्जुन सङ्गं त्यक्त्वा फलं च समझकर, जो नित्यकर्म आसक्ति और फल छोड़कर एव |

सम्पादन किये जाते हैं।

यः अधिकृतः पुरुषः पूर्वोक्तेन प्रकारेण कर्मयोगानुष्ठानेन क्रमेण संस्कृतात्मा सन् जन्मादिविक्रियारहितत्वेन निष्क्रियम् आत्मानम् आत्मत्वेन संबुद्धः, सः 'सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य' 'नैच कुर्वच कारवन् आसीनः' नैष्कर्म्यञ्क्षणां ज्ञाननिष्ठाम् अञ्जते ।

इति एतत् पूर्वोक्तस्य कर्मयोगस्य प्रयोजनम् अनेन श्लोकेन उक्तम् ॥१०॥ जो अधिकारी पुरुष, पूर्वोक्त प्रकारसे कर्मयोगके अनुष्ठानद्वारा कमसे विश्वद्वान्तःकरण होकर, जन्मादि विकारोंसे रहित और क्रियारहित आस्माको भट्टी प्रकार अपना खरूप समझ गया है, वह 'समस्त कर्मोंको मनसे त्यागकर' 'न कुछ करता और न कराना हुआ रहनेवाला' (आस्मज्ञानी) निष्कर्मनारूप ज्ञाननिष्ठाको भोगता है।

इस प्रकार इस रहोकद्वारा यह पूर्वोक्त कर्मयोगका फल बतलाया गया है ॥ १०॥

यः पुनः अधिकृतः सन् देहात्माभिमानित्वेन देहभृद अज्ञः अवाधितात्मकर्तृत्वविज्ञान् तया अहं कर्ता इति निश्चितसुद्धिः तस्य अशेषकर्मपरित्यागस्य अशक्यत्वात् कर्मफल्र-त्यागेन चोदितकर्मानुष्ठाने एव अधिकारो न तस्यागे इति एतम् अर्थ दर्शियतुम् आह— परन्तु जो पुरुष कर्माधिकारी है और शारीरमें आत्माभिमान रखनेवाला होनेके कारण देहधारी अञ्चानी है, जात्मविषयक कर्तृत-ज्ञान नष्ट न होनेके कारण जो भी करता हैं। ऐसी निश्चित चुद्धिवाल है, उससे कर्मका व्याप होना असम्भव होनेके कारण, उसका कर्मफल्याणके सहित विहित कर्मों-के अनुष्ठानमें ही अधिकार है, उनके त्यागमें नहीं। यह अभिग्राय दिख्लानेके लिये कहते हैं——

न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः । यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥ ११ ॥

न हि यसाव् देहस्ता देह विभित्तं इति
देहसृद् देहात्माभिमानवान् देहसृद् उच्यते न
हि विवेकी स हि 'वेदाविनाशिनम्' इत्यादिना
कर्तृत्वाधिकाराद् निवितितः अतः तेन देहसृना
अक्षेन न शक्यं त्यक्तुं संन्यसितुं कर्माण
अशेषतो निःशेषण । कस्माद् यः त अञ्चः
अधिकृतो नित्यानि कर्माणि कुर्वन् कर्मस्वत्यामी
कर्मफलाभिसंधिमात्रसंन्यासी स त्याणी शति
अभिश्यते कर्मी अपि सन् इति स्तुत्यभिप्रायेण।

देह्यारी-वंहको धारण करे सो देहधारी, इस खुप्पत्तिक अनुसार शरीरमे आग्मामिमान रखनेवाळा देहस्त् कहा जाता है, विवेकी नहीं । क्योंकि 'वेदाविकारितनम्' श्यादि रळोकोसे वह (विवेकी) कतापनके अधिकारसे अच्या कर दिया गया है । अतः (यह अमिप्राय समझना चाहिये कि ) जिस कारण उस देहधारी- अशानीसे समम्त कमोंका यूपात्या प्याग किया जाना सम्भव नहीं है, इसिक्ये जो तत्त्व-बानरहित अधिकारी, प्रत्यकर्मोका अनुष्यान करता हुआ उन कमोंके प्रक्रमा प्यागी है, अर्थात् कर्म-फळकी वास्तामात्रको छोड़नेवाळा है, वह कर्म करनेवाळा होनेपर भी स्तुतिके समिप्रायसे 'यागी' कहा जाता है।

तसात परमार्थदर्शिना एव अदेहभता। देहात्मभावरहितेन अशेषकर्मसंन्यासः कर्तुम् ॥ ११ ॥

स्तरां यह सिद्ध हुआ कि देहारमाभिमानसे शक्यते रहित परमार्थज्ञानीके द्वारा ही नि:शेषभावसे कर्म-सन्यास किया जा सकता है ॥ ११ ॥

किं पुनः तत् प्रयोजनं यत् सर्वकर्मपरि- सर्व कर्मोका त्याग करनेसे जो फल होता है। गात स्थाद हति उच्यते— वह क्या है! इसपर कहते हैं— त्यागात स्थाद इति उच्यते--

अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फल्स्म । भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां कवित् ॥ १२ ॥

अनिष्टं नरकतिर्यगादिलक्षणम् इष्टं देवादि-लक्षणं मिश्रम् इष्टानिष्टमंयक्तं मनुष्यलक्षणं च एवं त्रिवियं त्रिप्रकारं कर्मणो धर्माधर्मलक्षणस्य फलम ।

बाह्यानेककारकच्यापारनिष्पन्नं सद

अविद्याक्रतम इन्टजालमायोपमं महामोहकां प्रत्यगारमापसपि इव फल्गुतया लयम् अदर्शनं

गच्छति इति फलम् इति फलनिर्वचनम् ।

**तद एतद एवं लक्षणं फलं** भवति अत्यागिनाम् अज्ञानां कर्मिणाम् अपरमार्थसंन्यासिनां प्रेच शरीरपाताद ऊर्ध्वम् । न तु परमार्थसन्यासिनां परमहंसपरिवाजकानां केवलज्ञाननिष्ठानां किचित ।

न हि केवलसम्यग्दर्शननिए। अविद्यादि-संसारबीजं कदाचिद उन्मलयन्ति इत्यर्थः ॥ १२ ॥

अतः परमार्थदर्शिन एव अशेषकर्मसंन्या-सित्वं सम्भवति अविद्याध्यारोपितत्वाद आत्मनि क्रियाकारकफलानां न त अज्ञस्य अधिष्ठा- हो सकता है। कर्म करनेवाले अधिष्ठान (क्शरीर)

अनिष्ट---नरक और पश्च-पक्षी आदि योनिरूप इष्ट:— देवयोनिरूव तथा मिश्र—इष्ट अनिष्टमिश्रित मनुष्ययोनिरूप, इस प्रकार यह पुण्य-पापरूप कर्मोंका फल तीन प्रकारका होता है।

जो पदार्थ बाह्य कर्ता, कर्म, क्रिया आदि अनेक कारकोंद्वारा निष्पन्न इआ हो और बाजीगरकी मायाके समान, अविद्याजनित, महामोहकारक हो. एवं जीवात्माके आश्रित-सा प्रतीत होता हो और साररहित होनेके कारण नत्काल ही लय-नष्ट हो जाता हो, उसका नीम फळ है । यह फळ शब्दकी स्मारमा है ।

ऐसा यह तीन प्रकारका फल, अत्यागियोंको अर्थात् परमार्थसंन्यास न करनेवाले कर्मनिष्ठ अज्ञानियोंको ही, मरनेके पीछे मिळता है। केशल वासनियामें स्थित परमहंस-परिवाजक वास्तविक संन्यासियोको, कभी नहीं मिलता ।

क्योंकि (वे) केवल सम्यगङ्गाननिष्ठ पुरुष, संसारके बीजरूप अविद्यादि दोषोका मुळोच्छेद नडीं करते. ऐसा कभी नडीं हो सकता॥ १२॥

इसलिये किया, कारक और फल आदि आत्मामें अविद्यासे आरोपित होनेके कारण परमार्थदर्शी ( आत्मज्ञानी ) ही सम्पूर्ण कमीका अशेषतः त्यागी

नित्यानां कर्मणां फलवन्ते भगवदन्तनं प्रमाणं अवोचाम । अथवा यद्यपि फलं न श्रयते नित्यस्य कर्मण: तथापि कर्म कृतम् आत्मसंस्कारम् प्रत्यवायपरिहारं वा फलं करोति आत्मन इति कल्पयति एव अज्ञः. तत्र ताम अपि कल्पनां निवारयति फलं त्यक्त्वा इति अनेन, अतः साधु उक्तं सङ्गं त्यक्त्वा फलं च इति ।

स त्यागी नित्यकर्मस सङ्गकलपरित्यागः सास्त्रिकः सन्वनिर्वृत्तो मतः अभिमतः । नन कर्मपरित्यागः त्रिविधः संन्यास इति

च प्रकृतः तत्र नामसो राजसः च उक्तः

त्यागः कथम् इह सङ्गफलत्यागः, ततीयत्वेन उच्यते यथा त्रयो ब्राह्मणा आगताः तत्र पडक्कविदी द्वी क्षत्रियः तृतीय इति तहत् । न एष दोषः, त्यागसामान्येन स्तत्यर्थ-त्वातं । अस्ति हि कर्मसंन्यासस्य फलाभिसंधि-च त्यागत्वसामान्यं तत्र राजम-ताममत्वेन कर्मन्यागनिन्दया कर्मफला-भिसंधित्यागः सान्त्रिकत्वेन स्तुयते 'स त्यागः सात्त्विको मतः' इति ॥ ९ ॥

नित्यकर्मोंका फल होता है, इस विषयमें वहले भगवानके बचनोंका प्रमाण दे चके है। अथवा यों समझो, कि यद्यपि नित्यकर्मीका फल नहीं सुना जाता है, तो भी अब मनुष्य ऐसी कल्पना कर ही लेता है कि किया हुआ नित्यकर्म अन्त:करणकी शब्दि या प्रत्यत्रायकी निवृत्तिरूप फल देता है, सुतरां फल त्यक्ता' इस **कथन**से ऐसी कल्पनाका भी निपेध करते हैं। अत: 'सर्झ त्यक्त्याफलं च'यह कहनाबहत ही उचित है।

बह त्याग अर्थात नित्यकर्मोंमें आसक्ति और फलका त्याग सारिवक — सरवगुणसे किया हुआ त्याग माना गया है ।

प०-तीन प्रकारका कर्मपरित्याग संन्यास है, यह प्रकरण है। उसमें तामस और राजस तो त्याग बतलाये गये परन्त तीसरे ( सार्विक ) त्यागकी जगह (कर्मोंका त्याग न कहकर ) आसक्ति और फलका त्याग कैसे कहते हैं ! जैसे कोई कहे कि तीन ब्राह्मण आये हैं. उनमें दो तो बेटके छड़ों अड़ोंको जाननेवाले है और तीसरा क्षत्रिय है. उसीके समान यह कथन भी प्रकरणविरुद्ध है।

उ०-यह दोप नहीं है. क्योंकि त्यागमात्रकी समानतामे कर्मफलस्यागकी स्ततिके लिये ऐसा कहा है। कर्मसंन्यासकी और फलासक्तिके त्यागकी. त्यागमात्रमें तो समानता है ही । उनमें (स्वरूपसे) कमें कि त्यागको राजस और तामस त्याग बतलाकर उसकी निन्दा करके, 'स त्यागः सारिवको मतः' इस कथनसे कर्मफल और आसक्तिके त्यागको स्मन्त्रिक त्याग बतलाकर उसकी स्तुति की जाती है।। ९॥

यः त अधिकृतः सङ्गं त्यक्त्वा फलाभिसंधि च नित्यं कर्म करोति तस्य फलरागादिना कर्मभिः संस्क्रियमाणं विश्वध्यति ।

जो अधिकारी. आसक्ति और फलवासना छोड़कर नित्यकर्म करता है, उसका फलासक्ति आदि दोषोंसे अक्छपीक्रियमाणम् अन्तःकरणं नित्यः च दिवत न किया हुआ अन्तःकरण, नित्यक्रमोंके अनु-ष्ठानद्वारा संस्कृत होकर विशुद्ध हो जाता है।

विशुद्धं प्रसन्नम् आत्मालोचनक्षमं भवति ।

तस्य एव नित्यकर्मानुष्टाने न विश्वद्धान्तःकरणस्य

आत्मज्ञानाभिम्रुखस्य क्रमेण यथा तन्निष्टा स्यात्

तद् वक्तव्यम् इति आह—

न द्वेष्टचकुशलं कर्म त्यागी सत्त्वसमाविष्टो

न द्वेष्टि अकुशल्म अशोभनं काम्यं कर्म शरीरारम्भद्रारेण संसारकारणं किम् अनेन इति एवम् ।

ङ्शले शोभने नित्ये कर्मणि सच्चग्रह्व-झानोत्पत्तितन्निष्ठाहेतुत्वेन मोक्षकारणम् इदम् इति एवं न अनुगजते तत्र अपि प्रयोजनम् अपत्र्यम् अनुगङ्गं प्रीति न करोनि इति एतत्।

कः पुनः अर्सो, त्यागी पूर्वोक्तेन सङ्गकल-परित्यागेन तद्वान् त्यागी यः कमेणि सङ्गं त्यक्त्या तत्कलं च नित्यकमीनुष्टाची स त्यागी।

कदा पुनः असाँ, अकुञलं कर्मन देष्टि

कुशले च न अनुषजने इति उच्यते—

सत्त्वसमाविष्टो यदा सत्त्वेन आत्मानात्म-विवेकविज्ञानहेतुना समाविष्टः संव्याप्तः संयुक्त इति एतत् ।

अत एव च नेशवी मेधया आत्मज्ञान-रुक्षणया प्रज्ञया संयुक्तः तद्वान् मेधावी मेधावित्वाद् एव क्षित्रसशयः छिन्नः अविद्या-कृतः संश्चयो यस्य आत्मस्वरूपावस्थानम् एव परं निःश्रेयससाधनं न अन्यत् किश्चिद् इति एवं निश्चयेन छिन्नसंश्चयः।

विशुद्ध और प्रसन्न अन्तःकरण ही आध्यापिक विषयकी आलोचनामें समर्थ होता है। अतः इस प्रकार नित्यकर्मोके अनुष्ठानसे जिसका अन्तः-करण विशुद्ध हो गया है एवं जो आत्मज्ञानके अभिमुख है, उसकी उस आत्मज्ञानमें जिस प्रकार कर्मने स्थिति होती है, वह कद्धनी है, इसल्थिये कर्डने हैं—

कुशले नानुषज्जते। मेधावी छिन्नसंशयः॥१०॥

अनुहाल-काम्यकमींसे (वह ) द्वेष नहीं करता अर्थात् काम्यकमी पुनर्जन्म देनेबाले होनेके कारण संसारके कारण हैं, इनसे मुझे क्या प्रयोजन है, इस प्रकार जनसे द्वेष नहीं करता।

तुराष्ट्र—हुम-नित्यकर्मामें आसक नहीं होता । अर्थात् अन्तःकरणकी छुद्धि, ज्ञानकी उत्पत्ति और उसमें स्थितिके हेतु होनेसे नित्यकर्म मोक्षके कारण हैं, इस प्रकार उनमें आसक नहीं होता । यांनी उनमें भी अपना कोई प्रयोजन न देखकर प्रीति नहीं करता ।

बह कीन हैं ! त्यागी, जो कि पूर्वोक्त आसकि और फलके त्यागसे सम्पन है, अर्थात् कर्मीमें आसकि और उनका फल छोड़कर नित्य कर्मीका अनुष्ठान करनेवाल है. ऐसा त्यागी।

ऐसा पुरुष किस अवस्थामें, काम्यकमेंसे द्वेष नहीं करता और नित्यकमोंमें आसक्त नहीं होता ? सो कहते हैं—

जब कि बह सारिवक भावसे युक्त होता है। अर्थात् आत्म-अनात्म-विषयक विवेक-ज्ञानके हेतु-खरूप सत्त्रगुणसे भरपूर-भठी प्रकार व्याप्त होता है।

इसीजिय वह मेवाबी है, अर्थात् आप्मज्ञानरूप बुद्धिते युक्त है। मेवाबी होनेके कारण ही क्रिन्तसंत्रय है—अबिद्याजनित संशयसे रहित है। अर्थात् आग्मलरूपमें स्थित हो जाना ही परम कल्याणका साधन है, और कुछ नहीं, इस निश्चयके कारण संशयरहित हो चुका है। पत्रयतः अशेषकर्मसंन्यामः सम्भवति । तद एतद तसरे: श्रोकै: दर्शयति --

नादीनि क्रियाकर्ताणि कारकाणि आत्मत्वेन । कर्ता-क्रिया आदि कारकोंको, आत्मभावसे देखने-त्राला अज्ञानी , सम्पर्ण कमेंकि। अशेषतः त्याग नहीं कर सकता । यह बात अगले स्लोकसे दिखलाते हैं---

### पञ्चेमानि महाबाहो कारणानि निवोध मे । मांख्ये कतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् ॥ १३ ॥

वस समि वश्यमणानि हे महाबाही कारणानि निर्वर्तकानि निर्वाध मे सस इति । चेत:समाधानार्थं वस्तवैषस्य-प्रदर्शनार्थं च तानि कारणानि ज्ञातव्यतया स्त्रीति ।

सांख्ये जातच्याः पदार्थाः संख्यायन्ते यस्मिन शास्त्रे तत सांख्यं वेदान्तः । कृतान्ते इति तस्य एव विशेषणं कृतम् इति कर्म उच्यते तस्य अन्तः कतस्य परिसमाप्रिः यत्र स कृतान्तः कर्मान्त इति एतत । 'यावानर्थ उदपाने'. 'सर्वं कर्माखिलं पार्च ज्ञानं परिसमाप्यते' इति आत्मज्ञाने सञ्जाते नैर्वकर्मणां निवृत्ति दर्भयति ।

अतः तस्मिन श्रात्मज्ञानार्थे मांख्ये कृतान्ते वेदान्ते श्रोक्तान कथितानि सिद्धये निष्पन्यर्थं सर्वकर्मणाम् ॥ १३ ॥

कानि तानि इति उच्यते---

हे महाबाही ! इन-आगे कहे जानेशले पाँच कारणोंको अर्थात कर्मके साधनोंको, त मझसे जान । अगले उपदेशमें अर्जनके चित्तको स्थानिके लिये और अधिष्रासाहिके बासकी करिसता दिखानेके लिये. जन पाँचों कारणोंको जाननेयोग्य बतलाकर, उनकी स्तति करते हैं।

जिस शास्त्रमे जाननेयोग्य पटार्थोकी संख्या (गणना ) की जाय उसका नाम सांख्य अर्घात वेदान्त हैं। कतान्त भी तसीका विशेषण है। कतः कर्मको कहने है. जहाँ उसका अन्त अर्थात जहाँ कमें की समाप्ति हो जाती है वह 'कतान्त' है---यानी कमेरिका अन्त है । 'याचानर्भ उपराने' 'सर्वे कर्मानियः' गार्थ आने परिसमाध्यते' इत्यादि बचन भी आत्मज्ञान उत्पन्न होनेपर समस्त कमोंकी जिवलि दिख्याने है।

इसलिये (कहने हैं कि ) उस आत्मज्ञानप्रद कृतान्त - सांस्थमें थानी वेदान्तशास्त्रमें समस्त कमें-की मिद्धिके टिये कहे हुए ( उन पौच कारणोको त्र मझसे सन् ।।। १३।।

वे (पौच कारण) कौन-से हैं ? सो बतलाते हैं---

अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च प्रथरिवधम् । विविधाश्च प्रथक्चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम् ॥ १४ ॥

इच्छाद्वेषसखदःखज्ञानादीनाम् ।

अधिग्रान---इच्छा-द्वेप, सख-दु:ख और ज्ञान आदिकी अभिव्यक्तिका आश्रय शरीर, कर्ता ---अभिव्यक्तेः आश्रयः अधिष्टानं शरीरम् , तथा उपाधिस्तरूप भोका जीव. भिन्न-भिन्न प्रकारके कारण---शब्दादि विषयोंको कर्ता उपाधिलक्षणो भोक्ता, करणं च श्रोत्रादिकं श्रोत्रादि अलग-अलग बारह करण, नाना प्रकारकी

शब्दाधुपरुक्ये पृथिवः नानाप्रकारं द्वादश-संस्क्यम्, विविधाः च पृथक् चेष्टा वायवीयाः प्राणापानाद्याः, देवं च एव देवम् एव च अत्र एनेषु चतुर्षु पश्चमं पश्चानां पूरणम् आदित्यादि चक्षराधनग्राहकम् ॥ १४॥

चेष्टाएँ—सास-प्रश्वास आदि अल्ग-अल्ग बायु-सम्बन्धी कियाएँ और इन चारोंके साथ पाँचवाँ— पाँचकी संस्थाको पूर्ण करनेवाला कारण देव है। अर्थात् चक्षु आदि इन्द्रियोंके अनुपाहक सूर्यादि देव हैं॥ १४॥

### शरीरवाड्यनोभिर्यत्कर्मे प्रारभते नरः। न्याय्यं वा विपरीतं वा पश्चेते तस्य हेतवः॥ १५॥

शरीरवाक्कतोभिः यत् कमं त्रिभिः एतैः प्रत्ने प्रतिकार्यस्थान्यम् प्रतिकार्यस्थान्यम् । विद्यान्यं व्याप्त्यं व्यास्त्रीयम् , विद्यानं वा अञ्चास्त्रीयम् , अध्मर्यस् । यत् च अपि निर्मिषितचेष्टादि जीवनहेतुः तद् अपि पूर्वकृतधमीधर्मयोः एव कार्यम् इति न्याय्य-विद्यानायाः एव अहणेन गृहीतम् । पञ्च एते यथोक्ताः तस्य सर्वस्य एव कर्मणो हेतवः कारणानि ।

ननु अधिष्ठानादीनि सर्वकर्मणां कारणानि कथम् उच्यते शर्गरवाद्यानोभिः कर्म प्रारमते इति ।

न एप दोषः. विधिप्रतिषेधलक्षणं सर्वे कर्मे
प्ररीगदित्रयप्रधानं तदङ्गतया दर्श्वनश्रवणादि
च जीवनलक्षणं त्रिधा एव गश्चीकृतम् उच्यते
प्ररीगदिमः आरभते इति, फलकाले अपि
तत्त्रधानैः ग्रुज्यते इति पञ्चानाम् एव हेतुन्वं न
विरुध्यते ॥ १५॥

मन, वाणी और शरीरसे अर्थात् इन तीनोके हारा, मनुष्य जो जुल न्याययुक्त-धर्ममय—शाखीय अथवा धर्म विरुद्ध—अशाखीय कर्म करता है, उन सबके ये उपर्युक्त पाँच हेतु यांनी कारण हैं। बीवनके लिये जो जुल आंख खोलने-मुँदने आदिकी भी चेष्टाएँ की जाती हैं, वे भी, पहले किये हुए पुष्य और पायका ही परिणाम हैं। अतः न्याय और विपरीत (अन्याय) के प्रहेणासे, ऐसी समन्त चेष्टाओका भी प्रहण हो जाता हैं।

ए० -जब कि अधिष्ठानादि **ही** समस्त कर्मोंके कारण हैं, तब यह कैसे कहा जाता है कि मन, वार्णा और शरीरसे कर्म करता है ?

उ०-यह दोष नहीं है। बिहित और निपेषरूप सारे कर्म शरीर, बाणी और मन इन्हीं तीनोंकी प्रधानतासे होनेवाले हैं, तथा देखना-सुनना आदि जीवनिसित्तक नेष्टाएँ भी उन्हीं कर्मोंकी आ-मृत हैं, इसलिये समस्त कर्मोंको तीन भागोंमें बोटकर ऐसा कहने हैं कि जो उल्लंभ में शरीर आदिहारा कर्म करता है। (क्योंकि) प्रक्रभोगक समय भी शरीर आदि प्रधान कारणोहारा ही पत्रु भोग जाता है। सुतरां उपर्युक्त अधिष्टामादि पाँच कारणोंकी हेतुता ठीक है, इसमें विरोध नहीं है॥ १५॥

तत्रैवं सित कर्तारमात्मानं केवलं तु **यः**। परयत्यकृतवुद्धित्वान्न स परयति दुर्मतिः॥१६॥ तत्र इति प्रकृतेन संबच्यते, एवं सित, एवं यथोक्तैः पञ्चिभः हेतुभिः निर्वर्त्यं मित कर्मणि । तत्र एवं सित इति दुर्मितत्वस्य हेतुत्वेन संबच्यते । तत्र तेषु आत्मानम् अनन्यत्वेन अविद्यया परिकल्प्य तैः क्रियमाणस्य कर्मणः अहम् एवं कर्ता इति कर्तारम आस्मानं केवलं शुद्धं तु यः पश्यति अविद्वान्, कस्मान्, वेदान्नाचार्यो-पदंश्वन्यार्थः अञ्जबुद्धित्याद् असंस्कृतबुद्धित्यात् ।

यः अपि देहादिव्यतिरिक्तात्मवादी अन्यम

आत्मानम् एव केवलं कर्तारं पत्थति असौ अपि
अक्टनबुद्धिः एव अतः अक्टनबुद्धिन्वाद् न स
पर्यति आत्मनः तन्त्रं कर्मणो वा इत्यर्थः ।
अतः दुर्मति कुन्मिता विपरीता दृष्टा
अजसं जननमरणप्रतिपत्तिदेतुस्ता मितः
अस्य इति दुर्मतिः स पत्थम् अपि न पत्थिति,
यथा तैमिरिकः अनेकं चन्द्रम्, यथा वा अभ्रेषु
धावत्मु चन्द्रं धावन्तम्, यथा वा वाहने उपविष्टः
अन्येषु धावत्म आत्मानं धावन्तम् ॥ १६॥

'तत्र' शब्द प्रकरणसे सम्बन्ध जोड़ता है।

ऐसा होनेसे, यानी पहले बतलाये हुए पौंच
कारणोंद्वाग ही समस्त कर्म सिद्ध होते हैं, इसल्बिये,
जो अञ्चानी पुरुष, नेदान्त और आचार्यके उपदेशद्वारा
तथा तक्दारा संस्कृतबुद्धि न होनेके कारण, उन
अविद्यानादि पौंचों कारणोंके साथ अविद्यासे आत्माकी एकता मानकर, उनके द्वारा किये हुए कर्मोका

में ही करता हूँ' इस प्रकार केनड—शुद्ध आत्माको
(उन कर्मोका) कर्ता समझता है, (वह बास्तवमें
कल भी नहीं समझता)।

तथा आत्माको शरीरादिसे अलग माननेवाला भी, जो शरीरादिसे अलग केवल आत्माको ही कर्ता समझता है, वह भी अक्त बुद्धि ही है। अतः असंस्कृतबुद्धि होनेके कारण, वह भी वास्तवर्मे आत्माका या कर्मका तस्त्र नहीं समझता, यह अभिनाय है।

इसल्यि वह दुर्बृद्धि है । जिसकी बुद्धि कुन्सिन, विपरीत, दूष्ट और बारम्बार जन्म-मरण देनेमें कारणक्प हो उमे दुर्बृद्धि कहते हैं; ऐसा मनुष्य देखना हुआ भी बादसमें नहीं देखना । जैसे निकिरोगशाला अनेक चन्द्र देखना है, या जैसे बालक दोइने हुए बादलोंमें चन्द्रमाको दी, इता हुआ चलना है, अच्या जैसे (पालको आदि) किसी सवारी-पर चहा हुआ मनुष्य दुसरोके चलनेमें अपना चलना समझना है ( वैसा हा उसका समझना है ) ॥१६॥

कः पुनः सुमितः यः सम्यक् पश्यित इति विष्य

तो फिर जो वास्तवमें देखना है (ऐसा) सुबुद्धि कौन है ? इसपर कहते हैं—

यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते । हत्वापि स इमाँह्योकान्न हन्ति न निबध्यते ॥ १७ ॥

 <sup>&#</sup>x27;तत्र एव नित' यह याक्य दुर्मतित्वमे हेनुरूपसे सम्बन्ध रस्वता है।

यस्य शास्त्राचार्योपदेशन्यायसंस्कृतात्मनो न भवति अदंकतः अदं कर्ता इति एवंठश्रणो भाषो भावना प्रत्यय एते एव पञ्चाधिष्ठानादयः अविद्यया आत्मीन कल्पिताः सर्वकर्मणां कर्तारो न अह्म्, अदं तु तह्रयापाराणां साक्षि-भूतः 'अगणो स्वमनाः सुओऽझरात्परतः परः' ( सु० उ० २ । १ । २ ) केवलः अविक्रिय इति एवं प्रद्यति इति एवत् ।

बुद्धिः अन्तःकरणं यस्य आत्मन उपाधि-भृता न ख्रिप्यने न अनुशायिनी भवति इदम् अहम् अकार्षे तेन अहं ननकं गमिप्यामि इति एवं यस्य बुद्धिः न लिप्यने म सुमतिः म पद्मति।

इत्या अपि स इमान् लोकान् मर्वान् प्राणिन इत्यर्थः । न इत्ति इननिक्रयां न करोति न निवध्यते न अपि तत्कार्येण अधर्मफलेन मंबध्यते ।

नतु हत्वा अपि न हिन्त इति विप्रतिषिद्धम् उच्यते यद्यपि स्तुतिः ।

न एप दोषः, लौकिकपारमार्थिकदृष्ट्य-पेक्षया तदुपपत्तेः ।

देहाधात्मयुद्धया हन्ताहम् इति लौकिकी दृष्टिम् आश्रित्य हत्त्वा अपि इति आह, यथादर्शितां पारमार्थिकीं दृष्टिम् आश्रित्य न हन्ति न निबच्यते इति तद् उभयम् उपपद्यते एव । शास्त्र और आचार्यके उपदेशसे तथा न्यायसे जिसका अन्तःकरण मलीप्रकार छुद — संस्कृत हो गया है, ऐसे जिस पुरुषके अन्तःकरणमे 'भै कर्ता हूँ' इस प्रकारको मायना—प्रमीति नहीं होती, जो ऐसा समझता है कि 'अविवास आगामें अच्या-रोपित, ये अविष्ठानादि पाँच हेतु ही समस्त कमीके कर्ता है, मैं नहीं हूँ, में तो केवल उनके व्यापारीका साक्षीमात, 'आणांसे रहित, मनसे रहित, गुद्ध, अष्ट्र, अक्षरसे सी पर' केवल और अकिय आग्म-स्वरूप हूँ।'

तथा जिसकी बुद्धि बानी आत्माका उपाधि-लक्ष्य अन्तःकरण, जिम नहीं होता—अनुताप नहीं करता, यानी भीने अमुक कार्य किया है उससे मुझे नरकमें जाना पड़ेगां इस प्रकार जिसकी बुद्धि जिम नहीं होती, वह सुबुहि हैं: वहीं शस्त्रकमें देखना हैं।

ऐसा ज्ञानी इन समस्त छोकोंको अर्थात सव प्राणियोको मारकर भी (वास्तवमे ) नहीं मारता अर्थात् हननिक्रया नहीं करता और उसके परिणाममे अर्थात् पापके फटमे भी नहीं वैंवता ।

ए०-यद्यपि यह (ज्ञानकी) स्तृति हैं, तो भी यह कहना सर्वथा विपरीत हैं कि 'मारकर भी नहीं मारता।'

उ०-यह दोप नहीं हैं, क्योंकि छीकिक और पारमार्थिक इन दो दृष्टियोंकी अपेक्षासे ऐसा कहना बन सकता है।

शरीर आदिमें आध्यबुद्धि करके भी मारनेवाला हुँ' ऐसा माननेवाले लौकिक मनुष्योंकी दृष्टिका आश्रय लेकर भारकर भी' यह कहा है और पूर्वोक्त पारमार्थिक दृष्टिका आश्रय लेकर न भारता है और न वैंथता है' यह कहा है। इस प्रकार ये दोनों कथन बन सकते है। नतु अधिष्ठानादिभिः संभूय करोति एव आत्मा 'कर्तारमात्मानं केवलं तु' इति केवल-अन्दप्रयोगात ।

न एष दोष आत्मनः अविक्रियस्वभावत्वे

अधिष्ठानादिभिः संहतत्वानुपपत्तेः । विक्रियावतो हि अन्यैः संहननं संभवति

संहत्य वा कर्तृत्वं स्यात् ।

न तु अविक्रियस्य आत्मनः केनचित् मंडननम् अन्ति इति न मंभ्य कर्तृत्वम् उपपद्यते। अतः केवल्त्वम् आत्मनः स्वाभाविकम् इति केवलसन्दः अनुवादमात्रम्।

अविक्रियस्वं च आत्मनः श्रुनिस्मृतिन्याय-प्रमिद्धम् । 'अविकायों ऽवसुन्यते' गुणैरव कर्माणि कियन्ते' 'शरीरस्थोऽणि न करोति' इन्यादि असकृत् उपपादितं गीतामु एव तावत् । श्रुतिषु च 'स्वायतीय लेलायतीय' ( हा० उ० ७ । ६ । ? ) इति एवम् आदामु ।

न्यायतः च निग्वयवम् अपरतन्त्रम्

अविक्रियम् आत्मतत्त्वम् इति राजमार्गः ।
विक्रियावन्वाभ्युपगमे अपि आत्मतः
स्वकीया एव विक्रिया स्वस्य भवितुम् अर्हति ।
न अधिष्ठानादीनां कर्माणि आत्मकर्तृकाणि
स्यु: । न हि परस्य कर्म परेण अक्रुतम् आगन्तुम्
अर्हति । यत तु अवियया गमिनं न तन तस्य ।

ए०-'कर्तारमान्मानं केवळंतु' इस कथनमें केवळ-शब्दका प्रयोग होनेसे यह पाया जाता है कि आत्मा (अकेटा कर्म नहीं करता पर) अधिष्ठान आदि अन्य हेनुओंके साथ सम्मिलित होकर निःसन्टेह कर्म करता है।

उ० -यह दोप नहीं है, क्योंकि अविकिय-स्वभाव होनेके कारण, आत्माका अधिष्ठानादिसे संयुक्त होना, नहीं बन सकता।

विकारवान् वस्तुका ही अन्य पदार्थोके साथ संघात हो सकता है और विकारी पदार्थ ही संहत होकर कर्ता बन सकता है।

निर्धिकार आग्माका, न तो किसीके साथ संयोग हो सकता है और न संयुक्त होकर उसका कर्तृग्व ही बन सकता है। इसल्पि (यह समझना चाहिये कि) आग्माका केत्रल्य खामायिक है, अत. यहाँ फोकल शस्दका अनुसदमाय किया गया है।

आग्मका अविक्रियंव धृति-स्मृति और न्यायसे प्रसिद्ध है। गीतामें भी ग्यह विकाररहित कह-स्त्रता हैं 'सब कर्म गुणोंसे ही किये जाते हैं' 'आरमा दारीरमें स्थित हुआ भी नहीं करता' हप्यादि वाक्योद्धाग अनेक बार प्रतिपादित है और 'मानो च्यान करता है, मानो चेष्ठा करता है' इस प्रकारकी श्रुतियोगे भी प्रतिपादित हैं।

तथा न्यायसे भी यही सिद्ध होता है, क्योंकि आत्मत्रस्व अवयवर्राहत, स्वतन्त्र और विकार-रहित हैं। ऐसा मानना ही राजमार्ग हैं।

यदि आग्माको विकारवान् मानें तो भी इसका न्वकीय विकार ही अपना हो सकता है। अपिछा-नाहिके किये हुए कर्म आग्म-कर्तृक नहीं हो सकते क्योंकि अन्यके कर्मोंको बिना किये ही अन्यके फल्टे बाँप देना उचित नहीं है। जो अविवासे आरोपित किये जाने हैं, वे वास्तवर्में उसके नहीं होने। यथा रजतस्वं न शुक्तिकायाः । यथा वा तल-मलवस्वं वालैः गमितम् अविद्यया न आकाशस्य । तथा अधिष्ठानादिविक्रिया आपि तेषाम् एव इति न आस्मनः ।

तसाद् युक्तम् उक्तम् अहंकृतत्वबुद्धिलेपा-भावाद् विद्वान् न हन्ति न निवध्यते हति ।

'नायं हन्ति न हन्यते' इति प्रतिद्वाय 'न जायते' इत्यादिहेतुवचनेन अविकियत्वम् आत्मन उक्त्वा 'वेताविनामिनम्' इति विदुषः कर्माधिकारनिष्टुर्ति शास्त्रादाँ संक्षेपत उक्त्वा मध्ये प्रमारितां च तत्र तत्र प्रसङ्गं कृत्वा इह उपसंहरति शास्त्राधिपण्डीकरणाय विद्वान् न हन्ति न निवध्यते इति ।

एवं च मति देहभुक्त्वाभिमानानुषपत्तौ
अविद्याकृताशेषकर्ममंन्यामोषपत्तः संन्यासिनाम्
अनिद्यादि त्रिविधं कर्मणः फलं न भवति इति
उपपन्नं तद्विपर्ययात् च इतरेषां भवति इति
एतत् च अपरिहार्यम् इति एप गीताशास्त्रस्य
अर्थ उपमंहतः

स एव सर्ववेदार्थमारो निपुणमतिभः पण्डितैः विचार्ये प्रतिपत्तव्य इति तत्र तत्र प्रकरणविभागेन दक्षितः असाभिः शास्त-न्यायातमारेण ॥१७॥

जैसे सीपमें आरोपित चौदीपन सीपका नहीं होता एवं जैसे मूर्बोद्वारा आकाशमें आरोपित की हुई तटमटीनता आकाशकी नहीं हो सकती, बैसे ही अध्यानादि पाँच हेतुओंके विकार भी उनके ही हैं, आत्माक नहीं।

सुतरां यह टीक ही कहा है कि 'मै कर्ता हूँ' ऐसी भावनाका और बुद्धिके लेपका अभाव होनेके कारण, पूर्ण ज्ञानी 'न मारता है और न बैंधता है।'

दूसरे अध्यायमे 'यह आतमा न मारता है और न मारा जाता है' इस प्रकार प्रतिका करके, 'न जायने' इत्यादि हेतुयुक्त बचनोसे आत्माका अधिक्रियंव वनत्यकर, फिर 'वेदाविनाशिनम्' इस स्त्रोवसे उपदेशके आदिमे विद्यानके लिये संक्षेपमे कर्माविकार-को निवृत्ति कहकर, जगह-जगह प्रसङ्ग लाकर, वीच-बीचमें जिसका किसार किया गया है, ऐसी कर्माधिकारके निवृत्तिका, अब शासके अधिका संग्रह करनेके लिये 'विद्यान न मारता है और न बैंचता है' इस कथनेने उपनंतार करते हैं।

सुतरा यह सिद्ध हुआ कि, विद्वान्मे देहधारी-पनका अभिमान न होनेके कारण उसके अविधा-कर्तृक समस्त कर्मेका संन्यास हो सकता है, इसल्यि संन्यासियोंको आनिष्ट आदि तीन प्रकारके कर्मपल नहीं मिलते। साथ ही यह भी अनिवार्य है, कि दूसरे (कर्मायिकारी) इससे विपरीत होते है इस कारण उनको तीन प्रकारके कर्मफल (अवस्य) मिलते हैं। इस प्रकार यह गीनाशास्त्रके क्रायंका उपसंहार किया गया।

ऐसा यह समस्त वेदोके अर्थका सार, निपुणवृद्धि-वाळे पण्डितोद्वारा विचारपूर्वक घारण किया जाने योग्ब हैं । इस विचारसे हमने जगह-जगह प्रकरणों-का विभाग करके, शास्त्र न्यायानुसार इस तस्वको टिन्नलाया है । ॥ १७॥

### अध इटानीं कर्मणां प्रवर्तकम उच्यते

अब कमें का प्रवर्तक बतलाया जाता है---जेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना।

कर्तेति

त्रिविधः कर्मसंग्रहः ॥ १८॥

ज्ञानं ज्ञायते अनेन इति सर्वविषय**म्** अविशेषेण उच्यते । तथा बेयं ज्ञातच्यं तद अपि सामा-न्येन एव सर्वम उच्यते । तथा परिज्ञाता उपाधि-लक्षणः अविद्याकल्पितो भोक्ता इति एनत त्रयम एपाम अविशेषेण सर्वकर्मणां प्रवर्तिका त्रिविधा त्रियकारा कर्मचोदना

ज्ञान — जिसके दारा कोई पदार्थ जाना जाय । यहाँ जान शब्दसे मामान्य-भावसे सर्व-पदार्थ-विषयक बान कहा गया है। वैसे ही बेय अर्थात जाननेमें आनेवाला पदार्थ. यह भी सामान्य-भावसे समस्त-काही वर्णन है। तथा परिज्ञाता अर्थात उपाधि-यक्त अविद्याकि लिपन भोका, इस प्रकार जो यह इन तीनोका समदाय है, यही सामान्य-भावसे समस्त क्रमोंकी प्रवर्तक तीन प्रकारकी 'कर्मचोटना' है ।

इस प्रकार शास्त्रके आशयका उपसंहार करके

ज्ञानादीनां हि त्रयाणां मंनिपाने हानो-पादानादिप्रयोजनः सर्वकर्मारम्भः स्थात । ततः पञ्जभिः अधिराजादिभिः आस्टर्ध बाब्धनःकायाश्रयभेदंन त्रिधा राशीभनं त्रिप करणादिए संगृह्यते इति एतद उच्यते -करणं क्रियते अनेन इति बाह्यं श्रोत्रादि . अन्त:-स्यं बुद्धिचादि, कर्म ईप्सिततमं कर्तः क्रियया

क्योंकि उक्त बाह आहि तीहोंके समिम्रित होनेपर ही त्याग और ग्रहण आदि जिनके प्रयोजन हैं. ऐसे समस्त कमेंका आरम्भ होता है।

उपाधिलक्षण इति त्रिवियः चित्रकारः कर्मसंप्रहः । संग्रह्मते अस्मिन इति संग्रह: कर्मण: संग्रह: कर्मसंग्रहः । कर्म एषु हि त्रिषु समवंति तेन

च्यापार**ग्रि**ता

व्याप्यमानम्, कर्ता करणानां

अयं त्रिविधः कर्मसंग्रहः ॥ १८ ॥

अब अधिष्ठानादि पाँच हेतओसे जिसकी उत्पत्ति है. तथा मन. वाणी और शरीरस्य आश्रयोंके भेदसे जिसके तीन वर्ग किये गये हैं. ऐसे समस्त कर्म. करण आदि तीन कारकोमें सगृहीत हैं। यह बात बतस्टायी जाती है----

'करण'- जिसके द्वारा कर्म किया जाय. अर्थात श्रोत्रादि दस बाह्य इन्द्रियों और बद्धि आदि चार

अन्त:करण। •कर्म'—जो कर्ताका अत्यन्त इष्ट हो और क्रियादारा सम्पादन किया जाय । •कर्ता'-श्रोत्राहि

करणोंको अपने अपने व्यापारमे नियक्त करनेवाला उपाधिस्वरूप जीव । इस प्रकार यह त्रिविध कर्म-

सप्रह है। जिसमे कुछ सगृहीत किया जाय उसका नाम संग्रह है, अत: कमेंकि संग्रहका नाम कर्मसंग्रह है क्योंकि इन तीन कारकोमे ही कर्म संगृहीत है।

इसिंडिये यह तीन प्रकारका कर्मसंप्रह है ॥ १८॥

अथ इदानीं क्रियाकारकफलानां सर्वेषां गुणात्मकत्वात् सच्चरजन्तमोगुणभेदनः त्रिविधो मेदो वक्तव्य इति आरम्यते—

ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधेत्र गुणभेदतः । प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छणु तान्यपि ॥ १६ ॥

शानं नर्स च. कमे किया, न कारकं पारिभाषिकम् ईप्मिनतमं कमें, नर्ता च निर्वर्तकः
कियाणां त्रिश एव अवधारणं गुणव्यतिरिक्तजात्यन्तराभावप्रदर्शनार्थं गुणभेदतः सच्चादिभेदन इत्यर्थः, श्रोच्यने कथ्यते गुणसंख्याने
काषिले शास्त्रे,

तद् अपि गुणसंख्यानं शास्त्रं गुणभोक्तृ-विषये प्रमाणम् एव परमार्थत्रक्कैकत्वविषये ग्रवाणि विकल्यते ।

ते हि कापिला गुणगीणव्यापारनिरूपणे

अभियुक्ता इति तत् शास्त्रम् अपि वश्यमाणार्थ-

स्तुत्यर्थत्वेन उपादीयते इति न विरोधः । यथवद् यथान्यायं यथाञ्चामत्रं १२णु तानि अभि ज्ञानादीनि तद्भेदजातानि गुणभेदकृतानि १२णु वक्ष्यमाणे अर्थे मनः समाधि कुरु

इत्पर्थः ॥ १९ ॥

किया, कारक और फल सभी त्रिगुणारमक हैं, अत: सच्च, रज और तम इन तीनों गुणोंके मेदसे उन सबका। त्रिविध मेद बतलाना है। सो आरम्भ करते हैं—

यहाँ कमें शस्टका अर्थ किया है, कर्ताका अयम्त इट पारिभाषिक शस्ट कारकरूप कमें नहीं। झान, कमें और कर्ता अर्थात् किया करने-वाला—ये तीनों ही, गुणोंकी संख्या करनेवाले शाखमें अर्थात् कपिल्मुनिप्रणीत शाखमें, गुणोंके भेरसे यानी सास्थिक आदि मेरसे, प्रत्येक तीन-तीन प्रकारके बतलाये गये है। यहाँ क्रियांक साथ एव शस्ट बोड़कर यह आशय प्रकट किया गया है, कि उक्त तीनों पदार्थ गुणोंसे अतिरिक्त कम्य जातिके नहीं हैं.

बह गुणोंकी संख्या करनेवाला कापिल्ह्याक ययपि परमार्थ-बक्षकी एकताके विषयमें (भगवान्-के सिद्धान्तसे ) विरुद्ध है तो भी गुणोंके भोका (जीव) के विषयमें तो प्रमाण है ही।

वे कापिल्सांस्थके अनुवायी, गुण और गुणके व्यापारका निरूपण करनेमें निपुण हैं। इसलिये उनका शास्त्र भी आगे कहे हुए अभिप्रायकी स्तृति करनेके लिये प्रमाणरूपसे प्रहण किया जाता है, मुनरां कोई विरोध नहीं है।

उनको अर्थात् झान, कर्म और कर्ताको, तथा गुणोंके अनुसार किये हुए उनके सारिक आदि समस्त नेदोंको, त् यथावत्— जैसा शाखमें न्यायानुसार कहा है उसी प्रकार सुन; अर्थात् आगे कही जानेवाळी बातमें चित्त लगा॥ १९॥

ज्ञानस्य तु तावत् त्रिविधत्वम् उच्यते—

पहले (तीन श्लोकोंडारा) ज्ञानके तीन भेद कहें जाते हैं—

### सर्वभृतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते । अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्त्विकम् ॥ २० ॥

सर्वभूतेषु अव्यक्तादिस्थावरान्तेषु भूतेषु येन ज्ञानेन एकं भावं वस्तु भावशब्दो वस्तु-वाची एकम् आत्मवस्तु इत्यर्थः । अव्ययं न व्येति स्वात्मना धर्मैः वा कृटस्थनित्यम् इत्यर्थः । ईक्षते येन ज्ञानेन पश्यति ।

तं च भावम् अविभक्तं प्रतिदेहं विभक्तेः देह-भेदेषु न विभक्तं तद् आन्मवस्तु व्योमवद् निरन्तरम् इत्यर्थः । तद् ज्ञानम् अद्वैतात्मदर्शनं साल्विकं सम्यर्दर्शनं विद्वि इति ।

यानि द्वैतदर्शनानि असम्यग्भृतानि राजसानि तामसानि च इति न साक्षात् संसारोच्छित्तये भवन्ति ॥ २०॥ जिस ज्ञानके द्वारा मनुष्य, अव्यक्तसे लेकर स्थावरपर्वन्त समस्त भूतोंमें एकमाव—एक आरम-वस्तु, जो कि अपने खरूपसे या धर्मसे कमी क्षय नहीं होता, ऐसा अधिनाशी और कृटस्थ नित्य-तस्य देखना है। यहाँ भाव शस्य वस्तु-वाचक है।

तथा (जिस ज्ञानके द्वारा ) उस आस्मनत्त्रको अल्ला-अल्ला प्रत्येक द्वारीरमें विभागरहित अर्थात् आकाशके समान सममावसे स्थित देखता है, उस ज्ञानको अर्थात् अर्द्धतभावसे आस्मसाक्षारकार कर लेनेको त् सार्त्विक ज्ञान – पूर्ण ज्ञान ज्ञान ।

जो द्वैतदर्शनरूप अयथार्थ ज्ञान हैं, वे राजस-तामस हैं, अतः वे संसारका उच्छेद करनेमें साक्षात् हेतु नहीं है ॥ २०॥

### पृथक्त्वेन तु यञ्ज्ञानं नानाभावान्पृथिविधान् । वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तञ्ज्ञानं विधि राजसम् ॥ २१ ॥

पृथक्षेत त भेदेन प्रतिश्वरीरम् अन्यत्वेन यद् ज्ञानं नाताभाशात् भिन्नात् आत्मतः पृथिव धात् पृथक्प्रकारात् भिन्नलक्षणात् इत्यर्थः । वेति विज्ञानाति यद् ज्ञानं सर्वेष भूतेष । ज्ञानस्य कर्तृत्वामंभवाद् येन ज्ञानेन वेत्ति इत्यर्थः तद् ज्ञानं विद्वि राजसं स्ज्ञानिकृतम् ॥ २१ ॥

और जो झान. सम्पूर्ण भूतोमें भिन्न-भिन्न प्रकारके भिन्न-भिन्न भावोंको, आस्मासे अख्या विलक्षण पृथक् रूपसे देखता है, अर्थात् प्रत्येक शारीरमें अख्या-अख्या अपनेसे दूसरा आस्मा समझता है, उस झानको त् राजस यानी रजोगुणसे उत्पन्न हुआ जान। झानमें कर्तापन होना असम्भव है, इसख्यि 'जो झान देखता है' सक्का आश्यय यह है कि

यत्तु कृत्स्ववदेकस्मिन्कार्ये सक्तमहैतुकम् । अतत्त्वार्थवदृल्पं च तत्तामसमुदाहृतम् ॥ २२ ॥ यत् तु झार्न इस्क्रवत् समस्तवत् सर्वविषयम् इव एकःस्मिन् कार्ये देहे बिंहः वा प्रतिमार्दा सक्तम् एतावान् एव आत्मा ईश्वरो वा न अतः परम् अस्ति इति यथा नग्नथपणकादीनां शरीरानुवर्ती देहपरिमाणो जीव ईश्वरो वा पाणाणदावादिमात्र इति एवम् एकस्मिन् कार्ये सक्तम् ।

अहैतुक हेतुवजितं निर्मुक्तिकम् अन्त्वार्थवद् यथाभृतः अर्थः तत्त्वार्थः सः अस्य ज्ञेयभृतः अस्ति इति तत्त्वार्थवद् न तत्त्वार्थवद् अतत्त्वा-र्थवद् अहेतुकत्वाद् एव अन्यं च अन्यविषय-न्वाद् अन्यफलन्वाद् वा तत् नाममम् इदाइतम् । नाममानां हि प्राणिनाम् अविवेकिनाम् ईदर्श ज्ञानं दृश्यते ॥ २२ ॥

जो ज्ञान, किसी एक कार्यमें, शरीरमें या शरीर-से बाहर प्रतिमादिमें, सर्वत्रसृष्टियम सम्पूर्ण ज्ञानकी मौति आसक हैं. अर्थात् (यह समक्षता है कि ) यह आरमा या इंबर इतना ही हैं इससे परे और कुछ भी नहीं हैं, जैसे दिगम्बर जैनियोका (माना हुआ ) आरमा शरीरमें रहनेवाला और शरीरके बरावर है और पत्थर या काष्ट (की प्रतिमा) मात्र ही ईश्वर है, इसी प्रकार जो ज्ञान किसी एक कार्यमें ही आसक हैं।

तथा जो हेनुरहित — युक्तिरिंदिन और तस्वार्थसे भी रहित हैं । यथार्थ अर्थका नाम तस्वार्थ है, ऐसा तन्वार्थ जिस ज्ञानका ज्ञेय हो, वह ज्ञान तस्वार्थ-युक्त होता है और जो तस्वार्थ-युक्त न हो वह अतस्वार्थवत अर्थात् तस्वार्थसे रहित होना है । एवं जो हेनुरहित होनेसे कारण हो अस्य है अथवा अस्यविश्यक होनेसे या अन्य फळवाळा होनेसे अस्य है, वह ज्ञान तामस कहा गया है, क्योंक, अवनेवकी तामसी प्राणियोंने ही ऐसा ज्ञान देखा जाता है ॥ २२ ॥

अथ कर्मणः त्रैविध्यम् उच्यते — बिश्व कर्मके तीन भेर कहे जाते है — नियतं सङ्गरहितमरागद्वेषतः कृतम्।

नियतं नित्यं सङ्गरिहतम् आसक्तिवर्जितम् अरागदेवतः इत रामप्रयुक्तेन देपप्रयुक्तेन व इतं रामप्रयुक्तेन तेपप्रयुक्तेन व इतं रामद्वेपतः इतं तदिपरीतं इतम् अरागदेवतः इतम् अरुव्ययम् कर्ले प्रेप्पति इति फलप्रेपम् फलप्रेपम् कर्ले प्रेप्पति इति फलप्रेपम् फलप्रेपम् कर्ले व्यवस्थाने प्रस्ति व अपल्याम् कर्ले क्षे यत् तत् साच्यिकम् उच्यते ॥ २३ ॥

यत्तत्तात्त्रिकमुच्यते ॥ २३ ॥ जो कर्म नियत-नित्य है तथा सङ्ग-आसिकंसे रहित है और फल न चाहनेवाले पुरुषदारा बिना राग-देवके किया गया है, वह सारिवक कहा जाता है। जो कर्म रागसे या देवसे प्रिरित होकर किया जाता है, वह राग-देवके किया हुआ कह्याता है और जो उससे नियरित है वह बिना राग-देवके किया हुआ है। जो कर्ता कर्मफलको सुख्ता है, वह कर्मफलकेयुद्ध जा अससे नियरित है वह कर्मफलको सुख्ता होता है और जो उससे वियरित है वह कर्मफलको न चाहनेवाला है। १२३॥

# यत्त कामेप्सना कर्म साहंकारेण वा पनः । बहलायासं

तद्राजसमदाहतम् ॥ २४ ॥

यत् त कामेप्सना फलप्रेप्सना इत्यर्थः कर्म साहंकारेण वा-

माहंकारेण इति न तत्त्वज्ञानापेक्षया । किं तर्हि. लाँकिकश्रोत्रियनिग्हंकागपेक्षया । यो हि परमार्थनिरहंकार आत्मविद न कामेप्सुत्ववदृलायामकर्तृत्वप्राप्तिः अम्ति ।

मास्त्रिकस्य अपि कर्मणः अनात्मवित माहंकारः कर्ता किम् उत राजमनाममयोः ।

लांके अनान्मविद अपि श्रोत्रियो निरहंकार निरहंकारः अयं तस्मात तदपेक्षया एव साहंकारेण वा इति उक्तम । पुन अब्दः पादप्रगार्थः ।

क्रियते बहलायाम कन्नी महता आयासेन

निर्वर्त्यने तत कमें राजसम् उदाहृतम् ॥ २४ ॥

जो कर्म, भोगहरप फलकी इच्छावाले पुरुषद्वारा या अहंकारयुक्त पुरुषद्वारा (किया जाता है)।

इस श्लोकमें 'साहंकारेण' पद तत्त्वज्ञानकी अपेक्षासे नहीं हैं। तो क्या है १ वेद-शास्त्रको जानने-वाले लीकिक निरहकारीकी अपेक्षासे है. क्योंकि जो वास्तविक निरहंकारी आत्मवेता है. उसमें तो फलेच्छकता और बहन परिश्रमयक्त कर्तस्वकी आशंका ही नहीं हो सकती।

साखिक कर्मका भी कर्ता. आत्मतस्वको न जाननेवाला अहकारयक्त मनुष्य ही होता है. फिर राजम-तामस-क्रमेंकि कर्ताकी तो बात ही क्या है ?

संमारमें आत्मतस्त्रको न जाननेवाला भी, वंद-शास्त्रका ज्ञाता परुष निरहंकारी कहा जाता है। जैसे 'असक ब्राह्मण निग्हंकारी है' ऐसा प्रयोग होता है। सनग ऐसे परुपकी अपेक्षासे ही इस श्लोकमें भाइंकारेण वा' यह वचन कहा गया है। 'पनः' शब्द पाद पूर्ण करनेके लिये हैं।

तथा जो कर्म बहत परिश्रमने यक्त है. अर्थात करनेवाटा जिसको बहत परिश्रमसे कर पाता है, वह कर्मगजस कहा गया है।। २५॥

अनुबन्धं क्षयं हिंसामनपेक्ष्य च पौरुपम् । मोहादारभ्यते यत्तत्तामसमुच्यते ॥ २५॥

अनवन्यं पश्चाद भावि यद वस्तु सः अनुवन्ध । उच्यते तं च अनुबन्धम् . क्षयं यस्मिन कर्मणि क्रियमाणे शक्तिक्षयः अर्थक्षयो वा स्यात तं **क्ष्यं हिं**सा **प्राणिपीडाम्** अनपेक्य च पौरुप पुरुषकारं शक्रोमि इदंकमें समाप्रवितम इति

अनवस्थको-अन्तमें होनेवाला जो परिणाम है उसे अनुबन्ध कहते हैं, उसको, क्षयको-कर्मके करनेमें जो शक्तिका या धनका क्षय होता है उसको, हिंसाको-प्राणियोंकी वीडाको और वीरुप्र-को-'अमुक कर्मको मै समाप्त कर सकता हैं' ऐसी अपनी सामर्थको, इस प्रकार अनुबन्धसे हेकर एवम् आत्मसामर्थ्यम्, इति एतानि अनुबन्धादीनि अनपेक्ष्य पौरुषान्तानि मोहाद् अविवेकत आरम्यते कर्म यत् तत् तामसं तमोनिर्वृत्तम् उच्यते ॥ २५ ॥

एतानि मोहाद् तामसं अरम्भ किया जाता है, वह तामस --तभोगुणपूर्वक किया हुआ कहा जाता है। २५॥

# मुक्तसङ्गोऽनहंवादी धृत्युत्साहसमन्वितः । सिद्ध्यसिद्ध्योनिर्विकारः कर्ता सान्विक उच्यते ॥ २६ ॥

मुक्तसङ्गो मुक्तः परित्यक्तः सङ्गो येन म मुक्तसङ्गः अनहंबादी न अहंबदनशीलो इत्युत्साहसभिवतो प्रतिः धारणम् उत्साह उद्यमः ताभ्यां समन्वितः संयुक्तां प्रत्युत्माहमभन्वितः, सिद्धयसिद्धयोः क्रियमाणस्य कर्मणः फलमिद्धौ अमिद्धौ च सिद्धश्रमिद्धश्रोः निर्विकार केवलं शास्त्रप्रमाणप्रयुक्तो न फलगगादिना यः स निर्विकार उच्यते । एवंभृतः कर्ता यः स सार्विक उच्यते । एवंभृतः कर्ता यः स

जो कर्ता मुकसङ्ग है जिसने आसक्तिका स्याग कर दिया है, जो निरह्यादी है जिसका 'मै कर्ता है' ऐसे कहनेका स्थाव नहीं रह गया है, जो शृति और उस्साहमे युक्त हैं शृति यानी आरणाशिक और उस्साह यानी उद्यम-इन दोनोंसे जो युक्त है, तथा जो किये हुए कर्मके फल्टकी सिद्धि होने या न होनेमें निर्वेकार हैं । जो ऐसा कर्ता है, वह साचिक कहा जाना है। जो केश्व शास्त्रप्रमाणसे ही कर्मम अयुक्त होता है, फल्टेन्छा या आसक्ति आदिसे नहीं, वह निर्वेकार कहा जाता है। २६॥

## रागी कर्मफलप्रेप्सुर्लुन्धां हिंसात्मकोऽशुचिः । हर्षशोकान्वितः कर्ता राजमः परिकीर्तितः ॥ २७ ॥

परदच्येप

रागी रागाः अस्य अस्ति इति रागी, कर्म-

लब्ध:

कमफलाथीं

फल्प्रेप्सः

संजाततृष्णः तीर्घादां च स्वद्रव्यापित्यागी । हिसात्मकः पर्गीडाम्बभावः अञ्चिः बाह्यान्तः-शांचवर्जितो हर्षशोकान्वित इष्टप्राप्तां हर्षः अनिष्टप्राप्ती इष्टवियोगे च शोकः ताभ्यां हर्षशोकाभ्याम् अन्वितः संयुक्तः तस्य एव च कर्मणः संपत्तिविषच्योः हर्षशोकी स्यातां ताभ्यां संयक्तो यः कर्ता म सजसः परिकीर्तितः ॥ २७॥

बो कता रागी है विसमें राग यानी आसिक्त विवासन हैं, जो कर्मकलको चाहनेवाला हैं—कर्म-फलकी इन्छा रखता हैं, जो लोगी यानी दूसरोंके प्रममे तृष्णा रखनेवाला हैं और तीर्थाद (उपयुक्त देशकाल) में भी अपने धनको खर्च करनेवाला नहीं हैं। नथा जो हिसारमक दूसरोको कए पहुँचानेके समाववाला, अञ्चिव बाहरी और मीनरी दोनों प्रकारकी छुद्दिस रहिन और हर्प-होक्से लिस यानी इह पदार्थकी प्राप्तिमें हुए ज्य अनिष्टकी प्राप्ति और इस्के वियोगमें होनेवाला शोक इन दोनों प्रकारक वियोगमें होनेवाला शोक इन दोनों प्रकारक विशोगमें होनेवाला हो कर्मों की सिद्ध-असिद्धिमें हर्प-होनेव हुआ करने हैं, जतः जो कर्ताउन होनोंसे युक्त हैं, वह राजस कहा जाता है ॥२७॥

## अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिकोऽल्रसः । विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते ॥ २८ ॥

अयुकः असमाहितः, प्राकृतः अत्यन्तासंस्कृत-बुद्धिः बालसमः, सन्धो दण्डवद् न नमति कर्ममेचित्, शठो मायात्री शक्तिगृहनकारी, नैक्कृतिकः परवृत्तिच्छेदनपरः, अव्यसः अप्रवृत्ति-श्रीलः कर्तव्येषु अपि, विगदी सर्वदा अवसन्न-स्वभावः, दीर्शमृत्री च कर्तव्यानां दीर्घप्रसारणो यद् अद्य श्रो वा कर्तव्यं तद् मासेन अपि न करोति, यः च एवंभृतः कर्ता म तामस उच्यते ॥ २८ ॥

जो कर्ता अयुक्त है —जिसका चित्त समाहित नहीं है, जो बाङकके समान प्राइत — अत्यन्त संस्कारहीन बुद्धिवाङा है, जो स्तञ्ज है—दण्डकी मीति किसीके सामने नहीं झुकता, जो शठ अर्थात् अपनी सामर्थको गुप्त स्वनेवाङा— कपनी है, जो नैण्डतिक —-दूसरोंकी बृत्तिका छेदन करनेमें तत्पर और आङसी हैं -जिसको कर्तव्य-कार्यमे भी प्रवृत्त होनेका खमाव नहीं है, जो विपादी——सदा शोकपुक्त स्वभावनाङ्ग और दीर्नपूत्री है—कर्तव्यमें बहुन चिरुष्य कम्मवनाङ और दीर्नपूत्री है—कर्तव्यमें बहुन चिरुष्य कम्मवनाङ और दीर्नपूत्री है—कर्तव्यमें बहुन चिरुष्य कम्मवनाङ और दीर्नपूत्री है—कर्तव्यमें कर प्राता, जो ऐसा कर्ता है वह तामस कहा जाना है ॥ २८॥

### बुद्धेभेंदं धृतेश्चेत्र गुणतस्त्रित्रधं शृणु । प्रोच्यमानमञ्जषण प्रथकत्त्रेन धनंजय ॥ २६ ॥

स्ट्रियमे कहता है।

बुद्धे. भेदं भृते च एव भेदं गुणतः सच्चादि-गुणतः विभिधं थुणु इति सुत्रोपन्यासः, प्रोध्यमानं कथ्यमानम् अवेषण निम्बवेपतो यथावत् पुधक्तवेन विवेकतो धनमय ।

दिग्विजये मातुषं दॅवं च प्रभृतं धनम् अजयत नेन असाँ धनंजयः अर्जुनः ॥ २९ ॥ दिग्निजयके समय अर्जुनने मनुष्योका और देवोंका बहुत-सा धन जीताथा, इसलिये उसका नाम धनञ्जय हुआ ॥ २० ॥

हे बनञ्जय 'बुद्धिके और प्रतिकेसी सस्वादि

गुणोके अनुसार तीन-तीन प्रकारके भेद त विभाग-

पूर्वक सम्पूर्णतासे यथावत कहे हुए सून । यह सूत्र-

# प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये । वन्धं मोक्षं च या वेत्ति बृद्धिः सा पार्थ सान्त्रिकी ॥ ३०॥

प्रश्वित च प्रवृत्तिः प्रवर्तनं वन्धहेतुः कर्ममार्गः निवृत्ति च निवृत्तिः मोक्षहेतुः संन्यासमार्गः वन्धमोक्षसमानवाक्यत्वात् प्रवृत्तिनिवृत्ती कर्मसंन्यासमार्गो इति अवगम्यते ।

जो बुद्धि, प्रशृतिको—न्यथनके हेनुरूप कर्म-मार्गको और निश्चतिको – मोक्षके हेनुरूप संस्थास-मार्गको जानती हैं । बच्च और मोक्षके साथ प्रशृति और निश्चतिको समानवाश्यना है, इससे यह निश्चय होना है कि प्रशृति और निश्चतिका अर्थ कर्ममार्ग और संस्थासमार्ग ही हैं । कार्याकार्ये विहितप्रतिषिद्धे कर्तव्याकर्तव्ये

करणाकरणे इति एततः कस्यः देशकालाद्य-

पेक्षया दृष्टादृष्टार्थानां कर्मणाम । भयाभये विभेति असाद इति तद्विपरीतम् अभयं भयं च अभयं च भयाभये दृष्टादृष्ट्विषययोः भयाभययोः कारणे उत्यर्थः । बन्धं सहेतुकं मोक्षं च सहेतुकं या वेत्ति विजानाति बद्धिः सा पार्थ सास्त्रिकी ।

तत्र ज्ञानं बद्धेः वृत्तिः बुद्धिः तु वृत्तिमती । धृतिः अपि वृत्तिविशेष एव वृद्धेः ॥ ३० ॥

तथा कर्तन्य और अकर्तन्यको--विधि और प्रतिपेधको, यानी करनेयोग्य और न करनेयोग्यको (भी जानती है)। यह कहना किसके सम्बन्धर्मे है ? देश-काल आदिकी अपैक्षासे जिनके दृष्ट और अर्ष्ट फल होते हैं. उन कर्मीके सम्बन्धमें ।

तथा जो बद्धि भय और अभयको-( जानती है ) । जिससे मनुष्य भयभीत होता है, उसका नाम सय है और तससे विपरीतका साम अभय है: उन दोनोको, यानी द्रष्टाहरू-विषयक जो भय और अभय है उन दोनोंके कारणोंको जानती है. एवं हेत्महित बन्धन और मोक्षको भी जानती है, हे पार्थ ! वह बुद्धि सात्त्रिकी है ।

पहले जो ज्ञान कहा गया है, वह बुद्धिकी एक वृतिविशेष है और बुद्धि वृत्तिवाली है। वृति भी बृद्धिकी बृत्तिविशेष ही है ॥ ३०॥

----

यया धर्ममधर्म च कार्यं चाकार्यमेव च । अयथावत्प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ गजसी ॥ ३१ ॥

यया धर्म शास्त्रचोदितम् अधर्म च तन्प्रतिषिद्धं । कार्य च अकार्यम् एव च प्रवेक्ति एव कार्याकार्ये अयथावद न यथावत प्रजान।ति बुद्धि सा पार्थ राजसी ॥ ३१ ॥

हे पार्थ ! जिस बुद्धिके द्वारा मनुष्य शास्त्रविद्वित धर्मको और शास्त्रप्रतिषद्ध अधर्मको, एवं पूर्वोक्त सर्वता निर्णयेन न कर्तव्य और अकर्तव्यको, यथार्थह्यसे---सर्वतोभावसे निर्णयपूर्वक, नहीं जानता, वह वृद्धि राजसी है॥३१॥

अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता। सर्वोधीन्वपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी ॥ ३२ ॥

अधर्म प्रतिषद्धं धर्म विहितम् इति या मन्यते जानाति तमसा आवृता सती सर्वार्थान् सर्वान एव ज्ञेयपदार्थान विपरीतान् च विपरीतान् एव विज्ञानाति बुद्धिः सा पार्थ तामसी ॥ ३२ ॥

हे पार्थ ! जो नमोगणसे आवन हुई बुद्धि अवर्मको-निषद्ध कार्यको, धर्म मान लेती है, यानी शास्त्रविहित मान लेती है, तथा जाननेयोग्य अन्यान्य समस्त पदार्थोंको भी, जो विपरीत ही समझती है, वह तामसी है ॥ ३२ ॥

## यया धारयते मनःप्राणेन्द्रियक्रियाः । योगेनाव्यभिचारिण्या धतिः सा पार्थ सास्त्रिकी ॥ ३३ ॥

भत्या यथा अध्यक्षिचारिण्या इति च्यवहितेन **मंबन्धः**, धारयने कि.म. मनःप्राणेन्द्रियकिया मनः च प्राणाः च इन्द्रियाणि च मनःप्राणेन्द्रियाणि तेषां क्रियाः चेष्टाः ता उच्छास्वमार्गप्रवत्तेः धारयति । धत्या हि धार्यमाणा उच्छास्त्रविषया न भवन्ति । योगेन समाधिना अन्यभिवारिण्या नित्यसमाध्यनुगतया इत्यर्थः ।

एतद उक्तं भवति अन्यभिचारिण्या धृत्या मनःप्राणेन्दियक्रिया धारयमाणो योगेन धारयति इति । या एवंलक्षणा धृतिः सा पार्थ सास्त्रिकी ॥ ३३ ॥

·पृति' शब्दके साथ दर पडे हुए 'अब्यभिचारिणी' शब्दका सम्बन्ध है। जिस अञ्यभिचारिणी धतिके द्वारा. अर्थात सदा समाधिमें लगी हुई जिस धारणा-के द्वारा, समाधियोगसे मन, प्राण और इन्द्रियोंकी सब कियाएँ धारण की जाती हैं. अर्थात मन. प्राण और इन्द्रियोंकी सब चेष्टाएँ जिसके द्वारा शास्त्र-विरुद्ध प्रवृत्तिसे रोकी जाती हैं. ( वह धृति सार्त्विकी है ) । (सान्त्रिकी ) धतिद्वारा धारण की हुई (इन्दियों) ही शास्त्रविरुद्ध विषयमे प्रवत्त नहीं होती। कड़नेका तारपर्य यह है कि धारण करनेवाला मनुष्य, जिस अञ्यमिचारिणी पृतिके द्वारा . समाध्योगसे मन, प्राण और इन्द्रियोंकी चेष्टाओंको धारण किया करना है, हे पार्थ ! वह इस प्रकारकी धति सात्त्रिकी है ॥ ३३ ॥

# यया त धर्मकामार्थान्धृत्या धारयतेऽर्जुन । प्रसङ्गेन फलाकाङ्की धृतिः सा पार्थ राजसी ॥ ३४ ॥

यया तु धर्मकामार्थान् धर्मः च कामः च अर्थः तान धर्मकामार्थान पृत्या मनिम नित्यकर्तव्य**र**पान अवधारयते हे अर्जन ।

प्रसङ्गेन यस्य यस्य धर्मादेः धारणप्रमङ्गः तेन तेन प्रमङ्गेन फळाकाही च भवति यः पुरुषः तस्य पृतिः या सा पार्थ गजसी ॥ ३४ ॥ है वह राजसी होती है ॥ ३४ ॥

हे अर्जन ! जिस श्रांतके द्वारा मनध्य धर्म, काम और अथोंको धारण करता है, अधात जिस धनिद्वारा मनुष्य इन सबको मनमें अवस्थकर्तस्य-रूपसे निश्चय किया करता है।

तथा जिम-जिस धर्म, अर्थ आदिके धारण वरनेका प्रमङ्ग आता है, उस-उस प्रसङ्गमे ही जो मनुष्य फल चाहनेवाला है, हे पार्थ ! उसकी जो धृति

यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव न विमुखति दुर्मेधा धृतिः मा ताममी मता ॥ ३५ ॥

यया स्वमं निद्धां भयं त्रासं शोकं विपादम् अवसादं विषणातां मदं विषयसेवाम आत्मनो बह मन्यमानो मत्त इव मदम् एव च मनसि नित्यम एव कर्तव्यस्यतया कुर्वन् न विमुखति धारयति एव दुर्नेवाः कृत्सितमेधाः पुरुषो यः तस्य धृति: या सा नामसी मता ॥ ३६ ॥

भय---त्रास, शोक-- द.म्ब और मदको नहीं छोड़ता । अर्थात विषय-सेवनको ही अपने छिये बहुत बड़ा पुरुपार्थ मानकर, उन्मत्तकी भौति मदको ही मनमें सदा कर्तव्यरूपसे समझता हुआ, जो कुल्सिन बुद्धिवाला मनुष्य, इन सबको नहीं होडता । यानी धारण ही किये रहता है । उसकी जो धति है. बह तामसी मानी गयी है।। ३५ ॥

गुणभेदेन क्रियाणां कारकाणां च त्रिधा भेद उक्तः अय दर्शी फलस्य च मुखस्य त्रिया तीन-तीन प्रकारक भेर कहे अब फलस्य मुखके भेर उच्यते—

गुण-मेदके अनुसार कियाओ और कारकोके

सरवं त्विदानीं त्रिविधं श्रण में भरतर्षभ । अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति ॥ ३६ ॥

इति एतद में मम भरतर्पम ।

अभ्यासात् परिचयाद् आवृत्ते रमते रति प्रतिषद्यते यत्र यस्मिन् सुरवानुभवे दृ स्थान्त च मनुष्यका प्रेम हुआ करता है और जहाँ मनुष्य दुःखावसानं दुःखोपशमं च निगच्छति निश्चयेन प्राप्नोति ॥ ३६ ॥

सुर्धतृ इदानी त्रिक्षिय शृणु **समाधानं कुरु** है भरतर्थम ! अब त मुझसे तीन तरहके सुक्को भी सुन, अर्थात् सुननेके लिये चितको एतद् में मम भरतर्थम । समाहित कर ।

जिस सुर्वमें मनुष्य अभ्याससे रमता है अर्थात् जिस सुखके अनुभवमें वारम्बार आवृत्ति करनेसे (अपने ) दुःखोका अन्त पाता है अर्थात् जहाँ उसके सारे दुःखोंकी निःसन्देह निवृत्ति हो जाया

परिणामेऽमृतोपमम् । तत्म्रखं सात्त्विकं प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसादजम् ॥ ३७ ॥

यत् तत् सस्तम् अमे पूर्व प्रथमसंनिपाते। ज्ञानवैराग्यध्यानसमाध्यारम्भे अत्यन्तायास-पूर्वकत्वादु विषम् इव दुःखात्मकं भवति, परिणामे

जो ऐसा सुख है, वह पहले-पहल---ज्ञान, वैराग्य, ध्यान और समाधिके आरम्भकालमें, अत्यन्त श्रम-साध्य होनेके कारण, विश्वे सदश—-दुःखारमक होता है । परन्तु परिणाममे वह ज्ञान-वैराग्यादिके **ज्ञानवैराग्यादिपरिपाकजं सुखम्** अमृतोपमम् । परिपाकसे उत्पन्न हुआ सुन्न, अमृतके समान है ।

तत् सुखं सार्त्यकं प्रोक्तं विद्वद्भिः आत्मनो बुद्धिः आत्मबुद्धिः आत्मबुद्धेः प्रसादो नैर्मेस्यं सिल्लवत् स्वच्छता ततो जातम् आत्म-बुद्धिप्रसादजम् आत्मविषया वा आत्मावलम्बना वा बुद्धिः आत्मबुद्धिः तत्प्रसादप्रकर्षाद् वा जातम् इति एतत् तस्मात् साच्चिकं तत् ॥३७॥

वह आत्म-बुद्धिके प्रसादसे उत्पन्न हुआ दुख, विदानोंद्वारा सारिक्क बतलाया गया है। अपनी बुद्धिका नाम आत्मबुद्धि है, उसका जो जलकी मीति बच्छ निर्मेष्ठ हो जाना है, वह आत्मबुद्धि-प्रसाद है, उससे उत्पन्न हुआ दुल आत्मबुद्धि-प्रसादजन्य दुख है। अथवा, आत्मविषयक या आत्माको अवल्यन करनेवाली बुद्धिका नाम आत्मबुद्धि हैं, उसके प्रसादकी अधिकत्मुक्ते उत्पन्न दुख आत्मबुद्धि हैं, उसके प्रसादकी अधिकतमुक्ते उत्पन्न दुख आत्मबुद्धिन्मसादसे उत्पन्न हुख आत्मबुद्धिनमादसे उत्पन्न हुख आत्मबुद्धिनमादसे उत्पन्न है।

#### STATE OF THE PARTY OF THE PARTY

## विषयेन्द्रियसंयोगाद्यत्तद्य्रेऽसृतोपमम्

परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम् ॥ ३८ ॥

विषयेन्द्रियसंयोगार् यत् तत् सुखं जायते अमे प्रधमक्षणे अस्तोपमम् अस्तसमं परिणामे विषम् इव बलवीर्यस्पप्रज्ञामेधाधनोत्साहहानि-हेत्त्वाद् अधर्मतज्ञनितनस्कादिहेत्त्वात् च परिणामे तदुषभागाविषरिणामान्ते विषम् इव तत् सुखं गजसं स्मृतम् ॥ ३८॥ जो सुख बिषय और रिश्यों के स्रायंगते उपन होता है, वह पहले—प्रथम क्षणमें, अमृतके सरहा होता है, परन्तु परिणाममें विषके समान है। अभिप्राय यह कि बल, बांध, रूप, बुद्धि, मेशा, धन और उस्साहकी हानिका कारण होनेते, तथा अर्थमें और उसमें अपन नरकारिका हेनु होनेके वह परिणाममें—अपन उपभोगका अन्त होनेके पश्चात्, विषके सरहा होना है: अत ऐसा सुख राजस माना गया है॥ १८॥

# यद्ग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः।

## निद्रालस्यप्रमादात्थं

यद् अभे च अनुकर्य च अवसानोचरकाले छुलं मोहनं मोहकरम् आत्मनो निवालस्वप्रमादीन्यं निद्रा च आलस्यं च प्रमादः च इति एतेभ्यः सम्रुचिष्टति इति निद्रालस्यप्रमादोन्यं नव् तामसम् उराहनम् ॥ ३९ ॥

### तत्तामसमुदाहृतम् ॥ ३६ ॥

जो सुन्न आरम्भमें और परिणाममें भी अर्थात् उपनोगके पीछ भी, आरमाको मोहित करनेवाला होता है, तथा निद्रा. आल्ज्य और प्रमादसे उत्परन हुआ है, अर्थात् जो निद्रा. आल्ज्य और प्रमाद— इन तीनांसे उत्परन होता है, वह सुन्न तामस कहा गया है ॥ ३०॥ अथ इदानीं प्रकरणोपसंहारार्थः स्रोक आरभ्यते— इसके उपरान्त अब प्रकरणका उपसंहार करने-छा स्टोक कहा जाता है---

न तदस्ति प्रथिच्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः । सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात्त्रिभिर्गुणैः ॥ ४० ॥

न तद् अस्ति तद् न अस्ति पृथ्वयां वा मनुष्पादि सच्चं प्राणिजातम् अन्यद् वा अप्राणिजातं दिवि देवेषु वा पुनः सच्चं प्रकृतिजैः प्रकृतितो जातैः एभिः जिभिः गुणैः सच्चादिभिः सुक्तं परित्यक्तं यत् स्याद् अवेद् न तद् अस्ति इति पूर्वेण संबन्धः ॥ ४०॥

ऐसा कोई सस्व, अर्थात् मनुष्यारि प्राणी या अन्य कोई भी प्राणरिहत बस्तुमात्र, पृथिबीमें, स्वर्गमें अथवा देवताओंमें भी नहीं हैं, जो कि इन प्रकृतिसे उत्पन्न हुए सस्वादि तीनों गुणोंसे मुक्त अर्थात् रहित हो। 'ऐसा कोई नहीं हैं' इस पूर्वके पदसे इस वाक्यका सम्बन्ध है॥ ४०॥

----

सर्वः संसारः क्रियाकारकफललक्षणः सन्त-रजसमोगुणात्मकः अविद्यापरिकल्पितः समृतः अनर्थे उक्तो वृक्षरूपकल्पनया च 'ऊर्ध्वमृलम्' इत्यादिना ।

तं च 'असङ्गालेण हडेन छिला ततः पदं

तत् परिमार्गितच्यम्' इति च उक्तम् । तत्र च सर्वस्य त्रिगुणात्मकत्वात् संसार-कारणनिष्करचनुपपत्तौ प्राप्तायां यथा तनिष्ठत्तिः

स्थात् तथा वक्तव्यम् ।

सर्वः च गीताशासार्थं उपसंहर्तन्य

एतावान् एव च सर्वो वेदस्पृत्यर्थः पुरुषार्थम्

इन्स्रद्भिः अनुष्टेय इति एवम् अर्थं च ब्राह्मण-

क्षत्रियविशाम् इत्यादिः आरभ्यते---

गी० शां० भा० ५५—

क्रिया, कारक और फल ही जिसका स्वरूप है, ऐसा यह सारा संसार सच्च, रज और तम-इत तीनों गुणोंका ही विस्तार है, अविधासे कल्पित है और अनर्परूप है, (धंदहवें अप्पायमें) हसरूपकी कल्पना करके 'ऊर्ष्वमूळम्' इत्यादि वाक्योंद्वारा मूळसहित इसका वर्णन किया गया है !

तथा यह भी कहा है कि 'उसको हढ़ असङ्गरास्त्र-द्वारा छेदन करके उसके पश्चात् उस परम पदको खोजना चाहिये।'

उसमें यह शंका होती है कि तब तो सब कुछ तीनों गुणोंका ही कार्य होनेसे संसारके कारणकी निवृत्ति नहीं हो सकती। इसलिये जिस उपायसे उसकी निवृत्ति हो, वह बतलाना चाहिये।

तथा सम्पूर्ण गीताशास्त्रका इस प्रकार उपसंहार भी किया जाना चाहिये कि 'परम पुरुपार्थकी सिद्धि चाइनेवालेके द्वारा अनुष्ठान किये जाने-योग्य यह इतना ही समस्त बेद और स्मृतियोंका अभिप्राय है' अतः इस अभिप्रायसे ये 'ब्राह्मण-क्षत्रियविशाम्' इत्यादि स्त्रोक आरम्भ किये जाते हैं—

#### ब्राह्मणक्षत्रियविशां शद्राणां व्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः ॥ ४१ ॥ कर्माणि

ब्राह्मणाः च क्षत्रियाः च विभः च ब्राह्मण-क्षत्रियविद्यः तेषां ब्राक्षणक्षत्रियविद्यां सूद्राणां च शुद्राणाम् असमासकरणम् एकजातित्वे सति वेदे अनधिकारात, हे परंतप कर्माण प्रविभक्तानि इतरेतरविभागेन व्यवस्थापितानि ।

केत. खभावप्रभवैः गणैः स्वभाव ईश्वरस्य प्रकृतिः त्रिगुणात्मिका माया सा प्रभवो येषां गुणानां ते स्वभावप्रभवाः तः, शमादीनि कर्माणि प्रविभक्तानि त्राह्मणादीनाम् ।

अथवा त्राक्षणस्वभावस्य सत्त्वगृणः प्रभवः कारणम् , तथा क्षत्रियम्बभावस्य सन्त्रोपसर्जनं रजः प्रभवः, वैश्यस्वभावस्य तमउपमर्जनं रजः प्रभवः, शुद्रस्वभावस्य रजउपमर्जनं तमः चतुर्णाम् ।

जन्मान्तरकृतसंस्कारः प्राणिनां स्वकार्याभिम्रखत्वेन वर्तमानजन्मनि अभिन्यक्तः खभावः स प्रभवो येषां गुणानां ते स्वभावप्रभवा गणाः ।

गणप्रादर्भावस्य निष्कारणत्वानुपपत्तेः

प्रजान्त्यैश्वर्येहामृहतास्वभावदर्शनात

हे वरन्तव ! ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य---इन तीनोंके और शहोंके भी कर्म विभक्त किये हुए हैं अर्थात परस्पर विभागपूर्वक निश्चित किये हुए हैं। ब्राह्मणादिके साथ शहोको मिळाकर-समास करके न कहनेका अभिप्राय यह है कि शद द्विज न होनेके कारण वेद-पठनमें उनका अधिकार नहीं है ।

किसके द्वारा विभक्त किये गये हैं ! खभावसे उत्पन्न हुए गुणोंके द्वारा । खभाव यानी ईश्वरकी प्रकृति--- त्रिगणारिमका भाषा, वह भाषा जिन गुर्णोंके प्रभवका यानी उत्पत्तिका कारण है, ऐसे स्वभावप्रभव गणीके द्वारा ब्राह्मणादिके, शम आदि कर्म विभक्त किये गये हैं।

अथवा यों समझो कि ब्राह्मणस्वभावका कारण सस्त्रगण है, वैसे ही क्षत्रियस्त्रमावका कारण सत्विमिश्रित रजीगण है, वैश्यख्यभावका कारण तमोमिश्चित रजोगण है और ग्रदस्वभावका कारण रजोमिश्रित तमोगण है। क्योंकि उपर्यक्त चारो वर्णोंमें (गुर्णोंके अनुसार) कमसे शान्ति, ऐश्वर्य, चेए। और मदता---ये अलग-अलग स्वभाव देखे जाते हैं।

अथवा यों समझो कि क्राणियोंके जन्मान्तरमें किये हुए कमेंकि संस्कार, जो वर्तमान जन्ममें अपने कार्यके अभिमुख होकर व्यक्त हर हैं, उनका नाम खमाव है। ऐसा खभाव जिन गर्णोकी उत्पत्तिका कारण है, वे स्वभावप्रभव गण हैं।

गुर्णोका प्रादर्भाव विना कारणके नहीं बन सकता । इसलिये 'स्वभाव उनकी उत्पत्तिका कारण हैं यह कहकर कारणविशेषका प्रतिपादन किया

स्वभावः कारणम् इति कारणविशेषोपादानम् ।

एवं स्वमावप्रभवैः प्रकृतिप्रभवैः सन्वरज-स्तमोभिः गुणैः स्वकार्यातुरूपेण शमादीनि कर्माणि प्रविभक्तानि ।

नतु शास्त्रप्रिकाति शास्त्रेण विहितानि त्राक्षणादीनां शमादीनि कर्माण कथम् उच्यते सत्त्वादिगुणप्रविभक्तानि इति ।

न एष दोषः, शाखेण अपि ब्राक्षणादीनां सच्चादिगुणविशेषापेश्वया एव शमादीनि कर्माणि प्रविभक्तानि न गुणानपेश्वया एव इति शाख्यप्रविभक्तानि अपि कर्माणि गुणप्रवि-भक्तानि इति उच्यन्ते ॥ ४१॥ इस प्रकार खभावसे उत्पन हुए अर्घात् प्रकृतिसे उत्पन्न हुए सत्त्व, रज और तम—्हन तीनों गुणों-द्वारा अपने-अपने कार्यके अनुरूप शमादि कर्म विभक्त किये गये हैं।

पू०-ब्राह्मणादि वर्णोंके शम आदि कर्म तो शास्त्रद्वारा विभक्त हैं, अर्थात् शास्त्रद्वारा निश्चित किये गये हैं; फिर यह कैसे कहा जाता है, कि सत्त्व आदि तीनों गुणोंद्वारा विभक्त किये गये हैं ?

उ०-यह दोष नहीं है, क्योंकि शासद्वारा भी ब्राह्मणादिके शमादि कर्म सत्त्वादि गुण-मेदोंकी अपेक्षासे ही विभक्त किये गये हैं, बिना गुणोंकी अपेक्षासे नहीं। जतः शासद्वारा विभक्त किये हुए भी कर्म, गुणोंहारा बिभक्त किये गये हैं, ऐसा कहा जाता है। ॥ ११ ॥

#### - February

कानि पुनः तानि कर्माणि इति उच्यन्ते— । वे कर्म कौन-से हैं ? यह बतलाया जाता है—

> शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च । ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म खभावजम् ॥ ४२ ॥

शनो दमः च यथाव्याख्यातार्थों, तपो यथोक्तं झारीरादि, शौचं व्याख्यातम्, क्षान्तः क्षमा, आर्जवम् ऋजुता एव च, ज्ञानं विज्ञानम्, आस्तिक्यम् अस्तिमावः अद्धानता आगमार्थेषु अस्तर्म आस्तिक्यम् ।

यद् उक्तम् 'स्वभावत्रमवैः गुणैः प्रविमकानि' इति तद् एव उक्तं स्वभावजम् इति ॥ ४२ ॥ जिनके अर्थकी व्याख्या पहले की जा जुकी है। वे शम और दम तथा पहले कहा हुआ शारीरिकादि-मेदसे तीन प्रकारका तप, एवं पूर्वोक (दो प्रकार-का) शौच, क्षान्ति—क्षमा, आर्थन—अन्त-करणकी सरख्ता तथा झान, खोडान और आस्तिकता अर्थाद राखके वचनोंमें श्रद्धा-विश्वास, ये सब ब्राह्मणके सामाविक कर्म हैं अर्थात् ब्राह्मणवातिके कर्म हैं।

जो बात 'स्वभावजन्य गुणोंसे कर्म विभक्त किये गये हैं' इस वाक्यसे कही थी, वही यहाँ स्वभावजम्' पदसे कही गयी है॥ ४२॥

#### 

शौर्यं तेजो घृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम् । दानमीश्वरभावश्च क्षत्रकर्म खभावजम् ॥ ४३ ॥ शीर्य श्रूरस्य भावः। तेजः प्रागल्यमम्।

पृतिः धारणं सर्वावस्थासु अनवसादो भवति

यया पृत्या उत्तम्भितस्य । दाव्यं दक्षस्य
भावः सहसा प्रत्युत्पन्नेषु कार्येषु अन्यागोहेन
प्रवृत्तिः। युद्धे च अपि अपल्ययनम् अवराङ्मुस्तीभावः शञ्चम्यः।

दानं देवेषु भुक्तइस्तता । ईश्वरमावः च ईश्वरस्य भावः प्रभुञ्जक्तिप्रकटीकरणम् ईशितव्यान प्रति ।

क्षत्रकर्म श्वत्रियजातेः विहितं कर्म श्वत्रकर्म स्वभावजम् ॥ ४३॥ शीर्थ— श्र्रकीरता, तेज-दूसरांसे न दबनेका समाव, पृति — घारणाशक्ति, जिस शक्तिसे उत्साहित हुए मनुष्यका सभी अवस्थाओं में अनवसाद (नाश या शोकका अभाव ) होता है, दक्षता— सहस्या प्राप्त हुए बहुत-से कारोंमें विना घवहाहटके प्रवृत्त होनेका समाव, तथा युद्धमें न भागमा—शत्रुको पीठ न दिखानेका भाव।

दान—देनेयोग्य पदार्थोंको खुळे हाथ देनेका खमाव और ईश्वरभाव यानी जिनका शासन करना है, उनके प्रति प्रभुत्य प्रकट करना।

ये सब क्षत्रियोंके कर्म अर्थात् क्षत्रियज्ञातिके ल्यि विद्वित उनके स्वाभाविक कर्महैं॥ ४३॥

# कृषिगौरक्ष्यवाणिज्यं वैदयकर्म स्वभावजम् । परिचर्यात्मकं कर्म शुद्रस्यापि स्वभावजम् ॥ ४४ ॥

कृषिगीरस्यवाणित्र्यं कृषिः च गीरस्यं च वाणिज्यं च कृषिगीरस्यवाणिज्यं कृषिः सृष्टेः चिलेखनं गौरस्यं गा रखति इति गोरखः विलेखनं गौरस्यं पाशुपाल्यं वाणिज्यं विणक्सं कृषचिक्रयादिलक्षणं वैश्यक्तं वैश्यवातेः कर्म वैश्यक्तं स्थायवज्ञः।

परिचर्यात्मकं **ग्रुश्रृषास्त्रभावं** कर्म शृद्रस्य अपि स्वमावजम् ॥ ४४॥ कृषि, गोरक्षा और वाणिक्य—भूमिमें हरू चळानेका नाम कृषि है, गौओंकी रक्षा करनेबाळा भोरक्षा है, उसका भाव भौरक्य यानी पश्चओंको पाळना है तथा ऋष-विकथरूप विणक्-कर्मका नाम 'बाणिक्य' है—ये तीनों वैश्यकर्म हैं अर्थात वैश्यजातिक स्वाभाविक कर्म हैं।

वैसे ही शृद्धका भी, परिचर्यात्मक अर्थात् सेवा-रूप कर्म, स्वाभाविक है ॥ ४४ ॥

एतेषां जातिविहितानां कर्मणां सम्यग-नुष्टितानां स्वर्गप्राप्तिः फलं स्वभावतः ।

'वर्णा आश्रमाधः स्वकर्मनिष्ठाः ग्रेत्य कर्मफल-मकुष्य ततः सेपेण विसिष्टदेसजातिकुलधर्मायुः-श्रुतवृत्तवित्तसुस्तमेषसो जन्म ग्रितपदन्ते' (आ० स्मु० २।२।२।३ )इत्यादिस्मृतिन्यः पुराणे च वर्णिनाम् आश्रमिणां च ठोकफलमेदविशेषसरणात् । जातिके उद्देश्यसे कहे हुए इन कर्मोंका भली-प्रकार अनुष्ठान किये जानेपर स्वर्गकी प्राप्तिक्रप स्वामाविक फल होता है।

क्योंकि 'अपने कार्गोमें तत्पर हुए वर्णाश्रमा-वलम्बी मरकर, परलोकमें कार्गोका पाल भोगकर, बचे हुए कार्मफलके अनुसार श्रेष्ठ देश, काल, जाति, कुल, धर्म, आयु, विद्या, श्राचार, धन, सुख, और भेषा आदिसे युक्त जन्म प्रहुण करते हैं' हत्यादि स्पृति-वचन हैं और पुराणमें भी वर्णाश्रमियोंके लिये कल्या-अल्या लेक-प्राप्तिक्प पालमेंद्र बतलाया गया है।

## कारणान्तरात् तु इदं वक्ष्यमाणं फलम्---

परन्तु दूसरे कारणसे ( उनका प्रकारान्तरसे अनुग्रान करनेपर ) यह अब बतलाया जानेवाला फल होता है---

स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः । स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छुणु ॥ ४५ ॥

स्वे स्वे यशोक्तलक्षणग्रेढे कर्मण अभिरतः तत्परः संसिद्धं स्वकर्मानुष्ठानाद् अशुद्धिश्वये सति कायेन्द्रियाणां ज्ञाननिष्टायोग्यतालक्षणां लभते प्रामोति नरः अधिकृतः पुरुषः ।

कि स्वकर्मानुष्टानत एव साक्षात संसिद्धिः। न, कर्य तर्हि खकर्मनिरतः सिद्धि यथा येन प्रकारेण विन्दति तत् शृण ॥ ४५ ॥

कर्माधिकारी मनुष्य, उक्त लक्षणोवाले अपने-अपने कर्मोंमें अभिरत—तत्पर हुआ, संसिद्धि लाभ करता है। अर्थात अपने कर्मीका अनुष्टान करनेसे अञ्चिका क्षय होनेपर, शरीर और इन्द्रियोंकी बाननिप्राकी योग्यतारूप सिद्धि प्राप्त कर लेता है।

तो क्या अपने कर्मोंका अनुष्टान करनेसे ही साक्षात् संसिद्धि मिल जाती है ? नहीं। तो किस तरह मिळती है ? अपने कमेंमें तत्पर हुआ मनुष्य, जिस प्रकार सिद्धि लाभ करता है, वह त सुन॥ ४५॥

----

यतः प्रवृत्तिर्भतानां येन सर्वमिदं ततम्। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः ॥ ४६ ॥

यतो यसात प्रवृत्तिः उत्पत्तिः चेष्टा वा यसाद अन्तर्यामिण ईश्वराद भूतानां प्राणिनां प्रवृत्ति यानी उत्पत्ति या चेष्टा होती है और जिस स्यादु येन **ईश्वरेण** सर्वम् इदं जगतु ततं व्याप्तम्, ईश्वरसे यह सारा जगत् व्याप्त है, उस ईश्वरको स्वकर्मणा पूर्वोक्तोन प्रतिवर्ण तम् ईश्वरम् अभ्यर्थ प्रत्येक वर्णके छिये पहले बतलाये हुए अपने विन्दति मनुष्यः ॥ ४६ ॥

जिस अन्तर्यामी ईश्वरसे समस्त प्राणियोकी ज्ञाननिष्ठा- कर्मोद्वारा पूजकर---उसकी आराधना करके मनुष्य मानवो केवल ज्ञाननिष्टाकी योग्यतारूप सिद्धि प्राप्त कर लेता है ॥ ४६॥

यत एवम् अत:--

ऐसा होनेके कारण--

श्रेयान्स्वधर्मी विगुणः परधर्मात्स्वन्रष्टितात । स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्तोति किल्बिषम ॥ ४७ ॥ श्रेयान् प्रश्नस्वरः स्वो धर्मः स्वयमे विगुणः अपि इति अपिश्वन्दो द्रष्टन्यः, क परधर्मात् स्वरृष्ठितात् स्वभाविनयतं स्वभावेन नियतम्, यद् उक्तम् 'स्वभावत्रम्' इति तद् एव उक्तं स्वभावनियतम् इति, यथा विषवातस्य इव कुमेः विषं न दोषकः तथा स्वभावनियतं कर्म कुर्वन् न आगीति किल्वियं पापम् ॥ ४७॥

अपना गुणरहित भी धर्म, दूसरेक मछी प्रकार अनुष्ठान किये हुए धर्मसे श्रेष्टतर हैं। जैसे विवमें उत्पन्न हुए कीदेके छिये विष दोषकारक नहीं होता, उसी प्रकार स्थानसे नियत किये हुए कार्मेको करता इड़ा मनुष्य पापको प्राप्त नहीं होता। जो वात पहले 'स्वमायक्रम' इस पदसे कही यो, वहीं यहाँ 'स्वभावनियतम' इस पदसे कही गयी है। स्थान से नियत कर्मका नाम स्वभावनियत है। १९७॥

स्वभावनियतं कर्म कुर्वाणो विषवात इव कृमिः किल्विषं न आप्नोति इति उक्तम्। परधर्मः च भयावह इति।अनात्मझः च न दि कश्चित् क्षणम् अपि अकर्मकृत् तिष्टति इति, अतः— उपर्युक्त स्लोकमें यह बात कही, कि स्वभाव-नियत कमोंको करनेवाला मनुष्य, विषमें जन्मे हुए कीवेकी भौति पापको प्राप्त नहीं होता, तथा (तीसरे अध्यायमें) यह भी कहा है कि दूसरेका धर्म भयाबह है और 'कोई भी अञ्चानी विना कर्म किये क्षणभर भी नहीं रह सकता।' इसलिये----

सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमि न त्यजेत् । सर्वारम्मा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः ॥ ४८ ॥

सहजं सह जन्मना एवं उत्पन्नं सहजं किं तत् कर्म कीन्त्रेय सदोषम् अपि त्रिगुणत्वाद् न त्यजेत्। जो जन्मके साथ उत्पन्न हो उसका नाम सहज हैं। वह क्या है कर्म। हे क्रीन्तेय ! त्रिगुणमय होनेके कारण जो दोधगुक्त हैं, ऐसे दोधगुक्त भी अपने सहज-कर्मको नहीं छोड़ना चाहिये।

सर्वारम्भा आरम्यन्ते इति आरम्भाः सर्व-कर्माणि इति एतत् प्रकरणात् । ये केचिद् आरम्भाः स्वधर्माः परधर्माः च ते सर्वे हि यसात् त्रिगुणात्मकत्वम् अत्र हेतः त्रिगुणात्म-कत्वाद् दोषेण धूमेन सद्दोन अग्निः इव आहताः ।

क्योंकि सभी आगम्भ-जो आरम्भ किये जाते हैं उनका नाम आरम्भ है, अतः यहाँ प्रकरणके अनुसार सर्वारम्भका तार्थ्य समस्त कर्म है। सो स्वर्भन या प्रधर्मक्ष्य जो बुळ भी कर्म है, वे सभी तीनों गुणोंके कार्य है, अतः त्रिगुणास्मकः होनेके कारण. साथ जन्मे हुए धुऐसे अग्निकी भीति टोपसे आइत हैं।

सहजस्य कर्मणः स्वधर्माख्यस्य परित्यागेन परधर्मानुष्टाने अपि दोषाद् न एव ग्रुट्यते, भयावहः च परधर्मः । न च श्रक्यते अशेषतः त्यक्तुष् अञ्जेन कर्म यतः तस्माद् न त्यजेद् इत्यर्थः। अभिप्राय यह है कि स्वध्नमें नामक सहज-कर्मका परित्यान करनेसे और परध्मेका म्रहण करनेसे भी, दोपसे छुटकारा नहीं हो सकता और परध्में भयावह भी हैं, तथा अञ्चानीद्वारा सम्पूर्ण कर्मेका पूर्णतथा तथा होता सम्भव भी नहीं हैं; सुतरां सहज-कर्मको नहीं छोड़ना चाहिये।

 <sup>\*</sup> भाष्यकार विगुण शब्दके बाद प्अपि वाक्यशंप मानते हैं इसिट्ये भाषामे अपि शब्दका अर्थ कर दिया गया है।

किम् अशेषतः त्यक्तुम् अशक्यं कर्म इति न त्यजेत् किं वा सहजस्य कर्मणः त्यागे दोषो भवति इति ।

#### किंच अतः ?

यदि ताबद् अशेषतः त्यक्तुम् अशस्यम् इति न त्याज्यं सहजं कर्म एवं तर्हि अशेषतः त्यागे गुण एव स्याद् इति तिद्धं भवति ।

सत्यम् एवम् अञ्चेषतः त्याग<sup>े</sup>एव न उपपद्यते इति <del>चे</del>त ।

किं नित्यप्रचलितात्मकः पुरुषो यथा सांख्यानां गुणाः किं ना किया एव कारकं यथा बौद्धानां पश्च स्कन्धाः क्षण-प्रच्यंतिनः, उभयथा अपि कमेणः अशेषतः त्यागो न भवति ।

अथ तृतीयः अपि पक्षो यदा करोति तदा सिकयं वस्तु यदा न करोति तदा निष्कियं वस्तु तद् एव । तत्र एवं सित शक्यं कर्म अशेषतः त्यनुम् ।

अयं तु असिन् तृतीये पक्षे विशेषां न नित्यप्रचलितं वस्तु न अपि क्रिया एव कारकं किं तिईं व्यवस्थिते द्रव्ये अविद्यमाना क्रिया उत्वद्यते विद्यमाना च विनस्यति । शुद्धं द्रव्यं श्रक्तिमद् अवतिष्ठते इति एवम् आहुः काणादाः तद्र एव च कारकम् इति । (यहाँ यह विचार करना चाहिये कि) क्या कमींका अशेषनः त्याग होना असम्भव है, इसल्यि उनका त्याग नहीं करना चाहिये, अथवा सहज कर्मका त्याग करनेमें दोव है इसल्यि ?

पू०-इससे क्या सिद्ध **हो**गा ?

उ०-यदि यह बात हो कि अशेषत: त्याग होना अशस्य है इसिछिये सहज-कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिये, तब तो यही सिद्ध होगा कि कर्मोंका अशेषत: त्याग करनेमें गुण ही है।

पू०-यह ठीक है, परन्तु यदि कर्मोंका पूर्णतया त्याग हो ही नहीं सकता (तो फिर गुण-दोपकी बात ही क्या है !)

उ० -तो क्या सास्यवादियोंक गुणोंकी भौति आग्ना सदा चळन-सभाववाळा है ! अथवा बीद-मता-व्यक्तियोंके प्रतिक्षणमें नष्ट होनेवाळे ( रूप, वेदना, विज्ञान, संज्ञा और संस्काररूप ) पद्म स्कर-भोकी भौति क्रिया ही कारक है ! इन दोनों ही प्रकारोंकी भौति क्रिया ही कारक है ! इन दोनों ही प्रकारोंकी क्रोंका अदोधत: त्याग नहीं हो सकता ।

हों, तीसरा एक पक्ष और भी है कि जब आल्मा कर्म करता है तब तो वह सिक्रय होता है और जब कर्म नहीं करता, तब बड़ी निष्क्रिय होता है, ऐसा मान लेनेसे कर्मोंका खरोषत: त्याग भी हो सकता है।

इस तीसरे पक्षमें यह विशेषता है, कि न तो आत्मा नित्य चलन-खमावबाल माना गया है, और न कियाको ही कारक माना गया है, तो फिर क्या है, कि अपने खरूपमें स्थित ह्रव्यमें ही अवियमान किया उत्पन्न हो जाती है और वियमान कियाका नाश हो जाता है शुद्ध ह्रव्य, कियाकी शक्ति से युक्त होकर स्थित रहता है और वही करतक है । इस प्रकार वैशेषिकमतावल्म्बी कहते हैं। असिन् पक्षे को दोष इति ? अयम् एव तु दोषो यतः तु अभागवतं मतम् इदम् ।

कथं ज्ञायते ?

यत आह भगवान् 'नासतो विधते भावः' इत्यादि । काणादानां हि असतो भावः सतः च अभाव इति इदं मतम् ।

अमागवतत्वे अपि न्यायवत् चेत् को दोष इति चेत् ।

उच्यते, दोषवत् तु इदं सर्वप्रमाण-विरोधात्।

कथम् ?

यदि तावद् इयणुकादि द्रव्यं प्राग् उत्पत्तेः अत्यन्तम् एव असद् उत्पन्नं च स्थितं कंचित् कालं पुनः अत्यन्तम् एव असस्वम् आपद्यते । तथा च सति असद् एव सद् जायते अभावो भावो भवति भावः च अभाव इति ।

तत्र अभावो जायमानः प्राग् उत्पत्तेः शश-

विषाणकल्पः समवाय्यसमवायिनिमित्तारूयं

कारणम् अपेक्ष्य जायते इति ।

न च एवम् अभाव उत्पद्यते कारणं वा अपेश्वते इति शक्यं वक्तुम् असतां श्वश्नविषाणा-दीनाम् अदर्शनात् ।

भावातमकाः चेद् घटादय उत्पद्यमानाः किंचिद् अभिन्यक्तिमात्रकारणम् अपेक्ष्य उत्पद्यन्ते इति शक्यं प्रतिपत्तुम् । पू०-इस पक्षमें क्या दोष है ?

उ०-इसमें प्रधान दोष तो यही है कि यह मत भगवानुको मान्य नहीं है।

पू०-यह कैसे जाना जाता है ?

उ०-इसीछिये कि भगवान् तो 'असस्त् वस्तुका कभी भाव नहीं होता' इत्यादि वचन कहते हैं और वैशेषिक-मतवादी असत्का भाव और सत्तका अभाव मानते हैं।

प्०-भगवान्का मत न होनेपर भी यदि न्याय-युक्त हो तो इसमें क्या दोष है ?

उ०-बतलाते हैं ( धुनो ) सब प्रमाणोंसे इस मत-का विरोध होनेके कारण भी यह मत दोषयुक्त है।

प्०-किस प्रकार ?

उ०-यदि यह माना जाय कि द्वण्युक आदि इत्य उत्पत्तिसे पहले अस्यन्त असत् हुए ही उत्पन्न हो जाते हैं और किखित् काल स्थित रहकर फिर अस्यन्त ही असत् भावको प्राप्त हो जाते है, तब तो यही मानना हुआ कि असत् ही सत् हो जाता है अर्थात् अभाव मात्र हो जाता है और मात्र असाव हो जाता है।

अर्थात् (यह मानना हुआ कि) उरपल होनेवाला अभाव, उरपत्तिसे पहले शश-शृक्ककी मॉनि सर्वया असत् होना हुआ ही, समग्रायि, असमग्रायि और निमित्त नामक तीन कारणोंकी सहाथतासे उत्पन्न होता है।

परन्तु अभाव इस प्रकार उत्पन्न होता है अथवा कारणकी अपेक्षा रखता है—यह कहना नहीं वनता, क्योंकि खरगोशके सींग मादि असत् वस्तुओंमें ऐसा नहीं देखा जाता।

हाँ, यदि यह माना जाय कि उत्पन्न होनेवाले घटादि भावरूप हैं और वे अभिन्यक्तिके किसी कारणकी सहायतासे उत्पन्न होते हैं, तो यह माना जा सकता है। किंच अमतः च सद्भावे मतः च असद्भावे न कचित् प्रमाणप्रमेयव्यवहारे विश्वासः कस्यचित् स्यात् । मत् सद् एव असद् असद् एव इति निश्रयातुपपतः ।

किं च उत्पद्यते इति इथणुकादेः ट्रव्यस्य स्वकारणसत्तासम्बन्धम् आहुः । प्रागुत्वतेः च असत् पश्चात् स्वकारणव्याशारम् अपेक्य स्वकारणः परमाणुकिः सत्तवा च समवाय-लक्षणेन संबन्धेन संबध्यते संबद्धं सत् कारण-समवेतं सद भवति ।

तत्र वक्तव्यं कथम् असतः सत् कारणं भवेत् मंबन्धां वा केनचित् । न हि वन्ध्यापुत्रस्य सत्ता मंबन्धां वा कारणं वा केनचित् प्रमाणतः कल्पितुं शक्यम् ।

नतु न एव वेशेषिकैः अभावस्य संबन्धः कल्प्यते द्वयणुकादीनां हि द्रव्याणां स्वकारणेन समयायलक्षणः संबन्धः सताम् एव उच्यते इति।

नः संबन्धात् प्राक् सच्चानभ्युषगमात्। न हि बैशेषिकः इतालदण्डचकादिन्यापारात् प्राग् घटादीनाम् अस्तित्वम् इत्यते। न च सृद एव घटाद्याकारपाप्तिम् इच्छन्ति। ततः च असत एव संबन्धः पारिशेष्याद् इष्टो भवति।

नतु असतः अपि समवायत्रक्षणः संबन्धो न विरुद्धः।

तथा असत्का सत् और सत्का असत् होना मान लेनेपर तो, किसीका प्रमाण-प्रमेय-व्यवहारमें कहीं विश्वास ही नहीं रहेगा। क्योंकि ऐसा मान-लेनेसे फिर यह निश्चय नहीं होगा, कि सत् सत् ही है और असत् असत् ही हैं।

इसके सिंवा वे 'उरायन होता है' इस वाक्यसे इवणुक आदि द्रव्यका अपने कारण और सत्तासे सम्बन्ध होना बनवाने हैं अर्थात् उत्यक्ति यहले कार्य असत् होता है, किर अपने कारणके व्यापार-की अपेक्षाने (सहायतासे) अपने कारणरूप परमाणुकोमें और सत्तासे सम्बायक्त्य सम्बन्धके हारा सगटित हो जाता है और संगटित होकर कारणसे मिककर सत्त हो जाता है औ

इसपर उनको बनलाना चाहिये कि असत्का कारण सत् कैसे हो सकता है श्रीर अमत्का किसी-के माथ सम्बन्ध भी कैसे हो सकता है र क्योंकि बन्चापुत्रकी सत्ता, उसका किसी सत् पदार्थके साथ सम्बन्ध अथवा उसका कारण, किसीके भी द्वारा प्रमाणपूर्वक सिद्ध नहीं किया जा सकता।

्र० केशिक-मतवादी अभावका सम्बन्ध नहीं मानते । वे तो भावरूप द्वयणुक आदि द्रव्योंका ही अपने कारणके साथ समत्रायरूप सम्बन्ध बनन्यते हैं।

उ ० - यह वात नहीं हैं । क्योंकि ( उनके मतमे ) कार्य-कारणका सम्बन्ध होनेसे पहले कार्य-की सत्ता नहीं मानी गयी । अर्थात् वैशिषक-मता-बल्डमी कुम्हार और टण्ड-चक्र आदिकी किया आरम्म होनेसे पहले वट आदिका अस्तित्व नहीं मानते और यह भी नहीं मानते किरके कार्का अस्तत्का ही सम्बन्ध मानता सिद्ध होता हैं ।

ए०-असत्का भी समवायरूप सम्बन्ध होना विरुद्ध नहीं है । न, वन्ध्यापुत्रादीनाम् अदर्शनात् ।

घटादेः एव प्रागभावस्य स्वकारणसंबन्धो भवति न वन्ध्यापुत्रादेः अभावस्य तुल्यत्वे अपि इति विशेषः अभावस्य वक्तव्यः।

एकस्य अमावो ह्योः अभावः सर्वस्य अभावः प्रागमावः प्रध्वंताभाव इतरे-तराभावः अत्यन्ताभाव इति रुक्षणतो न केनचिद् विशेषो दर्शयितं शक्यः।

अमित च विशेषे घटस्य प्रागमाव एव कुलालादिभिः घटमावम् आपद्यते मंबच्यते च भावेन कपालाख्येन स्वकारणेन सर्व-व्यवहारयोग्यः च भवति न तु घटस्य एव प्रध्यंसाभावः अभावत्वे सति अपि इति प्रध्यंसाभावः अभावत्वे सति अपि इति प्रध्यंसाभावानां न कचिद् व्यवहारयोग्यत्वं प्रागमावस्ये एव इच्णुकादिद्रव्याख्यस्य उत्पन्तादिव्यवहाराईत्वम् इति एतद् अस-मञ्जसम् अभावत्वाविशेषाद् अत्यन्तप्रध्यंसा-भावयोः इव ।

नतु न एव अस्साभिः प्रागमावस्य भावापत्तिः उच्यते ।

भावस्य एव हि तहिं भावापत्तिः यथा घटस्य घटापत्तिः पटस्य वा पटापत्तिः । एतद् अपि अभावस्य भावापत्तिवद् एव प्रमाण-विरुद्धम् ।

सांस्यस्य अपि यः परिणामपक्षः सः अपि
अपूर्वभ्रमोत्पत्तिविनाञ्ञाङ्गीकरणाद् वैशेषिकपक्षाद न विशिष्यते ।

उ०-यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि वन्या-पुत्र आदिका किसीके साथ सम्बन्ध नहीं देखा जाता। अभावकी समानता होनेपर भी यदि कहो कि घटादिके प्रागभावका हो अपने कारणके साथ सम्बन्ध होता है, वन्य्यापुत्रादिके अभावका नहीं, तो इनके अभावोंका भेद बतलाना चाहिये।

एकका अभाव, दोका अभाव, सबका अभाव, प्रागमाव, प्रष्वसाभाव, अन्योन्याभाव, अस्यन्ताभाव इन लक्षणोसे कोई भी अभावकी विशेषता नहीं दिग्वल सकता।

िक्त किसी प्रकारकी विशेषता न होते हुए भी यह कहना, कि घटका प्रागमान ही कुम्हार आदिके द्वारा घटमावको प्राप्त होता है, तथा उसका कपाल-नामक अपने कारणरूप भावसे सम्बन्ध होता है, और वह सब व्यवहारके योग्य भी होता है। परन्तु उसी चटका जो प्रव्वसामान है, वह अभावनमें समान होनेपर भी सम्बन्धित नहीं होता। इस तरह प्रव्वसादि अभावोंको किसी भी अवस्थामें व्यवहारके योग्य न मानना और केवल द्वरणुक आदि द्वव्य-मामक प्रागमावको ही उत्पन्ति आदि व्यवहारके योग्य मानना, असमझसरूप हो है। वर्षोक अस्यन्तामान और प्रव्यसामावके समान ही प्रागमाव-का भी अभावन्त है, उसमें कोई विशेषता नहीं है। प्रव-हमने प्रागमावका भावरूप होना नहीं

पु०-हमने प्रागमायका भावरूप होना नहीं बनलाया है।

उ०-तब नो तुमने भावका ही भावक्ष्य हो जाना कहा है, जैसे घटका घटक्य हो जाना, बक्षका बक्कस्य हो जाना; परन्तु यह भी अभावके भावक्ष्य होनेकी भौति ही प्रमाण-विरुद्ध है।

सास्य-मताबर्ङान्बयोंका जो परिणामबाद है, उसमें अपूर्व धर्मकी उत्पत्ति और विनाश खीकार किया जानेके कारण, वह भी (इस विषयमें) वैशेषिक-मतसे कुछ विशेषना नहीं रखता। अभिन्यक्तितिरोभावाङ्गीकरणे अपि अभिन्यक्तितिरोभावयोः विद्यमानत्वाविद्यमान-त्वनिरूपणे पूर्ववद् एव प्रमाणविरोधः ।

एतेन कारणस्य एव संख्यानम् उत्पन्धादि इति एतद् अपि प्रत्युक्तम् ।

पारिश्रेष्यात् सद् एकम् एव वस्तु अविद्यया उत्पत्तिविनाशादिधमाः नटबद् अनेकथा विकल्प्यते इति इदं भागवतं मतम् उक्तम् 'नामतो विद्यते मावः' इति अस्तिन् श्लोके । सत्-प्रत्ययस्य अव्यक्षित्ताराद् व्यक्षितारात् च इतरेषाम् इति ।

कथं तर्हि आत्मनः अविक्रियन्वे अशेषतः कर्मणः न्यागो न उपपद्यते इति ।

यदि वस्तुभ्ता गुणा यदि वा अविद्याकल्पिताः तद्धमेः कर्म तदा आत्मिन अविद्याध्यारोपितम् एव इति अविद्वान् न हि कश्चित् क्षणमि अशेषतः त्यक्तुं श्रकोति इति उक्तम् ।

विद्वान तु पुनः विद्यया अविद्यायां 'निवृत्तायां श्रक्रोति एव अशेषतः कर्म परि-त्यक्तुम् अविद्याध्यारोपितस्य शेषानुपपचेः।

न हि तैमिरिकदृष्ट्या अध्यारोपितस्य द्विचन्द्रादेः तिमिरापगमे श्लेषः अवतिष्टते । अभिव्यक्ति (प्रकट होना) और तिरोमाव (द्विप जाना) खीकार करनेसे भी, अभिव्यक्ति और तिरोभावकी विद्यमानता और अविद्यमानताका निरूपण करनेमे, पहलेकी भाँति ही प्रमाणसे विरोध होगा।

इस विवेचनसे 'कारणका कार्यरूपमे स्थित होना ही उत्पत्ति अदि हैं' ऐसा निरूपण करनेवाले मतका भी खण्डन हो जाता है।

इन सब मतींका खण्डन हो जानेपर अन्तमें यही सिद्ध होता है, कि प्लक ही सत्य तत्त्व (आस्मा) अविवाद्वारा नटकी भीति उत्पत्ति, तिनाश आहि धर्मोसे अनेक रूपमें कल्पित होता है। यही मगयानका अभिया पंनासतो विद्याने मादार इस स्टोकमें बतलाया गया है। वशीक गनप्रप्यका व्यभिचार नहीं होता और अन्य (असत्) प्रस्थोका व्यभिचार होता है (अन सत् ही प्रक्रमात्र नल्व हैं)।

पूर्ण-यदि (भगशन्के मतमें) आत्मा निर्विकार है तो (ये) यह कैसे कहते हैं कि 'अशेपतः कमोंका त्याग नहीं हो सकता ?'

उ०- शरीर-इन्टियादिरूप गुण बाहे सःय वस्तु हो, बाहे अविधाकन्यित हो, जब कर्म उन्हींका धर्म है, तब आसामें तो वह अविधान्यारोयित ही है। इस कारण 'कोई भी अज्ञानी अशेप्तः कर्माका व्याग क्षणभर भी नहीं कर सकता' यह कहा गया है।

परन्तु विद्याद्वारा अविद्या निवृत्त हो जानेप्र ज्ञानी तो कमीका अशेषतः त्याग कर ही सकता है। क्योंकि अविद्या नष्ट होनेके उपरान्त, अभिद्यासे अच्या-रोपित वस्तुका अंश बार्का नहीं रह सकता।

( यह प्रत्यक्ष ही है कि ) निमिर-रोगमे विक्वन हुई दृष्टिद्वारा अध्यारोपित दो चन्द्रमा आदिका कुळ भी अंदा, निमिर-रोग नए हो जानेपर, शेष नहीं रहता।

एवं च सति इदं वचनम् उपपन्नम 'सर्वकर्माण मनसा' इत्यादि 'स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः' 'स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः' इति च ॥ ४८ ॥

सतरा 'सव कर्मीको मनसे इत्यादि कथन ठीक ही हैं। तथा 'अपने-अपने कमौमें लगे हर मन्द्य संसिद्धिको प्राप्त होते हैं' 'मनप्य अपने कर्मोंसे उसकी पूजा करके सिद्धि प्राप्त करता है'--ये कथन भी ठीक हैं ॥ १८॥

#### + NAMES CONTRACTOR

या च कर्मजा सिद्धिः उक्ता ज्ञाननिष्ठा-योग्यतालक्षणा तस्याः फरूभता नैष्कर्म्यमिडिः इति श्रोक ज्ञाननिष्टालक्षणा वक्तव्या आरभ्यते—

जान नियाकी योग्यताप्राधिरूप जनित सिद्धि कही गयी है, उसकी फलभत ज्ञान-निष्टारूप नैष्कर्म्यसिद्धि भी कही जानी चाहिये। इसलिये अगला श्लोक आरम्भ किया जाता है---

असन्दर्बाद्धः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पद्धः । नैरकर्म्य मिदि परमां

संस्थासेनाधिगच्छति ॥ ४६ ॥

वद्धिः सर्वत्र अन्तःकरणं यस्य सः अमक्तवद्धिः पुत्रदारादिषु आसक्तिनिमित्तेषु ।

जितारमा जितो बशीकत आत्मा अन्तःकरणं यस्य म जितात्मा ।

विगतस्पृहो विगता स्पृहा तृष्णा देहजीवित-भोगेषु यसातु स विगतम्पृहः।

एवं प्रत आत्मजः ရုံရေးဟုပြင် निर्गतानि कर्माणि यसाद निष्क्रियत्रह्मात्म-संबोधात स निष्कर्मा तस्य भावो नैष्कर्म्य नैस्क्रमर्थ मिदि: मा नैष्कर्म्यमिदिः नैश्कर्धमा सिद्धिः निरिक्रशास्त्र स्वरूपावस्थानलक्षणस्य मिडि: निष्यत्तिः तां नैष्कम्यीमिद्धं परमा प्रकष्टां कर्मजसिद्धिविलक्षणां सद्योगक्त्यवस्थानरूपां संन्यासेन सम्यग्दर्शनेन तत्पर्वकेण वा सर्वकर्म-संन्यासेन अधिगण्छित प्राप्नोति । तथा च उक्तम 'सर्वकर्माण मनसा संन्यस्य नैव कुर्वन्न कार्य-न्नास्ते ' इति ॥ ४९ ॥

जो सर्वत्र असकविद्ध है -- पत्र, स्त्री आदि जो आसक्तिके स्थान है, उन सबमें जिसका अन्त -करण आसक्तिसे--श्रीतिसे रहित हो चका है।

जो जिनासा है ... जिसका अस्या यानी अस्त -करण जीता हुआ है अर्थात बशमें किया हुआ है। जो स्पहारहित हैं - शरीर, जीवन और भीगोमे भी जिसकी स्पद्धा - तथ्णा नष्ट हो गयी है।

जो ऐसा आत्मजानी है, वह परम नंग्कार्य-सिद्धिको (प्राप्त करना है)। निष्क्रिय ब्रह्म ही आत्मा है यह बान होनेके कारण जिसके सर्वकर्म निवत्त हो गये हैं वह प्तिष्कर्मा' है । उसके भाव-·नैकर्म्यः है और निकर्मनासय 'नैष्कम्यंसिद्धि' सिद्धिका नाम निधिक्रय आत्मस्यस्ताने **ਇ**ਪ੍ਰਸ निष्कर्मताका सिद्ध होना ही 'नैष्कर्म्यसिद्धि' है। ऐसी जो कर्मजनित सिद्धिमे विरुक्षण और सद्योमिकी में स्थित होनारूप उत्तम सिद्धि हैं, उसको सन्यासके द्वारा. यानी यथार्थ ज्ञानसे अथवा ज्ञानपूर्वक सर्व-कर्मसंन्यासके द्वारा, लाभ करता है: ऐसा हो कहा भी है कि 'सब कर्मोंको मनसे छोडकर न करता दुआ और न करवाना हुआ रहता है'॥१०॥

प्वोंक्तेन स्वकर्मानुष्टानेन ईश्वराभ्यर्थन-रूपेण जनितां प्रागुक्तस्त्रणां सिद्धं प्राप्तस्य उत्पन्नात्मविवेकझानस्य केवलात्मझाननिष्टारूपा नैश्कर्म्यलक्षणा सिद्धिः येन क्रमेण भवति तद् वक्तस्यम् इति आह—-

पूर्वोक्त स्वभमिनुष्ठानद्वारा ईश्वरार्वनरूप साथनते उत्पन्न हुई, झाननिष्ठा-प्राप्तिकी योग्यता-रूप सिद्धिको, जो प्राप्त कर जुका है और जिसमें आस्मिविषयक विवेक्कान उत्पन्न हो गया है, उस कुश्वको, जिस कमसे केवल आत्म-झाननिष्ठारूप नैष्कम्प्यैसिद्धि मिळती है, वह (क्रम ) बतलाना है, अत: कह्वते हैं—

सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्रोति निबोध मे ।

समासेनेव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा ॥ ५०॥

सिद्धि प्राप्तः स्वकर्मणा ईववरं समभ्यच्ये वत्-प्रसादजां कायेन्द्रियाणां ज्ञाननिष्टायोग्यता-लक्षणां सिद्धिं प्राप्तः मिद्धिं प्राप्त इति तदनुवाद उत्तरार्थः ।

किं तट् उत्तरं यदर्थः अनुबाद इति उच्यते।

यथा येन प्रकारेण ज्ञाननिष्ठारूपेण ब्रह्म परमान्मानम् आप्रीति तथा तं प्रकारं ज्ञाननिष्ठा-प्राप्तिकमं गे मम बचनात् निबीव त्वं निश्रयेन अवधारय इति एतत् ।

किं विस्तरेण, न इति आह समासेन एव संक्षेपेण एव हे कीन्तेय। यया ब्रह्म प्रामोति तथा निरोध इति अनेन या प्रतिज्ञाता ब्रह्म-प्राप्तिः ताम् इदंतया दर्शियतुम् आह निष्ठा ज्ञानस्य यापरा इति, निष्ठा पर्यवसानं परि-समाप्तिः इति एतत् । कस्य, ब्रह्मज्ञानस्य या परा परिसमाप्तिः।

कीदशी सा, यादशम् आत्मज्ञानम् । कीदक् तत्, यादश आत्मा । कीदशः असी, यादशो भगवता उक्त उपनिषडाक्यैः च न्यायतः च । सिदिको प्राप्त हुआ, अर्थात् अपने कर्मोद्वासा ईश्वरकी पूजा करके, उसकी हुपासे उपन्न हुई हार्गा और इन्द्रियोकी ज्ञानिन्छा-प्राप्तिको योग्यता-न्य सिदिको प्राप्त हुआ पुरुष---पद्द पुनरुक्ति आगे कहे जानेवाल वचनोके साथ सम्बन्ध जोडनेके हिये हैं।

वे आगे कहे जानेवाले वचन कौन-से हैं जिनके लिये पुनरुक्ति हैं ! सो बनलाते हैं---

जिस ज्ञाननिष्टारूप प्रकारसे ( साथक ) ब्रह्मको — परमारमाको पाता है, उस प्रकारको, यानी ज्ञाननिष्टाप्राप्तिके कमको, त् मेरे बचनोंसे निश्चय-पर्वक समझ ।

क्या ( उसका ) विस्तारपूर्वक ( वर्णन करेंगे ' ) इसार कहते हैं कि नहीं । हे कोंग्नेय ! ममाससे अर्थात् सक्षेपसे हीं, जिस कमसे बयको प्राप्त होता है, उसे समझ । इस वाक्यसे जिस ब्रग्न-प्राप्तिके छिये प्रतिक्चा को थी, उसे इटक्टपसे ( रुपष्ट ) दित्यानेके छिये कहते हैं कि ज्ञानकी जो परानिष्टा है उसको हुन । अनितम अवधि-परिस्ताप्तिका नाम निष्टा है। ऐसी जो ब्रग्नडानकी परमावधि हैं ( उसको हुन ) ।

यह (ब्रह्मज्ञानकी निष्ठा) केसी है ' जैसा कि आमज्ञान है । वह कैसा है ' जैसा आग्मा है । वह (आग्मा) कैसा है ' जैसा भगवान्ने वतलाया है, तथा जैसा उपनिषट्वा स्थादार कहा गया है और जैसा व्यावसे सिद्ध है ।

नतु विषयाकारं झानं न विषयो न अपि आकारवान् आत्मा इध्यते कचित् ।

ननु 'आदित्यवर्णम्' 'भारूपः' 'स्वयंज्योतिः'

इति आकारवत्त्वम् आत्मनः श्रृयते । न. तमोरूपत्वप्रतिषेधार्थत्वात तेषां वाक्या-

नाम् । द्रव्यगुणाद्याकारत्रतिषेघे आत्मनः तमोरूपत्वे प्राप्ते तत्प्रतिषेधार्थानि 'आदित्यवर्णम्' इत्यादिवाक्यानि, 'अरूपम्' इति च विशेषतो रूपप्रतिपेधात् । अविषयत्वात् च 'न संदर्श तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुपा पश्चति कथनैनम्।' ( के० उ० ४ । २० ) 'अशस्यमस्यर्गम्' ( क० उ०

१ । २ । १५ ) इत्याद्यैः । तस्माद आत्माकारं ज्ञानम् इति अनुवयन्त्रम् ।

कयं तर्हि आत्मनो ज्ञानम् । सर्वे हि
यद्विषयं ज्ञानं तत्तदाकारं भवति निराकारः
च आत्मा इति उक्तम् । ज्ञानात्मनोः च
उभयोः निराकारत्वे कथं तद्भावनानिष्टा इति ।
न, अत्यन्तनिर्मल्यन्यन्त्वत्वद्धस्मत्वोपपत्तेः आत्मनो वृद्धेः च आत्मसमनैर्मल्या-

बुद्धधाभासं मनः तदाभागानि इन्द्रियाणि इन्द्रियाभासः च देहः अतो लौकिकैः देहमात्रे एव आत्मदृष्टिः क्रियते । पू०--ज्ञान विश्वयाकार होता है, परन्तु आत्मा न तो कहीं भी विषय माना जाता है और न आकारवान् ही !

उ०-किन्तु 'आदित्यवर्ण' 'प्रकाशस्यक्रप' 'स्वयं-ज्योति' इस तरह आत्माका आकारशन् होना तो श्रुतिमें कहा है।

पू०-यद्द कहना ठीक नहीं, क्योंकि वे याक्य तम.सहरूपवका निगेश करनेके लिये कहे गये हैं । अर्थात् आत्मामें उच्यगुण आदिके आकारका प्रतिगंश करनेपर जो आत्माके अन्यकाररूप माने जानेश्री आशका होती हैं, उसका प्रतिगंश करने-के न्यियं ही 'आदित्यवर्णम्' अयादि शक्य हैं । क्योंकि 'अरूपम्' आदि शक्योंकि शिश्यनः स्पका प्रतिगंश किया गया है और 'एसका (आत्माका) रूप इन्द्रियोंके सामने नहीं उहरना इसकी (आत्मा-का) कोई भी आंखोंने नहीं देख सकता' 'यह अशाब्द है, अस्पर्श है 'उत्यादि श्वचोंसे भी आत्मा किमीका विश्व नहीं है, यह शान कही गयों है।

सुतरां 'जैसा आत्मा है वैसा ही ज्ञान है' यह कहना युक्तियुक्त नहीं हैं।

तब फिर आस्माका ज्ञान कैसे होना है ? क्यों क सभी ज्ञान, जिसको विषय करते हैं उसीके आकारबाले होने हैं और 'आस्मा निराकार है' ऐसा कहा हैं। फिर ज्ञान और आस्मा दोनो निराकार होनेसे उसमें भावना और निष्ण कैसे हो सकती हैं ?

उ०-यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि आत्माका अत्यन्त निर्माटक, खष्ट्राव और सूक्ष्मव सिंह है और युद्धिका भी आत्माके सहश निर्माटक आदि सिंह हैं, इसल्यि उसका आत्मचैतन्यके आकारसे आमासित होना बन सकता हैं।

बुद्धिसे आभासित मन, मनसे आभासित इन्द्रियों और इन्द्रियोंसे आभासित स्पृष्ट शरीर है। इसक्यि सासारिक मनुष्य देहमात्रमें ही आत्मदृष्टि करने हैं। देइचैतन्यवादिनः च लोकायतिकाः चैतन्यविशिष्टः कायः पुरुष इति आहुः, तथा अन्ये इन्द्रियचैतन्यवादिनः। अन्ये मनश्चैतन्य-वादिनः। अन्ये चुद्धिचैतन्यवादिनः।

ततः अपि अन्तरव्यक्तम् अव्याकृताख्यम्

अविद्यावस्त्रम् आत्मत्वेन प्रतिपन्नाः कैचित् । सर्वत्र हि बुद्धयादिदेहान्ते आत्मचैतन्या-

भासता आत्मश्रान्तिकारणम् इति ।

अत आत्मविषयं झानं न विधातच्यम्, किं तर्हि, नामरूपाधनात्माध्यारोपणनिवृत्तिः एव कार्यो न आत्मचैतन्यविझानम्, अविद्याध्यारो-पितसर्वपदार्थाकारैः एव विशिष्टतया गृद्य-माणत्वात ।

अत एव हि विज्ञानवादिनो बौदा विज्ञान-व्यतिरेकेण वस्तु एव न अस्ति इति प्रतिपन्नाः प्रमाणान्तरनिरपेक्षवां च स्वसंविदितन्वाभ्युप-गर्मन।

तसाद् अविद्याच्यारोपणनिराकरणमात्रं ब्रक्काण कर्तव्यं न तु ब्रक्कज्ञाने यत्नः अत्यन्तप्रसिद्धत्वात्।

अविद्याकल्पितनामरूपविश्रेषाकारापहृत-बुद्धित्वाद् अत्यन्तप्रमिद्धं सुविज्ञेयम् आसन्नतरम् आन्मभूतम् अपि अप्रसिद्धं दुविज्ञेयम् अतिदृरम् अन्यद् इव च प्रतिभाति अविवेकिनाम् ।

बाह्याकारनिवृत्तबुद्धीनां तु लब्धगुर्वात्म-

प्रसादानां न अतः परं सुखं सुप्रसिद्धं सुविज्ञेयं

देहासमादी लोकायतिकाः भ्वेतनतामिशिष्ट शरीर ही आग्मा है' ऐसा कहते हैं, दूसरे इन्द्रियोको चेतन कहनेगाले है, तथा कोई मनको और कोई बुद्धिको चेतन कहनेगाले हैं।

कितने ही, उस बुद्धिके भीभीतर व्याप्त, अव्यक्तको—अव्याङ्क्तसंज्ञक अविद्यावस्थ (चिदा-भास) को आत्मारूपसे समझनेवाले हैं।

बुद्धिसे लेकर शरीरपर्यन्त सभी जगह आरम-चैतन्यका आभास ही उनमे आत्माकी आत्तिका कारण है।

अतः ( यह सिद्ध हुआ कि ) आत्मविषयक ज्ञान श्विय नहीं हैं । तो क्या विषय है ? नाम-रूप आदि अनात्मा वस्तुओंका जो आत्मामें अप्या-रोप है उसको निवृत्ति हो कर्तन्य है । आत्मचैतन्य-का विज्ञान प्राप्त करना नहीं हैं । क्योंकि ज्ञान, अविवाहारा आरोपित समस्त पटाप्रोंकि आकारमें ही विशेषक्षप्रेस प्रहण किया हुआ है ।

यही कारण है कि विज्ञानशदी बींद्र विज्ञानसे अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु ही नहीं है' इस प्रकार मानने हैं। और उस ज्ञानको स्वसनेच माननेके कारण प्रमाणान्तरकी आवस्यकता नहीं मानने।

सुनरा ब्रद्धमें जो अविधादारा अध्यारोप किया गया है, उसका निराकरणमात्र कर्तत्र्य हैं। ब्रह्म-झानके लिये प्रथब कर्तत्र्य नहीं है, क्योंकि ब्रह्म तो अत्यन्त प्रसिद्ध ही है।

ब्रह्म यदाय अत्यन्त प्रसिद्ध, सुविद्धेय, अति समीप और आत्मस्वरूप हैं तो भी वह विवेकरहित मनुष्योंको, अविद्याकल्पित नामरूपके मेदसे उनकी सुद्धि अमित हो जानेके कारण, अप्रसिद्ध, दुर्विद्धेय, अति दूर और दूसरा-सा प्रतीत हो रहा है।

परन्तु जिनकी बाह्याकार बुद्धि निष्ट्त हो गयी है जिन्होंने गुरु और आस्माकी कृपा छाभ कर छी है, उनके छिपे इससे अधिक सुप्रसिद्ध, सुविज्ञेप, स्वासन्नम् अस्ति। तथा च उक्तम् 'श्रवक्षावगमं धर्म्यम्' इत्यादि ।

केचित् तु पण्डितंशन्या निराकारन्याद् आत्मवस्तु न उपैति वृद्धिः अतो दुःसाध्या सम्यम्ज्ञाननिष्ठा इति आहुः।

सत्यम् एवम् , गुरुसंप्रदायरहितान।म् अश्वतः वेदान्तान।म् अत्यन्तवहिविषयासक्तजुद्धीनां सम्यवद्मगाणेषु अकृतश्रमाणाम् , तद्विपरीतानां तु लोकिकप्राक्षप्राहकद्वैतवस्तुनि सद्बुद्धिः नितरां दुःसंपाद्या आत्मचैतन्यव्यतिरेकेण वस्त्वन्तरस्य अनुपलव्यः ।

यथा च एतद् एवम् एव न अन्यथा इति
अवोचाम । उक्तं च भगवता-- वस्या जाधित
भवानि सा निजा पश्यतो मनेः' इति ।

तसाद् वाश्वाकारभेदबुद्धिनिष्ट्विः एव आत्मस्वरूपालम्बने कारणम् । न हि आत्मा नाम कस्पनित् कदाचिद् अप्रसिद्धः प्राप्यो हेय उपादेयो वा ।

अप्रसिद्धे हि तस्मिन् आरमिन अस्वार्धाः सर्वाः प्रश्चयः प्रसच्चेरन् । न च देहाद्यचेत-नार्थत्वं श्वस्यं कल्पितृम् । न च सुर्सार्थं सुर्खं दुःखार्थं वा दुःखम् आत्मावगत्यवसा-नार्थत्वात् च सर्वच्यवहारस्य ।

तस्माद् यथा स्वदेहस्य परिच्छेदाय न प्रमाणान्तरापेक्षा ततः अपि आत्मनः अन्तर- सुखस्यक्ष्य और अपने समीप कुछ भी नहीं है। 'मत्यक्ष-उपलब्ध धर्ममय' इत्यादि वाक्योंसे भी यही बान कही गयी है।

कितने ही अपनेको पण्डित माननेवाले यों कहते हैं, कि आस्मतन्त्र निराकार होनेके कारण उसको बुद्धि नहीं पा सकती, अतः सम्यक् झान-निष्ठा दुःसाध्य है।

ठांक है, जो गुरु-परस्परासे रहित हैं, जिन्होंने बेदान्त-वास्योंको (विधिपूर्वक) नहीं सुना है जिनकी बुद्धि सांसारिक विपयोंने अस्पत्त आसक्त हो रही है, जिन्होंने यथार्थ झान करानेवाल प्रभाणोंने परिश्रम नहीं किया है, उनके लिये यही बात हैं। परन्तु जो उनसे विपरीत है, उनके लिये तो, लीकिक प्राध-प्राहक भेद्युक्त बस्तुओंने सहाय सम्पादन करना (इनको सत्य समझना) अस्पत्न काठन है, क्योंकि उनको अस्पत्र क्रमको अतिरिक्त दूसरी वस्तुकी उपलिच हो नहीं होती।

यह टीक इसी तरह है. अन्यथा नहीं है। यह बात इस पहले सिद्ध कर आये हैं और भगवान्ने भी कहा है कि 'जिसमें सब प्राणी जागते हैं, झानी मुनिकी वहीं राजि हैं श्यादि।

सुनरा आरमस्वरूपके अवन्यवनमें, बाह्य नानाकार भेदबुडिकी निवृत्ति ही कारण है । क्योंकि आरमा कभी किसीके भी लिये अप्रसिद्ध, प्राप्तन्य, त्याच्य या उपादेय नहीं हो सकता।

आग्माको अग्रसिङ मान ठेनेपर तो सभी ग्रष्ट्रांनियोंको निर्ध्यंक मानना सिद्ध होगा । इसके सिवा न तो यह करुपना की जा सकती है कि अचेतन शरीरादिके ठिये (सब कर्म किये जाते हैं) और न यहीं कि सुखके ठिये सुख हे या दु:खके छिये दु:ख है । क्योंकि सारे व्यवहारका प्रयोजन अन्तर्में आग्माके झानका विषय बन जाना है ।

इसल्यि, जैसे अपने शरीरको जाननेके लिये अन्य प्रमाणकी अपेक्षा नहीं हैं; वैसे ही आत्मा उसमें भी अधिक अन्तरतम होनेके कारण तमत्वात तदवगतिं प्रति न प्रमाणान्तरापेक्षा इति आत्मज्ञाननिष्ठा विवेकिनां सप्रसिद्धा इति सिद्धम ।

येषाम् अपि निराकारं ज्ञानम् अप्रत्यक्षं तेषाम अपि ज्ञानवशा एव ज्ञेयावगतिः इति ज्ञानम् अत्यन्तं प्रसिद्धं सुखादिवदु एव इति अस्यवगन्तव्यम् ।

जिज्ञासान् पपत्तेः च । अप्रसिद्धं चेद ज्ञानं · ब्रेयवट जिज्ञास्येत । तथा जेयं घटादिलक्षणं ज्ञानेन ज्ञाता न्याप्तम इच्छति तथा ज्ञानम् अपि ज्ञानान्तरेण ज्ञाता न्याप्तुम इच्छेत । न च एतद् अस्ति ।

अतः अत्यन्तप्रसिद्धं ज्ञानं ज्ञाना अपि अत एव प्रसिद्ध इति । तस्पाद ज्ञाने यत्नो न कर्तव्यः किं त अनात्मबद्धिनिवृत्ती एव । तस्माद ज्ञाननिष्टा ससंपाद्या ॥ ५० ॥

आत्माको जाननेके लिये प्रमाणान्तरकी आवश्यकता नहीं है; अत: यह सिद्ध हुआ कि विवेकियों के लिये आत्मज्ञाननिष्टा सप्रसिद्ध है ।

जिनके मतमें बान निराकार और अवस्यक्ष है उनको भी, जेयका बोध ( अनुभव ) ज्ञानके ही अधीन होनेके कारण, सखादिकी तरह ही ज्ञान अत्यन्त प्रसिद्ध है. यह मान लेना चाहिये ।

तथा जानको जाननेके छिये जिजामा नहीं होती इसलिये भी (यह मान लेना चाहिये कि जान प्रत्यक्ष हैं ) यदि जान अप्रत्यक्ष होता. तो अन्य जेय वस्तओंकी तरह उसको भी जाननेके लिये इच्छा की जाती. अर्थात जैसे जाता (परुष ) घटादिस्स्प होय पदार्थोंका ज्ञानके द्वारा अनुभव करना चाहता है. उसी तरह उस जानको भी अन्य जानके दारा जाननेकी इच्छा करता. परन्त यह बात नहीं है।

सतरां ज्ञान अत्यन्त प्रत्यक्ष है और इसीलिये जाता भी अत्यन्त ही प्रत्यक्ष है। अतः जानके लिये प्रयत कर्तव्य नहीं है, किन्तु अनात्मबुद्धिकी निवृत्तिके लिये ही कर्तव्य है, इसीलिये ज्ञाननिया समंपाद्य है ॥ ५० ॥

साइयं ज्ञानस्य परा निष्ठा उच्यते कथं। कार्या इति--

बह ज्ञानकी परा निष्ठा किस प्रकार करनी चाहिये ? सो कहने हैं.---

बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च । शब्दादीन्विषयांस्त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्यदस्य च ॥५१॥

अध्यवसायात्मिकया विश्वद्वया | मायारहितया यक्तः संपन्नो घत्या **និវ័**៣ आत्मानं कार्यकरणसंघातं नियम्य च नियमनं कत्वा वशीकृत्य शब्दादीन् शब्द आदिः येषां ते शब्दादयः तान् विषयान् त्यक्ता । सामध्यति **शरीरस्थितिमात्रान केवलान ग्रक्त्वा ततः** स्थितिमात्रके लिये जिन विषयोंकी आवश्यकता

विश्रद्ध-कपटरहित निश्चयात्मिका बढिसे संपन्न पुरुष, धैर्यसे कार्य-करणके संघातरूप आरमा-को (शरीरको) संयम करके -- वशमें करके. शब्दादि त्रिपयोंको, अर्थात शब्द आदि है ऐसे सभी विषयोंको छोडकर, प्रकरणके अनसार यहाँ यह अभिग्राय है, कि केवल शरीर- अधिकान संखार्थान त्यक्त्वा इत्यर्थ:। अशिर-. है, उनसे अतिरिक्त संख्योगके छिये जो अधिक स्थित्यर्थत्वेन प्राप्तेष च रागद्वेषी व्यवस्य परित्यज्य ॥ ५१ ॥

विषय हैं, उन सबको छोड़कर तथा शरीरस्थितिके निमित्त प्राप्त हुए विषयों में भी. राग-द्रेषका अभाव करके-स्याग करके ॥ ५१ ॥

तत:---

तमके बाद---

लध्वाजी यतवाकायमानमः ।

ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपश्चितः॥ ५२ ॥

विविक्तसेवी अरण्यनदीपुलिनगिरिगृहादीन विविक्तान देशान सेवितं शीलम अस्य इति लन्बाजी ब्रह्मजनजीलः । विविक्तसेवालध्वशनयोः निद्रादिदोषनिवर्त-कत्वेन चित्तप्रसाद हेत्तत्वाद ग्रहणम् । यतवाकायमानसो वाक च कायः च मानसं

च यतानि संयतानि यस्य ज्ञाननिष्रस्य स ज्ञाननिष्ठो यतिः यतवाकायमानसः स्यात् । एवम् उपरतसर्वकरणः सन्,

ध्यानयोगपरो ध्यानम् आत्मखरूपचिन्तनं योग आत्मविषये एव एकाग्रीकरणं तो ध्यानयोगी परत्वेन कर्तव्यी यस्य स ध्यान-योगपरः । नित्यं नित्यग्रहणं मन्त्रज्ञपादास्य-कर्तव्याभावप्रदर्शनार्थम् ।

वैराग्यं विरागभावो दृष्टादृष्टेषु विषयेषु वैक्रण्यं समुपाश्रितः सम्यग उपाश्रितो नित्यम एवं इत्यर्थः ॥ ५२ ॥

विविक्त देशका सेवन करनेबाळा-अर्थात वन. नदी-तीर, पहाडकी गुफा आदि एकान्त देशका सेवन करना ही जिसका स्वभाव है ऐसा, और इसका भाइतर करनेवासा होकर, 'एकान्त-सेवन' और 'इलका भोजन' यह दोनों निदादि दोषोंके निवर्तक होनेसे चित्तकी खच्छतामें हेत हैं, इसिक्रये रनका ग्रहण किया गया है।

तथा मन. वाणी और शरीरको वशमें करनेवाला होकर, अर्थात जिस जाननिष्ठ यतिके काया, मन और वाणी तीनों जीते हुए होते हैं वह 'यतवाकायमानस' होता है—इस प्रकार सब इन्द्रियोंको कर्मोंसे उपराम करके.

तथा नित्य ध्यानयोगके परायण रहता हुआ. आत्मस्रक्ष्य चिन्तनका नाम ध्यान है और आत्मामें चित्तको एकाग्र करनेका नाम योग है. यह दोनों प्रधानस्थासे जिसके कर्तव्य हों. उसका च्यानयोगपरायण है. उसके साथ नित्य पदका ग्रहण मन्त्र-जय आदि अन्य कर्तन्योंका स्रभाव दिखानेके लिये किया गया है।

तथा इस लोक और परलोकके भोगों में तथ्णाका अभावरूप जो वैराग्य है, उसके आश्रित होकर अर्थात सदा बैराग्यसम्पन्न होकर ॥ ५२ ॥

क्रिंच---

अहंकारं बलं दर्पं कामं कोधं परिग्रहम् । विमच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभ्याय कल्पते ॥ ५३ ॥ अहंकारम् अहंकरणम् अहंकारो देहेन्द्रियादिषु ।
तम्, बलं सामध्यं कामरागादिषुक्तं न
इतरत् अरीरादिसामध्यं स्वाभाविकत्वेन
त्यागस्य अशक्यत्वात् । दर्गे नाम हर्यानन्तरभावी धर्मातिकमहेतुः 'हृष्टो हृष्यति हृप्तो
धर्मातिकमानि' इति सारणात तं च ।

कामम् इच्छां कोधं देषं परिग्रहम् इन्द्रियमनो-गतदोषपरित्यागे अपि शरीरधारणप्रसङ्गेन धर्मानुष्ठाननिमित्तेन वा बाह्यः परिग्रहः प्राप्तः तं च विशुच्य परित्यज्य,

परमहंसपरित्राजको भृत्वा, देहजीवनमात्रे अपि निर्मतमभावो निर्ममः अत एव शान्त उपरतः। यः संहृतायासो यतिः ज्ञानतिष्ठो त्रक्षन्याय त्रह्मभवनाय कल्यते समर्थो भवति॥ ५३॥

बहंकार, बल और दर्गको छोड़कर—शरीर-इंन्द्रियादिमें अहंभाव करनेका नाम 'अहंकार' है । कामना और आसक्तिसे युक्त जो सामर्थ्य है उसका नाम 'बल' है, यहाँ शरीरादिकी साधारण सामर्थ्यका नाम बल नहीं है, क्योंकि वह खाभाविक है इसलियं उसका त्याग अशक्य है, हर्गके साथ होनेवाल और धर्म-उल्लब्स कारण जो गर्व है उसका नाम 'दर्ग है, क्योंकि स्वृतिमें कहा है कि 'हर्ययुक्त पुरुष दर्ग करता है, दर्गके स्वाया प्रमावा उसका किया करता है, दर्गकर ।

तथा इच्छाका नाम काम है, द्रेषका नाम कोच है, इनका और परिम्रहका भी त्याग करके अर्थाट् इन्द्रिय और मनमें रहनेवाले दोशोंका त्याग करनेके पश्चाट् भी, शरीर-धारणके प्रसंगसे या धर्माद्राधानके निमित्तसे, जो बाद्य संमहकी प्राप्ति होती है उसका भी परित्याग करके,

तथा परमहंस परिवाजक (संन्यासी) होकर, एवं देहजीवनमात्रमें मी ममताराहित और इसीलिये जो शान्त—उपरितपुक्त है, ऐसा जो सब परिश्रमोंसे रहित झानिष्ठ यति है, वह ब्रह्मरूप होनेके योग्य होता है ॥ ५३॥

-3%00000 Ext

अनेन क्रमेण---

इस क्रमसे—

ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचित न काङ्ग्रिति । समः सर्वेषु भृतेषु मद्भक्तिः लभते पराम् ॥ ५४ ॥

ब्रह्मभूतो ब्रह्मप्राप्तः प्रसन्नात्मा स्टब्धाच्यात्म-प्रसादो न शोचित किंचिद् अर्थवैकल्यम् आत्मनो वैगुष्यं च उद्दिश्य न शोचित न संतप्यते न काङ्कति।

ब्रह्मभूतस्य अयं स्वभावः अनुद्यते न शोचित न काङ्गति इति । महाको प्राप्त हुआ, प्रसानारमा अर्थात् जिसको अध्यासमुद्रसाद छान हो चुका है ऐसा पुरुष, न होक करता है और न आकाङ्का ही करता है। अर्थात् न तो किसी पदार्थकी हानिके, या निज-सम्बन्धी विगुणताके उदेश्यसे सन्ताप करता है और न किसी वस्तुको चाहता ही है।

'न शोचित न काङ्क्षित' इस कथनसे श्रक्षभूत पुरुषके खभावका अनुवादमात्र किया गया है। न हि अप्राप्तविषयाकाङ्का ब्रह्मविद् उपपद्यते । न हृष्यति इति वा पाठः ।

समः सर्वेषु भूतेषु आत्मीपम्येन सर्वेषु भूतेषु सुस्तं दुःस्वं वा समम् एव पत्र्यति इत्ययों न आत्मसमदर्शनम् इह तस्य वस्त्र्यमाणत्वात् 'भक्त्या मामभिजानाति' इति ।

एवंभूतो झाननिष्ठो मद्रक्ति मयि परमेश्वरे भक्ति भजनं पराय उत्तमां झानलक्षणां चतुर्थी डमते 'कतविंधा भजने माम' इति उक्तम् ॥५४॥ क्योंकि ब्रह्मवेत्तामें अप्राप्त विषयोंकी आकाङ्क्षा वन ही नहीं सकती। अथवा 'न काङ्क्षति' की जगह 'न ह्रप्यति' ऐसा पाठ समझना चाहिये।

तथा जो सब भूतोंमें सम है, अर्थात् अपने सहश सब भूतोंमें सुख और दु:खको जो समान देखता है। इस शक्यमें आत्माको समभावसे देखना नहीं कहा है, क्योंकि वह तो 'अक्स्या मामभि-जानानि' इस पदसे आगे कहा जायगा।

ऐसा ज्ञाननिष्ट पुरुष, मुझ परमेश्वरकी मजनरूप परा भक्तिको पाता है, अर्थात् 'चतुर्विचा भजन्ते माम्' इसमें जो चतुर्व भक्ति कही गयी है उसको पाता है ॥ ५४ ॥

ततो ज्ञानलक्षणया-

उसके बाद उस ज्ञानलक्षणा---

भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः । ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तद्ननत्तरम् ॥ ५५ ॥

भक्त्या माम अभिजानाति यात्रान् अहम् उपाधि-कृतविस्तरमेदो यः च अहं विध्वन्तसर्वो-पाधिमेद उत्तमपुरुष आकाशकल्यः तं माम् अहैतं चैतन्यमात्रैकरसम् अजम् अजरम् अमरम् अभयम् अनिधनं तत्र्वाः अभिजानाति ।

ततो माम् **एवं** तस्वतो ज्ञाल्या विशते तदनन्तरं **भाम् एव** ।

ने अत्र झानानन्तरप्रवेशिकये भिन्ने विवक्षिते झात्वा विश्वते तदनन्तरम् इति, किं तिर्हे, फलान्तराभावज्ञानमात्रम् एव, 'क्षेत्रज्ञं चापि मां विश्व' इति उक्तत्वात् ।

नतु विरुद्धम् इतम् उक्तं ज्ञानस्य या परा १० न्याः कहना निरुद्ध है कि ज्ञानकी जो निष्ठा तया माम् अभिजानाति इति । कथं परा निष्ठा है उससे मुझे जानता है । यदि कही विरुद्धम् इति चेव् उच्यते, यदा एव यस्मिन् कि निरुद्ध कैसे है तो बतलाते हैं, जब ज्ञाताकी

भक्तिसे, मैं जितना हूं और जो हूं, उसको तश्यसे जान केता है। अभिप्राय यह है कि में जितना हूं, यानी उराधिकृत क्लियान्मेदसे जितना हूं, ब्रांती उराधिकृत क्लियान्मेदसे जितना हूं, ब्रांती बालवर्ग समस्य उपाधिमेदसे रहित, उत्तमपुरुष और जाकाशकी तरह (न्यार) जो मैं हूँ, उस अर्डत, अजर, अमर, अभय और निवनगढिन मुझको तरहसे जान केना है। फिर मुझ इस तरह तत्त्वसे जानकर तत्काळ मुझमें ही प्रवेश कर जाता है।

यहाँ 'झावा' 'विशते तदगनतरम्' इस कथनसे झान और उसके अनन्तर प्रवेशक्रिया, यह दोनों मिन-मिन्न विविध्तत नहीं हैं। तो क्या है ? फछान्तरके अभावका झानमात्र हैं। तो क्या है ! क्यांक्रित 'सेचक भी त् मुखे ही समझ' ऐसे कहा गया है। ए०—यह कहना निरुद्ध हैं कि झानकी जो परा निष्ठा है उससे मुझे जानता हैं। यदि कहों कि विरुद्ध कैसे हैं तो बतछाते हैं, जब झाताको विषये झानम् उत्पद्यते झातुः तदा एव तं विषयम् अभिजानाति झाता इति न झाननिष्टां झांना-इत्तिलक्षणाम् अपेक्षते इति । ततः च झानेन न अभिजानाति झानाञ्चल्या तु झाननिष्टया अभिजानाति इति ।

न एष दोषो ज्ञानस्य स्वात्मोत्पत्तिपरिपाक-

हेतुयुक्तस्य प्रतिपक्षविहीनस्य यद् आत्मानुभव-

निश्रयावसानत्वं तस्य निष्टाग्रव्दाभिलापात् । शास्त्राचार्योपदेशेन झानोत्पितपाकहेतुं सहकारिकारणं बुद्धिनिशुद्धचादि अमानित्वादि च अपेक्ष्य जनितस्य क्षेत्रझपरमान्येकत्व-झानस्य कत्रांदिकारकमेदबुद्धिनियन्थन-सर्वकर्ममंन्याससहितस्य स्वात्मानुभवनिश्रय-रूपेण यद् अवस्थानं सा परा झानिनृष्टा इति उच्यते ।

सा इयं ज्ञाननिष्ठा आतोदिभक्तित्रयापेक्षया परा चतुर्थी भक्तिः इति उक्ता । तया परया भक्त्या भगवन्तं तत्त्वतः अभिजानाति । यदनन्तरम् एव ईश्वरक्षेत्रज्ञभेदवुद्धिः अशेषतो निवर्तते । अतो ज्ञाननिष्ठारुक्षणया भक्त्या माम् अभिजानाति इति वचनं न विरुध्यते । अत्र च सर्वं निवृत्तिविधायि शास्त्रं बेदान्ते-

तिहासपुराणस्थितिरुक्षणम् अर्थवद् भवति ।
'विदित्वा खुरधायाथ भिक्षाचयं चरन्ति' (बृह ० ३०
३।५।१) 'तस्मान्त्यासमेपां तपसामतिरिक्तमाहुः'
(ना० ३० २। ७९) 'न्यास एवात्यरचयत्' (ना०
३० २। ७८) इति संन्यासः कर्मणां न्यासो

जिस विश्यका झान होता है, वह उसी समय उस विश्यको जान लेता है, झानकी बारम्बार आवृत्ति करनारूप झाननिष्टाकी अपेक्षा नहीं करता । इसल्पिं पह ( ज्ञेप पदार्थको ) झानसे नहीं जानता, झानावृत्तिकर झाननिष्ठासे जानता हैं यह कहना विरुद्ध है।

उ०-यह दोष नहीं है, क्योंकि अपनी उत्पत्ति और परिपाकके हेतुओंसे युक्त, एवं विरोधरहित झानका जो अपने खरूपानुभवमें निश्चयरूपसे पर्यवसान—स्थित हो जाना है, उसीको निष्ठा शब्दसे कहा गया है।

अभिग्राय यह, कि ज्ञानको उत्पत्ति और परिपाकके हेतु, जो विद्युद्ध-बुद्धि आदि और अमानित्वादि सहकारी कारण हैं, उनकी सहायतासे, शास्त्र और आचार्यके उपदेशसे उत्पन्न हुआ, जो भी कर्ता हूँ, मेग यह कमी हैं। इत्यादि कारकोदेचुडिजनित समस्त कमीके संन्यासमाहित क्षेत्रझ और ईश्वरकी एकताका ज्ञान है, उसका जो अपने खरूपके अनुभवमें निश्चयरूपसे स्थित रहना है, उसे भरा ज्ञान-निष्ठग कहते हैं।

वही यह ज्ञाननिष्ठा 'आतं' आदि तीन भक्तियोंकी अपेक्षासे चतुर्थ परा भक्ति कही गयी है। उस ( ज्ञान-निष्ठारूप ) परा भक्तिसे भगवान्को तत्त्वसे जमता है जिससे उसी समय ईश्वर और क्षेत्रज्ञवित्यक मेदबुद्ध पूर्णरूपसे निङ्कत हो जाती है। इसल्पिय ज्ञाननिष्ठारूप भक्तिमे मुझे जानता है यह कहना विरुद्ध नहीं होता।

ऐसा मान लेनेसे वेदान्त, इतिहास, पुराण और स्मृतिरूप समस्त निवृत्तिविधायक शास्त्र, सार्थक हो जाते हैं अर्थात् उन सकका अभिप्राय सिद्ध हो जाता है ।

'आत्माको जानकर(तीनों तरहकी प्यणाओंसे) विरक्त होकर फिर भिक्षाचरण करते हैं', 'पुरुषार्थका अन्तरंग साधन होनेके कारण संन्यास ही इन सब तमों में अधिक कहा गया है', 'अकेटा संन्यास ही उन सबको उल्लंधन कर जाता है', कमोंके ल्यागका नाम संन्यास है' ਜ

'वेदानिमं च लोकममुं च परित्यच्य' ( आप० घ० १ । २३ । १३ ) 'त्यत्र धर्ममधर्मं च' ( महा० शां० ३२९ । ४० ) इत्यादि । इह च दर्शितानि वाक्यानि ।

न च तेषां वाक्यानाम् आनर्थक्यं युक्तम् ।

न च अर्थवादत्वं स्वप्रकरणस्यत्वात् । प्रत्यगात्माविकियस्बरूपनिष्टत्वात

मोक्षस्य । न हि पूर्वमप्तृद्रं जिगमिषोः प्राति-लोम्येन प्रत्यक्सप्तृद्रं जिगमिषुणा समान-मार्गत्वं संभवति ।

प्रत्यगात्मविषयप्रत्ययसंतानकरणाभिनिवेशः च ज्ञाननिष्ठा । सा च प्रत्यक्सग्रुद्रगमनवत् कर्मणा सहभावित्वेन विरुध्यते ।

पर्वतसर्पपयोः इव अन्तरवान् विगेधः प्रमाणविदां निश्चितः । तस्मात् सर्वकर्मसंन्या-सेन एव ज्ञाननिष्ठा कार्यो इति सिद्धम् ॥५५॥ 'बेदोंको तथा इस छोक और परलोकको परिस्थाग करके' 'धर्म-अधर्मको छोक्' इत्यादि शाखवाक्य है। तथा यहाँ भी (संन्यासपरक) बहुत-से बचन दिखाये गये हैं।

उन सब बचनोंको न्यर्थ मानना उचित नहीं और अर्थवादरूप मानना भी ठोक नहीं; क्योंकि वे अपने प्रकरणमें स्थित हैं।

इसके सिवा अन्तरात्माके अविक्रियस्वरूपमें निश्चयरूपसे स्थित हो जाना ही मोक्ष है । इसिक्टिये भी (पूर्वोक्त बात ही सिद्ध होती है)। क्योंकि पूर्वसमुद्रपर जानेकी इच्छाबालेका उसके प्रतिकृत पश्चिमसमुद्रपर जानेकी इच्छाबालेको साप, माम मार्ग नहीं हो सकता।

अन्तरास्पविषयक प्रतीतिकी निरन्तरता रखनेके आग्रहका नाम 'ज्ञानिष्ठा' है । उसका कर्मोके साथ रहना (पूर्वकी ओर जानेकी इच्छाशलेके लिये ) पश्चिमसमुद्रकी ओर जानेकी मार्गकी भौति, विरुद्ध है । प्रमाणवेत्ताओंने उनका पर्वत और राईके समान मेद निश्चित किया है । सुनरा यह सिद्ध हुआ कि सर्वकर्मसंत्यासपूर्वक ही अनिष्ठा करनी चाहिये॥५५॥

स्वकर्मणा भगवतः अभ्यर्चनभक्तियोगस्य सिद्धिप्राप्तिः फलं झाननिष्टायोग्यता । यन्नि-मित्ता झाननिष्टा मोक्षफलावसाना स भगवद्गक्तियोगः अधुना स्तृयने बास्नार्थोप-संहाप्रकरणे शासार्थनिश्चयदार्व्याय- अपने कमींद्वारा भगवान्की पूजा करनारूप भक्ति-योगकी सिद्धि, अर्थात् फल. झाननिष्ठाकी योग्यता है। जिस (भक्ति-योग) से होनेवाळी झान-निष्ठा, अन्तमें मोक्षरूप फल देनेवाळी होती है, उस भगवद्रक्ति-योगकी अब शाखाभिश्रायके उपसंहार-प्रकरणमें, शाख-अमिश्रायके निश्चयको टढ़ करनेके विये स्त्रीक की जानी है—

सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्वचपाश्रयः। मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमन्ययम्॥ ५६॥

सर्वकर्मणि प्रतिषिद्धानि अपि सदा सुर्वाणः | सदा सव कर्मोको करनेवाळा अपंत् निषद्ध कर्मो-अनुतिष्ठन् मद्व्यपाश्रयः अर्द्धं वासुदेव ईश्वरो को भी करनेवाळा जो मद्वयपाश्रय भक्त है-जिसका व्यपाश्रयो यस्य स मदव्यपाश्रयो मरयपित- | मैं बासुदेव ही पूर्ण आश्रय हूँ, ऐसा मुझे ही अपना सर्वात्मभाव इत्यर्थ: । सः अपि मध्यसादाद् सब कुछ अर्पण कर देनेवाला जो भक्त है, वह भी मम ईश्वरस्य प्रसादाद अवाप्नोति शाश्वतं नित्यं मुझ ईश्वरके अनुप्रहसे, विष्णुके शाश्वत—नित्य— वैष्णावं पदम् अञ्ययम् ॥ ५६ ॥

अविनाशी पदको प्राप्त कर लेता है ॥ ५६॥

यसाद एवं तसात-

जब कि यह बात है इसलिये---

चेतमा मर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः। बद्धियोगमपश्चित्य मन्नित्तः सततं भव॥ ५७॥

चेतसा विवेकबद्धया सर्वकर्माण दृष्टादृष्टार्थानि मयि ईश्चारे संन्यस्य 'ग्रह्मतोति इति उक्तन्यायेन मत्परः अहं वासदेवः परो यस्य तव स त्वं मत्परः सन बुद्धियोगं मिय समाहितवद्भिन्वं बद्धियोगः तं बद्धियोगम उपाश्रित्य आश्रयः अनन्यशरणत्वं मिचेत्रो मिय एव चित्तं यस्य तव स त्वं मचित्तः सतते सर्वदा भव ॥ ५७ ॥

त दृष्ट और अदृष्ट फलवाले समस्त कमोंको विवेक-बुद्धिसे अर्थात 'बत्करोषि बदशासि' इस श्लोकमें बतलाये हुए भावसे, मुझ ईश्वरमें समर्पण करके, तथा मेरे परायण होकर, अर्थात् मै वासदेव ही जिसका पर (परमगति) हूँ, ऐसा होकर, मुझमे बुद्धिको स्थिर करनास्तप बुद्धि-योगका आश्रय लेकर—बुद्धियोगके अनन्यशरण होकर, निरन्तर मुझर्ने चित्तवाटा हो, अर्थात् जिसका निरन्तर मुझर्ने . ही चित्त रहे, ऐसा हो ॥ ५७॥

#### 

मिच्चतः सर्वदुर्गाणि मत्त्रसादात्तरिष्यसि । अथ चेत्त्वमहंकाराज्ञ श्रोष्यसि विनङक्ष्यसि ॥ ५८ ॥

मिचतः सर्वदुर्गाणि सर्वाणि दुम्तराणि संसार-हेतुजातानि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अतिक्रमिष्यसि । अथ चेद् यदि त्वं मदुक्तम् अहंकारात् पण्डितः अहम् इति न श्रोध्यसि न ग्रहीष्यसि ततः त्वं विनङ्क्यसि विनाशं गमिष्यसि ॥ ५८ ॥

मुझमें चित्तवाला होकर त् समस्त कठिनाइयों-को अर्थात् जन्म-मरणरूप संसारके समस्त कारणी-को मेरे अनग्रहसे तर जायगा— सबसे पार हो जायगा। परन्तु यदि तु मेरे कहे हुए वचनोंको अहंकारसे 'मै पण्डित हूँ' ऐसा समझकर, नहीं सुनेगा,-श्रहण नहीं करेगा, तो नष्ट हो जायगा-नाशको प्राप्त हो जायगा ॥ ५८॥

Sales Sales

इदं च त्वया न मन्तव्यं स्वतन्त्रः अहं। किमर्थ परोक्तं करिष्यामि इति-

तुझे यह भी नहीं समझना चाहिये, कि मैं स्वतन्त्र हैं, दसरेका कहना क्यों करूँ ?---

## यदहंकारमाश्रित्य न योतस्य इति मन्यसे । मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोध्यति ॥ ५६ ॥

यत् च एतत त्वम् अहंकारम् अश्रित्य न योत्स्ये | जो त् अहंकारका आश्रय लेकर यह मान रहा इति न युद्धं करिष्यामि इति मन्यसे चिन्तयसि है—ऐसा निश्चय कर रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा निश्चर्य करोपि भिध्या एव व्यवसायो निश्चय: ते तव सो यह तेरा निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरी प्रकृति-**यस्मात** प्रकृतिः **श्वत्रस्वभावः** त्वां नियोध्यति ॥५९॥ । तेरा क्षत्रिय-स्त्रभाव तुझे युद्धमें नियुक्त कर देगा ॥५९॥

यसात च-

स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा । कर्तं नेच्छमि यन्मोहात्करिष्यस्यवशोऽपि तत् ॥ ६०॥

स्वभावजेन श्रीयोदिना यथोक्तेन कौन्तेय निबद्धो निश्चयेन बद्धः स्त्रेन आत्मीयेन कर्मणा अपने स्त्रामाविक कर्मोद्वारा निबद्ध कर्त न इच्छिस यत् कर्म मोहाद् अविवेकतः टढ़तासे वैंवा हुआ है, इसलिये जो कर्मत् करिष्यसि अवशः अपि परवजा तत् एच कर्म॥६०॥

हे कौन्तेय ! त उपर्यक्त शरवीरता आदि मोडमे — अविवेकके कारण नहीं करना चाहता है, वहीं कर्म विवश होकर करेगा ॥ ६० ॥

यसान--

क्योंकि...

ईश्वरः सर्वभृतानां हृदेशेऽर्जुन तिष्ठति । भ्रामयन्सर्वभृतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ ६१ ॥

ईश्वरः ईशनशीलो नारायणः सर्वभूतानां सर्वप्राणिनां हरेशे हृदयदेशे अर्जुन शकान्त-रात्मस्यभावो विश्रद्धान्तः करण 'अहश्च कृष्णमहरर्जुनं च' (ऋ०सं० ६।९।१) इति दर्शनात । तिष्टति स्थिति रूभते ।

स कथं तिष्टति इति आह—

भामयन् भ्रमणं कारयन् सर्वभृतानि यन्त्रा-

हे अर्जुन! ईश्वर अर्थात् सबका शासन करनेवाला नारायण समस्त प्राणियोंके हृदयदेशमें स्थित है। जो शुक्र -सन्त्र-शुद्ध अन्तरात्मा-स्त्रभाववाटा हो अर्थात् पवित्र अन्तःकरणयुक्त हो उसका नाम अर्जुन है, वर्गोकि 'अहुश कृष्णमहर्जुनंच' इस कथनमें अर्जुन-शब्द शुद्धताका वाचक देखा गया है।

वह (ईश्वर) कैसे स्थित है ! सो कहते हैं—

समस्त प्राणियोंको, यन्त्रपर आरूढ हुई--चढी रूढानि यन्त्राणि आरूढानि अधिष्ठितानि इव हुई कठपुतिलयोकी भाँति, भ्रमाता हुआ--भ्रमण कराता इति इवसन्दः अत्र द्रष्टन्यः । यथा दारुक्ततः । हुआ स्थित है । यहाँ इव (भौति) शब्द अधिक समझना परुषादीनि यन्त्रारूढानि लग्रना मायया भ्रामयन तिष्ठति इति संबन्धः ॥ ६१ ॥

चाहिये, अर्थात् जैसे यन्त्रपर आरूढ़ कठपुतली आदिको (खिलाड़ी ) मायासे भ्रमाता हुआ स्थित रहता है, उसी तरह ईश्वर सबके हृदयमें स्थित है. इस प्रकार इसका सम्बन्ध है ॥ ६१ ॥

गच्छ मर्बभावेन भारत। **डारणं** तत्प्रसादात्परां शानिंत स्थानं प्राप्त्यसि शाश्वतम् ॥ ६२ ॥

तम् एव ईश्वरं भरणम् आश्रयं संसारातिहरणार्थं । गच्छ आश्रय सर्वभावेन सर्वात्मना हे भारत ततः तन्त्रसादाद् ईश्वरानुप्रहात् परा प्रकृष्टां शानि पराम उपरति स्थानं च मम विष्णोः परमं पदम् अवाष्म्यमि शाश्वतं नित्यम् ॥ ६२ ॥

हे भारत ! त सर्वभावसे उस ईश्वरकी ही शरणमें जा अर्थात् संसारके समस्त ब्रेशोंका नाश करनेके लिये मन. वाणी और शरीरदारा सब प्रकारसे उस ईश्वरका ही आश्रय ग्रहण कर । फिर उस ईश्वरके अनुप्रहसे परम---उत्तम शान्तिको, अर्थात उपरिको और शाश्वत स्थानको अर्थात मझ विष्णुके परम नित्यधामको प्राप्त करेगा ॥ ६२ ॥

इति ते ज्ञानमारूयातं गृह्यादुगृह्यतरं मया। विमञ्चेतदशेषेण यथेच्छसि तथा कर ॥ ६३॥

इति एतत ते तुभ्यं ज्ञानम् आख्यातं कथितं । गुनाद गोप्याद गुवनस्य अतिशयेन गृहां रहस्यम् । इत्यर्थो नया सर्वज्ञेन ईश्वरेण विष्ट्य विमर्शनम् यथोक्तं शास्त्रम आलोचनं कृत्वा एतद अञेषण समस्तं यथोक्तं च अर्थजातं यथा इच्छिसि तथा करु ।। ६३ ।।

मझ सर्वज्ञ ईश्वरने तझसे यह गढासे भी गहा अत्यन्त गोपनीय -- रहस्थयुक्त ज्ञान कहा है। इस उपर्यक्त शास्त्रको, अर्थात् ऊपर कहे हुए समस्त अर्थको पूर्णरूपसे विचारकर-इसके विषयमें भली-प्रकार आलोचना करके, नेरी जैसी इच्छा हो वैसे ही कर ॥ ६३ ॥

। फिर भी मै जो कुछ **क**हता हैं सो सन---भयः अपि मया उच्यमानं शृष्य---सर्वग्ह्यतमं भयः शृषु मे परमं वचः। इष्टोऽसि मे दढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम् ॥ ६४ ॥

सर्वगुद्धतमं सर्वगुद्धेभ्यः अत्यन्तरहस्यम् उक्तम् । **अपि असकृद्** भूयः पुनः शृशु मे सम परमं

सर्व गुह्योमे अत्यन्त गृह्य—रहस्ययक्त मेरे परम उत्तम बचन त् फिर भी सुन; अर्थात् जो बचन मैंने पहले अनेक बार कहे हैं उनको

गी० शा० भा० ५८--

प्रकृष्टं वची वाक्यम् ।

न भयाद न अपि अर्थकारणाद वा वध्यामि किं तर्हि इष्टः प्रियः असि मे सम दृदम् अव्यक्षि-चारेण इति कत्वा ततः तेन कारणेन वस्यामि कथिष्यामि ते हितं परं ज्ञानप्राप्तिसाधनम् । तद हि सर्वेहितानां हिततमम् ॥ ६४ ॥

में (जो कल कहेंगा वह ) भयसे अथवा स्वार्धके लिये नहीं कहेंगा: किन्त त मेरा दढ ऐकान्तिक प्रिय है. यह समझकर—केवल इसी कारणसे. तेरे हितकी बात अर्थात परम ज्ञानप्राप्तिका साधन कहँगा । क्योंकि यही साधन सब हितोंमें उत्तम हिन है। १६८।।

किं तद इति आह—

वे बचन कीन-से हैं ! सो कहते है---

मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्करु। मामेवैष्यमि मत्यं ते प्रतिजाने प्रियो(मि मे ॥ ६५ ॥

मन्मना भव मिल्लो भव महक्तो भव मद्धजनो भव भवाजी मद्यजनशीलो भव मां नमस्कुरु नमस्कारम् अपि मम एव करु।

तत्र एवं वर्तमानो वासदेवे एव सर्वेसमर्पित-साध्यसाधनप्रयोजना मान एव एप्यसि आग-**पिष्यमि ।** सत्यं ते तब प्रतिज्ञाने **सत्यां प्रतिज्ञां** करोमि एतस्मिन वस्तनि इत्यर्थः । यतः श्रियः असि मे।

मन्यप्रतिज्ञन्वं भगवतः बदध्या भगवद्भक्तेः अवश्यंभाविमोक्षफलम् अवधार्य भगवच्छरणैकपरायणो भवेद इति वाक्यार्थः ६५ । शरणमें ही तत्पर हो जाना चाहिये ॥ ६५ ॥

त मझमें मनवाटा अर्थात मझमें चित्रवाटा हो. मेरा भक्त अर्थात मेरा ही भजन करनेवाला हो और मेरा ही पूजन करनेवाला हो, तथा मुझे ही नमस्कार कर, अर्थात नमस्कार भी मझे ही किया कर ।

इस प्रकार करता हुआ, अर्थात सम्र वासदेवमें ही ( अपने ) समस्त साध्य, साधन और प्रयोजनको समर्पण करके, त सझे ही प्राप्त होगा । इस विपयमें मै तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हैं, क्योंकि तु मेरा विय है।

कहनेका अभिप्राय यह है कि इस प्रकार भगवानको सन्यप्रतिज्ञ जानकर, तथा भगवानकी र्भाक्तका फल नि:सन्देह-एंकान्तिक मोक्ष है--यह समझकर, मनुष्यको केवल एकमात्र भगवानुकी

कर्मयोगनिष्टायाः परमरहस्यम् ईश्वरञ्जरणताम् । अथ इदानीं कर्मयोगनिप्राफलं सम्यग्दर्शनं सर्ववेदान्तविहितं वक्तव्यम इति आह---

कर्मयोगनिष्ठाके परम रहस्य ईश्वरशरणागतिका उपसद्दार करके, उसके पश्चात अब कर्मयोगनिष्ठा-का फलखरूप, समस्त वेदान्तोमें कहा हुआ यथार्थ ज्ञान कहना है, इसल्यि ( भगवान ) बोले---

मर्वधर्मान्यरिकास्य अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शचः॥ ६६॥ सर्वधर्मान् सर्वे च ते धर्माः च सर्वधर्माः तान् । धर्मशब्देन अत्र अधर्मः अपि गृह्यते नैफ्कर्म्यस्य विवक्षितत्वात् 'नाविरतो हुसरितात्' (क० उ०१।२।२४) 'त्यत्र धर्ममधर्म' महा० शान्ति० २२९।४०) इत्यादिश्रतिस्यः।

सर्वधर्मान् परित्यस्य संन्यस्य सर्वेकमाणि इति एतत्। माम् एकः सर्वात्मानं समं मर्वभृतस्यम् ईश्वरम् अच्युनं गर्भजन्मजरामरणविवर्जितम् अहम् एव इति एवम् एकं शरणं वन न मत्तः अन्यद्व अस्ति इति अवधारय इत्यर्थः।

अहं त्या त्याम् एवं निश्चितवृद्धिं सर्ववापेन्यः सर्वधर्माधर्मबन्धनरूपेन्यो मोक्षयिष्यामि व्यातम-भावप्रकाशिकरणेन । उक्तं च-'नामयान्यारम-भावस्यां ज्ञानदीयन भास्यता' इति अतो मा छच शोकं मा काषीं: इत्यर्थः ॥ ६६ ॥

#### ( शास्त्रके उपसंहारका प्रकरण )

अस्मिन् हि गीताशास्त्रे परं निःश्रेयम-माधनं निश्चितं किं ज्ञानं किं कर्म वा आहोस्विद् उभयम् इति ।

कुतः सन्देहः ?

'यङ्जाःवामनसङ्गते' 'ततो तस्वनो विशते तदनन्तरमं इत्यादीनि ज्ञात्वा वाक्यानि केवलाद ज्ञानाद नि:श्रेयसप्राप्ति दर्शयन्ति 'कर्मण्येयाधिकारस्ते' 'करु क्रमें व इत्येवमादीनि कर्मणाम् अवञ्चकतेच्यतां दर्शयन्ति ।

एवं ज्ञानकर्मणोः कर्तव्यतोपदेशात् समुचितयोः अपि निःश्रेयसहेतुत्वं स्याद् इति भवेत् मंशयः।

किं पुनरत्र मीमांसाफलम् ।

समस्त धर्मोंको, अर्थात् जितने भी धर्म हैं उन सबको, यहाँ नैष्कर्म्य (कर्मामात्र) का प्रतिपादन करना है इसल्यि 'धर्म' शब्दसे अधर्मका भी प्रहण किया जाता हैं। 'जो बुरे चरित्रोंसे विरक्त नहीं हुआ' 'धर्म और अधर्म दोनोंको छोड़' श्यादि श्रुति-स्मृतियोसे भी यही सिद्ध होता है।

सब धर्माको छोडकर सर्व कर्माका संत्यास करके, मुझ एककी शरणमें आ, अर्थात् सबका आत्मा, सम, सर्व भूतोमे स्थित, इंश्वर, अच्छुत तथा गर्म, जन्म, जरा और मरणसे रहित भी ही हूँ इस प्रकार मुझ एकके शरण हो। अभिप्राय यह कि भुक्षमे अन्य कुछ है ही नहीं। ऐसा निश्चय कर ।

तुझ इस प्रकार निध्यवालेको में अपना सक्स्प प्रत्यक्ष कराके, समस्य धर्माधर्मकः नकस्य पापिसे मुक्त कर हुँगा। पहले कहा भी है कि — में हदय में स्थित हुआ प्रकाशमय झान-दीपकसे (अझान-जनित अध्यक्तरका) नाश करता है इसलिय न् शोक न कर अर्थात् चित्ता मत वर ॥ ६६॥

यह विचार करना चाहिये कि इस गीताशास्त्रमें निश्चय किया हुआ, परम कल्याण (मोक्ष) का साधन झान है या कर्म, अथवा दोनों /

प्०-यह सन्देह क्यों होता है !

उ०- 'जिसको जानकर अमरता पाप कर लेता है' 'तदननर मुझ तच्यस जानकर मुझमें ही प्रविष्ट हो जाता है' इत्यादि बाच्य तो केवल जानमें मोक्षकी प्राप्ति दिख्य रहे हैं। तथा 'तेरा कर्ममें ही अधिकार है' 'नू कर्म हो कर' इत्यादि वाच्य कर्मोकी अथर-कर्तन्यता दिख्ला रहे हैं।

इस प्रकार ज्ञान और कर्म दोनोकी वर्तन्थताका उपदेश होनेमे ऐसा संशय भी हो सकता है कि सम्भवतः दोनो समुन्चित (भिल्कर) ही मीक्षके साधन होंगे।

य०-परन्तु इस मीगांमाका ५.७ क्या होगा :

नतु एतद् एव एषाम् अन्यतमस्य परम-निःश्रेयससाधनस्वावधारणम् । अतो विस्तीर्ण-तरं मीमांस्यम् एतन् । उ०-यही कि इन तीनोंमेंसे किसी एकको ही परम कल्याणका साधन निश्चय करना। अतः इसकी क्सितारपूर्वक मीमांसा कर लेनी चाहिये।

#### (सिद्धान्तका प्रतिपादन)

आत्मज्ञानस्य तु केवलस्य निःश्रेयस्-हेतुन्वं भेदप्रत्ययनिवर्तकत्वेन केवल्यफलाव-सानत्वात् ।

क्रियाकारकफलमेदबुद्धः अविद्यया आत्मिन नित्यप्रवृत्ता मम कर्म अहं कर्ता अप्रुप्म फलाय इदं कर्म करिप्यामि इति इयम् अविद्या अनादिकालप्रवृत्ता ।

अस्या अविद्याया निवर्तकम् अयम् अहस् अस्य केवलः अकर्ता अक्रियः अकरो न मनः अन्यः अस्ति कश्चिद् इति एवंस्र्यम् आन्मविषयं ज्ञानम् उत्यद्यमानं कर्मप्रकृतिहेतु-भृताया भेदबुद्धेः निवर्तकत्वात् ।

तुरान्दः पश्चद्वपत्याष्ट्रन्यर्थो न केन्नलेभ्यः कर्मभ्यो न च ज्ञानकर्मभ्यां समुचिताभ्यां निःश्रेयसप्राप्तिः इति पश्चद्वयं निवर्तयति । अकार्यस्वातः च निःश्रेयसम्य कर्मभाधन-

त्वानुपर्पत्तः । न हि नित्यं वस्तु कर्मणा झानेन वा कियते ।

केवलं ज्ञानम् अपि अनर्थकं तर्हि ?

न, अविद्यानिवर्तकत्वे सित दृष्टकंदल्यफलावमानत्वात् । अविद्यातमोनिवर्तकस्य
ज्ञानस्य दृष्टं केवल्यफलावसानत्वम् ।

रुज्वादिविषये सर्पोद्यज्ञानतमोनिवर्तकप्रदिव-

केवल आत्मज्ञान ही परम कल्याण ( मोक्ष ) का हेतु ( साधन ) है, क्योंकि भेद-प्रतीतिका निवर्तक होनेके कारण, कैवल्य ( मोक्ष ) की प्राप्ति ही उसकी अवधि है ।

आसमामे किया, कारक और फ़लविष्यक मेद-बुद्धि अविधाने कारण सटासे प्रवृत्त हो रही हैं। 'कर्म मेरे हैं, मैं उनका कर्ता हूँ, मैं अमुक फ़लके लियं यह कर्म करता हैं! यह अविधा अनादि-कालसे प्रवृत्त हो रही हैं।

भ्यह केकल, (एकामात्र) अकर्ता, क्रियारिटत और एकसे रहित आत्मा में हैं, मुक्से नित्र और कोई भी नहीं हैं? ऐसा आत्मविस्थक झान इस अविद्याका नाशक है, क्योंकि यह उत्पन्न होते ही, कर्म-प्रवृत्ति की हेत्रुएं मेदबुद्धिका साश वस्त्रेवाल हैं।

उपर्युक्त बाक्यमें भ्यु' शब्द दोनों पक्षोकी निवृत्तिके छिये हैं। अर्थात् मोक्ष न तो केवल कमेंने मिल्ला है और न झान-कमेंके समुख्ययसे ही। इस प्रकार भ्यु' शब्द दोनों पक्षोका मण्डन करता है।

मोक्ष अकार्य अर्थात् स्थतः सिद्ध है, इसिन्धि कर्मोको उसका साधन गानना नहीं बन सकता। क्योंकि कोई भी नित्थ (स्थतःसिङ) बस्तु कर्म या ज्ञानमे उत्पन्न नहीं की जानी।

प०-नव तो केवल ज्ञान भी व्यर्थ ही है ?

उ०-यह बात नहीं है, क्योंकि अविधाका नाशक टोनेक कारण उसकी मोक्षप्रामिक्ष्य पत्न-पर्यन्तना प्रत्यक्ष है। अर्थान जैसे दीपकके प्रकाश-का, रुड्ड आदि वस्तुकों होनेवाओं सपोदिकी भानिकों और अन्धकारकों, नष्ट कर देना हो पत्नक है और जैसे उस प्रकाशका पत्न स्विध्यक्ष प्रकाशकलवत्, विनिष्टत्तसर्पविकल्परज्जु- | कैवल्यावसानं हि प्रकाशकलं तथा ज्ञानम् ।

लिदि क्रियाग्रिमन्थनादी नां व्यापतकत्रीदिकारकाणां รื่ยในเอเนิสต์-नादिफलाद अन्यफले कर्मान्तरे व्यापारान-ववत्तिः ज्ञाननिष्टाकियायां रणशीयां जात्रादिकारकस्य च्यापतस्य आत्मकैवस्यफलाद अस्यफले कर्मान्तरे प्रवृत्तिः अनुपपन्ना इति ज्ञाननिष्टा कर्मसहिता उपवद्यंत ।

भुज्यप्रिहोत्रादिकियावत् स्याद् इति चेत् । न. कॅबल्यफले ज्ञाने कियाफलाथित्वान-

पपत्तः । कैवल्यफले हि ज्ञाने प्राप्ते सर्वतः-संप्युतोदके फले ऋपतडामादिकियाफलार्थि-.

स्वाभाववत् फलान्तरे तन्साधनभृतायां वा क्रियायाम् अधिस्वाचपपत्तिः ।

न हि राज्यप्राप्तिफले कर्मणि व्यापृतस्य क्षेत्रप्राप्तिफले व्यागारोपर्याः तद्विषयं च अर्थित्वमः।

तस्माद् न कर्मणः अस्ति निःश्रेयससाध-नत्वम् । न च ज्ञानकर्मणोः सम्चृचितयोः । न अपि ज्ञानस्य कैवस्यफलस्य कर्मसाहाय्यापेक्षा अविद्यानिवर्तकत्वेन विरोधात् । विकल्पको हटाकर, केवल रज्जुको प्रत्यक्ष कराके, समाप्त हो जाता है, वैसे ही अविधाग्न्य अन्यकारके नाशक आत्मज्ञानका भी फल, केवल आत्मख्ख्यको प्रत्यक्ष कराके ही समाप्त होता देखा गया है।

जिनका फल प्रस्यक्ष है, ऐसी जो छकड़ीको चीरना अथवा अरणीमस्पनदारा अग्नि उत्पन्न करना आदि क्रियाएँ हैं, उनमें लगे हुए कर्ता आदि वरस्कोंकी, जैसे अलग-अलग टुकड़े हो जाना, अथवा अग्नि प्रश्चलित हो जाना, आदि फलमे अनिरिक्त किसी अन्य फल देनेवाल कर्ममे प्रवृत्ति नहीं हो सकती, बैसे ही जिसका फल प्रस्पक्ष है, ऐसी झाननिए।क्स्प क्रियमें लगे हुए झानक्ष्प कारकती भी आरम्बैन्स्स्से अनिरिक्त फल-वाल क्रिसी अन्य कर्ममें, प्रवृत्ति नहीं हो सकती। अत: झाननिए। कर्मसिंद्रिन नहीं हो सकती।

यदि कहो कि भोजन और अग्निहोत्र आदि क्रियाओं के समान (इसमें भी समुच्चय ) हो सकता है तो ऐसा कहना टीक नहीं; क्योंकि जिसका फल क्षेत्रस्य (मोख) है, उस ज्ञानके प्राप्त होनेके पश्चात् कर्मफलेदी इच्छा नहीं रह सकती, अर्थात् सर्वत-सप्युनोदकस्थानीय मोख जिसका फल है, ऐसे ज्ञानकी प्राप्ति होनेके बाद, कृपतड़ागादिस्थानीय कर्मफलरूप, प्रशु सुखोजी इच्छुकताका अभाव हो जानेके कारण, फलान्तरकी या उसकी साथनभृत क्रियाओ इच्छुकता नहीं रह सकती।

क्योंकि जो मनुष्य राज्य प्राप्त करा देनेवाले कर्ममें लगा हुआ है उसकी प्रकृति, क्षेत्र-प्राप्ति ही जिसका फल है ऐसे कर्ममें नहीं होती और उस कर्मक फलकी इच्छा भी नहीं होती।

सुनरा यह सिद्ध हुआ, कि परम कत्याणका साधन न तो कर्म है और न झान-कर्मका समुच्चय ही हैं। तथा कैंग्रन्थ (मोक्ष) ही जिसका फल है, ऐसे झानको कर्मोक्त सहायता भी अपेक्षित नहीं हैं। क्योंकि झान अविधाका नाशक है इसलिये उसका कर्मोसे तिरोध हैं। न हि तमः तमसो निवर्तकम् अतः केवलम्

एव ज्ञानं निःश्रेयससाधनम् इति ।

न. नित्याकरणे प्रत्यवायप्राप्तेः कैवल्यस्य च नित्यत्वात । यत तावत केवलज्ञानात कैवल्यप्राप्तिः इति एतद यतो नित्यानां कर्मणां अकरणे श्रत्यक्तानाम प्रत्यवायो नरकादिप्राप्तिलक्षणः स्वात ।

नन एवं तर्हि कर्मभ्यो भोक्षो नास्ति इति अनिर्मोक्ष एव । न एष दोषः, नित्यत्वाद मोक्षस्य । नित्यानां कर्मणाम् अनुष्ठानात् प्रत्यवायस्य अप्राप्तिः । प्रतिपिद्धस्य च अकरणाद अनिष्ट-काम्यानां च वर्जनाट शरीरानपपत्तिः इष्ट्रशरीरानुषपत्तिः । वर्तमान्वशीरारम्भकस्य च कर्मणः फलोवभोगश्रये पनिते अस्मिन शरीरे देहान्तरोत्वत्तौ आत्मनो रागादीनां च अकरणातु स्वस्त्पाव-स्थानम् एव कैवल्यम् इति अयत्तसिद्धं कैवल्यम् इति ।

अतिकान्तानेकजनमान्तरकतस्य स्वर्शनर-कादिप्राप्तिफलस्य अनारव्धकार्यस्य उपभोगान-पपत्तेः क्षयाभाष इति चेत् ।

नित्यकर्मानुष्टानायासद्:खोपभोगस्य तन्फलोपभोगत्वोषपनेः । प्रायश्चित्तवद वा पूर्वोपात्तद्वरितक्षयार्थन्वाद निन्यकर्मणाम् । आरब्धानां च उपभागेन एव कर्मणां क्षीणन्याद अपूर्वाणां च कर्मणाम् अनारम्भे अयत्निसद्धं कैवल्यम् इति ।

यह प्रसिद्ध ही है कि अन्धकारका अन्धकार नहीं हो सकता । इसलिये केवल ज्ञान ही वरम कल्याणका साधन है ।

य०-यह सिदान्त ठीक नहीं, क्योंकि नित्य-कमें के न करने से प्रत्यवाय होता है और मोक्ष नित्य है। एहले जो यह कहा गया कि केवल जानसे ही मोक्ष मिळता है, ठीक नहीं, क्योंकि वेट-शास्त्रमें कहे हुए नित्यकमेंकि न करनेसे नरकादिकी प्राप्तिरूप प्रत्यवाय होगा ।

यदि कही कि ऐसा होनेसे तो कमेरि छटकारा ही न होगा. अतः मोक्षके अभावका प्रसङ्घ हो जायगा. तो ऐसा दोव नहीं है. क्योंकि मोक्ष नित्यसिद्ध है। नित्यक्रमोंका आचरण करनेसे तो प्रत्यनाय न होगा. निषद्ध कमेंका सर्वथा त्याग कर देनेसे अनिष्ट ( बरे ) शरीरोंकी प्राप्ति न होगी. काम्य-कर्मोंका त्याग कर देनेके कारण इष्ट ( अच्छे ) शरीरों-की प्राप्ति न होगी, तथा वर्तमान शरीरको उत्पन्न करनेवाले कर्मीका, फलके उपभोगसे क्षय हो जानेवर. इस अग्रेशका नाज हो जानेके पश्चात, बिना कारण अन्य शरीरकी उत्पत्ति न होनेसे, और शरीरसम्बन्धी आमिक आदिके स रहनेसे जो स्वरूपों शिक्त होनारूप केंबल्प है, वह बिना प्रयत्नके ही सिद हो जायगा ।

उ -- किन्तु भूतपूर्व अनेक जन्मोके किये हर जो स्वर्ग-नरक आदिकी प्राप्तिरूप फल देनेबाले अनेक अनारव्यप्रत्य—सञ्चित कर्म हैं. उनके फलका उपयोग न होनेके कारण, उनका तो नाश नहीं होगा।

ए०-यह बात नहीं है, क्योंकि नित्यकर्मके अनुष्टानमें होनेवाले परिश्रमस्त्रप दुःखभोगको, उन कमें के फलका उपभोग माना जा सकता है। अथवा प्रायश्चित्तकी भाँति नित्य कर्म भी पूर्वकृत पापका नाश करनेवाले मान लिये जायँगे, तथा प्रारब्धकर्मका फल-भोगसे नाश हो जायगा, फिर नये कर्मीका आरम्भ न करनेमें 'कैवल्य' विना यहके सिद्ध हो जायगा ।

न, 'तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्या वियतेऽयनाय' ( मे० उ० २। ८ ) इति विद्यामा अन्यः पन्या मोक्षाय न विद्यते इति श्रुतेः चर्मवद् आकारावेष्टनासंभववद् अविदुषो मोक्षा-संमवश्रुतेः । झानात् कैवन्यम् आमोति इति च पुराणस्युतेः ।

अनारन्धकलानां पुष्पानां कर्मणां क्षयातु-पपचेः च । यथा पूर्वोपाचानां दुरितानाम् अनारन्धकलानां संभवः तथा पुष्पानाम् अपि अनारन्धकलानां स्थात् संभवः । तेषां च देहान्तरम् अकृत्वा क्षयातुपपची मोक्षा-नुपपचिः ।

ं धर्माधर्महेतृनां च रागद्वेषमोहानाम् अन्यत्र आत्मज्ञानाद् उच्छेदानुषपत्तेः धर्माधर्मोच्छे-दानुषपत्तिः।

नित्यानां च कर्मणां पुण्यलोककलश्चेतः
'वर्णा आश्रमाथ स्वक्रमंनिष्ठाः' ( आ० म्मृ० २ ।
२ । २ । ३ ) इत्यादिस्मृतेः च कर्मथ्यानुपपचिः ।

ये तु आहुः नित्यानि कमीणि दुःखरूप-त्वाद् पूर्वकृतदुरितकर्मणां फलम् एव न तु तेषां खरूपव्यतिरेकेण अन्यत् फलम् अस्ति अश्वत-त्वाद् जीवनादिनिमिने च विधानाद् इति । न, अभ्रष्टनानां फलदानासंभवात्, दुःखफल-विशेषाज्ञवपनिः च स्यात् । उ०-यह सिद्धान्त ठीक नहीं है, क्योंकि 'उस (परमात्मा) को जानकर ही मनुष्य मृत्युसे तरता हैं; मोश्व-मानिके ल्यि दृसरा मार्ग मही है' इस प्रकार मोश्वकं ल्यि विचाके अतिरिक्त अन्य मार्ग-का अभाव बतञ्जनेवाली श्रुति हैं। तथा जैसे चमड़ेकी तरह आकाशको ल्येटना असम्भव है, उसी प्रकार अज्ञानीकी मुक्ति असम्भव बतलानेवाली मी श्रुति है, एवं पुराण और स्मृतियोमें भी यही कहा गया है, कि जानमे ही कैक्यक्यी प्राप्त होती हैं।

इसके सित्रा (उक्त सिद्धान्तमे ) जिनका फल भिलमा आरम्भ नदी हुआ है ऐसे पूर्वकृत पुण्योंके नाशकी उपपत्ति न होनेसे भी, यह पक्ष ठीक नहीं है। अर्थात् जिस प्रकार पूर्वकृत सिद्धात पायोंका होना सम्भव है, उसी प्रकार सिद्धात पुण्योंका होना भी सम्भव है ही; अतः देहान्तरको उत्थन किये बिना उनका क्षय सम्भव होनेसे (इस पक्षके अनुसार) मोश्च सिद्ध नहीं हो सकैगा।

इसके सित्रा, पुण्य-पापके कारणरूप राग, देष और मोह आदि दोषोका, विना आत्मज्ञानक मूलेच्छेद होना सम्मत्र न होनेके कारण भी, पुण्य-पापका उच्छेद होना सम्मत्र नही।

तथा श्रुतिमे नित्यक्रमीका पुण्यलोककी प्रापि-कृष फल बतलाया जानेके कारण और 'अपने कर्मी-में स्थित वर्णाश्रमावरान्यी' इत्यादि स्मृतित्राक्यों-द्वारा भी यही बात कही जानेके कारण भी कर्मीका क्षय (मानना) सिद्ध नहीं होता।

त्या जो यह कहते हैं, कि 'नित्यक्ष' दु:खरूप होनेक कारण प्रवेहन पायोका फल ही है, उनका अपने सरूपसे अतिरिक्त और कोई फल नहीं है, क्योंकि श्रुतिमे उनका कोई फल नहीं बनलाया गया तथा उनका विशान जीवनिवाह आदिके लिये किया गया हैं।' उनका कहना ठीक नहीं है क्योंकि जो कर्म फल देनेके लिये ग्रहत नहीं हुए, उनका फल होना असम्बद हैं और नित्य-कर्मके अनुग्रानका परिश्रम, अन्य कर्मका एलविदेश है यह बात भी सिद्ध नहीं की जा सकेगी। यद् उक्तं पूर्वजनमञ्जतद्दुरितानां कर्मणां फलं नित्यकमीनुष्टानायासदुःस्वं सुज्यते इति तद् असत्। न हि मरणकाले फलदानाय अनङ्करीभृतस्य कर्मणः फलम् अन्यकमीरूथे जन्मनि उपस्रज्यते इति उपपत्तिः।

अन्यथा स्वर्गफलोपभोगाय अग्निहोत्रादि-कर्मारच्ये जन्मनि नरककर्भफलोपभोगानु-पपत्तिः न स्थात्।

तस्य दुरितदुःसविशेषफलस्वानुषपचेः च,
अनेकेषु दि दुरितेषु संभवन्सु भिन्नदुःस्वसाधनफलेषु नित्यकमीनुष्टानायासदुःस्वमात्रफलेषु
कल्प्यमानेषु इन्द्ररोगादिबाधानिमिचं न दि
शक्यते कल्पियां नित्यकमीनुष्टानायासदुःस्वम्
एव पूर्वकृतदुरितफलं न शिरमा पाषाणवद्दनादिदुःस्वम् इति ।

अप्रकृतं च इदम् उच्यते नित्यकर्मानुष्टाना-यासदुःखं पूर्वकृतदुरितकर्मफल्लम् इति । कथम्,

अप्रसृतफलस्य पूर्वकृतदुरितस्य क्षयो न

उपपद्यते इति प्रकृतं तत्र प्रस्तक्ष्यस्य कर्मणः कलं नित्यकमीनुष्ठानायासदुःस्तम् आह भवान् न अप्रस्तकस्यस्य इति ।

तुमने जो यह कहा, कि पूर्वजन्मकृत पाप-कर्मोका फल, नित्यकर्मोके अनुष्ठानमें होनेवाले परिश्रमरूप दु.खके द्वारा भोगा जाता है, सो ठीक नहीं । क्योंकि मरनेके समय जो कर्म मर्वप्यमें फल टेनेके टिये अङ्कारित नहीं हुए, उनका फल दूसरे कर्मोद्वारा उत्पन्न हुए शरीरमें भोगा जाता है, यह कहना युक्तियक नहीं है।

यदि ऐसा न हो, तो खर्गरूप ५,छका भोग करनेके छिपे अग्निहोत्रादि कर्मोसे उपक हुए जन्ममें, नरकके कारणभूत कर्मोका ५,छ भोगा जाना भी. यक्तिविरुद्ध नहीं होगा।

मा, पुंत्रावन्यक प्रदेश विश्व मिन स्थान मिन स्थान सिन सिन वह ( निय्यक्षमिक अनुष्ठानमें होनेबाटा परिश्रमस्य दुःख ) पायोका फळरूप दुःखबिशेष सिद्ध न हो सक्ष्मतेक काम्या भी, तुम्हारा कहना ठीक नहीं है । क्योंकि मिन्न-भिन्न प्रकारके दुःख-साधनरूप फळ देनेवाले, अनेक ( सिन्नित ) पायोंके होनेकी सम्माधना होते हुए भी, निय्यकमें अनुष्ठान-के परिश्रममात्रको ही उन सक्का फळ मान लेगप, शीतोष्णादि द्रन्दीकी अथया गेगादियी पोडाले होने-बाल दुःखोको प्रयोक्त फळ नहीं माना जा सकेगा। तथा यह हो भी कैंग सक्ता है, कि नियक्षमें अनुष्ठानका परिश्रम ही पूर्वलन पायोका फळ है, सिरपर पथ्य आदि दोनेका हुःख उसका फळ नहीं होनेवाला

इसके भित्रा, नित्यकर्नीके अनुष्टानसे होनेबाळा परिश्रमरूप दुःख, पूर्वश्चत पापोंका फळ है, यह कहना प्रकरणविरुद्ध भी है।

प्०~कसे १

उ ० — जो पूर्वहत पाप, फल देनेके लिये अङ्कारित नहीं हुए हैं, उनका क्षय नहीं हो सकता ऐसा प्रकरण हैं; उसमें तुमने, फल देनेके लिये प्रस्तुत हुए पूर्वकृत पापोंका ही फल, नित्यक्तमींके अनुप्रान-से होनेवाला परिश्रमरूप दु.ख बतलाया है, जो कम फल देनेके लिये प्रस्तुत नहीं हुए हैं, उनका फल नहीं बतलाया।

अथ सर्वम एव पूर्वकृतं दुरितं प्रसूतफलम् एव इति मन्यते भवान ततो नित्यकर्मानुष्ठाना-यासदःखम् एव फलम् इति विशेषणम् अयुक्तं नित्यकर्मविध्यानर्थक्यप्रसङः उपभोगेन एव प्रसृतफलस्य दरितकर्मणः क्षयोपपत्तेः।

कि च श्रतस्य नित्यस्य दःखं कर्मणः चेत फलम, नित्यकर्मानप्रानायासाद एव तद दृश्यते व्यायामादिवत तद अन्यस्य इति कल्पनातु-पपत्ति:।

जीवनादिनिमित्ते च विधानाद नित्यानां कर्मणाम्, प्रायश्चित्तवत् पूर्वकृतद्गितफलत्वानु-पपत्तिः । यस्मिन पापकर्मनिमित्ते यद्विहितं प्राय-श्चिनं न तु तस्य पापस्य नतु फलम् । अय तस्य एव पापस्य निमित्तस्य प्रायश्चित्तदःखं फलं जीवनादिनिमित्तम अपि निन्यकमानुष्टा-नायासदःग्वं जीवनादिनिमित्तम्य एव तत फर्ल चम्रकोत नित्यपार्याश्वनयाः नेमित्तिकत्या-विशेषात ।

च अन्यद नित्यस्य काम्यस्य च अग्निहोत्रादेः अनुष्ठानायासदुःखस्य तुल्यत्वाद् नित्यानुष्टानायासदःखम् एव पूर्वकृतदरितस्य फलं न त काम्यानुष्ठानायासदः तम् इति विशेषो न अस्ति इति तदु अपि पूर्वकृत-दरितफलं प्रसज्येत।

कर्म. फल देनेके लिये प्रवत्त हो चके हैं. तो फिर नित्यकमेंकि अनुष्ठानका परिश्रमुख्य द:ख ही उनका फल है. यह विशेषण देना अयक्त प्रदाना है नित्यक मंत्रिधायक जाबको माननेका प्रसङ्क्षा जाता है। क्योंकि प्रस्त देनेके लिये अङ्करित हर पार्पोका तो उपभोगसे ही क्षय हो जायगा (उनके लिये नित्यकर्मोंकी क्या आवश्यकता है।

यदि तम यह मानते हो, कि पूर्वकृत सभी पाप-

इसके सित्रा (वास्तवमें ) विहित नित्यकमोंसे होनेत्राला परिश्रमरूप द:ख यदि कर्मका फल हो तो वह उन (विहित<sup>ं</sup> नित्यकर्मों) का **ही** फल होना चाहिये, क्योंकि वह व्यायाम आदिकी भौति. उनके ही अनुष्टानसे होता हुआ दिख्छायी देता है,अत. यह कल्पना करना कि 'बह किसी अन्य कर्मका फल हैं। यक्तियक्त नहीं है।

नित्यकर्मीका विधान जीवनादिके लिये किया गया है इस्टिंग भी, नित्यकर्मीको पूर्वकृत पार्वोका फल मानना प्राथिश्वतके समान ही युक्तियुक्त नहीं है। जिस पापकर्मके लिये जो प्रायश्चित्त विहित है. वह उस पापका फल नहीं हैं। तथापि यदि ऐसा मार्ने, कि प्रायश्चित्तरूप दुख (जिसके प्राथश्चित्त किया जाय ) उस पापरूप निमित्तका **ही** फल होता है, तो जीवनादिके लिये किये जानेवाले नित्यकर्मोका परिश्रमस्य दस्य मी, जीवन आदि हेत्ओका ही फल सिद्ध होगा, क्योंकि नित्य और प्रायश्चित ये दोनों ही किसी-न किसी निमिन्सी किये जानेश ले है. इनमें कोई भेट नहीं है।

इसके सिवा नित्यकर्मके परिश्रमकी और कास्य-अग्निहोत्रादि कर्मके परिश्रमकी समानता होनेके कारण. नित्यकर्मका परिश्रम ही पूर्वकृत पापका कल है. काम्य-कर्मानुष्टानका परिश्रमरूप दःख उसका फल नहीं है, ऐसा माननेके लिये कोई विशेष कारण नहीं हैं; अतः वह काम्यकर्मका परिश्रमहत्प दुःख भी, पूर्वकृत पापका ही फल माना जायगा ।

तथा च सित नित्यानां फलाश्रवणात् तिद्विधानान्यथानुपपत्तेः च नित्यानुष्ठानायास-दुःसं पूर्वकृतदुरितफलम् इति अर्थापत्तिकल्पना अनुपपका।

एवं विधानान्यथानुपपत्तेः अनुष्ठानायास-दुःखव्यतिरिक्तफलत्वानुमानात् च नित्या-नाम् ।

विरोधात् च । विरुद्धं च इदम् उच्यने नित्य-कर्मणि अनुष्टीयमाने अन्यस्य कर्मणः फलं भुज्यते इति अभ्युपगम्यमाने स एव उपभोगो नित्यस्य कर्मणः फलम् इति नित्यस्य कर्मणः फलाभाव इति च विरुद्धम् उच्यते ।

किंच काम्याग्निहोत्रादौ अनुष्ठीयमाने नित्यम् अपि अग्निहोत्रादि तन्त्रेण एव अनुष्ठितं भवति इति तदायासदुःखेन एव काम्याग्निहोत्रादि-फलम् उपक्षीणं स्थात् तत्तन्त्रत्वात् ।

अथ काम्याधिहोत्रादिफलम् अन्यद् एव स्वर्गोदि तदनुष्टानायासदुःसम् अपि भिन्तं प्रसञ्चेत । न च तद् अन्ति दृष्टविरोधात् । न हि काम्यानुष्टानायासदुःस्वात् केवलनित्यानुष्टाना-यासदुःसं भिद्यते ।

कि च अन्यद् अविहितम् अप्रतिषिद्धं च कर्म तत्कालफलं न तु श्रास्त्रचोदितं प्रतिषिद्धं वा

ऐसा होनेसे 'नित्यक्रमोंका फल नहीं बतलाया गया है और उनके अनुष्ठानका विधान किया गया है, उस विधानकी अन्य प्रकारसे उपपत्ति न होनेके कारण, नित्यक्रमोंकि अनुष्ठानसे होनेबाल दुःख, पूर्वक्रत पापोका ही फल है,' इस प्रकारकी जो अर्थापचिकी कल्पना की गयी थी, उसका खण्डन हो गया।

इस तरह प्रकारान्तरसे नित्यकर्मीके विधानकी अनुपपत्ति होनेसे और नित्यकर्मीका अनुष्ठानसम्बन्धी परिश्रमरूप दु:खके सिवा दूसरा फल होता है, ऐसा अनुमान होनेसे भी (यह पक्ष खण्डित हो जाता है)।

इसके सिवा ऐसा माननेमें विरोध होनेके कारण भी (यद पक्ष कट जाता हैं) | नित्यकर्मीका अनुष्ठान करते हुए दूसरे कर्मोका फल भोगा जाता है, ऐसा मान लेनेसे यह कहना होता है कि वह उपभोग ही नित्यकर्मका फल है । और साथ हो यह भी प्रति-पादन करने जाते हो, कि नित्यकर्मका फल नहीं है, अत: यह कथन परस्पर विरुद्ध होता हैं।

इसकं ऑतरिक, ( तुम्हारे मतानुसार ) कास्य-अग्निहोत्रादिका अनुप्रात करते हुए तन्त्रसे तित्य-अग्निहोत्रादि भी उन्होंक साथ अनुप्रित हो जाते हैं। अतः उस परिश्रमरूप दुःखनोगमे ही कास्य-अग्निहोत्रादिका भी फल श्रीण हो जायगा, क्योंकि

यदि ऐसा मानें कि कारय-अग्निडोशादिका स्वर्गादि-ग्राप्तिस्प दूसरा ही फल होना है तो उनके अनुग्रानमे होनेवाले परिश्रमस्प दू-स्वको भी निरयकर्म-के परिश्रममे फिन्न मानना आदश्यक होगा। परन्तु प्रत्यक्ष प्रमाणसे विरुद्ध होनेके कारण यह नहीं हो सकता। क्यों का स्वकानेकि अनुग्रानसे होनेवाले परिश्रमस्प दू:स्वसे, केवल निरयकर्म-अनुग्रानमें होनेवाले परिश्रमस्प दू:स्वस, मेद नहीं है।

इसके सिश दूसरी बात यह भी है कि जो कर्म न बिहित हो और न प्रतिषिद्ध हो, वहीं तत्काल फल देनेबाला होता है, शास्त्रबिहित या प्रतिषिद्ध कर्म तत्काल फल देनेबाला नहीं होता। यदि ऐसा तत्कालफलम् । भवेद् यदि तदा स्वर्गादिषु अपि अदृष्टकल्यासने च उद्यमो न स्थात् । अप्रिक्षंत्रादीनाम् एव कर्मस्वरूपविश्चेषे अनुष्टानायासदुःस्वमात्रेण उपक्षयः । काम्यानां च स्वर्गादिमद्वाफलल्यम् अङ्गेतिकर्तन्यताधा-धिक्ये तु असिति फलकामित्वमात्रेण इति न शक्यं कल्ययितम ।

तसाद् न नित्यानां कर्मणाम् अदृष्कलाभावः कदाचिद् अपि उपपद्यते । अतः च अचिद्याप्त्रं-कस्य कर्मणां विद्या एव शुभस्य अशुभस्य वा अयकारणम् अशेषतां न नित्यकर्मानुष्टानम् । अविद्याकामनीजं हि सर्वेम् एव कर्म । तथा च उपपादितम् । अविद्यद्विषयं कर्म विद्व-द्विषया च सर्वेकर्मसंन्यासपूर्विका ज्ञाननिष्टा ।

'उमी तो न विज्ञानीतः' 'बेदाविनाशिन' तित्यम्' 'ज्ञानयोगन सास्यानां कर्मयोगन योगि-नाम्' 'ज्ञानां कर्मसीक्षनाम्' 'तत्त्वविन्' 'गुणा गृणेषु वर्तन्त इति मत्त्रा न सञ्जते' स्पंकर्माण मनसा सन्यस्यान्ते' 'नैव किञ्चित करोमीति युक्ती मन्येन तत्त्वविन्' अर्थाद् अञ्चः करोमि इति ।

आरुरुक्षोः कर्म कारणम् आरूढस्य योगस्यस्य

श्रम एव कारणम् । उदाराः त्रयः अपि अज्ञाः,

ज्ञानीतुआत्माएव मे मतम्।

अज्ञाः कर्मिणां गतागतं कामकामा लभन्ते। अनन्याः चिन्तयन्तां मां नित्ययुक्ताः यथोक्तम् आत्मानम् आकाञ्चकल्पम् अकल्मपम् उपासते। होता तो खर्ग आदि लोकोंका प्रतिपादन करनेमें और अदृष्ट फलोंके बतलानेमें शासकी प्रवृत्ति न होती।

कर्मत्वमें किसी प्रकारका भेद न होनेपर तथा अंग और इतिकर्तव्यता आदिकी कोई विशेषता न होनेपर मी, केवल निय-अग्निहोत्रादिका फल तो अनुग्रानजनित परिश्रमरूप दुःखके उपमेगपरे क्षय हो जाता है और फलेल्युक्तामात्रकी अधिकतासे काय-अग्निहादिका खगीद महाफल होता है, ऐसी करणना नहीं की जा सकती।

सुतरा नित्यकर्मोका अदृष्ट फल नहीं होता यह बात कभी भी सिद्ध नहीं हो सकती। इसल्यि यह सिद्ध हुआ, कि अत्रिवापूर्वक होनेवाले सभी शुआशुभ कर्मोका, अञ्चेपत: नाहा करनेवाला हेतु, विद्या (झान) ही है, नित्यकर्मका अनुगन नहीं।

क्योंकि मभी कर्म, अविषा और कामनामूछक हैं। ऐसा ही हमने सिद्ध किया है, कि अज्ञानीका विषय कर्म है और ज्ञानीका विषय सर्व-कर्मसंन्यासपूर्वक ज्ञानीनटा है।

'उमों तीन विज्ञानीतः' 'बेदाविनादानं नित्यम्' 'धानयोगन सांच्यानां कर्मयोगन योगिनाम्' 'खानां कर्मसहिनाम्' 'तत्ववेषु ' 'युष्ण गुणेषु वर्तन्त इति मत्या न सज्जते' 'सवक्रमोण मनसा संन्यस्थास्तं' 'नेव किश्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्' इत्यादि वाक्योके अग्रेसे, यही सिड होता है, कि अञ्चानी ही भी कर्म करता हूँ' ऐसा मानता है ( ज्ञानी नहीं )।

आरुटको लिये कम कर्तव्य बतलाये हैं और आरुटको लिये अर्थात् योगस्य पुरुषके लिये उपशम कर्तव्य बतलाया है। तथा (ऐसा भी कहा है कि) 'जीनो प्रकारके अञ्चानी मक भी उदार है, पर आसी तो मेरा सुकर्ष ही है, ऐसा मै मानता हैं।'

कर्म करनेवाले सकाम अज्ञानी लोग आवागमन-को प्राप्त होते हैं और अनस्य भक्त नित्ययुक्त होकर चिन्तन करने हुए आत्मसम्यप, आकाशके सहश, मुक्क निष्पाप परमाश्माकी उपासना किया करने हैं।

'ददामि येन मामपयान्ति ते।' अर्थाद न कर्मिण: अज्ञा उपयान्ति।

भगवत्कर्मकारिणो ये यक्ततमा अपि कर्मिणः अज्ञाः ते उत्तरोत्तरहीनफलत्यागा-वकावमाधवाः ।

अनिर्देश्याक्षरोपासकाः त 'अद्रेष्टा सर्व-भतानाम' इत्यादि आ-अध्यायपरिसमाप्ति उक्त-माधनाः क्षेत्राध्यायाद्यध्यायत्रयोक्तज्ञान-माधनाः च ।

अधिष्रानादिपश्चहेतकसर्वकर्मसंन्यासिनाम आत्मेकत्वाकर्तत्वज्ञानवतां परस्यां ज्ञाननिष्टायां वर्तमानानां भगवत्तत्त्वविदाम अनिष्टादिकर्म-फलप्रयं परमहंसपरिवाजकानाम् एव लब्धभग-वत्स्बरूपात्मैकत्वग्ररणानां न भवति । भवति एव अन्येषास अज्ञानां कर्मिणाम अवन्यातिनाम इति एष सीताशास्त्रोक्तस्य कर्तव्याकर्तव्यार्थस्य विभागः ।

अविद्यापूर्वकरवं सर्वस्य कर्मणः असिद्धम इति चेत् ।

न, ब्रह्महत्यादिवत् । यद्यपि शास्त्रावगतं नित्यं कर्म तथापि अविद्यावत एव भवति ।

यथा प्रतिषेधञास्त्रावगतम् अपि ब्रह्महत्यादि-लक्षणं कर्म अनुर्थकारणम् अविद्याकामादिदोष- | कामनादि दोशोंसे युक्त प्ररुषके द्वारा ही हो सकते हैं.

'उनको मैं वह बुद्धियोग देता हूँ जिससे वे मझे प्राप्त हो जाते हैं' इससे यह सिद्ध होता है कि कर्म करनेवाले अज्ञानी भगवानको नहीं होते।

भगवदर्थकर्मकरनेवाले जो यक्ततम होनेपर भी कर्मी होनेके नाते अज्ञानी हैं. वे चित्त-समाधानसे लेकर कर्मफलस्यागवर्धन्त उत्तरोत्तर हीन बतलाये हुए साधनोसे युक्त होते हैं।

तथा जो अनिर्देश्य अक्षरके उपासक है वे स्थानेका सर्वभुतानाम्' आदिसे लेकर, बारहर्वे अध्यायकी समाप्तिपर्यन्त बतलाये हुए साउनोसे सम्बन्न और तेरहर्वे अध्यायसे लेकर तीन अध्यायोगे वतलाये हुए ज्ञान-साधनोसे भी यक्त होते हैं।

अधिप्रामादि पाँच जिसके कारण है. ऐसे समस्त कर्मोंका जो संन्यास करनेवाले हैं, जो आलाके एकत्व और अकर्तत्वको जाननेवाळ है. जो बानकी परानिष्ठामे स्थित हो गये हैं. जो भगवत्त्वस्य और आत्माके एकत्वज्ञानकी शरण हो चके हैं, ऐसे भगवानके तत्त्वको जाननेशले प्रस्तहस परिवाजको-को, इष्ट-अनिष्ट ओर मिश्र— ऐसा त्रिविध कमेपाल नहीं मिलता । इनसे अन्य जो संस्थास न करते-बाले कर्मपरायण अजानी है. उनको कर्मका परल अवस्य भोगना पडता है. यहां गीताशास्त्रमें कहे हर कर्तव्य और अकर्तव्यका विभाग है ।

ए०-सभी कर्माको अविद्यामुखक मानना युक्ति-ਸਫ਼ਰ ਜਵੀਂ है।

उ०-नहीं, ब्रह्महत्यादि निषिद्ध कमेंकी भौति (सभी कर्म अतिद्यामलक है) नित्यकर्म यद्यपि शास्त्रप्रतिपादित हैं तो भी वे अविद्यायक परुपके ही कर्महैं।

जैसे प्रतिपंध-शास्त्रमे कहे हर भी अनर्थके कारणस्य ब्रह्महत्यादि निषिद्ध कर्म अविद्या और वतो भवति अन्यथा प्रवृत्त्यनुपपत्तेः तथा नित्यनैमित्तिककाम्यानि अपि इति ।

व्यतिरिक्तात्मिन अज्ञाते प्रवृत्तिः नित्या-दिकमेसु अनुपपन्ना इति चेत् ।

न, चलनात्मकस्य कर्मणः अनात्मकर्तृ-कस्य अहं करोमि इति प्रवृत्तिदर्शनात ।

देहादिसंवाते अध्यत्यया गौणा न मिथ्या

इति चेत् । न, तत्कार्येषु अपि गौणत्वोपपत्तेः ।

आत्मीये देहादिमंदाने अहंब्रन्ययो गीणो यथा आत्मीये पुत्रे 'आत्मा व पुत्र नामासि' (तै० सं० २ । ११) इति, होके च अपि मम प्राण एव अयं गीः इति तद्वद् न एव अयं मिथ्याप्रत्ययः, मिथ्याप्रन्ययः तु स्थाणुपुरुषयोः अगृद्यमाणविशेषयोः।

न गौणप्रत्ययस्य मुख्यकार्यार्थत्वम् अधि-करणस्तुत्पर्यत्वाद् स्त्रप्रोपमाग्रव्देन ।

यथा सिंहो देवदत्तः अग्निः माणवक इति

सिंह इव अग्निः इव क्रीयेपेङ्गल्यादिसामान्य-

वच्चाद् देवदत्तमाणवकाधिकरणस्तुत्यर्थम् एव,

न तु सिंहकार्यम् अग्निकार्यं वा गौणञ्चब्दप्रत्यय-

क्योंकि दूसरी तरह उनमें प्रशृति नहीं हो सकती। उसी प्रकार निरय-नैमितिक और काम्य आदि कर्म भी, अविधा और कामनासे युक्त मनुष्यसे ही हो सकते हैं।

ए०-परन्तु आत्माको शरीरसे पृथक् समझे बिना नित्य-नैमित्तिक आदि कमोंमे प्रवृत्तिका होना असम्भव है।

उ०-यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि आत्मा जिसका कर्ता नहीं है ऐसे चलनरूप कर्ममें (अज्ञानियों-की) भी करता हूँ। ऐसी प्रशृत्ति देखी जाती हैं। यदि कही कि शरीर आदिमें जो अहंभाव हैं वह गीण है, मिथ्या नहीं हैं। तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा माननेसे उनके कार्यमें भी गीणता सिद्ध होगी।

ए०- जैसे 'हे पुत्र ! तू मेरा आत्मा हो है' इस ध्रुतिवास्त्रके अनुसार, अपने पुत्रमें 'अहंनाव' होता है, तथा संसारमं भी जैसे 'यह गाँ मेरा प्राण ही है' इस प्रकार प्रिय वस्तुमें 'अहंभाव' होता देखा जाता है, उसी प्रकार अपने शरीगादि स्थातमें भी अहंभाव गाँण ही हैं। यह प्रतीति मिण्या नहीं है। मिष्या प्रतीति तो बह है कि जो स्थाणु और पुरुषके मेदको न जानकर स्थाणुमें पुरुषको प्रतीति होती है।

उ०-( यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि) गीण प्रयोग छतोपमा शब्दहारा अधिकरणकी स्नृति करनेके खिये होता है, इसिख्ये गीण प्रनीतिसे मुख्यके सर्ग्यकी सिद्धि नहीं होती।

जैसे कोई कहे कि देवदन सिंह है, या बालक अगिन है, तो उसका यह कहना, चेवदत्त सिंहके सहश कर, बोर बालक अगिनके समान पिङ्गल (गीर) वर्ण,' इस प्रकारकी समानताके कारण देवदत्त और बालकरूप अधिशानकी स्तृतिके लिये ही है। क्योंकि गीण शास्त्र या गीण शास्त्र कोई सिंहका हार्य (किसीको मक्षण कर जाना) या अगिनका कार्य (किसीको जला शास्त्र)

निमित्तं किंचित् साध्यते, मिथ्याप्रत्ययकार्ये |

तु अनुर्थम् अनुभवनि ।

गौणप्रत्ययविषयं च जानाति न एष सिंहो

देवदत्तः स्यात् न अयम् अधिः माणवक इति ।
तथा गीणेन देहादिसंघातेन आत्मना कृतं
कर्म न ग्रुरूयेन अदंप्रत्ययविषयेण आत्मना
कृतं स्यात् । न हि गीणसिंहाप्रिभ्यां कृतं
कर्म ग्रुरूयसिंहाप्रिभ्यां कृतं स्थात् । न च
क्रीयेण पैङ्गल्येन वा ग्रुरूयसिंहाम्न्योः
कार्यं किंचित् क्रियते स्तुत्यर्थत्वेन उपधीणत्वात ।

स्त्यमानां च जानीतो न अहं सिंहो न अहम् अग्निः इति, न सिंहस्य कर्म मम अग्नेः च इति, तथा न संघातस्य कर्म मम ग्रुरूयस्य आत्मन इति प्रत्ययो युक्ततरः स्थाद् न पुनः

आहं कर्तामम कर्म इति ।

यत् च आहुः आत्मीयैः स्मृतीच्छाप्रयत्नैः कर्महेतुभिः आत्मा करोति इति । न, तेषां मिध्याप्रत्ययपूर्वकत्वात् । मिध्याप्रत्यय-निमित्तेष्टानिष्टातुभृतिक्रयाफलजनितसंस्कार-पूर्वका हि स्मृतीच्छाप्रयत्नादयः ।

यथा अस्मिन् जन्मिन देहादिसंघातामिमान-रागद्वेषादिकृती धर्माधर्मी तत्फलानुभवः च तथा अतीने अतीतनरे अपि जन्मिन इति सिद्ध नहीं किया जा सकता । परन्तु मिथ्या प्रत्ययका कार्य (जन्म-मरणरूप) अनर्थ, (मनुष्य) अनुभव कर रहा है।

इसके सिवा गोण प्रतीतिके विषयको मनुष्य ऐसा जानता भी है कि बास्तवमें यह देवदत्त सिंह नहीं है और यह बालक अग्नि नहीं हैं।

(यदि उपर्श्वक प्रकारसे शरीरादि संवातमें भी अध्यमाव गौण होता तो ) शरीरादिके संवातरूप गौण आत्माद्वारा किये हुए कर्म, अहंभावके मुख्य विषय आस्ताके किये हुए नहीं माने जाते । क्योंकि गौण सिंह (देवदच ) और गौण अमिन (बालक) द्वारा किये हुए कर्म मुख्य सिंह और पिड़क्ताद्वारा कोई मुख्य सिंह और मुख्य क्रांत्वा कार्य नहीं माने जाने । तथा उस कृरता और पिड़क्ताद्वारा कोई मुख्य सिंह और मुख्य क्रांत्वा कार्य नहीं किया जा सकता, क्योंक वे केवल स्ततिके लिये कई हुए डानेसे डीनशांक हैं।

जिनकी स्तृति की जाती है वे (देवदस्त और बाङक) भी यह जानते है कि भी भिह नहीं हूँ,' भी अग्नि नहीं हूँ? तथा 'सिंहका कर्म मेरा नहीं है,' 'अग्निका कर्म मेरा नहीं है ।' इसी प्रकार (यदि सरीर आदिमें गीण भावना होनी तो , नमातके कर्म मुझ मुख्य आस्माके नहीं है — ऐसी ही प्रतीति होनी चाहिये थी, ऐसी नहीं कि भी कर्ता हूँ,' भेरे कर्म हैं (हुतरा यह सिद्ध हुआ कि सरीरमें आस्म-माव गीण नहीं' फ्रिया हैं )।

जो ऐसा कहने हैं कि अपने स्मृति, इच्छा और प्रथत इन कमिंडनुओं के द्वारा आत्मा कमें किया करता है, उनका कथन ठीक नहीं; क्योंकि ये सब मिथ्या प्रनीतिपूर्वक ही होनेवाल हैं। अर्थात् स्मृति, इच्छा और प्रथत आर्याद सब मिथ्या प्रतीतिसे होनेवाले, इष्ट-अनिष्टम्प्य अनुभूत कमेफलजनित संस्कारीको, त्यकर हो होते हैं।

जिस प्रकार इस वर्तमान जनमे वर्म, अधर्म और उनके फळोका अनुभव (सुख-दृ.ख), शरीरादि संवातमें आत्मबुद्धि और राग-द्वेषादिद्वारा किये हुए होते हैं, वेसे ही भूतपूर्व जनमे और उससे पहलेके जन्मोंमें भी थे । अनादिः अविद्याकृतः संसारः अतीतः

अनागतः च अनुमेयः ।

ततः च सर्वकर्मसंन्यासाद् ज्ञाननिष्टायाम् आस्यन्तिकः संसारोपरम इति सिद्धम्।

अविद्यात्मकत्वात् च देहाभिमानस्य तस्त्रि-वृत्तौ देहानुपवत्तेः संसारानुपपत्तिः।

देहादिसंघाते आन्माभिमानः अविद्यात्मकः।
न हि लोके गवादिभ्यः अन्यः अहं मतः
च अन्ये गवादय इति जानन् तेषु अहम् इति
प्रत्ययं मन्यते कश्चित्।

अजानन् तु स्थाणौ पुरुषविज्ञानवद् अविवेकतो देहादिसंघाते कुर्याद् अहम् इति प्रत्ययं न विवेकतो जानन्।

यः तु 'आत्मा वे पृत्र नामासि' (तै ० सं ० २/११)

इति पुत्रे अहंप्रत्ययः स तु जन्यजनकसंबन्ध-निमित्तो गोणः । गीणेन च आत्मना भोजना-दिवत् परमार्थकार्यं न शक्यते कर्तुं गोण-सिहाभिम्यां मुख्यसिहासिकार्यवन ।

अदृष्टविषयचाद्नाप्रामाण्याद् आत्मकतेच्यं

गोंणैः देदेन्द्रियात्मभिः क्रियते इति चेत् । न, अविद्याकुतात्मकत्वात् तेषाम् । न गोंणा आत्मानो देहेन्द्रियादयः । इस न्यायसे यह अनुमान करना चाहिये कि यह बीता हुआ और आगे होनेवाल (जन्म-मरणरूप) संसार अनादि एवं अविद्याकर्तृक ही है।

इससे यह सिद्ध होता है, कि ज्ञाननिष्ठामें सर्व-कर्मोंके संन्याससे संसारकी आत्यन्तिक निवृत्ति हो जाती है; क्योंकि देहाभिमान अविद्यास्प है अत: उसकी निवृत्ति हो जानेपर शरीरान्तरकी प्राप्ति न होनेके कारण (जन्म-मरणस्प ) संसारकी प्राप्ति नहीं हो सकती।

शरीरादि संवातमें जो आरमाभिमान है वह अविद्यारूप है क्योंकि संसारमें भी भौं भौ आदिसे अन्य हूँ और भौ आदि वस्तुएँ मुझसे अन्य हैं' ऐसा जाननेवाल कोई भी मनुष्य उनमें ऐसी बुद्धि नहीं करता कि ध्वह में हैं।'

न जाननेशन्त्र ही स्थाणुमें पुरुषकी आन्तिके समान अविवेकके कारण, शर्यारादि संघातमें भी हूँ' ऐसा आन्त्रमाथ कर सकता है; पर विवेकपूर्वक जाननेवान्त्र नहीं कर सकता।

तथा पुत्रमे जो पहे पुत्र ! तु मेरा आत्मा ही हैं' ऐसी आत्मबुद्धि हैं, वह जन्य-जनक-सम्बन्धके कारण होनेवाली गांण बुद्धि हैं, उस गाँण आत्मा (पुत्र) से मोजन आदिकी मींति कोई सुद्ध्य कार्य नहीं किया जा सकता। जैसे कि गाँण सिंह और गाँण अफ्रेक्ट्स देवर जोर बालकदारा. सुद्ध्य सिंह और सुद्ध्य अग्निका कार्य, नहीं किया जा सकता।

प्o-स्वर्गादि अदृष्ट पदायोंके लिये कर्मीका विधान करनेवारी श्रुतिका प्रमाणल होनेसे, यह सिद्ध होता है कि इसीर-इन्द्रिय आदि गीण आरमार्की के द्वारा मुख्य आत्माके कार्य किये जाते हैं।

उ०--ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि उनका आत्मत्व अविद्याकर्तृक है । अर्थात् शरीर-इन्द्रिय आदि गौण आत्मा नहीं हैं (किन्तु मिच्या हैं )।

जैसे पुत्रकं भोजन करनेने पिता तुप्त नहीं हो सकता उसी प्रकार गीण आत्मास सुख्य आत्माका कोई भी कार्य नहीं हो सकता !

कथं तहिं।

मिध्याप्रत्ययेन एव असङ्गस्य आत्मनः सङ्गत्यात्मत्वम् आपाद्यते तद्भावे मावात् तदभावे च अभावात् ।

अविवेकिनां हि अज्ञानकाले वालानां दत्यते दीर्घः अहं गाँरः अहम् इति देहादिसंघाते अहंप्रत्ययो न तु विवेकिनाम् अन्यः अहं देहादिसंघाताद् इति ज्ञानवतां तत्काले देहादिसंघात अहंप्रत्ययो भवति ।

तसाद् मिथ्याप्रत्ययाभावे अभावात् तत्कृत

एवन गीणः।

ष्ट्रयम्गृह्यमाणविशेषसामान्ययोः हि (संहदेव-दत्त्तयोः अग्निमाणवक्त्योः वा र्गाणः प्रत्ययः शन्दप्रयोगो वा स्याद् न अगृह्यमाणसामान्य-विशेषयोः।

यत् तु उक्तं श्रुनित्रामाण्यात् इति । न, तत् प्रामाण्यस्य अदृष्टिवषस्त्वात् । प्रस्यक्षादि-प्रमाणातुपरुज्ये हि विषये अत्रिक्षेत्रादिमाध्य-साधनमंत्रस्ये श्रुतेः प्रामाण्यं न प्रस्यक्षादिविषये अदृष्टदर्शनार्थस्वात् प्रामाण्यस्य ।

तसाद् न दृष्टिनिथ्याङ्गाननिमित्तस्य अहं-प्रत्ययस्य देहादिसंघाते गौणत्वं कल्पियतुं शक्यम्। ए०—तो फिर ( इनमें आत्मभाव ) कैसे होता है ?

उ०- मिथ्या प्रतीतिसे ही सङ्गरिहत आत्माकी सङ्गति मानकर, इनमे आत्मभाव किया जाता है; क्योंकि उस मिथ्याप्रतीतिके रहते हुए ही उनमें आत्मभावकी सत्ता है, उसके अभावसे आत्मभावनाका भी अभाव हो जाता है।

अभिग्राय यह कि मूर्च अज्ञानियोंका ही अज्ञानकालमें भी बड़ा हैं, में गीर हूँ इस प्रकार शरीर-इन्टिय आदिके संवातमें आस्माभिमान देखा जाता है। परन्तु भी शरीगिर संवातमें अल्पा हूँ ऐसा समझनेवाले विवेकशीलंकी, उस समय शरीग्रादि संवातमें अल्-बहि नहीं होती।

मुतरा, मिथ्याप्रतीतिकं अभावसे देहारमबुद्धिका अभाव हो जानेके कारण, यह सिंछ होता है कि शरीरादिमे आत्मबुद्धि अविद्याञ्चन ही है, गीण नहीं।

जिनकी समानता और विशेषना अलग-अलग समझ ली गयी है, ऐसे मिंह और देवदत्तने या अग्नि और बालक आदिमे ही गोण प्रनीति या गोण शब्द-का प्रयोग हो सकता है, जिनकी समानता और विशेषता नहीं समझी गयी उनमे नहीं।

नुमने जो कहा कि श्रांनको प्रमाणकए माननेसे
यह पक्ष मिद्र होना है उह भी ठीक नहीं; क्योंकि
उसकी प्रमाणना अदृष्टांश्ययक है। अर्थोत् प्रत्यक्षादि
प्रमाणोसे उरल्य्य न होनेबाल अग्निहोत्रादिके, साय्य,
मापन और मम्बन्धक विषयमें ही श्रुतिकी प्रमाणता
है, प्रत्यक्षादि प्रमाणोसे उरल्य्य हो जानेबाले विषयोंमे नहीं। क्योंकि श्रुतिकी प्रमाणता अदृष्ट विषयको
दिख्छानेके लियं ही हैं ( अर्थाद अप्रयक्ष विषयको
वतलाना ही उसका काम है )।

सुतरां देहादि मश्रातमे, प्रत्यक्ष ही मिथ्या ज्ञानसे होनेत्राली अहंप्रतीतिको, गौण मानना नहीं बन सकता। न हि श्रुतिशतम् अपि श्रीतः अप्रिः अप्रकाशो वा इति हुवत् प्रामाण्यम् उपैति । यदि त्रूपात् श्रीतः अप्रिः अप्रकाशो वा इति अवापि अर्थान्तरं श्रुतेः विवक्षितं करूप्यं प्रामाण्यान्ययानुपपत्तः न तु प्रमाणान्तर-विरुद्धं स्वचनविरुद्धं वा । कर्मणो सिथ्याप्रत्ययवत्कर्तकत्वात कर्त्तः

अभावे श्रुतेः अन्नामाण्यम् इति चेत् । न, त्रह्मविद्यायाम् अर्थवन्वोपपत्तेः ।

कर्मविधिश्रुतिवद् त्रक्कविद्याविधिश्रुतेः अग्रामाण्यग्रसङ्क इति चेत् ।

न, बाधकप्रत्ययानुषपचेः । यथा ब्रह्मविद्या-विधिश्वत्या आत्मिन अवगते देहादिसंघाते अहं प्रत्ययो बाध्यते तथा आत्मिन एव आत्मावगतिः न कदाचित् केनचित् कर्यचिद् अपि बाधितुं शक्या फलाञ्यतिरेकावगतेः यथा अप्रिः उष्णः प्रकाशः च हति ।

न च कर्मविधिश्वतेः अप्रामाण्यम्, पूर्वपूर्व-प्रश्वत्तिनिरोधेन उत्तरोत्तरापूर्वप्रश्वत्तजननस्य प्रत्यनात्माभिष्ठस्थप्रश्वन्युत्पादनार्थत्वात् । मिध्यात्वे अपि उपायस्य उपेयसत्यत्वा सत्यत्वम् एव स्याद् यथा अर्थश्वादानां विधिज्ञेषाणामः। क्योंकि 'अग्नि टण्डा है या अप्रकाशक है' ऐसा कहनेवाली सेकड़ों श्रुतियों भी प्रमाणरूप नहीं मानी जा सकती । यदि श्रुति ऐसा कहे कि 'अग्नि टण्डा है अथवा अप्रकाशक है' तो ऐसा मान लेना चाहिये कि श्रुतिको कोई और ही अप्रभारि है। क्योंकि अन्य प्रकारसे उसकी प्रामाणिकता सिद्ध नहीं हो सकती । परन्तु प्रम्यक्षादि अन्य प्रमाणोके विरुद्ध या श्रुतिके अपने यचनोके विरुद्ध श्रुतिके अर्थकी कल्पना करना उचित नहीं।

्०-कर्म, मिथ्या झानयुक्त पुरुषद्वारा ही किये जानेशले हैं, ऐसा माननेसे शस्तवमें कर्ताका अभाव हो जानेके कारण श्रुनिकी अप्रमाणता (अनर्थकता) ही सिद्ध होती है।

उ०-नहीं, क्योंकि ब्रह्मविद्यामें उसकी सार्थकता सिद्ध होती है ।

ए०-कर्मविधायक श्रुतिकी भाँति ब्रह्मविद्या-विधायक श्रुतिकी अप्रमाणताका प्रसङ्घ आ जायगा, ऐसा माने तो ?

उ०-यह ठीक नहीं, क्योंकि उसका कोई बाधक प्रयाप नहीं हो सकता । अपांत् जैसे अस्त्रियाविशायक शुनिदारा आगमसाक्षाका हो जानेपर, रंद्वाद संधानमे आगमधुद्धि बाधित हो जाती है, बंसे आगमामें ही होनेवाला आगममावका बोध किसीके द्वारा किसी प्रकार भी बाधित नहीं किया जा सकता । क्योंकि बढ़ आगमबान अपने (मिथ्या ज्ञाननिवृत्तिकरण) फरसे कोई अन्य वस्तु नहीं है। (बह फलकरण ही है) जैसे अग्नि उष्ण और प्रकाशसकरण है।

इसके सिवा (वास्त्रवमें ) कमीविशायक श्रृति भी अप्रामाणिक नहीं है, क्योंकि वह पूर्व-पूर्व ( लामा-क्षिक ) प्रवृत्तियोको रोक-रोककर उत्तरोत्तर दूर्यी-नयी ( शास्त्रीय ) प्रवृत्तिको उत्यन्न करती हुई ( अन्तर्मे अन्तःकरणको शुद्धिद्वारा साधकको ) अन्तरासामके प्रमुख करतेवाळी प्रवृत्ति उत्यन्न करती है । अतः उत्पाय मिथ्या होते हुए भी, उपेयकी सन्यतास, उसकी सन्यता ही है; जैसे कि विधिवाक्यके अन्तर्मे कहे जानेवाळे अर्थवादवाक्योंकी सन्यता मानी जाती है । लोके अपि बालोन्मचादीनां पय आदी

पाययितच्ये चूडावर्धनादिवचनम् ।

प्रकारान्तरस्थानां च साक्षाट् एव प्रामाण्य-सिद्धिः प्राग् आत्मज्ञानाद् देहाभिमाननिभित्त-प्रत्यक्षादिप्रामाण्यवत् ।

यत् तु मन्यसे स्वयम् अन्यापियमाणः अपि आत्मा संनिधिमात्रेण करोति तद् एव च मुख्यं कर्तृत्वम् आत्मनः यथा राजा युध्यमानेषु योधेषु युध्यते इति प्रसिद्धं स्वयम् अयुध्यमानः अपि संनिधानाद् एव जितः पराजितः च इति च तथा सेनापतिः वाचा एव करोति क्रियाफलसंबन्धः च राज्ञः सेनापतेः च दृष्टः, यथा च ऋतिकर्म यजमानस्य, तथा देहादीनां कर्म आत्मकृतं स्यात् तत्फलस्य आत्मगामित्वात्।

यथा च भ्रामकस्य लोहभ्रामयितृत्वाद् अव्यापृतस्य एव मुख्यम् एव कर्तृत्वं तथा च आत्मन इति ।

तद् असत्, अकुर्वतः कारकत्वप्रसङ्गात् ।

कारकम् अनेकप्रकारम् इति चेत् । न, राजप्रभूतीनां प्रस्थस्य अपि कर्तृत्वस्य दर्शनात् । राजा तावत् स्वन्यापारेण अपि युध्यते योधानां योधियत्त्वेन धनदानेन च प्रस्थम् एव कर्तृत्वं तथा जयपराजयफलोप-भोगे । व्यवहारमें भी (देखा जाता है कि) उन्मत्त और बाटक आदिको दूध आदि पिछानेके छिये चोटी बढ़ने आदिकी बात कही जाती है।

तथा आत्मझान होनेसे पहले, देहाभिमान-निमित्तक प्रत्यक्षादि प्रमाणींके प्रमाणत्वकी भौति प्रकाशन्तरमें स्थित ( कमीविधायक ) श्रुतियोंकी साक्षात् प्रमाणना भी सिद्ध होती है।

तुम जो यह मानते हो, कि आत्मा खर्य किया न करता हुआ भी सिन्नियमान्नसे कर्म करता है, वही आत्माक्त मुस्य कर्तापन है। जैसे राजा खर्य यह न करते हुए भी सिन्नियमान्नसे ही अन्य योडाओं के युद्ध करनेसे 'राजा युद्ध करता है' ऐसे कड़ा जाता है तथा 'यह जीत गया, हार गया' ऐसे भी कड़ा जाता है। इसी प्रकार सेनापिन भी केवल याणीसे ही आज़ा करता है। किर भी राजा और सेनापिनका उस नियान फल्टरे सम्यन्य होना देखा जाता है। तथा जैसे खरिवज़ के कर्म यजमानके माने जाने हैं, वैसे ही देहार्द संगतक कर्म आत्माक्त हो सकते हैं, क्योंकि उनका पाल आत्माको ही मिन्नता है।

तथा जैसे भामक (ध्रमण करानेवाला चुम्बक) सर्ग किया नहीं करना, तो भी वह लोहेका चलाने-वाला है, उसलिये उसीका मुख्य कर्तापन है, वैसे ही आत्माका मुख्य कर्तापन है ।

ऐसा मानना ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा माननेसे न करनेवालेको कारक माननेका प्रसङ्ग आ जायगा ।

गर्दि कहो कि कारक तो अनेक प्रकारके होते है, तो भी नुम्हारा कड़ना ठीक नहीं; क्योंकि राजा आर्टिका मुख्य कर्तापन भी देखा जाता है। अर्थान् राजा अपने निजी व्यापारद्वारा भी युद्ध करना है तथा योदाओंसे युद्ध कराने और उन्हें वन देनेसे भी निःसन्देह उसका मुख्य कर्तापन है, उसी प्रकार जन-पराजय आदि फल-भोगोर्म भी उसकी मुख्यता है। तथा यजमानस्य अपि प्रधानत्यागेन दक्षिणादानेन च ग्रुरूयम् एव कर्तृत्वम् ।

तसाद् अव्यापृतस्य कर्तृत्वोपचारो यः स गौण इति अवगम्यते । यदि मुख्यं कर्तृत्वं स्वव्यापारतक्षणं न उपरुभ्यते राजयजमानप्रभृतीनां तदा सन्निधिमात्रेण अपि कर्तृत्वं मुख्यं परिकल्पोत यथा भ्रामकस्य लोहभ्रामणेन न तथा राजयजमानादीनां स्वव्यापारो न उपरुभ्यते । तसात् संनिधि-मात्रेण अपि कर्तृत्वं गौणम् एव ।

तथा च मति तत्फलसंबन्धः अपि गौण एव स्थात्।न गौणेन ग्रुख्यं कार्यं निर्वर्ष्येन। तम्माट् असट् एव एतट् गीयते देहादीनां व्यापारेण अय्यापृत आन्मा कर्ता भोक्ता च स्याद इति।

आन्तिनिमिनं तु सर्वम् उपपद्यते । यथा स्वप्ने मायायां च एवम् । न च देहाद्यात्मा-प्रत्ययश्रान्तिसंतानिबच्छेदेषु सुपुप्तिसमा-ष्यादिषु कर्तृत्वभोक्तृत्वादिः अनर्थ उपलम्यते । तसाद् आन्तिप्रत्थयनिमिन्न एव अयं संतारश्रमो न तु परमार्थ इति सम्यग्दर्शनाद् अत्यन्तम् एव उपरम इति सिद्धमु ॥ ६६ ॥ वैसे ही यजमानका भी प्रधान आहुति स्वयं देनेके कारण और दक्षिणा देनेके कारण निःसन्देह मुख्य कर्तृत्व है।

ए०-इससे यह निश्चित होता है कि किया-रहित बस्तुमें जो कर्तापनका उपचार है वह गौण है। यदि राजा और यजमान आदिमें स्वव्यापार-रूप मुख्य कर्तापन न पाया जाता तो उनका सिनियमात्रसे मी मुख्य कर्तापन माना जा सकता या, जैसे कि टोटेको चरानेमें चुन्यकका सिनिय-मात्रसे मुख्य कर्तापन माना जाता परन्तु चुन्यक-की भौति राजा और यजमानका स्वय्यापा उपवस्य न होता हो-ऐसी बात नहीं है। मुत्रसं सिनिय-मात्रसे जो कर्तापन है यह भी गीण ही है।

30-ऐसा होनेसे नो उसके फलका सम्बन्ध भी गीण ही होना चाहिये, क्योंकि गीण कर्ताहारा मुख्य कार्य नहीं किया जा सकता। अत: यह मिथ्या ही कहा जाता है कि 'निश्किय आत्मा देहारिकी क्रियासे कर्ता-भोका हो जाता है।'

क्योंकि आन्तिके कारण सब कुछ हो सकता" है। जैसे कि स्तम और मायामें होता है। परन्तु शरीरादिमे आत्मबुद्धिरूप अज्ञान-सन्ततिका बिच्छेद हो जानेपर, सुपृष्ठि और समाधि आदि अवश्वाओंमें कर्तृष्व, भोक्तृत्व आदि अनर्थ उपकृष्य नहीं होता।

इससे यह सिद्ध हुआ, कि यह संसारध्रम मिथ्या ज्ञान-निमित्तक ही है, बास्तविक नहीं, अतः पूर्ण तन्यज्ञानमे उसकी आध्यन्तिक निष्टृत्ति हो जाती हैं॥ ६६॥

सर्वे गीताशासार्थम् उपसंहत्य असिन् अध्यापे विशेषतः च अन्ते इह शासार्थ-दार्ट्याय संक्षेपत उपसंहारं कृत्वा अथ इदानीं शास्त्रसम्प्रदायविधिम् आह—

इस अटारहवे कच्चायमें समस्त गौताशास्त्रके अर्थका उपसंहारकरके फिर विशेषरूपसे इस अपितम श्लोकमे शास्त्रके अभिग्रायको रह करनेके छिये संक्षेपसे उपसंहार करके, अब शास्त्र-सम्प्रदायकी विश्व वतलाने हैं।

## इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन । न चाशुश्रुषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यस्यति ॥ ६७ ॥

इदं शास्त्रं ने तन हिताय मया उक्तं संसारविच्छित्तये अतपस्त्राय तपोरहिताय न बाच्यम् इति व्यवहितेन संबध्यते ।

तपस्विने अपि अभक्तायगुरुदेवभक्तिरहिताय कदाचन कस्यांचिद् अपि अवस्थायां न वाच्यम् ।

मक्तः तपस्वी अपि सन् अशुश्रृषुः यो भवति तस्मै अपि न बाच्यम् ।

न च यो मां वासुदेवं प्राकृतं मनुष्यं मत्वा अभ्यन्यितं आत्मप्रश्नंसादिदोषाध्यारोपणेन मम ईश्वरत्वम् अज्ञानन् न सहते असी अपि अयोग्यः तस्मै अपि न वाच्यम्।

भगवति भक्ताय तपस्विने शुश्रूपवे अनस्यये च बाच्यं शास्त्रम् इति सामर्थ्याद् गम्यते।

तत्र मेधाविने तपस्तिने वा इति अनयोः विकल्पदर्शनात् शुश्रृषाभक्तियुक्ताय तपस्विने तशुक्ताय मेधाविने वा वाच्यम् । शुश्रृषाभक्ति-वियुक्ताय न तपस्त्विने न अपि मेधाविने वाच्यम् ।

भगवति अस्यायुक्ताय समस्तगुणवते अपि न वाच्यम् । गुरुगुश्रृथाभक्तिमते च वाच्यम् इति एप झास्तमम्प्रदायविधिः ॥ ६७॥ तेरे हितके लिये अर्थात् संसारका उच्छेद करनेके लिये, कहा हुआ यह शास्त्र, तपरहित मनुष्यको नहीं सुनाना चाहिये। इस प्रकार 'बाच्यम्' इस व्यवधानयुक्त पदसे 'न' का सम्बन्ध है।

तपस्ती होनेपर भी जो अभक्त हो अर्थात् गुरु या देवतामें भक्ति रखनेवाला न हो उसे कभी— किसी अवस्थामें भी नहीं सुनाना चाहिये।

भक्त और नपस्त्री होकर भी जो श्रुश्रृप (सुनने-का इच्छुक ) न हो उसे भी नहीं सुनाना चाहिये ।

तथा जो मुझ बासुटंबको प्राकृत मनुष्य मानकर, सुझमें दोष-दृष्टि करता हो, मुझे ईश्वर न जाननेसे, सुझमें आत्मप्रशंसादि दोषोका अध्यारोप करके, मेरे ईश्वरवको सहन न कर सकता हो वह भी अयोग्य है, उसे भी (यह शास्त्र) नहीं सुनाना चाहिये।

अर्थापत्तिसे यह निश्चय होता है, कि यह शास्त्र भगवानमें भक्ति ग्य्यनेवाले, तपस्वी, शुश्रुवा-युक्त और दोष-दृष्टिशहित पुरुषको ही सुनाना चाहिये।

अन्य स्वृत्तियोमें मेगशीको या तपखीको, इस प्रकार इन दोनोका क्किज्य देखा जाता है, इसक्विये यह समझना चाहिये कि शुश्रृगा और भक्तियुक्त तपखीको अथवा इन तीना गुणोसे युक्त मेशाबीको यह शाख सुनाना चाहिये। शुश्रृगा और भक्तिसे रहित तपखी या मेशाबी किमीको भीनहीं सुनाना चाहिये।

भगवान्में दोष-दृष्टि रखनेवाला तो यदि सर्वगुण-सम्पन्न हो, तो भी उसे नहीं सुनाना चाहिये। गुरु-शुश्रुषा और भक्तियुक्त पुरुपको ही सुनाना चाहिये। इस प्रकार यह शाख-सम्प्रदायको विधि है।। ६७॥ संप्रदायस्य कर्तुः फलम् इदानीम् आह—

अब इस शास्त्र-परम्पराको चळानेवालोंके लिये फल बतळाने हैं—-

य इमं परमं गुद्धं मद्भक्तेष्वभिधास्यति । भक्तिं मयि परां कृत्वा मामवैष्यत्यसंद्यायः ॥ ६८ ॥

य इमं ययोक्तं परमं निःश्रेयसार्यं केशवार्जुनयोः संवादरूपं ग्रन्थं गृवं गोप्यं मद्रकेषु मिप भक्तिमत्सु अभिधास्यति बक्ष्यति ग्रन्थतः अर्थतः च स्वापयिप्यति इत्यर्थः। यथा त्विय मया।

भक्तेः पुनः ग्रहणात् तद्भक्तिमात्रेण केवलेन शास्त्रसंप्रदाने पात्रं भवति इति गम्यते ।

कथम् अभिधास्त्रति इति उच्यते—
भक्ति मिथ परां कृत्वा भगवतः परमगुरोः
ग्रुश्र्षा मया क्रियते इति एवं कृत्वा इत्यर्थः।
तस्य इदं फलं माम् एव एप्यति मुच्यते एव
अत्र संश्रयो न कर्तव्यः॥ ६८॥

जो मनुष्य, परम कल्याण जिसका फल है ऐसे इस उपर्युक्त कल्णार्जुन-मंत्रादरूप अत्यन्त गोप्य गीताप्रन्यको मुझमें भक्ति रखनेवाले भक्तीमें सुनावेगा—प्रन्यरूपसे या अर्थरूपसे स्थापित करेगा, अर्थात् जैसे मैंने तुझे सुनाया है वैसे **ही** सुनावेगा—

यहाँ भक्तिका पुनः ग्रहण होनेसे यह पाया जाता है कि मनुष्य केवल भगगन्की भक्तिसे ही शाख-प्रदानका पात्र हो जाता है।

कैंमे सुनावेगा. सो बतलाते है—
सुवर्मे पराभक्ति करके, अर्थात् परमगुरु भगवान्को मैं यह सेवा करता हूँ, ऐसा समझकर, ( जो इसे
सुनावेगा ) उसका यह फल है कि वह मुझे ही
प्राप्त हो जायगा अर्थात् नि:सन्टेह मुक्त हो जायगा—
इत्तर्में संशय नहीं करना चाहिये ॥ ६८॥

----

किंच--

तथा---

न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः । भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि ॥ ६६ ॥

न च तस्मात् श्रास्त्रसंप्रकृतो मनुष्येष्
मनुष्याणां मध्ये कश्चिद् मे मम प्रियङ्गमः
अतिशयेन प्रियङ्गत ततः अन्यः प्रियङ्गतमः
न अस्ति एव इत्ययों वर्तमानेषु । न च
भविता भविष्यति अपि काले तस्माद् द्वितीयः
अन्यः प्रियतो सवि लोके अस्मिन ॥ ६९ ॥

उस गीनाशासकी परम्परा चलानेवाले अक्तसे बहकर, मेरा अधिक प्रिय कार्य करनेवाला, मनुष्योमें कोई भी नहीं है। अर्थात् वह मेरा अतिशय प्रिय करनेवाला है, वर्तमान मनुष्योमें उससे बहकर प्रियतम कार्य करनेवाला और कोई नहीं है, तथा भविष्यमें भी इस भूलोकमें उससे बहकर प्रियतर कोई दूसरा नहीं होगा॥ ६९॥ यः अपि--

जो भी कोई---

अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ।

ज्ञानयजेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मितः॥ ७०॥

अध्येष्यते च पठिष्यति य इमं धर्म्य धर्मीद अनपेतं संवादरूपं ग्रन्थम् आत्रयोः तेन इदं कृतं स्यात । ज्ञानयज्ञेन विधिजयोपांश्चमानसानां यज्ञानां ज्ञानयज्ञो मानसत्वाद ज्ञानयज्ञेन गीताञास्त्रस्य अध्ययनं स्तयते ।

फलविधिः एव वा देवतादिविषयज्ञानयज्ञ-

फलतुल्यम् अस्य फलं भवति इति । तेन अध्ययनेन अहम् इष्टः पुजितः स्या भवेयम् इति मे मम् मतिः निश्चयः ॥ ७० ॥

जो मनुष्य, हम दोनोंके संवादरूप इस धर्म-युक्त गीत।प्रन्थको पढेगा, उसके द्वारा यह होगा कि मै ज्ञानयञ्जमे (पूजित हो ऊँगा ), विधियज्ञ, जपयतः, उपांद्रायत्र और मानस्यतः-इन **चार** यजोंमें ज्ञानयज्ञ मानस है इसलिये श्रेष्ठतम है। अतः उम बानयवकी समानतामे गीनाजासको अध्ययनकी स्तति करते हैं।

अथवा यो समझो कि यह फल-विधि है यानी इसका फल देवनादिविषयक ज्ञानयज्ञके समान होता है-

उस अध्ययनसे में (ज्ञानयङ्दारा ) पूजित होता है. ऐसा मेरा निश्चय है ॥ ७० ॥

अय श्रोतुः इदं फलम् —

तथा श्रोताको यह ( आगे बतलाया जानेवाला ) फल मिलता है---

श्रद्धावाननसूयश्च शृणयादपि सोऽपि मक्तः शुभाँह्योकान्त्राप्त्यात्पुण्यकर्मणाम ॥ ७१ ॥

श्रदावान् श्रद्धानः अनस्यः च अस्यावर्जितः । सन् इमं प्रन्थं शृज्यादिष यो नरः अपिशब्दात किम्रुत अर्थज्ञानवान् सः अविषाषाद् मृक्तः शुभान् प्रशस्तान लोकान् प्राप्तुयात् पुण्यकर्मणाम् अग्नि-होत्रादिकर्मवताम् ॥ ७१ ॥

जो मन्द्य, इस प्रन्थको श्रद्धायक्त और दोप-दृष्टिरहित होकर केवल सुनता ही है, वह भी पापोसे मक्त होकर, पण्यकारियोक अर्थात अग्रिहोत्रादि श्रेष्ठ कर्म करनेवालोके, ग्राम लोकोको प्राप्त हो जाता है। अपि-शब्दमे यह पाया जाना है कि **अर्थ** समझनेवालकी तो बात ही क्या है / ॥ ७१ ॥

शिष्यस्य शास्त्रार्थग्रहणाग्रहणविवेकवुश्चत्सया । पुरुष्ठित । तद्ग्रहणे ज्ञाते पुनः ग्राहियच्यामि | इसमे पूछनेवालेका यह अभिग्राय है; कि शास्त्रका उपायान्तरेण अपि इति प्रष्टः अभिप्रायः ।

शिष्यने शास्त्रका अभिप्राय ग्रहण किया या नहीं, यह विवेचन करनेके छिये भगवान् पूछते हैं । अभिप्राय श्रोताने प्रहण नहीं किया---यह माञ्चम होनेपर, फिर किसी और उपायसे ग्रहण कराऊँगा। यज्ञान्तरम् आस्थाय शिष्यः कृतार्थः कर्तव्य । इति आचार्यधर्मः प्रदक्षितो भवति—

, कच्चिदेतच्छुतं पार्थ

कचिदज्ञानसंमोहः

किष्वत् किम् एतद् मया उक्तं श्रुतं श्रवणेन अवधारितं पार्थं किं त्वया एकाप्रण चेतसा चित्तेन किंवा प्रमादितम्।

किंबत् अज्ञानसंगोहः अज्ञाननिमित्तः संमोहो विचित्तभावः अविवेकता स्वाभाविकः किं प्रनष्टः । यदर्थः अयं शास्त्रश्रवणायासः तव मम च उपदेष्टृत्वायामः प्रवृत्तः ते तव धनंजय ॥ ७२ ॥ इसके द्वारा आचार्यका यह कर्तव्य प्रदर्शित किया जाता है, कि प्रयक्षान्तर खीकार करके किसी भी उपायसे, शिध्यको इतार्थ करना चाहिये—

त्वयैकाग्रेण चेतसा।

प्रनष्टस्ते धनंजय ॥ ७२ ॥

हे पार्थ ! क्या तने मुझसे कहे हुए इस शास्त्रको एकाप्रचित्तसे सुना—सुनकर बुद्धिमें स्थिर किया विभाग सुना-अनसुना कर दिया ?

हे धनंजय ! क्या तेरा अञ्चानजनित मोह— खानाविक अविवेकता—चित्तका मृद्धभाव सर्वधा नष्ट हो गया, जिसके लिये कि तेरा यह शाख्यश्रवण-विभवक परिश्रम और मेरा वक्तुःवविषयक परिश्रम हुआ है ॥ ७२ ॥

अर्जुन उवाच---

अर्जुन बोला---

नष्टो मोहः स्मृतिरुक्धा त्वत्त्रसादान्मयाच्युत ।

स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव॥ ७३॥

नष्टो मोहः अज्ञानजः समम्मसंसारानथेहेतुः सागर इव दुन्तरः । स्षृतिः च आत्मतन्त्व-विषया कथ्यः । यस्या लाभात् सर्वग्रन्थीनां विष्रमोक्षः । स्थ्यमादात् तव प्रसादाद् मया स्वरमसादम् आश्रितेन अन्यतः।

अनेन मोहनाशप्रश्नप्रतिवचनेन मर्वशास्त्रा-र्यज्ञानफलम् एतावद् एव इति निश्चिनं दर्शितं भवति यद् उत अज्ञानसंमोहनाश आत्मस्मृति-लाभः च इति ।

तथा च श्रुतौ 'अनात्मांवत् गोचानि' ( छा० उ० ७ । १ । ३ ) इति उपन्यस्य आत्मज्ञाने सर्वग्रन्थिविप्रमोक्ष उक्तः ।

हे अच्युत ! मेरा अज्ञानजन्य मोह, जो कि समस्त संसाररूप अनर्थका कारण था और समुद्रकी भौति दुस्तर था, नष्ट हो गया है। और हे अच्युत ! आपकी ख्यांके आश्रित होकर मैने आपकी ख्यांसे, आश्मिषयक ऐसी स्मृति भी प्राप्त कर ली है कि निसके प्राप्त होनेसे समस्त प्रन्थियाँ—संशय विश्विम्न हो जाते हैं।

इस मोहनाशिवययक प्रश्नोत्तरसे यह बात निश्चितक्त्यसे दिख्छायी गयी है, कि जो यह अञ्चानजनित मोहका नाश और आसविवयक स्मृति-का त्यम है, बस, इतना ही समस्त शाखोंके अर्थ-ज्ञानका फल है।

इसी तरह ( छान्दोग्य ) श्रुतिमें भी 'में बात्माको न जाननेवाळा शोक करता हुँ' इम प्रकार प्रकरण उठाकर आत्महान होनेपर समस्त प्रन्थिपोंका विच्छेद बतळाया है।

'भिद्यते हृदयप्रन्थिः' (सु० उ० २ । २ । ८ )। 'तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः' (ई० उ० ७) इति च मन्त्रवर्णः।

अथ इदानीं त्वच्छासने स्थितः अस्मि गतसन्देही मक्तसंद्राय: करिये वचनं तव अहं अधीन खड़ा हूँ । मै आपका कहना कहाँगा । त्वत्प्रसादात कृतार्थो न मम कर्तव्यम अस्ति अभिप्राय यह है कि मैं आपकी कृपासे कृतार्थ इति अभिप्रायः ॥ ७३ ॥

तथा 'इटयकी ग्रन्थि विच्छित्र हो जाती है' 'वहाँ एकताका अनुभव करनेवालेको कैसा मोह और कैसा जोक ?' इत्यादि मन्त्रवर्ण भी हैं।

अब मैं संशयरहित हुआ आपकी आजाके हो गया हैं (अब) मेरा कोई कर्तव्य शेष नहीं है।

परिसमाप्तः शास्त्रार्थः अथ इदानीं कथा-। संबन्धप्रदर्शनार्थं संजय उवाच---

शास्त्रका अभिप्राय समाप्त हो चुका । अब कथाका सम्बन्ध दिखळानेके लिये संजय बोळा—

इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः। संवादमिममश्रीषमद्भतं रोमहर्षणम् ॥ ७८ ॥

इति एवम अहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः । इस प्रकार मैने यह उपर्युक्त अद्भत-अत्यन्त अद्भुतम् अत्यन्तविसायकरं रोमहर्षणं रोमाञ्च-करम् ॥ ७४ ॥

संवादम् इमं यथोक्तम् अश्रीषं श्रुतवान् असि विस्मयकारक रोमाञ्च करनेवाला श्रीवासुदेव भगवान् और महात्मा अर्जुनका संवाद सुना ॥ ७८ ॥

तं च इमम्--

) और इसे---

व्यासप्रसादाच्छुतवानेतद्गुह्यमहं परम् ।

योगं योगेश्वरात्कृष्णात्साक्षात्कथयतः स्वयम् ॥ ७५ ॥

दिव्यचक्षर्लाभात् । श्रुतवान् एतं संवादं गुह्यम् अहं परं योगं योगार्थ-त्वात् संवादम् इमं योगम् एव वा योगेश्वरात् िक ) योगविषयक होनेसे यह संवाद ही योग है. कृष्णात् साक्षान परम्परातः ॥ ७५ ॥

मैने (भगवान्) व्यासजीकी कृपासे उनसे दिव्यचक्षु पाकर इस परम गुद्ध संवादको और परम योगको (सुना)। अथवा (यों समझो अतः इस संवादरूप योगको मैने योगेश्वर भगवान् श्रीकृष्णसे, साक्षात् खयं कहते हुए सुना है, परम्परासे नहीं ॥ ७५ ॥

राजन्संरमृत्य संस्मृत्य संवादमिममद्भतम् । केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि **च मुहुर्मुहुः**॥ ७६॥

हे राजन् धृतराष्ट्र संस्मृत्य संस्मृत्य संत्रादम् इमम् अद्भतं केशवार्जुनयोः पुण्यं श्रवणाद् अपि (परम) पवित्र - सुनर्वमात्रसे पापौका नाश करने-पापहरं श्रुत्वा हृष्यामि च मुद्दः मुद्दः प्रति-क्षणम् ॥ ७६ ॥

हेराजन् घृतराष्ट्र ! केशव और अर्जनके इस वाले, अञ्चत संत्रादको सुनकर और बारम्बार स्मरण करके, मै प्रतिक्षण बारम्बार हर्षित हो रहा है।।७६॥

## तच संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भतं हरेः। विरमयो मे महान्राजन्ह्ण्यामि च पनः पनः ॥ ७७ ॥

तत् च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपम् अत्यद्भत हरेः तथा हे राजन् ! हरिके उस अति अद्भत विश्वरूपं विस्मयों में महान् हे राजन् हथ्यामि व वुनः पुनः ॥ ७७॥ रहा है श्रीरं में वारम्बार हर्षित हो रहा हुँ॥ ७७॥

किं बहना-

बहुत कहनेसे क्या

यत्र योगेश्वरः कृष्णां यत्र पार्थो धनुर्धरः। तत्र श्रीविजयो भतिर्घवा नीतिर्मतिर्मम ॥ ७८ ॥

यत्र **यस्मिन् पक्षे** योगेश्वरः **सर्वयोगानाम् |** समस्त योग और उनके बीज उन्हींसे उत्पन्न हुए ईश्वरः तत्त्रभवत्वात् सर्वयोगपीजस्य च ङ्य्णो है अतः भगवान् योगेश्वर हैं। जिस पक्षमें (वे) सव यत्र पार्थो यस्सिन् पक्षे अनुर्वरो गाण्डीवधन्या योगोके त्रिवर श्रीकृष्ण हैं तथा जिस पक्षमें गाण्डीव तत्र श्री तिसन् पाण्डवानां पक्षे विजयः चनुर्वारी पृशापुत्र अर्जुन है, उस पाण्डवोके पक्षमें तत्र एवं भृतिः श्रियो विशेषो विस्तारो भृतिः ही श्री, उसीमे विजय, उसीमें विभृति अर्थात् छक्ष्मी-धुग अव्यभिचारिणी नीतिः नय इति एवं का विशेष विस्तार और वहीं अचल नीति हैं-ऐसा मतिः मम इति ॥ ७८ ॥

### इति श्रीमहाभारते शतसाहस्रयां संहितायां वैयासिक्यां भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतायुप-निषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जनसंवादे मोक्षसंन्यास-योगो नामाष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥

~270KB%

इति श्रीमरपरमहंसपरित्राजकाचार्यगोविन्दभगवरपुज्यपादशिष्यश्रीमदाचार्य-शंकरभगवतः कृतौ श्रीभगवदीतामाप्ये मोक्षसंन्यासयोगो

नामाष्टादशोऽध्यायः ॥ १८॥

witter-

समाप्तिमगमदिदं गीताशास्त्रम् ।



## अथ श्रीमद्भगवद्गीताश्लोकान्तर्गतपदानाम-

# कारादिवर्णानुक्रमः

| पदानि अ॰ ऋो                 | पदानि अ॰ श्लो॰           | पदानि अ० १८०।०                         | पदानि अ• श्लो॰                |
|-----------------------------|--------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| 34,                         | ७२९; १५१२                | अज्ञ: <b>४</b> -४०                     | अत्यश्नतः ६—१६                |
| अकर्तारम् 🚜१                | ; अगतासून् २११           | अशानजम् १०—११३                         | अत्यागिनाम् १८—१२             |
| <b>,23</b> —२               | अग्निः ध३७;              | १४८                                    | अत्युच्छ्रितम् ६—११           |
| अकर्म ध—≀६, १               |                          | अज्ञानविमोहिताः १६—१५                  | अत्येति ८१८                   |
| अकर्मकृत् ३                 | ११—३९; १८—४८             | अज्ञानमंभूतम् <b>४</b> ४२              | <b>এর १—४, २३</b> ;           |
| अकर्मणः ३८, ८               | ; अम्नी १५—१२            | अज्ञानसंमोदः १८—७२                     | <b>४</b> १६; ८२, ४,           |
| <b>8</b> —१                 | अग्रे १८—३७,३८,३९        | अज्ञानम् ५—१६;                         | ५; १०-७; १८-१४                |
| अकर्मणि २४०                 | ;अयम ३-−१३               | <b>१३</b> —११; <b>१४</b> —१ <b>६</b> , | अय १—-२०,२६;                  |
| 8                           | अन्रायुः ३—१६            | १७; १६—४                               | <del>રઃ"</del> ₹६, ३३;        |
| अकल्मपम् ६—-२               | अङ्गानि २५८              | अज्ञानाम् ३—-२६                        | <b>ર—</b> ३€; <b>११—</b> ५,   |
| अकारः १०—३                  | श्र <b>१३</b> —१५        | अज्ञानेन ५१५                           | ४ <b>०; १२९</b> , ११;         |
| अकार्यम् १८—३               |                          | अणीयांसम् ८—९                          | १८—५८                         |
| अकीर्तिकरम् <b>२</b> —      | र अचलम् ६—१३;            | अणोः ८—९                               | अयवा ६४२;                     |
| अकीर्तिम् <b>२</b> ३        | ≀ १२—३                   | अतस्वार्थवत् १८२२                      | १ <b>०—</b> ४२; <b>११—</b> ४२ |
| अकीतिः <b>२</b> —३          | ४ अवलः २—२४              | अतन्द्रितः ३—२३                        | अयो ४—३५                      |
| अकुर्वत १                   | १ अचला <b>२</b> —५३      | अतपस्काय १८—६७                         |                               |
| अकुशलम् १८—१                | o अचलाम् <b>७</b> २१     | अतः <b>२</b> —१२; <b>९—</b> २४;        | अदम्भित्वम् १३—७              |
| अकृतबुद्धिःवात् १८—१        | ६ अचलेन ८१०              | १२—८: १३—११;                           | अदाह्यः २—२४                  |
| अकृतात्मानः १५—१            | १ अचापलम् १६२            | १५-१८                                  | अदृष्टपूर्वम् ११—४५           |
| अकृतेन ३—१                  | ८ अचिन्यरूपम् ८-−९       | अतितरन्ति १३—२५                        | अदृष्टपूर्वाणि ११—६           |
| अकृत्स्नविदः ३ — र          | ९ अचिन्त्यम् १२-३        | अतिनीचम् ६—११                          | अदेशकाले १७—२२                |
| अकियः ६—                    | १ अचिन्त्यः २ २५         | अतिमानः १६४                            | अद्भुतम् ११२०;                |
| अकोघः १६—                   | २ अचिरेण ४३९             | अतिमानिता १६३                          | १८-७४, ७६                     |
| अक्रेयः २—२                 | ४ अचेतसः <b>३</b> — ३२:  | अतिरिच्यते २—३४                        | अद्य ४—३; ११—७;               |
| अक्षयम् ५—-                 | १ १५११; १७६              | अतिवर्तते ६—४४;                        | १६—१३                         |
| अक्षयः १०—३                 | ३ अच्छेद्यः २—२४         | <b>१४—</b> २१                          | अद्रोहः १६—३                  |
| अक्षरसमुद्भवम् ३—१          | ५ अच्युत <b>१</b> -२१    | अतिस्वप्नशीलस्य ६—१६                   | अद्देश १२१३                   |
| अक्षरम् ८३,१                | ११४२; १८७३               | अतीतः <b>१४—</b> २१;                   | अधमाम् १६२०                   |
| <b>१०</b> —२५; <b>११</b> —१ | , अजलम् १६—१९            |                                        | अधर्मस्य ४७                   |
| ₹७; १२१                     | ३ अजन २—-२१;             |                                        |                               |
| अक्षरः ८२                   | ; <b>७—२५; १०—३</b> , १२ | अतीन्द्रियम् ६—२१                      | अधर्मः १४०                    |
| <b>१</b> ५—१६,१             | ६ अजः २ — २०;४ — ६       | अतीव <b>१२</b> —२०                     | अधर्माभिभवात् १—४१            |
| अक्षराणाम् १०३              | अजानता <b>११</b> —४१     | अत्यद्भुतम् १८—७७                      | अषः १४१८;                     |
| अक्षरात् १५१                | अजानन्तः ७—२४;           | अत्यन्तम् <b>६—</b> २८                 | <b>१५</b> —२, २               |
|                             | ;                        | अत्यर्थम् ७—१७                         | अधःशासम् १५—१                 |

|                                  |                    |               |                         |                |               | য় <b>০</b> প্টা০  |
|----------------------------------|--------------------|---------------|-------------------------|----------------|---------------|--------------------|
|                                  | पदानि अ०           | *स्रो∘        |                         | 1              |               |                    |
| अधिकतरः १२—५                     | अनम्यचेताः         | C-11          | अनित्याः                | !              | अनेकदिव्याभ   |                    |
|                                  | अनन्यभाक्          |               | अनिर्देश्यम्            | १२३            | णम्           | 8880               |
| अधिकः ६—४६, ४६, ४६               |                    |               | अनिर्दिण्णचेतसा         | ६—२३           | अनेकधा        | १११३               |
| अधिकारः २—४७                     | अनन्यया            | ८२२;          | अनिष्टम्                | १८१२           | अनेकबाहृदर-   |                    |
| अधिगच्छति २—६४:                  | l                  |               | अनीश्वरम्               | १६८            | वक्त्रनेत्रम् | १११६               |
| ७१; ४—३९; ५—६,                   |                    |               | अनुकम्पार्थम्           | 1              | अनेकवक्त्र-   |                    |
| २४; <b>६</b> —१५; <b>१४—१९</b> ; | अनन्ययोगेन १       |               | अनुचिन्तयन्             | 6              | नयनम्         | ११—१०              |
| १८४९                             | अनन्याः            | ९—२२          | अनुतिग्रन्ति ३          |                | अनेकवर्णम्    | 88 5R              |
| अधिदैवतम् ८—४                    | अनपेक्षः           | १२१६          | अनुत्तमम्               | Ø ₹8           | अनेकाद्भुत-   |                    |
| अधिदैवम् ८१                      | अनपेरूय            | १८—२५         | अनुत्तमाम्              | S65            | दर्शनम्       | १११०               |
| अधिभृतम् ८—१,४                   | अनभिष्वङ्गः        | १३—९          | अनुद्धि <b>ग्न</b> मनाः | २५६            | अनेम          | ३१०, ११;           |
| अधियज्ञः ८—२,४                   | अनभिसंधाय          | १७२५          | अनुद्रेगकरम्            | १७१५           | ۹             | -१०; ११—८          |
| अधिष्ठानम् ३४०:                  | अनभिस्नेहः         | २५७           | अनुपकारिणे              | १७२०           | अन्तकाले      | २७२;               |
| १८१४                             | अनयोः              | २१६           | अनुपन्यति               | १३ –३०;        |               | ८५                 |
| अधिष्ठाय <b>ध</b> -६ः            | अनलः               | છ <i>—</i> ૪  |                         | १४१९           | अन्तगतम्      | <b>७</b> २८        |
| 80                               | अनलेन              | ३३९           | अनुपर्यन्ति             | ₹ <i>५</i> —₹० | अन्तरम्       | 5560;              |
| अध्यक्षेण ९१०                    | अनवलोकयन्          | ६.—१३         | अनुपन्यामि              | १—३१           |               | १३३४               |
| अध्यात्मचेतमा ३—३०               | अनवासम             | ३२२           | अनुप्रपन्नाः            | ९ –२१          | अन्तरात्मना   | ६ ४७               |
| अध्यात्मज्ञान-                   | अनरनतः             | <b>६</b> १६   | अनुबन्धम                | १८२५           | अन्तरारामः    | 4-58               |
| नित्यत्वम १३ ११                  | अनस्यन्तः '        | . ३—३१        | अनुबन्धे                | १८३°.          | अन्तर         | 4 - 20             |
| अध्यात्मनित्याः १५               | अनस्यवे            | 9             | अनुमन्ता                | <b>१३</b> २२   | अन्तर्वातिः   | 458                |
| अध्यात्मविया १०३३                | अनस्यः             | १८७१          | अनुरस्यते               | ११ -३६         | अन्तवत्       | <b>७</b> २३        |
| अध्यात्ममंत्रितमः ११ -           | अनहकारः            | ₹3८           | अनुवर्तते               | <b>३</b> २१    | अन्तवन्तः     | <b>२</b> १८        |
| अध्यात्मम् ७२९                   | अनहवादी            | १८२६          | अनुवर्तन्ते             | ३ - २३;        | अन्तम्        | १११६               |
| c 8.                             | अनात्मनः           | ६ – ६         |                         | ४११            | अन्तः         | २ - १६;            |
| अध्येष्यते १८ -७                 | अनादित्वात         | १३ ३१         | अनुवर्गयति              | ३ - १६         | १० -१९,       | २०,३२,४०;          |
| अध्यम् १७—१                      | अनादिमन            |               | अनुविशीयन               | <b>२—६</b> ७   | १३ –१         | 4; 84 - \$;        |
|                                  | अनादिमध्यान्तम     | ११ -१९        | अनुवासितारम             | 6-5            | · ` `         | ક્૭−૬              |
| <b>१५</b> —२                     | अनादिम्            | १० ३          | अनुज्ञुश्रम             | <b>6</b> 8.R   |               | -                  |
| अनन्त ११३                        | अनादी              | १३- १९        | अनुशोचन्ति              | २—११           | अन्तःमुखः     | rd68               |
| अनन्तवाहुम् १११                  | ९ अ <b>ना</b> मयम् | २ - ५१;       | अनुशोचितुभ              | २ २५           | अन्तःस्थानि   | ک<br>۲۵ ۱۲         |
| अनन्तरम् १२१                     | e <b>l</b>         | 98ξ           | अनुपञ्जन                | € ~6;          | अन्तिक        | १३—१५              |
|                                  | अनारम्भात्         | 38            |                         | १८१०           | 1             | १९; ८६             |
| अनन्तरूपम ११—१                   | ६ अनायंबुष्टम      | ર—ર           | अनुमंतनानि              | १५ २           |               | £ \$8              |
| अनन्नविजयम १—१                   | 1                  | २३, २६        | अनुस्मर                 | ائ             |               | 8068               |
| अनन्तवीर्थ ११- ४                 | ॰ अनाशिनः          | ₹१८           |                         | C13            |               | ₹१४                |
| अनन्तवीर्यम् १११                 | ९ अनाश्रितः        | <b>६</b> १    |                         | ۷-۱            | अन्यत्        | २३१, ४२;           |
| अनन्तम् ११ – ११, ४               | ७ अनिकेतः          | १२१९          | अनेकचित्त-              |                | 9             | ₹, υ; <b>११</b> υ; |
| अनन्तः १० र                      | ९ अभिच्छन्         | ₹३६           | विभ्रान्ताः             | १६१६           | 1             |                    |
| अनन्ताः २                        | १   अनित्यम्       | <b>९</b> — ३३ | अनेकजन्ममंसिः           | द्धः ६४५       | ।<br>अन्यत्र  | <b>३</b> ९         |

| पदानि अ० श्लो०               | पदानि अ० क्षो०                     | पदानि अ० क्षो०                   | पदानि अ० श्लो०      |
|------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| अन्यया १३११                  | अपात्रेम्यः १७—२२                  | अप्रमेयम् ११ — १७, ४२            | अभिरतः १८—४५        |
| अन्यदेवताभक्ताः ९—२३         | अपानम् ४—२९                        | अप्रमेयस्य २—१८                  | अभिविज्वलन्ति ११—२८ |
| अन्यदेवताः ७२०               | अपाने ध२९                          | अप्रकृत्तिः १४—१३                | अभिसन्धाय १७—१२     |
| अन्यया ८२६                   | अपावृतम् <b>२</b> —३२              | अप्राप्य <b>६</b> —३७;           | अभिहिता २३९         |
| अन्यम् १४—१९                 | अपि १—२७, ३५, ३५,                  | ९३; <b>१६</b> २०                 | अभ्यधिकः ११४३       |
| अन्यः <b>२</b> २९, २९;       | ३८; २—५, ८, १६,                    | अप्रियम् ५२०                     | अभ्यर्च १८४६        |
| ¥३१; <b>८</b> २०;            | २६, २९,३१,३४,                      | अप्सु ७—८                        | अभ्यसूयकाः १६—१८    |
| ११४३; १'५१७;                 | ४०, ५९, ६०, ७२;                    | अफलप्रेप्सुना १८—२३              | अभ्यस्यति १८६७      |
| <b>१६</b> १५; <b>१८-</b> -६९ | ३—५, ८, २०, ३१,                    | अफलाकाङ्किभिः                    | अभ्यस्यन्तः ३३२     |
| अन्यानि २—२२                 | ₹₹, ₹ <b>६; ध–६</b> , ६,           | १७११, १७                         | अभ्यहन्यन्त ११३     |
| अन्यान् ११- ३४               | १३, १५, १६, १७, २०,                | अबुद्धयः ७२४                     | अभ्यासयोगयुक्तेन ८८ |
| अन्यायेन १६—१२               | २२, ३०, ३६; ५-४,                   | अब्रवीत् १२, २८;                 | अभ्यासयोगेन १२९     |
| अन्याम् ७—५                  | 4, 5, 9, 88; 5-8,                  | 8                                | अभ्यासात् १२१२३     |
| अन्ये <b>१—९; ४—</b> २६,     | २२, २५, ३१, ४४, ४४,                | अभक्ताय <b>१८</b> —६७            | १८—३६               |
| २६; ९—१५; १३—२४,             | ¥4, ¥0; ७–३, २३,                   | अभयम् <b>१०</b> —४; <b>१६</b> —१ | अभ्यासे १२१०        |
| <b>ર</b> ५; <b>१૭</b> −४     | 1                                  | अभवत् ११३                        | अभ्यासेन ६३५        |
| अन्येभ्यः <b>१३</b> —२५      | ३०; ८—६; ९—१५,                     | अभिवता २—२०                      | अभ्युत्थानम् 🖁 🗝    |
| अन्यशोवः २—११                | २३, २३, २५, २९,                    | अभावयतः २—६६                     | अमलान् <b>१४१</b> ४ |
| अन्तिच्छ <b>२</b> —४९        | ३०, ३२, ३२; १० —३७,                | अभावः २१६;                       | अमानित्वम् १३७      |
| अन्विताः ९.—६३;              | ३९; ११—२, २६, २९,                  | १०—४                             |                     |
| ₹ <b>૭</b> —१                | ३२, ३४, ३७, ३९, ४१,                | अभाषत १११४                       | अमी ११ २१, २६, २८   |
| अपनुद्यात् २—८               | ४२. ४ <b>३</b> . ५२; <b>१२</b> —१, | अभिक्रमनाशः २—४०                 | अमुत्र ६४०          |
| अवरम्बरसमृतम १६-८८           | १०, १०, ११; <b>१३</b> - २,         | अभिजनवान् १६—१५                  | अमूढाः १५—५         |
| अपरम् ४ -४; ६२२              | १७, १९, २२, २३, २५,                | अभिजातस्य <b>१६</b> ३, ४         | अमृतत्वाय २—१५      |
| अपरा ७—५                     | ₹º; १४२; १५-८,                     | अभिजातः १६—५                     | अमृतस्य १४—२७       |
| अपराजितः <b>१</b> —१७        | १०, ११, १८; <b>१६</b> —७,          | अभिजानन्ति ९२४                   | अमृतम् ९—१९;        |
| अपराणि २—२२                  | 1                                  | अभिजानाति ४१४;                   | १०—१८; १३—१२;       |
| अपरान् १६१४                  | १३, १४; १७—७, १०                   | 0 141 141 16 11                  | १४२०                |
| अपरिप्रहः ६१०                | १२: <b>१८—</b> ६, १७, १९,          |                                  | अमृतोद्भवम् १० – २७ |
| अपरिमेयाम् <b>१६</b> —११     | ४३, ४४, ४८, ५६, ६०,                | ६-४१; १३-२३                      |                     |
| अपरिहार्ये २२७               | ७१, ७१                             | अभितः ५—२६                       | अमेध्यम् १७—१०      |
| अपरे ४२५, २५,                | अपुनरावृत्तिम ५—१७                 | अभिधास्यति <b>१८</b> —६८         | अम्बुवेगाः ११ – २८  |
| २७, २८, २९, ३०;              | अभैशुनम् <b>१६</b> — २             | अभिधीयते १३१;                    | अम्भसा ५१०          |
| १३२४; १८३                    | अपोहनम् १५—१५                      | १७२७: १८११                       | अम्भसि २—६७         |
| अपर्याप्तम् ११०              | अप्रकाशः १४—१३                     | अभिनन्दति २-५७                   | अयज्ञस्य ४३१        |
| अपलायनम् १८—४३               |                                    | अभिप्रवृत्तः ४२०                 | अयतिः ६३७           |
| अपदयत् १२६:                  |                                    | -                                | अयथावत् १८३१        |
|                              |                                    | ગમિમ્ <b>ય १</b> ४—१∘            |                     |
| \$\$\$\$                     |                                    | अभिमुखाः ११—२८                   |                     |
| अपहृतचेतसाम् २—४४            |                                    |                                  |                     |
| अपद्भतज्ञानाः ७१५            | । अप्रदाय ३—१२                     | अभिरक्षन्तु १—११                 | MAN 4-17340         |

|                                  | •••                                      |                    |                                |
|----------------------------------|------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| पदानि अ० श्लो                    | । <sup>पदानि अ॰ श्लो॰</sup>              | पदानि अ० श्लो०     | पदानि अ॰ श्लो॰                 |
| २०, २४, २४, २४, २५               | ₹—₹¥                                     | अवाप्तव्यम् ३—२२   | अव्ययम् २२१;                   |
| २५, २५, ३०, ५८                   | अर्पणम् ४—२४                             | अवाग्तुम् ६३६      | ध१, १३; ७१३,                   |
| <b>३</b> ९, ३६ <b>;४</b> ३, ३१   | अर्पितमनोबुद्धिः ८७;                     | अवाप्नोति १५—८;    | २४, २५; ९—२                    |
| ४०; ६२१, ३३                      | १२—१४                                    | १६२३; १८-५६        | १३, ३८; ११—२, ४;               |
| 9-24; C-89                       | ; अर्थमा १०—२९                           |                    |                                |
| <b>११</b> —१; <b>१३</b> —३१      | अर्हति २—१७                              | अवाप्यते १२५       | १८—२०, ५६                      |
| १५—९; १७—                        |                                          |                    | ,                              |
| अयुक्तस्य २—६६, ६१               | २७, ३०, ३१;                              | अवाप्स्यसि २३३)    | 1                              |
| अयुक्तः ५—१२                     |                                          |                    | अव्ययातमा <b>४</b> ६           |
| १८२४                             | ₹ <b>०</b> —१६; ११ - ४४;                 | अविकम्पेन १०७      |                                |
| अयोगतः ५                         | १६२४                                     |                    |                                |
| अरतिः १३१                        | अर्हाः १३७                               |                    | अशक्तः १२११                    |
| अरागद्वेपतः १८२                  |                                          |                    | अशमः १४—१२                     |
| अरिस्दन २                        | अलोलुप्तम् १६—२                          |                    | अशस्त्रम् १—४६                 |
| अर्चितुम् ७२                     | अत्यबुद्धयः १६—९                         | १६-१७              | अशान्तस्य २—६६                 |
| અંહીન ૨−૨,૪५                     |                                          | अविनन्यन्तम् १३—२७ | अशाश्वनम ८१५                   |
| <b>ર્-</b> ૭; <b>૪</b> ५, ૧      |                                          |                    | अशास्त्रविहितम् १७५            |
| ३७; ६१६, ३२                      | , अवगच्छ १० ४१                           | 10                 | 1                              |
| ४६; ७:-१६, २६                    | : अवजानन्ति <b>९</b> ११                  |                    | <b>अ</b> श्चिः <b>१८</b> —२७   |
| ८—१६, २७; <b>९</b> —१९           | ् अवजातम् १७-२५                          |                    | अगुची १६—१६                    |
|                                  | अवातशत रु                                | 1                  | अगुभात् ४१६; ९,१               |
| <b>१०</b> — <b>३</b> २, ३९, ४२   | -131434 <b>4</b> 10                      |                    | 1 - , , , ,                    |
| <b>११</b> ४७, ५४; १८             | 1                                        |                    | अग्रुश्रपं १८—६७               |
| ₹ <b>४</b> , ६                   | 1                                        | 1 .                |                                |
| अर्जुनम् ११५                     | 1                                        | अध्यक्तमृतिंना ९४  | 9-9; १८११                      |
| અર્જુનઃ ૧,—૪હ                    |                                          | अव्यक्तमंशके ८१८   | अञ्चलेण ४—३५;<br>१०—१६; १८—२९, |
| <b>२</b> ४, ५४; <b>३</b> १       |                                          |                    |                                |
| <b>३६; ⊌-४; ५</b> १              |                                          | 12 11 43 14 -1     | ६३<br>अशोच्यान् २—११           |
| ६३३, ३७;८                        | अवशिष्यते ७२                             | अव्यक्तः २२५:      | l .                            |
| १०१२; ११                         | अवष्टम्य <b>५</b> ८;                     | (3, 39             | , ,-                           |
| १५, ३६, ५१; १२ १                 | , जिंदलादवर्ग ६- ५                       | अव्यक्ता १२—५      | अक्षन् ५—८<br>अक्षन्ति ९—२०    |
|                                  | 211/41/34 662                            |                    | अश्रामि ९२६                    |
| १८१, ७                           |                                          |                    |                                |
| अर्थकामान् २—                    | , ,                                      |                    |                                |
|                                  | , , , ,                                  |                    | अस्तुतं ३४; ५२१;               |
|                                  | अवस्थितान् १ २२, २७                      |                    | ६—२८; १३—१२                    |
|                                  | अवस्थिताः १ —११, ३३;                     |                    | १४२०                           |
| अर्थः २—४६; ३—१,                 | 1                                        |                    | अश्रद्धानः ४—४०                |
| अर्थार्थी ७—-१६                  | 1                                        | अव्ययस्य २—१७;     | अश्रद्धानाः ९—३                |
| अर्थे <b>१</b> —३३; <b>२</b> —२७ | । <sup>'</sup> अवाच्यवादान् <b>२</b> —३६ | १४—२७              | अश्रद्धया १७—१८                |

| पदानि अ० स्त्रीं वस्ति अ० स्त्रीं वस्ति अ० स्त्रीं अध्याम स्वाप्ताम स्वाप्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                    |                                     |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| अक्षेत्रम् १५-४ अम्हाबम् १७-१३ अस्यम् २०२ अस्यम् १५-१३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | पदानि अ० श्लो०           | पदानि अ० श्लो०                     | पदानि अ० ४ठो०                       |                                  |
| अक्षराम १५—१६ । अक्षी ११—१६ । १६—१५ । अल्ला २ — ६ असि २ — ४० ५ १९ १६ — १४ अल्ला १५ — १६ असि २ — ४० ५ १९ १६ — १४ अल्ला १५ — १६ १६ — १४ अल्ला १५ — १६ १६ ०० ०० १९ १६ १६ १६ १६ १६ १६ १६ १६ १६ १६ १६ १६ १६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् २१ | असुखम् ९—-३३                       | अस्याम् २७२                         | अहैतुकम् १८२२                    |
| अक्षता १०—१६ वित २ — ४० ४६३ अहसामे ८ ८८० १६ अश्रवाम १०—१० असामा १०—१० इसमाम १०—१० असामा १० ४० ४० ४० ४० ४० ४० ४० ४० ४० ४० ४० ४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | अश्रीषम् १८७४            | अस्षात्रम् १७—१३                   | अस्वर्ग्यम् २२                      | अहो १४५                          |
| अस्तिया १ ८ - १ १ १ ४ १ ४ १ ४ १ ४ १ ४ १ ४ १ ४ १ ४ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | अश्वत्यम् १५१, ३         | असौ १ <b>१</b> —-२६; <b>१६</b> —१४ | अहत्वा २—५                          |                                  |
| अक्षवाम   १०-८   अक्षानाम   १०-८   अक्षानाम   १०-८   अक्षानाम   १०-५   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१   ५-१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | अभ्यत्यः १०—२६           | अस्ति २—४०,४२;                     | अहरागमे ८—१८, १९                    | अंशः १५—७                        |
| स्थामा १०—७ ६—१६; ७—७; ४—४, ०, १२; ६—१, अलावादितः ९—६ १००८, १२, १४, १४, १८, १४, १८, १४, १८, १४, १८, १४, १८, १४, १८, १४, १८, १४, १८, १४, १८, १४, १८, १४, १८, १८, १४, १८, १८, १८, १८, १८, १८, १८, १८, १८, १८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | अश्वरथामा १८             |                                    |                                     | अंग्रमान् १०—२१                  |
| ब्राह्मा ७—४ असतात्व्व १८—४१ ४० ११ १९ १९ १९ १९ १९ १९ ४० ११ १९ ४० ११ १९ ४० ११ १९ ४० ११ १९ ४० ११ १९ ४० ११ १९ ४० ११ १९ ४० ११ १९ ४० ११ १९ ४० ११ १९ ४० ११ १९ ४० ११ १९ ४० ११ १९ ४० ११ १९ ४० ११ १९ ४० ११ १९ ४० ११ १९ ४० ११ १९ ४० ११ १९ ४० ११ १९ ४० ११ १९ ४० ११ १९ ४० ११ १९ ४० ११ १९ ४० ११ १९ ४० ११ १९ ४० ११ १९ ४० ११ १९ ४० ११ १९ ४० ११ १९ ४० ११ १९ ४० ११ १९ ४० ११ १९ ४० ११ १९ ४० ११ १९ ४० ११ १९ ४० ११ १९ ४० ११ १९ ४० ११ १९ ४० ११ १९ ४० ११ १९ ४० ११ १९ ४० ११ १९ ४० ११ १९ ४० ११ १९ ४० ११ १९ ४० ११ १९ ४० १९ ४० १९ ४० १९ ४० १९ ४० १९ ४० १९ ४० १९ ४० १९ ४० १९ ४० १९ ४० १९ ४० १९ ४० १९ ४० १९ ४० १९ ४० १९ ४० १९ ४० १९ ४० १९ ४० १९ ४० १९ ४० १९ ४० १९ ४० १९ ४० १९ ४० १९ ४० १९ ४० १९ ४० १९ ४० १९ ४० १९ ४० १९ ४० १९ ४० १९ ४० १९ ४० १९ ४० १९ ४० १९ ४० १९ ४० १९ ४० १९ ४० १९ ४० १९ ४० १९ ४० १९ ४० १९ ४० १९ ४० १९ ४० १९ ४० १९ ४० १९ ४० १९ ४० १९ ४० १९ ४० १९ ४० १९ ४० १९ ४० १९ ४० १९ ४० १९ ४० १९ ४० १९ ४० १९ ४० १९ ४० १९ ४० १९ ४० १९ ४० १९ ४० १९ ४० १९ ४० १९ ४० १९ ४० १९ ४० १९ ४० १९ ४० १९ ४० १९ ४० १९ ४० १९ ४० १९ ४० १९ ४० १९ ४० १९ ४० १९ ४० १९ ४० १९ ४० १९ ४० १९ ४० १९ ४० १९ ४० १९ ४० १९ ४० १९ ४० १९ ४० १९ ४० १९ ४० १९ ४० १९ ४० १९ ४० ४० १९ ४० ४० ४० ४० ४० ४० ४० ४० ४० ४० ४० ४० ४०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          | ६१६; ७७;                           |                                     | आ.                               |
| असका के स्वता के स्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          | ८५; <b>९</b> २९;                   | 1                                   | आकाशस्थितः ९६                    |
| भक्तिवादाः १८-४ । ४० । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १६ - १३ । १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | <b>₹•</b> ──१८, १९, ३९,            |                                     |                                  |
| असकात २ - ५ १६ १६ अस्त २ - ४० २ १६ १६ १६ १६ १६ १६ १६ १६ १६ १६ १६ १६ १६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                                    |                                     |                                  |
| स्वन्तः ३—०, १९, १९, १९, १८, १८, १८, १८, १८, १८, १८, १८, १८, १८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,                        | 1 24                               |                                     |                                  |
| प्रकार के प्रका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                                    | 1                                   |                                  |
| असकातमा १२१ अस्त्रिया ६२१ अस्त्रिया ११२६ असक्त्रिया ११३ अस्त्रिया ११३ अस्त्र्या ११३ अस्त्र्य ११३ अस्त्र्य ११३ अस्त्र्य ११३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                    |                                     |                                  |
| क्षानिक्ता १—१ ( आवसम् १ - ०,०० क्षान्तिकः १ - २६ असमाविकः १ - ०,०० क्षान्तिकः १ - २६ असमाविकः १ - २६ २६ २६ २६ २६ २६ २६ २६ २६ २६ २६ २६ २६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          | 11 10 10 1                         | 1                                   |                                  |
| असहायाण १५— हे असावाय १ - ०, १० वर्ग असावाय १ - ०, १० वर्ग असावाय १ - ०, १० वर्ग असाव १ - ३१ असाव १ -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          | -11-11-11                          |                                     |                                  |
| भारताः २-१६ अस्मान् १-३६ १६ १६ १६ १६ १६ १६ १६ १६ १६ १६ १६ १६ १६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                                    |                                     | -11 -10.10                       |
| असत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                                    | २९; <b>१०</b> - १, २, ८,            |                                  |
| हें स्व-३० हे स्व-३० विकास किया है स्व-३० विकास कि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                                    |                                     |                                  |
| हैं - नेट असाम्ब्रा है - व स्व स्व स्व स्व स्व स्व स्व स्व स्व स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                                    | २१, २३, २४, २५, २८,                 |                                  |
| असल्हता १७६२ २०, २३, २०, २३, २०, २३, ३०, ३३, ३३, ३३, ३३, ३३, ३४, ३४, ३४, ३४, ३४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                                    | २९, २९, ३०, ३०, ३१,                 |                                  |
| असल्खतः ११–४२ असल्खतः १६–४० असल्यतः १६–४० असल्यतः १६–४० असल्यतः १६–४० असल्यतः १६–४० असल्यतः १८–४० असल्यतः १८–१० असल्यतः १८–१० अस्यतः १८–१० अस्यतास्तः १८–१०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •                        |                                    |                                     | आचार्यम् १२                      |
| अस्तवाहान् १६—१० अत्र १८० १८० १८० १८० अत्र १८० १८० १८० १८० १८० १८० १८० १८० १८० १८०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                                    | ३५, ३५, ३६, ३६, ३७,                 | आचार्यान् १२६                    |
| अलदबाहान १६-१० अलवान २-८ अलवान २-८ अलवान १२-१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | (0) (0) (0)                        | ₹८, ३९, ४२ <b>;११</b> — <b>२</b> ३, | आचार्याः १—३४                    |
| असपाबम् २-८ असपाबम् १२ १० ३१, ३१, ३१, ३१, ३१, ३१, ३१, ३४, ३४, ३४, ३४, ३४, ३४, ३४, ३४, ३४, ३४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | 1                                  | ४२, ४४, ४६, ४८, ५३,                 | आचार्योपासनम् १३—७               |
| असमार्थः १६ - १ ३१, ३३, ३६, ३६, ३६, ३६, ३६, ३६, ३६, ३६, ३६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          | 1                                  |                                     | आज्यम् <b>९</b> —१६              |
| असंग्रसांकरुप: ६ - २   ३६, ३०, ३८, ३८, ३८, ३८, ३८, ३८, ३८, ३८, ३८, ३८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | असमर्थः १२ १०            | 1                                  |                                     | आढ्यः <b>१६</b> —१५              |
| असंमृद: '4—२०; ११—३२, ४५, ५१; १४—३५, १४, १४; १४—३४, १४, १४; १४—३४, १४, १४; १४—१४, १४, १४; १४—६६, ४४, १४; १४—१४, ४४, १४; १४—१४, १४, १४; १४—१४, १४, १४; १४—१४, १४, १४; १४—१४, ४४; १४—१४, ४४; १४—१४, ४४; १४—१४, ४४; १४—१४, ४४; १४—१४, ४४; १४—१४, ४४; १४—१४, ४४; १४—१४, ४४; १४—१४, ४४; १४—१४, ४४; १४—१४, ४४; १४—१४, ४४; १४—१४, ४४; १४—१४, ४४; १४—१४, ४४; १४—१४, ४४; १४—१४, ४४; १४—१४, ४४; १४—१४, ४४; १४—१४, ४४; १४—१४, ४४; १४—१४, ४४; १४—१४, ४४; १४—१४, ४४; १४—१४, ४४; १४—१४, ४४; १४—१४, ४४; १४, १४; १४—१४, ४४; १४; १४—१४, ४४; १४; १४—१४, ४४; १४; १४—१४, ४४; १४; १४—१४, ४४; १४; १४—१४, ४४; १४; १४—१४, ४४; १४; १४—१४, ४४; १४; १४—१४, ४४; १४; १४—१४, ४४; १४; १४—१४, ४४; १४; १४—१४, ४४; १४; १४—१४, ४४; १४; १४—१४; १४; १४; १४—१४; १४; १४; १४—१४; १४; १४; १४—१४; १४; १४; १४—१४; १४; १४—१४; १४; १४—१४; १४; १४; १४—१४; १४; १४; १४—१४; १४; १४; १४—१४; १४; १४; १४; १४; १४; १४; १४; १४; १४;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | असंन्यस्तसंकल्पः ६२      | 1                                  | 1                                   |                                  |
| ्रिक्त हैं। हैंचिल हैं। विकास कर हैंचिल हैं। विकास कर हैंचिल हैं। विकास कर हैंचिल हैं। विकास है नहीं। विकास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | असंमृदः ५२०;             | 1                                  |                                     | आतिष्ठ <b>४—४२</b>               |
| कार्यवासाम: $\xi = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}$ | १०३; १५१९                | 14-16; 15-14;                      | ,                                   | आत्थ ११—३                        |
| असंवायम् ६ - वश् आस्मत् १ - एरः अहरू स्य । अस्मतः १ - एरः अहरू स्य १ - १० । १८ - १३ ३ - ३८ - १३ । अहरू स्य १ १ - १४ । अहरू स्य १ १ - १४ । अहरू स्य १ १ - १४ । अहरू स्य १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | असंमोहः १०—-४            | १८५५, ७३                           |                                     | आत्मकारणात् ३१३                  |
| स्तिया र — ११८ — ६२ ।  असिया र — ११८ — ६२ ।  असिया र — ११८ — ६२ ।  अस्तिया र — ११८ — ६२ ।  अस्तिया र — ११० ४००५५० ।  १६ — १४० ११० ११० ११० ।  १६ — १४० ११० ११० ११० ।  १६ — ११० ११० ११० ११० ।  १६ — ११० ११० ११० ११० ।  १६ — ११८ ८ ८ ४० ।  ३८ — १८० ११० ११० ।  ३८ — १८० ११० ११० ।  ३८ — १८० ११० ११० ।  ३८ — १८० ११० ११० ।  ३८ — १८० ११० ११० ।  ३८ — १८० ११० ११० ।  ३८ — १८० ११० ११० ।  ३८ — १८० १८० १८० ।  ३८ — १८० १८० १८० ।  ३८ — १८० १८० १८० ।  ३८ — १८० १८० १८० ।  ३८ — १८० १८० १८० ।  ३८ — १८० १८० १८० ।  ३८ — १८० १८० १८० ।  ३८ — १८० १८० १८० ।  ३८ — १८० १८० १८० ।  ३८ — १८० १८० १८० ।  ३८ — १८० १८० १८० ।  ३८ — १८० १८० १८० ।  ३८ — १८० १८० १८० ।  ३८ — १८० १८० १८० ।  ३८ — १८० १८० १८० ।  ३८ — १८० १८० १८० ।  ३८ — १८० १८० १८० ।  ३८ — १८० १८० १८० ।  ३८ — १८० १८० १८० ।  ३८ — १८० १८० १८० ।  ३८ — १८० १८० १८० ।  ३८ — १८० १८० १८० ।  ३८ — १८० १८० १८० ।  ३८ — १८० १८० १८० ।  ३८ — १८० १८० १८० ।  ३८ — १८० १८० १८० ।  ३८ — १८० १८० १८० ।  ३८ — १८० १८० १८० ।  ३८ — १८० १८० १८० ।  ३८ — १८० १८० १८० ।  ३८ — १८० १८० १८० ।  ३८ — १८० १८० १८० ।  ३८ — १८० १८० १८० ।  ३८ — १८० १८० १८० ।  ३८ — १८० १८० १८० ।  ३८ — १८० १८० १८० ।  ३८ — १८० १८० १८० ।  ३८ — १८० १८० १८० ।  ३८ — १८० १८० १८० ।  ३८ — १८० १८० १८० ।  ३८ — १८० १८० १८० ।  ३८ — १८० १८० १८० ।  ३८ — १८० १८० १८० ।  ३८ — १८० १८० १८० ।  ३८ — १८० १८० १८० ।  ३८ — १८० १८० १८० ।  ३८ — १८० १८० १८० ।  ३८ — १८० १८० १८० १८० ।  ३८ — १८० १८० १८० १८० ।  ३८ — १८० १८० १८० १८० ।  ३८ — १८० १८० १८० १८० १८० ।  ३८ — १८० १८० १८० १८० १८० ।  ३८ — १८० १८० १८० १८० १८० १८० १८० १८० १८० १८०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | असंयतात्मना ६ ३६         | अभिन् १-२२;                        | 1                                   | आत्मतृप्तः ३—१७                  |
| असवार: (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | असंशयम् ६—३५; ७—१        | २१३; ३३;८२;                        | 1                                   | आत्मनः ४४२;                      |
| श्रम क्ष्र—है, देद: ८—२। अस्य २—१७, ४०, ४०, ५०, अहंकरात १८—१८। ५०, ४०, ४२, ४३, ५२, ६५, ६७, ६–२८, ३८, अहंकतः १८—१७ १८, १६—१६। ५३, १६—१०, १६। १८, १६—२८, ३८, अहंताः ८—१७, २४। १८—६५, ४८, ६८, ३८, अहंताः ८—६६, १६—९६। अहंताः १०—१३ १३, ५२, १३, १२, १३—२३। आहंताः २—६६, १६—७। ३—४३, ६५, १३, १३, १३, १३, १३, १३, १३, १३, १३, १३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | असंशयः ८—७; १८—६८        | १३-२२; १४-११;                      | 1                                   | ५-१६; ६-५, ५,                    |
| १०—१७; ११—३८; ४०, ४२, ४३, ५३, ६५, ६५, ६५, ६५, ६५, ६५, ६५, ६५, ६५, ६५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | असि ध—३, ३६; ८—२;        | १६६                                | 1                                   |                                  |
| भेरे। १९-१०, ११) ४०; ६-३१, १८-३० अहः ८-१७, २४<br>१६-५१८-६४,६५<br>अहितः १०-१३ ४३, ५२; १३-२१, अहिता २ -३६; १६-९ आलमा २-५५;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                    |                                     | १०-१८; १६-२१,                    |
| र्ष- ५१ - ६५ - ६५ १६ १६ १६ १६ १६ १६ १६ १६ १६ १६ १६ १६ १६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          | 1                                  |                                     |                                  |
| अस्तिः १०—१३ ४३, ५२; १३—२१; आहेता १०—५; १३—७; ३—४३;६—५,६,२०;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>५३; १२</b> —१०, ११;   | ४०; <b>६</b> —३९; <b>९</b> .—३,    | 1                                   |                                  |
| which is a second of the secon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>१६</b> —५;१८—६४,६५    | १७; ११—२८, ३८,                     | 1                                   | 1                                |
| प्रतिद्धी <b>४—२२</b> १५—३ <sup> </sup> १६—२;१७—१५ १०—१५;१३—२४,२८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | असितः १०—१३              | ४३, ५२; १३—२१;                     | अहिंसा १०—५; १३७;                   | 1                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | असिद्धौ ४२२              | ₹५३                                | । १६ –२;१७ <b>⊸</b> १४              | १ <b>०—१</b> ५; <b>१३—२४</b> ,२८ |

| पदानि अ० स्हो०                  | पदानि अ० क्लो०                            | पदानि अ० श्लो०               | पदानि अ० को०                    |
|---------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| आत्मनि २—५५;                    | आदित्यगतम् १५ १२                          | आर्तः ७१६                    | <b>६</b> १४                     |
| <b>३—१७; ४</b> —३५, ३८;         | आदित्यवत् ५—१६                            | आवयोः १८—७०                  | आसीनम् <b>९</b> ९               |
| <b>५—२१; ६—</b> १८, २०,         | आदित्यवर्णम ८—९                           | आवर्तते ८२६                  | आसीनः १४२३                      |
| २६, २९; <b>१३</b> —२४;          | आदित्यानाम १०-२१                          | आवर्तिनः ८१६                 | आसुरनिश्चयान् १७—६              |
| १५११                            | आदित्यान् ११—६                            | आविश्य १५—१३,१७              | आसुरम् <b>७</b> १५; <b>१६</b> ६ |
| आत्मपरदेहेषु १६—१८              |                                           | आविष्टम् २१                  | आसुरः १६—६                      |
| आत्मबुद्धि-                     | आदिदेवम् १०—१२                            | आविष्टः १—२८                 | आमुराः १६७                      |
| प्रसादजम् १८—३७                 | आदिदेवः ११—३८                             | आवृतम् ३—३८,३९;              | आसुरी <b>१६</b> ५               |
| आत्मभावस्यः १०—११               | आदिम् ११—१६                               | ષ₹५                          | आसुरीयु <b>१६</b> —१९           |
| आत्ममायया ४—६                   | आदिः <b>१०</b> —२, २०<br><b>३२; १५</b> —३ | आ <b>बृ</b> तः <b>३</b> ३८   | आसुरीम् ९—१२;                   |
| आत्मयोगात् ११—४७                | आदी ३—४१; ४—४                             | आवृता १८—३२                  | १६४, २०                         |
| आत्मरतिः ३—१७                   | आदन्तवन्तः ५—२२                           | आ <b>वृ</b> ताः <b>१८</b> ४८ | आस्तिक्यम् <b>१८</b> —४२        |
| आत्मवन्तम् ४—४१                 | आद्यम् ८—२८;                              | आवृत्तिम् ८—२३               | आस्ते ३६;५१३                    |
| आत्मवदयैः २—६४                  | ₹₹—₹₹,४७; <b>₹५</b> —४                    | आकृत्य ३४०;                  | आस्थाय ७—२०                     |
| आत्मवान् २—४५                   | आधलव १२-८                                 |                              | आस्थितः ५४;                     |
| आत्मविनिग्रहः १३—७:             | आधाय ५—१०; ८—१२                           | आवेशितचेतसाम् १२७            | ६—३१; ७—१८;                     |
| ₹७१६                            | आधिपत्यम २—८                              | आवेश्य ८—१०;                 | ۶۶۰                             |
| आत्मविभृतयः                     | आपनम ७—२४                                 | १२२                          | आस्थिताः ३—२०                   |
| <b>१</b> 0१६, १९                | आपसाः १६—२०                               | आत्रियते ३-३८                | आह १—२१;                        |
| आत्मविद्युद्धये ६—१२            | आपः २—२३,७०;                              | आशयात् १५—८                  | ११३५                            |
| आत्मशुद्धये ५—११                |                                           | आशापाश्चगतैः १६१२            | l .                             |
| आत्ममंभाविताः १६—१७             | आपूर्व ११—३०                              | आशु २६५                      | आहारः १७७                       |
| आत्मसंयम-                       | आपूर्यमाणम् २—७०                          | आश्चर्यवत् २२९;              | आहाराः १७ -८, ९                 |
| योगाग्री <b>ध</b> २७            | 1                                         | २९, २९                       | आहुः ३—४२;                      |
| आत्मसंस्थम् ६—२५                |                                           | आश्चर्याणि ११६               | ४-१९; ८११;                      |
| आत्मा६५,५,६,६,                  | 1 - 4                                     | आश्रयेत् १३६                 |                                 |
| €; <b>७</b> —१८; <b>९</b> ५;    | -50                                       | आश्रितम् ९-११                | १६-८                            |
| <b>१०</b> —२०; <b>१३</b> —३२    | l =                                       | आश्रितः १२११;                | आहे। १७१                        |
| आत्मानम ३—४:                    | 1                                         | 8468                         | ₹.                              |
| ¥७; ६५, ५, १०,                  | 1 217 217 217 4 8 E                       | आश्रिताः ७ १५;               | इश्वाकवे <b>४</b> १             |
| <b>१</b> ५, २०, २८, २९;         | 30000000 9a 34                            | <b>०</b> ,—१३                | इक्कते ६—१९;                    |
|                                 | आयःमन्ययत्रारेशयः                         | आश्रित्य ७२९;                | १४२३                            |
| <b>९</b> ३४; <b>१०</b> १५;      |                                           | १६१०;१८५९                    | इच्छ १२—९                       |
| <b>११</b> —३, <b>४; १३</b> —२४, | अग्रयाने ३।९                              | आश्वासयामास ११५०             | इच्छति ७२१                      |
| २८, २ <b>९; १८</b> १६, ५१       | आरभ्यते १८—२५                             | आसक्तमनाः ७१                 | इच्छन्तः ८११                    |
| आत्मीपम्येन ६—३२                | आरम्भः १४—१२                              | आसने <b>६</b> —१२            | इच्छिस ११—७;                    |
| आत्यन्तिकम् ६—२१                | आरुरक्षोः ६—३                             | आसनम् ६११                    | १८-६०, ६३                       |
| आदत्ते ५१५                      | आर्जवम् १३—७;                             | आसम् २—१२                    | इच्छा १३६                       |
| आदर्शः ३—३८                     | ₹ <b>६</b> —१; ₹७—१४;                     | आसाद्य ९२०                   | इच्छाद्वेपसमुत्थेन ७२७          |
| आदिकर्त्रे ११—३७                |                                           | l .                          |                                 |

| पदानि अ० श्लो०                    | पदानि अ० श्लो०                           | पदानि अ० इलो०                        | पदानि अ० श्लो•                       |
|-----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>११</b> — ३, ३१, ४६:            | हैन्द्रियकर्माणि ४२७                     | इपुभिः २—४                           | उग्रम ११ -२०                         |
| १८१                               | इन्द्रियगान्तराः १३ -५                   | इष्टकामधुक् ३ -१०                    | उम्राः ११ ३०                         |
| इज्यतं १८११, १२                   | इन्द्रियद्यामम् ६—२४३                    | इष्टम् १८ १२                         | उम्रेः ११ ४८                         |
| इज्यया ११५३                       | <b>१</b> २४                              | इष्टः १८—६४, ७०                      |                                      |
| इतगः ३२१                          | इन्द्रियस्य ३—३४, ३४                     |                                      | उच्चै:श्रवसम १० - २७                 |
| इत: <b>७</b> ५, <b>१४</b> १       |                                          |                                      | उच्छिएम १,७१०                        |
| इति १—२५,४४; २—९.                 | इन्द्रियाणाम २८, ६७;                     |                                      | उच्छोपणम २-८                         |
| ४२; ३२७, २८; ध-३,                 | <b>१०</b> २२                             |                                      | उच्यते २ २५,४८,                      |
| ٧, <b>१</b> ४, १६; '٠             |                                          | इह २ ५,५,४०,४१,                      |                                      |
| °: ६ २, ८, १८, ३६:                | I .                                      | ५०,३ १६, १८, ३७३                     | 5 1- 1, 6- 2, 12,                    |
| g¥, Ę, ₹₹, १₹;                    | 8 ( 8 4; 8 44;                           | ध २, १२, ३८ <u>.</u><br>५ १९,२३;६ ४० | ८ १ । ३: १३  १२,<br>१७,२०,२०;१४  २५; |
| G—8, 4, ₹5, ₹1,<br>G—83, ₹8; ९—६; |                                          | प्रस्तुत् ४०।<br>७-२:११—७:३२:        |                                      |
| ₹0—८; ११—४, २१,                   |                                          | ₹4-₹; ₹ <b>६</b> ₹¥;                 |                                      |
|                                   |                                          |                                      |                                      |
| ४१, ४१, ५०; १३१,                  | इन्द्रियार्थेभ्यः २ ५८, ६८               |                                      | इत १−४०;                             |
| १,१४,१८, २२, <b>१४</b> -५,        | इन्द्रियार्थेपु ५-९;                     |                                      | १४ -९, ११                            |
| ११, २३; <b>१</b> ५ -१७,           | 8 ( 93 /                                 | १८ - २०                              | उल्कामति १५८                         |
| २०; <b>१६—१</b> १, १५;            | शन्द्रयम्यः - ३ - ४२                     | टंड्यम ११ ४४                         | उन्कामन्तम १५०-१०                    |
| १७ -२, ११, १६, २०,                | इन्द्रिये: २ ६४; ५ ११                    | ईटक् ११ - ८९                         | उत्तमविदाम १४ —१४                    |
| २३, २४, २५. २६, २७.               | इमग्र-२८:२ ३३:                           | ईटशम २ ३२;६-४२                       | उत्तमम् ४ ३; ६ २७;                   |
| २०, २८. १८३. ३,                   | धः१.२.९ ८.३३;                            | इंशम ११ १५, ४४                       |                                      |
| を, と, 9, 11, 12, 12, 13,          | 15 111 12                                | र्दश्वरभावः १८—४३                    | १८ ६                                 |
| ५९,६३,६४ ७०,७४                    | १८ ६८ ७० ७४,७६                           | उंबबरम १३- २८                        | उत्तमः १५१७, १८                      |
| इंदम १ - १०, २१,                  | i                                        | र्दश्राः ५२ ६:                       | [उत्तमाङ्गः ११ -२७                   |
| २८: २ -१, २, १०.                  | इमान १० १६;                              |                                      | उत्तमीजाः १६                         |
| १७; ३—३१. ३८;                     | १८ - १७                                  | 10 41                                | उत्तरायणम ८ २४                       |
| <b>છ</b> ૨, ધ. છ. १३              | इमाम २ ३९,४२                             |                                      | उत्तिष्ठ २ -३, ३७;                   |
| <b>८</b> २२, २८, <b>९</b> १,      | इमा ३ २४; १० ६                           | ईहन्ते १६ १२                         |                                      |
| २, ४; <b>१०</b> —४२:              | इमे १-३३:२ १२,                           | ٦.                                   |                                      |
| <b>११</b> १९, २०, २०,             | १८: ३२४                                  | उक्तम ११ - १, ४१;                    | grimmin s                            |
|                                   | इमी १५ १६                                | १२ २०: १३ १८:                        |                                      |
| ५१, ५२: १२—२०.                    | इयम ७ ४, ५                               | १५ - २०                              | 1.                                   |
|                                   | इव १३०; २१०,                             | उत्तः ( : र४; ८ र१;                  | 1                                    |
|                                   | ५८, ६७: ३. २, २                          |                                      | 2                                    |
| 23. 23. 23. 22:                   | ₹६; ५ -१०: ६- ३४,                        | उक्ताः २०१८                          | उत्स्जामि ९—१९                       |
|                                   | ₹८; ७—७; ११४४,                           |                                      |                                      |
|                                   | 88; <b>83</b> 8 <b>6</b> ; <b>84</b> 88, |                                      | 1 '                                  |
| ब्यामास् ११ ५१                    | \$8; \$2{4; \$4 2;                       | 5×4+11/1 (€ - 1                      |                                      |
| र्८—-२६<br>गी० शा० भा० १          |                                          | । उप्ररूपः ११२१                      | 124301                               |
| गाण्याण्याण                       | 44-                                      |                                      |                                      |

| पदानि अ० स्डो      | पदानि अ० इली०                  | पदानि अ० क्लो०           | पदानि अ० क्षो•               |
|--------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| उदाराः ७१          | उपाविशन् १—४७                  | उशना १०-३७               | एके १८-३                     |
| उदामीनवत् ९        | ; उपाश्रिताः ४—१०;             | उपित्वा ६—४१             | णतत्२ ३,६;३ – ३२             |
| १४२                | ?६-११                          | 3.                       | B - ₹, X; € - ₹€,            |
| उदासीनः १२—१       |                                | ऊर्जितम् १०-४१           | ३९, ४२; १० १४;               |
| उदाहुनम् १३—६      | १८-५७                          | कर्षमूहम् १५-१           | ११३, १५; १२११;               |
| <b>?.9—</b> 89, ?: | उपासते ९१४,१५३                 | अध्यंम् १२−८;            | १३ -१, ६, ११, १८;            |
| १८—२२, २४, ३       | १ १२२, ६; १३ -२५               | १४१८; १५-२               | १५ - २०; १६२१;               |
| उदाह्नः १'११       | 1                              | ऋष्मपाः ११ २२            | <b>રુ૭</b> શર, ગ્રફ          |
| उदाहुत्य १७—२      |                                | ₹.                       | <b>१</b> ८ ६३, ७२, ७५        |
| उहित्य १७२         | 1                              | श्रुक ९ १७               | ण्तयोतीनि ७६                 |
| उद्देशतः १० –४     | 1                              | भ्रुच्छति २-७ <b>२</b> ; | एतयाः ५-१                    |
| उद्धरन् ६—         | 1                              | ५ स्टड                   | गतस्य ६ - ३३                 |
| उद्भवः १०—३        | 1                              | ऋतम १०१४                 | ण्तानि १४१२, १३:             |
| उद्यताः १—४        |                                | श्चनुनाम <b>१०</b> —३५   | १७ ८; १८-६                   |
| उवम्य १२           |                                | ऋतं ११.३२                | एनान १ २२ २५,                |
| उद्दिजते १२—१५०१   |                                | ऋ्तम् २ -८               | ३५, ३६; १५—२०१               |
| उद्विजेत् ५—₹      | 1 '                            | ऋषयः ५ २५;               | २१, २१. २६                   |
| उन्मियन् '         | 131                            | १० १३                    | एसावन १६ - ११                |
| उपजायने २—६        |                                | ઋૃપિમિઃ १३⋅४             | एनाम १ - ३: ७ १४।            |
| ૬૦; રૂપ્ટ ૧        |                                | ऋषीन् ११ १५              | ₹ <b>०</b> -15; ₹ <b>६</b> ९ |
| उपजायन्तं १४—      |                                | Ψ,                       | णति ४ ९,९;८-६;               |
| ওণভু≰নি ধ−         |                                | !<br>!एकल्बम ६-३१        | ક્ક્-લહ                      |
| उपदेश्यन्ति धु-    | 1                              | एकत्वेन ९ १५             | एते १ २३,३८;                 |
| उपद्रष्टा १३—      | 1 (0                           | एक्सिनः ७ १७             | २ – १५; <b>४</b> – ३०;       |
| उपधारय ७—६: ९      | 1                              | एक्या ८ २६               | S —₹८; ८—₹६, ₹७;             |
| उपवयतं २—३; ६—३    |                                | एक्क्स ११ ७,             | ११३३; १८१५                   |
| १३१८; १८-          |                                | 13: 13 - 30              | णतेन ३—२९; १० - ४२           |
| उपपन्नम् २—        |                                | एकस्मिन १८ २२            | <b>एतेपाम</b> ११०            |
| उपमा ६             | 1                              | man 3-2; 4-1,            | गर्ने: १४३: ३ - ४०;          |
| उपयानित १०         |                                | y. 4: Fo- 24:            | १६११                         |
| उपरतम् २           |                                | 13 - 4, 92- 70, 88       | 1                            |
| उपग्मते ६          | 31 44 1 0                      | एक: ११४२; १३ ३३          | ाधाम ह २७                    |
| उपरमेत ६—          | YM, 24, 24. 24                 | एका २-४१                 | एनम २-१९, १९,                |
| उपलब्धते १५~       |                                | एकाकी ६ १०               | २१, २३, २३, २३,              |
| उपलिप्यते १३—३२:   |                                | [                        | ३६, २६, २९, २९,              |
| उपविष्य ६—         |                                | mamm 8 8 8 8             |                              |
| उपमगम्य १—         | 1                              | एकाग्रेण १८७२            | 1 " :                        |
| उपसेवतं १५-        | . <b>९ १</b> ५—१; <b>१६</b> —१ | एकान्तम् ६१६             | 1                            |
| उपद्ग्याम् ३—      | ¥ 80-1, 7; 86-1                | एकाशेन १०-८२             | 19-40: 14-4,                 |
| उपायतः ६—          | ાર્થ રે, હરે, હ≀               | एकेन ११२०                | ا وو, وو                     |
|                    |                                |                          |                              |

| पदानि       | अ०               | <b>६</b> लो०              | पदानि          | अ०                  | <b>र</b> लो०                 | पदानि                | ৠ৽            | इलो०                     | पदानि            | अ            | ,           | इल्) ०         |
|-------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------------|------------------------------|----------------------|---------------|--------------------------|------------------|--------------|-------------|----------------|
| एनाम्       |                  | २—-७२                     | ₹ <b>५</b> —४, | ७,                  | <b>९</b> , १५,               |                      | औ.            |                          | कर्ता            | ₹            | -₹४,        | ₹७;            |
| एभि: ५      | 9 १३;            | १८—४०                     | १५,            | १६;                 | ₹ <b>Ę</b> ४,                | औपधम                 |               | <b>९—</b> १६             | १८-              | ۶४,          | 20,         | ٤٩,            |
| एभ्यः       | <b>३</b> १२;     | ও –१३                     | ६, १९          | , २०;               | <b>१७</b> —२,                |                      | क.            |                          |                  | २६           | , २७        | , २८           |
| <b>एव</b>   | ₹ - <b>₹</b> ,   | <b>ξ</b> , ¿,             | ₹, ६           | , ?                 | <b>१</b> , १२,               | कचित्                | ٦٠.           | ६—३८;                    | कर्तारम्         |              | 8-          | - ? ? ;        |
| 22,         | ११, १            | ₹, १४,                    | १५,            | १८, २               | ৩, ২৬;                       | 10147                | 8/-           | -৬ <b>२, ७</b> २         |                  | ۶ <b>۲</b> : | ۶,۷-        | — <b>१</b> ६   |
| १९,         | ₹७, ₹            | ۱°, ξ٧,                   |                |                     | ۷, ۷,                        |                      | -             |                          | कर्तुम ध         | - 8¢         | ; २-        | <b>१</b> ७:    |
| ₹,          | ٧२;              | ર— ५,                     | \$, \$,        | <b>१</b> ४,         | <b>१</b> ९, २९,              | तीक्ष्णरू            |               |                          | ₹;               | ₹0;          | ৎ           |                |
| ξ,          | ₹ <b>२</b> , १   | २, २४,                    | 1              | રૂપ, ૪              |                              |                      |               | १७—९                     | १२-              | -११:         | १६-         | - ₹¥:          |
| २८,         | २९, ः            | २९, ४७,                   | <b>६</b> २,    | <b>ξ</b> <i>ξ</i> , | ६८                           | कतरत्                |               | २६                       |                  |              | १८-         | <b>ξ</b> ο     |
| ५५;         | ₹¥               | , १२,                     |                | <b>१</b> —₹>        |                              | कथय                  |               | १०—१८                    | कर्तृत्वम्       |              | 4-          | <b></b> ₹४     |
| १७,         | <b>१७</b> , 1    | १८, <b>२</b> ०,           | 1 2            |                     |                              | कथयतः                |               | १८ ७५                    | कर्म             | २ –४'        | ९; ३        | -५,            |
| ₹•,         | २१, २२           | ; ૪- રે,                  | 1              | <b>३—१</b> ६        |                              | कथयन्तः              |               | ξο <b>—</b> °,           | 6 6              | ٠,           | ۲'٠,        | ₹5,            |
| ११,         | <b>ب</b> ر, :    | २०, २४,                   | 1              |                     |                              | कथयिप्या             |               | <b>२</b> ३४              | <b>१</b> %,      | २४;          | -           | ٩,             |
| ۶٠,         | ₹५,              | ₹६:                       |                |                     | १५, २८;                      | कथयिप्या             | मि            | १०—१९                    |                  |              | ęξ.         | ۶ε,            |
|             | ८० १३            |                           | 1 00 3         |                     | ः, ३४;<br>१२—१ः              | कथम                  | ₹ <del></del> | -३७, ३९;                 |                  |              | ₹3.         | ३३:            |
| १८,         | ۰۰.,             |                           | 13-            |                     | ς <del>τ</del> —ς,<br>ધ, ₹४, | ₹४,                  |               |                          |                  | १, ६         |             |                |
| ₹३,         | ₹४,              | १७, २८                    | 814-1          |                     | रः, स्वः,<br>१८—१६           | ८२,                  |               | १०—१७;                   |                  |              |             | — १;<br>-      |
| ٤ -         |                  |                           | एवस्प:         |                     | !!— <i>(</i>                 |                      |               | १४—२१                    |                  |              | -           | - २७;          |
|             | ६- १६,           |                           | एवविध:         |                     | <br>- હ્રુ, હ્યુ             | कदाचन                |               | ২—४७;                    | -                | .ą.<br>10, 1 | ۷,<br>१५,   | ۷,<br>۱۷,      |
| ٠٤ ج        |                  | ξ. γο,                    | एप:            | <br>3—१⋅            |                              |                      |               | १८६७                     | • 0              |              | ६५३<br>२४५  | ६८)<br>२५,     |
| 5.1         | 88;              | ું <b>૪</b> ⋅             | ₹७,            | će; ?               | o fo:                        | कदाचित्              |               | २२०                      |                  | ***          |             | 57.<br>SV.     |
| १२.         |                  | ₹65 <b>₹</b> 25           |                |                     | १८ - ५०                      | कपिध्वज.             |               | १२०                      | a richa          |              |             | - 8.c          |
| \$7,        |                  | (8. २२.                   |                | २ ३                 | , હર,                        | कपिल:                |               | १०—२६                    | कर्मजम्          | 111          | ٠.c-<br>تو. |                |
| ٤-<br>١٠,   |                  | ξ, υ,<br>•, ૨३,           |                |                     | <del>ن</del>                 | कमलपत्रा             |               | १११                      | कर्मजा<br>कर्मजा |              | ۲.<br>۲-    | ,,<br>,,       |
|             |                  |                           | ण्याम          |                     | १ ४२                         | कमलामन<br>करणम       |               | ११—१५                    | वर्मजान्         |              | -           | ३२             |
| ₹८.         | ۶۰. ۶<br>۶۰. ۶   |                           | एध्यनि         | 1                   | £ 82                         | करणम<br>करिप्यति     | <b>₹</b> <    | –१४, १८<br>3—३३          | कर्मणः           |              |             |                |
| ₹७,<br>३०.  | ₹¥.              | (३, २४,<br>१० १,          | एष्यमि ८       | : ৩;                | ९, -३४;                      | कारण्यात<br>करिष्यमि |               | २—२२<br>२—३३:            | 8                |              |             | १७;            |
| ν,          | ્યું.<br>ધુ, ફર્ | •                         |                | 1                   | १८६५                         | कारण्यारा            |               | २—२२.<br>१८—६०           | ₹8—              |              | /15         |                |
| ە,<br>بەر,  |                  | ι, <b>ι</b> τ,<br>३२. ३३, | 1              | ऐ.                  |                              | करिप्ये              |               | १८ -७३                   |                  |              | 3-          |                |
|             |                  | ₹₹ <b>८</b> 1             |                | म्य 1               | રેક્ષ ૨૭                     | करण:                 | -             | र्ट-७२<br>१ <b>२</b> -१३ |                  |              |             |                |
| ٠,٠         | <b>24.</b>       | . २६,                     |                | -4;                 | <b>११—३</b> .                | करोति                |               | 8                        | क्रमंगाम         |              | 3           | ¥,             |
| ₹८,         |                  | 2, 33,                    | l .            |                     | 6, 9                         | 48                   | .:            | ξ— <b>१</b> ;            | 8-8              |              |             |                |
| ₹4,         |                  | <u>در ۲</u> ۶,            | *.             | 1                   | १० २७                        | , ,                  |               | १३—३१                    | ₹8               |              |             | : <del>२</del> |
| γ६,         | ٧٩:              | <b>१</b> २ - ४,           |                | ओ.                  |                              | करोमि                |               |                          | कर्मणि           |              | s; 3        | ŧ,             |
| ξ, <i>ζ</i> | , ८, १३;         | ₹ <b>३</b> —४,            | ओजमा           | 1                   | १५१३                         | करोपि                |               | २.—२७                    | २२,              | २३           |             | <b>२</b> ५;    |
| ٧,          | 6, 38            | , १५,                     | ઓપધી:          | 1                   | **                           | कर्णम्               |               | ११३४                     | <b>з</b> —१      | ८, २०        | : १४        | °.;            |
| <b>?</b> 5, | ۶٠, २            | <b>५</b> , २९,            | ओम्            |                     | ८ <b>—</b> १३;               | कर्णः                |               | <b>१</b> —८              | १७               | २६:          | ۶,۷-        | <b>-</b> -४५   |
| ₹0;         | १४१              | , १३,                     |                | १७                  | २३, २४                       | कर्तव्यम्            |               | ३२२                      | कर्मफल्टर        | यागः         | १२-         | - ۶ ۶          |
| १७,         | <b>١७,</b> २     | (२, २३;                   | ओकार:          |                     | <b>०.—१</b> ७                | कर्नस्यानि           |               | १८ ६                     | कमेपल            | गांगी        | ١.          | ११             |
|             |                  |                           |                |                     |                              |                      |               |                          |                  |              |             |                |

|                                   |                      | · · ·              |                         |
|-----------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|
| पदानि अ॰ इलो॰                     | पदानि अ० इस्रो०      | पदानि अ० ब्लो•     | पदानि अ० ब्लो०          |
| कर्मफलप्रेप्सुः १८—२७             | करपते २—१५ः          | कामधुक १०—२८       | ६१; १८५, ९, ३१          |
| कर्मकलसंयोगम् ५१४                 | १४२६; १८५३           | कामभोगार्थम् १६—१२ | कार्याकार्य-            |
| कर्मफलहेतुः २—४७                  | कल्पादौ ९ - ७        | कामभोगेषु १६—१६    | व्यवस्थितौ १६ २४        |
| कर्मफलम् ५—१२;                    | कत्याणकृत् ६-४०      | कामराग-            | कार्याकार्ये १८ -३०     |
| <b>६</b> <sup>8</sup>             | कवयः ध -१६; १८ २     | बलान्वितः १७५      | कार्ये १८ – २२          |
| कर्मफलासङ्गम् ध—-२०               | कविम ८-९             | कामराग-            | कालम् ८२३               |
| कर्मफले <b>ध—</b> १४              | कृतिः ६० ३७          | विवर्जितम ७—११     | काल: १०३०,              |
| कर्मयन्थनः ३९                     | क्वीनाम १०३७         | कासस्यम ३४३        | <b>३३. १</b> १ ३२       |
| कर्मबन्धम २—३९                    | कश्चन ३००१८;६ –२;    | कासम्बंग ३—-३º.    | कालानल-                 |
| कर्मबन्धनैः <b>९</b> —२८          | ्र . २६; ८ - २७      | कामसकत्य           | मनिभानि ११२:            |
| कर्मभिः ३—-३१ः                    | कश्चित २ १७, २९, २९; | वर्जिताः ३—१९      | काले ८२३; १७ -२०        |
| 8-18                              |                      | कामहेनुकम् १६—८    | कालेन ४ २,३८            |
| कर्मयोगम् ३—७                     | 1                    | कामम १६—१०,१८;     | दालपु ८.७,३७            |
| कर्मयोगः ५२.२                     |                      | १८५३               | काशिराजः १-५            |
| कर्मयोगेन ३ – ३                   | कश्मलम् २—२          | कामः २६२; ३३७;     | काब्यः ११७              |
| १३ - २४                           | 1                    | ७११; १६२१          | काम ६ ३७                |
| कर्ममङ्गिनाम ३—२६                 | कम्यचित् ५—१५        | कामात्मानः २—४३    | कि.                     |
| कर्मनद्भिषु १५१५                  | कम् २—२७,२१          | कामात् २—६२        | किम १.१.३२.             |
| कर्मसङ्गेत १४ ७                   |                      | कामान् २—५५ ७१ः    | ३२ ३५, २ ३६, ५८,        |
| कर्मसमुद्भयः ३—१४                 |                      | ६—२४; ७—२२         | 68. 46; 3 %             |
| कर्मसग्रहः १८—१८                  | 85-31. 85-14         | कामाः २७०          | ३३: Y (६. १६            |
| कर्मसजिनः ८ <del>—</del> ३        | का.                  | कामण्युना १८—२४    | 6 - 8 8. 2. 2. 2.       |
| कर्ममंस्यामात् ५—२                | का १—३६; २—२८.       | कामे. ७—२०         | ६ ३३. १० ८-,            |
| कर्ममु <b>२—</b> ५०: <b>६</b> —४: | 64; 50-              | कामेलभाग           | १६ ८                    |
| 8 to: 0,°.                        | कार्अनि ५—३:         | परमाः १६—११        | किमाचारः १४ ः           |
| कर्माण २४८                        | १२-१३; १४-१२;        | काम्यानाम १८—      | क्रियन ३ र <sup>ु</sup> |
| ३ - २७, ३०: ४१४,                  | 86-28                | कायह्रेशभयात् १८—८ | কিবিল <b>৪</b> ২০:      |
| 82; '4-20, 28;                    | काङ्कलः ध—१२         | कायशिराग्रीयम ६—१३ | ં પુરુ કે સ્પૃત         |
| <b>९</b> ९; १२६, १०;              | काङ्कितम १—३३        | कायम ११—४४         | g <sub>3</sub> ; ફરૂદધ  |
| १३—२९; १८—६                       | काह्व १—३२           | कायेन ५११          | किरोटी ११ ३५            |
| 22, 82                            | कामकामाः ९.—२१       | कारणम ६—-३०३;      | किरीटिनम ११ १५,४६       |
| कर्मानुबर्श्वानि १५—२             | कामकामी २७०          | ₹3—° ₹             | किल्बिपम् ४ २५          |
| कर्मिभ्यः ६—४६                    | 1                    | कारणानि १८ -१३     | 96 -63                  |
| कर्मन्द्रियाणि ३—६                | कामकारतः १६२३        | कास्यन् ५१३        | की.                     |
| कर्मेन्द्रियैः ३ ७                | 1 .                  | कापंण्यदीपी-       |                         |
| कर्शयन्तः १७६                     | कामक्रीय-            | पटतम्बभावः २ अ     | कीर्तयन्तः ९. १४        |
| कर्पति १५ ७                       | 1                    | कार्यकरण           | कीर्तिम २-३३            |
| कलयताम् १०-३०                     | कामकोच-              | कर्तृत्वे १३२०     | कीर्तिः १० ३४           |
| कलेवरम ८-५, ६                     | वियुक्तानाम ५२६      | कार्यते ३५         | कु.                     |
| करपक्षपे ९ ७                      | कामश्रीधोद्भवम ५२३   | कार्यम ३ - १७. १९: | कतः २-२,६६;             |

| षदानि अ <b>०</b> श्लो          | पदानि अ० को                       | ्।पदानि अ० श्लोब             | पदानि <b>अ० %ો</b> •                                                            |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ¥—₹१; <b>११</b> —४             | कुमी: २.५०                        | ्रोकेवलैः ५१ <b>१</b>        | १६४, २१                                                                         |
| कुन्तिभोजः १—ः                 |                                   | केशव १—३१; २—५४              | कोधात् २६३                                                                      |
| कुन्तीपुत्रः ११६               |                                   | 3-1; ₹0-₹¥                   |                                                                                 |
| कुरु <b>२—</b> ४८; <b>३</b> −८ | कृतनिश्चयः २ ३७                   | 71                           | क्लेदबन्ति २—६३                                                                 |
| 8-14: 82 - 18:                 | कृतम ४ - १५, १५                   | केटाबाजुनयाः १८ — ७६         | क्रेयः १२ – ५                                                                   |
| १८६३                           | १७ २८; १८ - २३                    | केशिनिपदन १८१                | <b>हा.</b><br>क्रेब्यम २-३                                                      |
| कुरुक्षेत्रे ११                | कृताञ्चलिः ११ १४,३५               | 144 10-13, 10                | <b>₹</b> .                                                                      |
| कुक्तं ३—२१ः ध—३७,             | कृतान्तं १८ -१३                   | <b>45.</b>                   | कचित १८१२                                                                       |
| <b>३</b> ७                     | कृतेन ३-१८                        | कः १२५ः १४२१                 | ध्र.                                                                            |
| क्रस्तन्दन ६—४१;               | कृत्वा २ - ३८; ४ : २:             |                              | क्षणम ३:                                                                        |
| <b>६</b> ४३; १४:१३             | ૧ ૨૭. ૨૭, ૬ <sup>૧</sup> ૨.       | I .                          | क्षत्रकमं १८४३                                                                  |
| कुरप्रयोग ११ ४८                | २०, ११३५, १८                      | €0;3-9,39:'4-2P.             | अत्रिथम्य <b>२</b> १                                                            |
| कुरुवृद्धः <b>१</b> १२         | ८, ६८                             | ६—३५: ७ -८;                  | क्षत्रियाः २ – ३२                                                               |
| कुरुशेष्ठ १०-१९                | कुल्बकर्मकर् ४ १८                 | 1                            | क्षमा <b>१०</b> -४,<br>३: <b>१६</b> -३                                          |
| कुरुष्य ९.∼-२७                 | कृत्मकत् १८ २२                    | २३, २७, ३१. १३—१,            | ३: <b>१६</b> ३<br>अमी १२१३                                                      |
| कुरुमनम धः ३१                  | कृत्स्ववित ३-≥९                   | ₹₹, ₹ <b>%—</b> ४, ७:        | ध्यम १८—२५                                                                      |
| कुरून १-२५                     | कृ∗कस्य ७६                        | १६—२०, १२;                   | क्षयाय १६-९                                                                     |
| कुर्यात ३ २०                   | कें-स्थत , , ,                    | ₹८४८, ५0. <b>६</b> 0         | अस्म १५-५८                                                                      |
| कुर्याम ३—२४                   | \$ ₹°; <b>९</b> -८;               | कोल्लेय. १२०                 | क्षरः ८-४;                                                                      |
| कुर्वन् ४ २११५-७,              | १०-४२: ११—७:                      | कोमान्म २ – १३               | <b>₹ધ</b> >૬, >૬                                                                |
| १३: १२१०: १८                   | १३.१३ २३.२३<br>इपणाः २.४°         | कोशलम २—५०                   | क्षा.                                                                           |
| ४७                             |                                   | 豖.                           | লান্নি: <b>१३</b> – ৩;                                                          |
| <b>કુર્વા</b> ન <b>ર</b> ૧५;   | क्रापा १ २८: <b>२</b> १<br>कप. १८ | ≉तुः ९.—१६                   | १८ - ४२                                                                         |
| ५—११                           | कृषिगो+ध्य<br>कृषिगो+ध्य          | क्रि.                        | आमये ११—४२                                                                      |
| कुर्वाण. ? <b>८</b> —५६        | कारणास्थ्य<br>वाणिध्यम १८ ४४      |                              | क्षि.<br>विद्यामि १६—                                                           |
| कुलक्षयञ्जनम १-६८.             | कृष्ण १ २८-३२,४१.                 | [18/41 13 - 17 7 7 1         | क्षिपाभि <b>१६—-</b> १ <b>९</b><br>क्षिप्रम <b>ध</b> —-१ <b>२</b> ; <b>९</b> ३१ |
| ₹ ९                            |                                   | 1                            | क्षी.                                                                           |
| कुलक्षय १४०                    | ३९; ११ ४१; १ <b>७</b> —१          | क्रियन्ते १७-२०              | क्षीणकत्मपाः ५१५                                                                |
| कुलब्रानाम् १ ४२,४३            | कृष्णम ११—३५                      | क्रियमाणानि ३२०<br>१३ –२९    | क्षीण ९, -२४                                                                    |
| कुलधमा १ ४०,४३                 | कृष्णः ८—२५; १८—७८                | l                            | क्षु.                                                                           |
| कुछस्य १.४२                    | क्रणात १८-७५                      | कियामिः ११ -४८<br>कियांविशेष | अुद्रम ् २—३                                                                    |
| कुलस्त्रयः ६४१<br>कलम् ६-४०    | के.                               |                              | क्षे.                                                                           |
| कुलम् १-४०<br>कुले ६—४५        | कं १२१                            | 1                            | क्षेत्रक्षेत्रजयोः १३ — २, ३४<br>क्षेत्रक्षेत्रज्ञ-                             |
| कुल ५—०६<br>कुशले १८-१०        | केचित् ११ — २१, २७,               | क्र.<br>करान १६—१९           | मयोगान १३२६                                                                     |
| कुसुमाकरः <b>१०</b> —३५        | १३ २४                             |                              | क्षेत्रजम १३—२                                                                  |
|                                | कंन ३३६                           | का.                          | क्षेत्रज्ञः १३—१                                                                |
| ₹.                             | केनचित् १२ – १९                   | कोधम १६१८.                   | क्षेत्रम <b>१३</b> १,<br>३.६,१८,३३                                              |
| क्टस्थम् १२३                   | केवलम् <b>४—</b> २१ः              | १८-५३                        | ३.६,१८,३३<br>क्षेत्री <b>१३</b> – ३३                                            |
| क्टस्थः ६ ८; १५ १६             | १८ – १६                           | क्रीषः २ -६२;३ - ३०;         |                                                                                 |
|                                |                                   |                              |                                                                                 |

|               |                             |                 |                        | _        |                     |                      |              |                |                       |                 |                                          |
|---------------|-----------------------------|-----------------|------------------------|----------|---------------------|----------------------|--------------|----------------|-----------------------|-----------------|------------------------------------------|
| पदानि         | अ∙                          | श्लो०           | पदानि                  | अ•       |                     | पदानि                | अ            | • स्त्रो       | ॰ पदानि               | ঞ               | श्लो                                     |
|               | ख.                          |                 | गरीयान्                |          | ₹ <b>१</b> ४:       | ≀ गुरून्             |              | २ —५,          | 4 2, 2,               | 5, 22,          | १३, १३                                   |
| स्तम्         |                             | 38              |                        |          | કંક—:               | र गुह्मनम            | <del>T</del> | 9-1            |                       |                 | 30, 80                                   |
| स्त्रे        |                             | 9-6             |                        |          | ३—३∢                |                      |              | १५२            |                       |                 | १९, १९                                   |
|               | ग.                          |                 | गवि                    |          | r4 \$               | गुह्यतर म            | Į            | १८—६           |                       |                 | २९, २९                                   |
| गच्छ          | ۶                           | ८६२             | गहना                   |          | <b>u</b>            | गुह्मम्              |              | <b>११</b>      |                       |                 | ₹2, ₹2                                   |
| गच्छति        | <b>६</b> —                  | ₹७, ४०          |                        | गा.      | _                   | 1                    | १८           | ĘZ, ڻ          |                       |                 | ₹₹, ₹४                                   |
| गच्छन्        |                             | 4-6             | गाण्डीवम्              |          | १ — ३०              | નુહ્યાન              |              | १८६            |                       | ભુ ૪₹           |                                          |
| गच्छन्ति      | 5                           | <b>र—५</b> १;   | गात्राणि<br>गायत्री    |          | १—२९                | 1,541-114            | Ŧ            | १०३            |                       |                 | १२, १९                                   |
| ·460          | ; .                         | :—?¥;           |                        |          | १o ३५               | 1                    | गृ.          |                |                       |                 | ₹७, ₹९                                   |
| १४१           | ۲, ۹۷;                      | શ્વ—વ           | गाम्                   | <u>~</u> | १५१३                | ग्रणन्ति             | ٠.           | <b>११</b> २    |                       |                 | ₹ <b>२</b> , ३३,                         |
| गजेन्द्राणाम् | <b>.</b> 8                  | o २७            | गिराम                  | गि.      | १०२५                | गृह्णम्              |              | 4              |                       | ४, ३५,          |                                          |
| गत्रसम्       | 8/                          | <b>9</b> 9 o    | 1-101-4                | मी.      | १०२५                | गृह्याति             |              | 2 77           |                       |                 | ξ, ξξ,                                   |
| गतव्यथः       | ۶:                          | २१६             | गीतम्                  | ٠,,      | ₹ <b>३</b> —४       | गृहीत्वा १           | 4-6          |                |                       |                 | े, २२;<br>१७, १८,                        |
| गतमङ्गस्य     | ۶                           | <b>ક</b> २३     |                        | गु,      |                     | गृह्यते              |              | .γ<br><b>ξ</b> |                       | €5 . 65<br>₹¥5  |                                          |
| गनसन्देह:     | <b>१</b> ८                  | <u>υ</u> ξ      | गुडाकेश                | ٦. ٤     | o २0;               |                      | गे.          | * *;           | 8 3,                  | 4. 6            | ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., . |
| गत:           | 9.9                         | ٠५١             |                        |          | ११७                 | गेहे                 | ٠,           | ξ - <b>χ</b> ۶ | 1 '                   |                 | ., .o,<br>₹0, ₹ <b>८,</b>                |
| गनागतम्       | 9                           | \— २१           | गुडाकेश:<br>गुडाकेशन   |          | २ <u>—१</u><br>१—२४ | .16                  |              | ξ - <b>૪</b> ۶ | 1                     |                 | ۰۰۰, ۲۰۰,<br>۱, ۵, ۱ <sub>۹</sub> ,      |
| गतासून        | ą                           | - 22            | गुजाकशन<br>गुणकर्मावस  | ामयो:    | ₹—₹४<br>३—₹८        |                      | गां.         |                | 4, 54                 | , ,             | 5/5 = 0,                                 |
| गनाः ८        | ->6; ११                     | 8 ?:            | गुणकर्मविभ             |          | 8-13                | गोविन्द              |              | ž- −35         | ₹0: €                 | )               | ,                                        |
|               | ?                           | '4Y             | गुणकर्ममु              |          | ३~ २९               | गोविन्दम्            | _            | ર ૧            | १३, १६                | ,               | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,    |
| गतिम्         |                             | ا, لاغز         | गुणनः<br>गुणप्रवृद्धाः | ,        | <>?<                |                      | ग्र.         |                | 35, 22                |                 | 0, 30                                    |
| <b>ن</b> ۶۷:  | ٤>                          | १, २१:          | गुणभद्दतः<br>गुणभदतः   |          | १५-२<br>८१९         | प्रसमानः<br>प्रसिष्ण |              | <b>११</b> ३०   | 34, 8                 | . ¥6:           | 5 K                                      |
| ९,३२;         | १३                          |                 | गुणभोक्त               |          | 3 - 58              | માનળા                |              | १३ -१६         |                       | -,,             | 5, 95,                                   |
| १६ २०         |                             |                 | गुणमयी                 |          | 9- 28               | _                    | ग्ला.        |                | ۶Ę,۶ <sub>3</sub>     |                 | , ,                                      |
| गनिः 😮 —      | <sup>9</sup> હ: <b>୧</b> ,- | -><:            | गुणसये:                |          | ا دِيْ ــــى        | ग्लानिः              |              | ধ- ৩           | ₹, ३,                 |                 | · ·                                      |
|               | ş                           | २५              | गुणसङ्गः               | ş        | 328                 |                      | घा.          |                |                       | , , ,           | 0, 25,                                   |
| गनी           | 4                           | २६              | गुणसमृदाः              |          | 325                 | घानयनि               |              | <b>२</b> - २१  | ₹₹, ₹८.               |                 | - 4, 4,                                  |
|               | -શ્પ; શ્                    |                 | गुणसंख्याने            |          | c 29                |                      | यो.          |                | , -                   | , .<br>१, १४, १ |                                          |
|               | <b>११ —</b> १७              | ا ۱۶ و د        | गुणातीत:               | ę        | ध २५                | धोग्म ११             |              | १७ - ५         | १७, १९,               |                 | \$1.85                                   |
| गन्तव्यम्     | ક                           | - 58            | गुणान ह                |          |                     | भाग रूर्<br>धोर      | 8-,;         |                | 28, 28,               |                 | o 7,                                     |
| गन्तामि       | ₹-                          | 47              |                        |          | 30.36               | वार<br>धापः          |              | ٠,١            | ₹, ¥, 6,              |                 | ,                                        |
| गन्धर्वयक्षा- |                             | :               | गुणान् <b>य</b> नम्    | ۶        | 4 50                | વાપઃ                 |              | ₹ १९           | १३, १७,               |                 |                                          |
| मुरमिद्धमधा   | : ११-                       | –२२  ३          | रुगाः                  | 3        | २८;                 |                      | ਸ਼.          | i              | ٥٠, २५,               |                 |                                          |
| ान्धर्याणाम्  | ۶0-                         | २६              |                        |          |                     | P7:                  |              | १३५            | २६, २७,               |                 |                                          |
| न्धः          | S                           |                 | [मपु                   |          | ₹-₹८                |                      |              |                | ₹0, ₹0,               |                 |                                          |
| न्धान         |                             | ٠ ١-            |                        |          | 2, 83               |                      | घ्रा.        | - 1            | ₹₹, ३₹,               |                 |                                          |
| म:            | <b>ર</b>                    | —३ <sup>1</sup> | गं:                    |          | , <b>२७</b> ; E     | राणम्                |              | 96             | रिः ३९;               | ११ -            |                                          |
| म्यते         | G.                          | ų               |                        |          | —२ <b>३</b> ;       |                      | ਚ.           | - 1            |                       |                 |                                          |
| रीयमे         | ११—                         | -३७ म           | रुणा<br>रुणा           |          | o, 88               |                      |              |                | 5, 84, 8<br>5, 77, 77 |                 |                                          |
| गैव:          | _                           | 1 -             |                        |          |                     | ₹₹,                  | 6, 8,        | 7, 9,          | ۲, ۲۲,                | ४४, २२          | , २४,                                    |
| भय:           | ચ-                          | – ६ 'ग्र        | b:                     | 29       | 73                  | 1. 5 -               |              | 6.6            |                       |                 |                                          |

|                 |        | _             |       |                         | _        |              | _              |                   |                       |                 |            |                          |               |            |              |
|-----------------|--------|---------------|-------|-------------------------|----------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|-----------------|------------|--------------------------|---------------|------------|--------------|
| पदानि           | अ०     |               | श्लो० | पदानि                   | अव       | 42           | ग्ने॰          | पदानि             | अ                     |                 | श्लो०      | पदानि                    | স৽            |            | श्लो॰        |
| ३४, ३६,         | ₹ξ,    | ₹'૭,          | ₹८,   | चञ्चलःवात               | Ţ        | ξ <u></u> :  | ३३             | चेतना १           | o—?                   | २: १            | ३ -६       | जनार्दन                  | १ -३६         | , ३º       | ,¥¥;         |
| ३८, ३९,         | ą٩,    | ٧٦,           | ٧٤,   | चञ्चलम्                 | <b>ξ</b> | २६,          | ३४             | चेतसा८-           | ۷; ६८                 | با              | ७,७२       | 3                        | ×; ₹          | •          | ₹८;          |
| 84, 86          | ٧٩,    | ५0,           | ५३,   | चतुर्भुजेन              |          | 88—)         | ४६             | चेष्टत            |                       | ₹.              | <b></b> ₹₹ | <b>{</b>                 |               | ११         | . ५१         |
| ५४, ५४          | ; १२-  | —१,           | ₹,    | चतुर्विधम्              |          | ۶·٠          | १४             | चेष्टाः           |                       | 26              | <b>१</b> ४ | जनाः ७                   | १६;           | <b>ć</b>   | - ২৩,        |
| શ્રે, કલ્       | , ۶۷,  | ۶८,           | १८;   | चतुर्विधाः              |          | اق           | १६             |                   | <b>च</b> ं.           |                 |            | २४; ९                    | . २२;         | १६         | -19;         |
| <b>१३</b> —-२,  | ₹, ₹   | ₹, ₹          | , ∍,  | चत्वार:                 |          | ۶o           | -Ę             | चैलाजिन           |                       |                 |            |                          | १०            |            | <b>۲</b> , ۹ |
| ३, ४, ५         |        |               |       | चन्द्रमि                |          | 5.e-         | १२             | <u>बुःश</u> ानस्म |                       | ξ               | -११        | जन्तवः                   |               | Ġ,         | _१५          |
| ۶٥, ۶४,         |        |               |       | चमृम्                   |          | <b>۶</b> —   | -३┃            | -                 | च्य.                  |                 |            | র≂ম ২                    | २७; ४         | - }        | ٤, ٧,        |
| ۶٤, ۶۵,         |        |               |       |                         |          | ₹—           |                | च्यवन्ति          |                       | ۹-              | -28        | ٠, ٠, ٤                  | -४२;          | ۷-         | ۶٤,          |
| ۶६, ۶८,         | ۶٩,    | ۶٠,           | ۶°,   | चरति २-                 | –७₹;     | ₹;           | ३६             |                   | छ.                    |                 |            |                          |               |            | १६           |
| २२, २२,         | ₹३,    | ₹४,           | ६५,   | चरन्                    |          | ₹            | 18             | छन्दमाम्          |                       | ξo              | - ३५       | जन्मक र्म ५              | लप्रदाम्      | २          | -¥₹          |
| ₹°., ₹०,        | ₹४;    | દ્ધ-          | –₹,   | चरन्ति                  |          | ٧            | 188            | छन्दामि           |                       | १७              | ١ ١        | जन्मनाम्                 |               | ٠          | - १९         |
| ξ, Ϋο,          |        |               | - 1   |                         |          | १३—१         | ۱۲)            | <b>હ</b> ન્દોમિઃ  |                       | १३              | -8         | जन्मनि                   | १६            | २०         | , २०         |
| ?s, °s,         | ۶°.,   | २१,           | ર્ર,  | चराचरम्य                |          | 8 5 R        | ۲ <b>۹</b>   ۱ | छलयनाम            |                       | ξu              | ३६         | जन्मवन्धरि               | वेनिर्मुक्ता  | :          |              |
| २२, २२,         | ₹६.    | ₹૭,           | ₹७,   | चराचरम                  |          | ₹0—₹         | ۱.             |                   | छि.                   |                 | - 1        |                          |               | २          | ų ş          |
| انياع يوك       |        |               |       | चलि                     |          | <b>६</b> ५   | ۱ ۱۶           | क्षिचा ध          |                       | ; <b>१</b> ٠    | . ३        | जन्ममृत्युः              | तरादु:स्वै    |            |              |
| ٧, ٠, °.        | ٠,     | ۰,,           | ۶۶.   | चलम् ६—                 | -३५;     | १,७—१        | ۲   i          | छिन्दन्ति         |                       | ₹-              | - २३       |                          | 1             | 8-         | ₹∘           |
| ۶၃. ۶၃.         | ۶ą.    | ۶٩,           | ۶٤,   | चलितमान्                | 1:       | <b>ξ</b> —₹  | 9              | छिन्नई वाः        |                       | 4               | २५         | जन्ममृत्युः              | नगव्याधि      | -          |              |
| १६,१६,१         | ६.१६.  | 26            | 265   |                         | चा.      |              | -  1           | छिन्नमश्य         | :                     | १८              | १०         | दुःखदीष                  | गनुदर्शन      | Ą          |              |
| २०: ?६-         | >, ·   | ۶. ٤          | , ٧   | चान्दंण्यंम             |          | ъ—;          | I i            | छित्राभ्रम        |                       | ε               | -३८        |                          |               | १३         |              |
| ¥, Ę, 3         | · 0.   | ъ,            | ۶٤,   | चान्द्रममम              |          | ر—و<br>د—و   |                |                   | छे.                   |                 | 1          | जन्मानि                  |               | 8          | ٠,           |
| 28. (6)         | ۶.5-   | —२,           | ₹,    | चापम<br>चापम            |          | 2-4          | · 1            | छत्ता             |                       | દ્              | ₹0.        | जपयजः                    | 1             | 0-         | -२५          |
| ४,६,१०          | , ,,,  | <b>१</b> २.   | ₹¥,   | वासम्                   | चि.      | ·,•          | 1.             | हेत्तम्<br>-      |                       |                 | . 30       | जयद्रथम्                 | ş             | 9          | -₹४          |
| ફૂપ, ક્લ,       | 26,    | ₹०,           | ₹•,   | 0.01                    | ।च.      |              | - 1            | 0.0.7             | ज.                    | -               | ` '        | जय:                      | 1             | 0-         | –ફદ્         |
| २१, २२,         | २३,    | ₹₹,           | ₹4,   | चिकीपुंः                | _        | ₹₹           | - 1            | जगनः ए            |                       |                 |            | जयाजया                   |               | ₹          | ₹८           |
| ર્દ્દ, ૨૯,      | ₹७,    | ર્'૭,         | २८,   | चित्तम                  | <b>Ę</b> | -१८· २       |                | স্থান: ৩          |                       | े<br>१ <b>६</b> | २६,        | जयम                      |               | ₹          | Ę            |
| २८; १८-         | ۶, ۱   | ŧ, 6          | ٠ξ.   |                         |          | . १२—        | - 1.           | जगत् ७            | ⊸ <b>१७</b> ;<br>५, ફ |                 | ٠٧,        | जगयुः                    |               | •          | ·Ę           |
| °, કર્          | ξ¥,    | ₹४,           | 28,   | चित्रस्थः               |          | ₹o₹          | ١٣             | १०; १०-           |                       | ११              | ŧ          | जरा                      |               | ₹-         | -₽₹          |
| १९, १९,         | २२,    | २५,           | ٠٤)   | चिन्तयन्तः              |          | ۹,३          | 177            | . , .<br>१३, ३०,  |                       |                 | १२;        | जरामरणस                  | गक्षाय        | 9-         | -२९          |
| २५, ३०,         |        |               | - 1   | चिन्तयेत्               |          | ξ <b>?</b>   | 177            |                   | ,                     | <br>१६          | - 1        | जहानि                    |               | ર          | ५०           |
| २१, २१,         | ₹₹.    | ₹५,           | ३६,   | चिन्ताम्                |          | १६१          | ٠.             | जगत्यते           |                       | ٤0              | 14         | जहि ३                    | - ४३; १       | <b>१</b> - | ₹४           |
| ₹°, ₹°,         |        |               |       | चिन्त्यः                |          | ₹ <b>0</b> ₹ |                | जगश्चिवास         | . !                   | 22              | 34.        |                          | जा.           |            |              |
| ४३, ५१,         | ५१,    | <b>ષ્</b> ષ્, | ६७,   | चिगत्<br>•              |          | ₹ <b>२</b> - | -6             |                   |                       |                 | , 84       | जागति                    |               | <b>-</b>   | - <b>६</b> ९ |
| ६७, ६९,         | ξ°,, ( | ٠,            | ۰, ا  | चिंग्ण                  |          | ·4           | ٤ :            | जधन्यगुण          | <b>इ</b> त्तस्था      |                 | - 1        | जाग्रतः                  |               | -          | - १६         |
| ૭૪, <b>૭</b> ૬, |        |               | - 1   |                         | चू.      |              |                | जनकादयः           |                       | 3               | ₹.         | जाग्रनि                  |               |            | - <b>ξ</b> ς |
| चकहस्तम्        |        | ११            | -¥६   | चूर्णितैः               |          | ११-+२        | ) e [          | जनयेत             |                       | 3               | -२६        | जानस्य                   |               |            | <b>२७</b>    |
| चक्रम्          |        | <b>3</b>      | -१६   |                         | चे.      |              | - 1            | जनममदि            |                       | १३              | , ,        | जाताः                    | 5             | •          |              |
| चक्रिणम्        | !      | ११-           | -१७   | चेकितानः                |          | ₹            | - 1            | जनः               |                       | 3-              | . 1        | जातिधर्माः<br>जातिधर्माः |               | •          | <br>83       |
| वक्षः ५         | -২৩;   | ११_           | -८;   | चेत् २३                 | ₹; ३-    |              |                |                   |                       | -               | - 1        |                          | <b>र</b> —१२; |            |              |
|                 |        |               |       | <b>ક</b> –રેદ; <b>૧</b> |          |              |                |                   |                       |                 | -२८        |                          | ,             | `          | ٠,<br>۲३     |
|                 |        |               | •     |                         |          |              | . 1            |                   |                       | -               |            |                          |               |            | • • •        |

| श्रि   १८   १८   १८   १८   १८   १८   १८   १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| जानाति १५—०१ जानमध्य ११८ ७५ शानानाम १४ - १ ८, १७, १७, ५७, ५७, जानानाम ११८ - १ जानमध्य १६ - १० जानाविष्यत जानाविष्यत जानाविष्यत अन्नाविष्यत अन्नाविष्य ५० - ११ जानाविष्यत अन्नाविष्य ५० - ११ जानाविष्यत ६० - ११ जानाविष्यत ६० अन्नाविष्यत १८ - १० जानाविष्यत ६० अन्नाविष्यत ६० अन | য় •        |
| जाने ११—२५ श्रामण्यम १३—१० श्रामण्यम १२—१० श्रामण्यम १५—१० श्रामण्यम १०—१० श्रामण्यम १० श्रामण् | ۲٩;         |
| जायते १—-१९, ४१; जानजबुधः १५-१० वेतनः ४ २३ २०, २१; ४-१६ १८-१६ १४-१६ भागजबुधः १६-१८ जानामिना ४-४२ २८, १८-१६ ५० जानामिना ४-४२ २८, १८-१६ ५० जानामिना १८-१८, १८-१८ जानामिना १८-१८ जानामिनामिना १८-१८ जानामिना १८-१८ जानामिना १८-१८ जानामिना १८-१८ जानामिन | (υ,         |
| - २०१ १४—१२०१ १ मानवशुमा १३ - ३४ मानामिना ४-४-४२ २८, ५१, ५, जावनी १७—१२० १ मानवशुमा ४०० मानिन: ३ ३६। ५११, ८११ जाविमा १००-१८ मानवशुमा ४०० मानवशुमा ६००-१८ मानवशुमा १००० १८ मानवशुमा ६००-१८ मानवशुमा ५०० मानवशुमा ६००-१८ मानवशुमा ५०० मानवशुमा ६००-१८ मानवशुमा ५०० मानवशुमा ५०० १८ मानवशुमा ५०० मानवशुमा ५०० १८ मानवशुमा ५०० मानवशुमा ६०० मानवशुमा ६०         | ۲,          |
| जाबसी १७—१२, १६ जाजसाम ४ २० जातितः ३ ६६, ६—२६, ८—१, जाजसी १०—११ जातरीम १० १८ जातियः ६—८६ जातियः ६—४६ १८, ५८, १८ १८, ५८, १८ जातियः ६—४६, ८८, ५८, १८ जाति ४ ८६, ५८, १८ १८, ६८, १८ १८ जातियः ६—०५, जाति ४ ८८, ५८, १८ १८, ६८, १८ १८ जातियः ६—०५, जातियः ६—०५, १८ जातियः ६—४, १८ जातियः ६० जात | ٧,          |
| जाहरी   प्राचित   प्रमुख्य   प   | έξ;         |
| जि.  जिस्तीवतास १० ३८ वासनिध्य १० ३६ वासनिध्य १० ३६ १८, १८, १८, १८ वासनिध्य १० ३८ वासनिध्य १० ३६ वासनिध्य १० ३८ वासनिध्य १० ३६ वासनिध्य १० व | ₹₹,         |
| जिसीयताम १० ३८ जानिपूर्व जानिपूर्व जानिपूर्व जानि १६ १६ १७ १८ ५८ १६ १६ १६ १६ १६ १६ १६ १६ १६ १६ १६ १६ १६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ₹₹,         |
| जिमन् ५ - ८ (जीविवयामः ६ ६ (जान्ने प्रचान) १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ξξ,         |
| जिन्नशिषामः ६ व नामप्रदेश ४ ३६ जामेन ४ ३८, ५ १६ ४, ४६, ४६, ४६, ४६, ४५ विज्ञानस्य ४ ३६ जामपि ७ १ ३६ ६०, ६६, ६८, ६८, ६८, ६८, ६८, ६८, ६८, ६८, ६८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ξς,         |
| जिलासु ६ ४४; \$ १६ मानवायः ४ २३ जाम्मि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٤,          |
| जितनब्रद्धीयाः १५ ५ मान्ययेन १ - अर्थः जितः ५-१९,६-१ मान्ययेन १८ ७० जिताः ५-१९,६-१ भान्ययेम १८ ७० भान्ययेम १८ ७० १६, १७, ६८, १९, १९, १९, १९, १९, १९, १९, १९, १९, १९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ४९३         |
| जिता: ५ - > १; ६ - ६   अत्रयंश   १८   ४६   १०   १६   १०   १६   १०   १६   १०   १६   १०   १६   १०   १६   १०   १६   १०   १६   १०   १६   १०   १६   १०   १६   १०   १६   १०   १६   १०   १६   १०   १६   १०   १६   १०   १६   १०   १६   १०   १६   १०   १६   १०   १६   १०   १६   १०   १६   १०   १६   १०   १६   १०   १६   १०   १६   १०   १६   १६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | έ₹,         |
| जितासम: ६ ० आन्त्रंमा १६ १६, १०, १८, १५, ६,६,६,६,६,६,६,६,६,६,६,६,६,६,६,६,६,६,६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | έξ,         |
| जितास्मा १८ ४९ वर्षास्मितः १६ ० १८ -१८ १८ १८, १८, १८, १८, १८, १८, १८, १८, १८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۷;          |
| जिल्ला २ २७, ११ ३३ जानवीमेन २, ३ जेप. १, ३, ८ २ २, ०, ०१, ०३, ०३, ०३, ०३, ०३, ०३, ०३, ०३, ०३, ०३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ξ٠;         |
| जिसंद्रियः ५ -७ मानवाना १० ३८ जानवान् ३ १ अ. व्याप्त ३ १ ः २, १८ ७. २० व्याप्त ३ १ ः २, १८ ७. २० व्याप्त ३ १ ः २, १८ ७. २० व्याप्त ३ १ ः २० १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ŧ٩,         |
| जी. जानवान स्वाप्त स् | ξų,         |
| जीवांति २१६ वृत्तानमा ६-८ ज्याः ३ ८ १०-४८ -८. १९ जीवांति ३१६ वृत्तानमा ६-८ ज्याः ज्याः ४५. ६० अध्यतः १५ जनवस्य ५ जीवनमा १५ ० नाधनन ३ ४० जीवनमा १५ ० नाधनन ३ ४० जीवनमा ५५ जानमहेन १५ ६ जीवांति ८ -१४ १५ तथस्य ५ जीवांति १६ ० जानमहित्र ५ जीवांति १६ १० जीवांति १६ ७ जीवांति १६ जीवांति        | २१,         |
| जीवति ३१६ तुमान्त ६ ८ विश्व स्थाप १० ११ तथ्या १० १० जीवस्त्रीत १० जीवस्त्रीत १० १० तथ्या १० १० जीवस्त्रीत १० १० तथ्या १० तथ्य १० तथ्या १० तथ्य १० तथ्या १० त   | ;ა,         |
| जीवनम ५ - रनाल्या ५ विश्वास १० रशः तथ्यः। ५ जीवन्यम १० रशः तथ्यः। ५ जीवन्यमः १५ ० नाग्रनम ३ ४ १ १३ १७ १३ १७ जीवन्यमः ५ ५ ० जारमञ्जेन १४ ६ व्यक्तिः ८ - रशः रशः तथ्यः। ५ जीवन्यः १४ ० जारमञ्जाः ५ ८ नाम्यः ४ - ४ जीवन्यः ५ ० जारमञ्जाः १८ ० जारमञ्जाः १८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ζе,         |
| जीवमता १५ ज नाशनाम ३ ४३ १६ १७ ११ अविभूताम ७-५ जामस्त्रेत १५ ६ वर्षाति ८ -१४ १५ त्राप्य ५ अविश्वेत १६ १ महायम ४ -४ ज्वा ज्वा त्राप्य १६ -४ महायम ४ -४ ज्वा त्राप्य १६ -४ न्या त्राप्य १६ न्या त्राप्य १ | <b>5</b> '9 |
| जीवभुताम <b>७-५</b> तामभद्रेत १५ ६ न्योतिः ८ -१४ २५: तगर. ४<br>जीवलीके १५ जातमहिला ६३ १७ तप्रशयणाः ७<br>जीवितेन १ ३२ महायम <b>४</b> -४२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १६;         |
| श्रीवरोके १५ ७ श्रामसङ्क्षितः १३ १७ तस्थायणाः ५<br>श्रीवितेन १३ स्थायम ४ -४३ ज्व. तस्थायस १८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ξg          |
| जीवितन १ ३ <sup>२</sup> महायम <b>४</b> -४ <sup>2</sup> ज्व. तःप्रशादात १८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ₹\$         |
| विद्यादान १८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ورو         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ६२          |
| <b>जु.</b> शामस्य १८ ५ वरहिः ११ ३० <sub>तत्र</sub> १ ःः, २                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٠.<br>٤३,   |
| अहोपि ९ २७ जानस ६ ३९, ४०: व्यवसम ११-२९ :८ ६ .४२.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٠<br>۲۹:    |
| जुद्धति धः २६, २६, २७, धुः ३४, ३९, ३९, ₹९.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . ų;        |
| २९, ३० ७, १६, ७६, ७ हा अपाणाम १० ३१।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| ज. १९-१:१०-४:३८:। त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ξ;          |
| जनामि ११ -३४ १२ १२; १३ २-२, ननम २ १७; ८ २२; १८-४, १६.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ७८          |
| जीपयेत् ३ २६ ११,१७,१८:१५-१, ९-४; ११.३८; तत्वज्ञानाथ-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| ज्ञा. २, १, ११, १७, ततः १-१३, १४) व्यवस्था १३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| जातव्यम · ७ -२ १६ १६; १८ १८, २ ३३, ३६, ३८; वस्वतः ४ ९; ६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ૨₹          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>(</b> 9  |
| जातेन १० ४२ ४२,६३ ४५,७ -२२,११. ४, १८ ०५,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ५५          |
| आत्वा ४ -१५, १६, ३२, जानाबिदम्ब- १-१४,४०,११ -१,११; नत्त्वदक्षिनः ४-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ₹४          |
| १३ २८, ३०,१४५ - ३।<br>१५: ५२९: ७ २। कमोणम ४१९ १५४; १६२०, तस्वर्रातिमः २                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -१६         |
| <ul> <li>९ १, १३; १३ -१२; शानाशि: ४ ३७ २२; १८५५, ६४ तत्त्ववित् ३ -२८; ५</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -6          |

| पदानि       | अ•             | ঞ্জা ০            | पदानि    | अ०          | श्लो०                                   | पदानि     | अ०            | ક્ષ્કો∙           | पदानि      | अ०                     | <b>શ્કો</b> •                        |
|-------------|----------------|-------------------|----------|-------------|-----------------------------------------|-----------|---------------|-------------------|------------|------------------------|--------------------------------------|
| तत्त्वम्    |                | १८१               | १४,      | १५, १६,     | १७, १८,                                 | <b>9</b>  | २१, २१;       | <b>ে</b> -१४;     | तिग्रन्ति  |                        | १४—१८                                |
| तत्त्वेन ९  | <b>—₹४;</b> ¹  | ११—५४             | १९,      | २८; १८      | —५, ५,                                  | ११-       | -१२;          | १५२;              | तिष्ठसि    |                        | १०१६                                 |
| तथा १—      | -८, २६,        | ३४, ३४;           |          |             | ४२                                      |           | १८            | ৬, १५             |            | तु.                    |                                      |
| <b>ર</b> —१ | , १३,          | २२, २६            | तपःमु    |             | ১—२८                                    | तस्याम्   |               | २—६९              | तु १       | २,७,१                  | o;२—५,                               |
| २९;         | ₹ <b>१</b> 4   | t, ₹८;            | तपामि    |             | ९.—१९                                   | तस्याः    |               | ७२२               | १२, १      | ४, १६,                 | १७, ३९,                              |
| 8 8         | <b>१</b> , २८, | २९, ३७;           |          |             |                                         | 1         |               | ; <b>४ – १</b> ९; | ६४;३       | — <b>ა</b> , :         | १३, १७                               |
| <b>c4</b> 7 | (४;६—।         | <b>৽;ও—</b> ६;    | तपोयम    |             | ४—२८                                    | 1 '       |               | ३; ७-२०,          | २८,        | ₹₹, 1                  | ૪૨, ૪૨,                              |
| C 8         | ५; ९—          | -६, ३२            | तसम्     | १७—         |                                         |           |               | ξ, <b>!•</b> ,    |            |                        | १४, १६                               |
| ३३;१        | <b>(ο—</b> ξ,  | શ્રુ, રૂપ;        | तप्यन्त  |             | ૧૭५                                     | ₹₹,       |               | ९ २१;             |            |                        | ३५, ३६,                              |
| ११          | - ૬, ૧, ૧,     | २३, २६,           | तमसः     |             | १३.–१७;                                 | 1         | <b>-₹0</b> ;  | १३१;              | 1 "        |                        | १२, १८                               |
| २८, ३       |                | ४६, ५०;           |          | ₹8-         | —१६, <b>१</b> ७                         | 1 '       |               | १७१२;             | 1 '''      |                        | ; ८१६,                               |
| •           |                | १३—१८,            | तममा     |             | १८—३२                                   |           | . १८          | –४६, ६२           | 1 ' '      |                        | ३; ९१'                               |
|             | (२, ३३; १      | १४१०)             | तमिन     |             | -१३. <b>१</b> ५                         |           | ता.           |                   | 1          |                        | \$0                                  |
| ٤५;         |                | ₹ <b>५</b> —-३;   | 1        |             | १४५,                                    | तान       |               | <b>६</b> −४0      | 1          |                        | १२ —₹,                               |
| • •         | -₹१;           | <b>হও—৩</b> ,     | ۲,       | 5, (0,      | १०, १०;<br>१ <u>७—</u> १                | ١.        | २ ६।          | ; &—,             | 1 "        |                        | <b>१३</b> —२५;                       |
|             |                | . ५०,६३           | नमोद्रां | ÷.          | १७—१<br>१६—२२                           | 1         |               | , 6—1,<br>१८—१९   | 1 '-       |                        | १४,१६;                               |
| तदनन्तर     | Ή              | १८५५              | 287      |             | १५११<br>१६१३                            | 1         |               | ७, २७             | 1 ,,       |                        | <b>৩</b> — १, ७,                     |
| नदर्शम      |                | ₹°,               | तयोः     |             | , <b>⊍</b> ₹₹                           |           |               | _ <b>२</b> ९, ३२  |            |                        | ८—६, ७,<br>, २१, २२,                 |
| तदर्थीय     | म्             | १ <b>७—</b> २७    | तरनिन    |             | ۶۰۰, ۲ <del>۰۰</del> ۰,<br>۶۶—وی        | 1         |               | ; ७—१२;           | ,          |                        | , २१, ११,<br>४, ३४, <b>३</b> ६       |
| नदा १-      | —२, २१         | ; २५२,            |          |             | RC-40                                   | 1         |               | ,<br>९;१७६        | 1          |                        | o, ₹o) <b>₹</b> ₹<br>१३, १९          |
| ५३,         | ५५; ध-         | ७ <b>;६—४</b> ,   | 1        |             | .5 .6:<br>-36, 36:                      | 1         |               | १७—१०             | 33         | <b>र</b><br>दात्मसंस्त |                                      |
| १८३         | ११-१३;         | १३-२०:            |          | ., .        | ₹o४२                                    |           |               | १७ – १३           | Beaten     | વાલનવસ્યુ              | ३।तः<br><b>१४</b> २४                 |
|             | 88-            | 22, 28            | 1 -      | <u> </u>    | १६, २०                                  | 1         | ·,            | <b>१</b> —२२      | i          | ਟਾਸ਼ਕ ਕਿ               | १२—१९<br>१२—१९                       |
| तदान्मा     | ਜ:             | و جـــــــ ب      |          |             | , ३१, ३६                                | . į       |               | ₹५, ३९            | 3.414      |                        | १४ –२४                               |
| तदबुद्धः    |                | 14                |          |             | ,१८—७३                                  | 1         | : १८-         | –৩, <b>২</b> ৫    | 3 11-1     |                        | <b>२५,</b> २ <b>५</b>                |
| तद्भाव-     | _              | ζξ                | 1        |             | ; <del>R—</del> ?6:                     | 1200      | Τ:            | <b>ن</b> و        |            | ,,                     | <b>ર</b> — ५५                        |
|             | 1114/11        | وو<br>د وو        | 1        |             | ე <b>\</b><br>, <b>გ</b> დ, <b>ს</b> ე. | 9         | 816;          | १७ – ४            |            |                        | ₹o -4                                |
| नद्रत्      |                |                   | i        |             |                                         | नामम      | Ì             | <b>१७</b> −२      |            |                        | ६—₹ø                                 |
| तद्विदः     |                | <b>१३</b> —१      |          |             |                                         |           | १८-           | - <b>३२, ३</b> %  | नुष्यन्ति  |                        | ₹o\$                                 |
| _           |                | ; <b>९</b> ११     | 1        | ,           |                                         | .   जाना  |               | <b>२</b> −४६      |            | त्.                    |                                      |
| तन्निष्ठाः  |                | 4 80              | 1        | - ? ?;      | <b>६</b> - ४६                           | Glans     | Ą             | કંક−/             | ( त्प्णीम् |                        | ঽ – •                                |
| तपन्तम्     |                | १११९              | 1        |             | ७;११- ३३                                | (III)     | <b>9—</b> ?   | ۶; ۲۰۰۰-۲۰        |            | ₹.                     |                                      |
| तपसा        |                | ११५३              | 1        | ; <b>१६</b> |                                         | 1         |               | <b>१७—</b> :      | तृप्तिः    |                        | १०१८                                 |
| तपसि        |                | ₹ <b>७</b> -२७    | १७       | ₹૪;₹        | ८- ६९,६९                                | 3         | 4             |                   | તૃષ્યાલ    | झसमुद्धव<br>ते.        | म् १४७                               |
| तपस्यसि     | 3              | <b>९—</b> २७      | नस्मि    | Ą           | १४                                      |           | ति            | •                 | la 8 -     |                        | ३; ૨६,                               |
| तपस्विः     | -यः            | <b>६—</b> ४६      | तस्य     | ११२         | <b>२</b> ५७                             | तिति      | स्व           | ₹—११              |            |                        | , 80, 80,                            |
| तपस्विष्    | Ţ.             | 90                | 40       | , ६१, ६     | ८; <b>३१</b> ७                          | , নিম্বনি | ર <b>૨</b> ५; | <b>१३</b> १३      | , ५૨,      | ५३;                    | ₹१, ८,                               |
| तपः         | بې—و;          | १०५               | 120      | 88          | ₹; ६—₹                                  | , [       |               | १८६               |            |                        | १; <b>ध</b> —३,<br>—१ <b>९</b> , २२; |
| १६          | १; १ <b>७</b>  | <br>بى بى <u></u> | ١,       | ₹∘,         | ₹४, ४०                                  | तिष्ठन    | स्            | <b>१३</b> —२      |            |                        | (  \ \  \                            |
| • `         |                | াত মাত            |          |             |                                         |           | •             | •••               |            | ., .,                  | ,,                                   |
|             |                |                   | • •      |             |                                         |           |               |                   |            |                        |                                      |

|                                   |                                           | ગામ લાગલાવાના વ                            |                                            |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| पदानि अ० श्ले                     | ो• पदानि अ० ३                             | ग्रे∘ पदानि अ• श्लो•                       | पदानि अ० श्लो०                             |
| २९, ३०; ८११, १                    | ः त्य.                                    | त्रेविद्याः ९२०                            | दमः १०-४; १६१;                             |
| <b>९.</b> —१, २०, २१, २           | रें त्यक्तजीविताः १-                      | _                                          | ₹ <b>८—</b> ¥₹                             |
| २४, २९, ३२; १०—                   | , त्यक्तमर्वपरिग्रहः ४                    | २१ त्वक् १३०                               |                                            |
| १०, १४, १९; ११ —                  | रे त्यक्तुम् १८—                          | 22727 0 0 ·                                |                                            |
| ८, २३, २५,२७,३                    |                                           |                                            |                                            |
| ३७, ३९, ३९, ४०                    | ۲۰ ۲۲ ۲۶ ۲۶ ۲۶ ۲۶ ۲۶ ۲۶ ۲۶ ۲۶ ۲۶ ۲۶ ۲۶ ۲۶ |                                            |                                            |
| ४०, ४९; <b>१२</b> —२, ४           |                                           | २: त्यदन्यः ६—३९                           |                                            |
| २०; <b>१३</b> —२५, ३४             |                                           | 'l                                         |                                            |
| <b>१६</b> ८, १७, २४               |                                           |                                            |                                            |
| १८—५९,६३,६४,६५                    | ,<br>'त्यजति ८-                           |                                            |                                            |
| <b>૬૭, હ</b>                      | र स्यजन् ८                                |                                            |                                            |
| तेजस्विनाम् ७—१०                  | त्यजेत् १६—२                              |                                            |                                            |
| १०३१                              |                                           | "                                          | दर्भ १६-१८; १८-५३                          |
| तेजः ७ - ९, १०                    | ;<br>त्यागफलम् १८                         | ्र २७, ३०, ३३, ३५                          |                                            |
| १०३६; १५१२                        |                                           | 1                                          |                                            |
| १२ <b>; १६</b> —३ <b>; १</b> ८—४३ |                                           | 1                                          | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    |
| तेजोभिः ११—३०                     |                                           | *I                                         |                                            |
| तेजोमयम् ११—४७                    |                                           | 9                                          | दश १३ ५                                    |
| तेजोराशिम् ११—१७                  | ्यागत् १२—१                               | 1                                          | दशनान्तरेष ११ र २७                         |
| तेजोऽशसंभवम् १०—४१                | 1 .                                       | 8 85, 89; 85-45                            | दहति २ – २३                                |
| तेन <b>३—</b> ३८; <b>४</b> —२४    |                                           |                                            | दष्टाकरालानि ११२५,                         |
| <b>५—۶५; ६</b> —४८                |                                           | 4 - (41)                                   | 20                                         |
| <b>११</b> १, ४६:१७ २३:            | , त्र-                                    | 1                                          | दा.                                        |
| <b>१८—७</b> ०                     |                                           |                                            | दाक्ष्यम १८४३                              |
| तेपाम् ५—१६; ७—१७,                | ्राः                                      | त्याम् २—७, ७, ३५६                         | दानत्यम १७२०                               |
| २३;९—२२;१०—१०,                    | त्रायत <b>२</b> —४<br><b>त्रि</b> .       | 1                                          | दानकियाः १७२५                              |
| ११; १२ १, ५, ७;                   |                                           | १७, १९, २१, २४)                            | दानवाः १०—१४                               |
| १७१, ७                            | 1241 65 4                                 | 1 (0 00 00)                                | दानम् १०५; १६१;                            |
| तेष २६२; ५२२;                     | १६-२२; १८-४                               | 1 4-4: 45-45                               | १७७, २०, २०, २१,                           |
| ७१२; ९४, ९,                       | त्रिविधम १६ २१                            |                                            | २२; <b>१८</b> —५, ५, ४३                    |
| २९; १६—७                          | १७१७; १८१२                                | , , , , , , ,                              | दाने १७—२७                                 |
| ते.                               | २९,३१<br>त्रिविधः १७-७,२३                 |                                            | दानेन <b>११</b> ५३                         |
| त.                                | ₹८—४, १८                                  |                                            | दानम <b>१९५१</b><br>दानेष् <b>८</b> २८     |
| तैः ३१२; ५१९;                     | त्रिविधा १७-२                             | 1444 (9-46)                                | यान <u>ः ११—</u> ४८<br>दानैः <b>११</b> —४८ |
| 9                                 | १८१८                                      | 1                                          | •••                                        |
|                                   | त्रिप <b>३</b> —२३<br><b>त्री.</b>        |                                            |                                            |
| तो.                               | त्रा.<br>त्रीन् १४— २०, २१, २१            |                                            | दास्यामि <b>१६</b> —१५<br><b>दि.</b>       |
| तोयम् <b>९.</b> —२६               | नाम् ६६— ६०, ५१, ५१<br>त्रै.              |                                            |                                            |
|                                   | न.<br>त्रेगुण्यविषयाः २-४५                | 1                                          | दिवि ९—२०; ११—१२;                          |
| तौ.                               | त्रैधर्म्यम ९—-२१                         |                                            | १८४०<br>राज्याक्राच्या                     |
| तौ २—१९; ३— <sub>२४</sub>         |                                           | दध्मा १—१२, १५ ।<br> दमयताम् <b>१०—३</b> ८ | देव्यगन्धानुलेपनम्                         |
| •                                 |                                           | . 4.1.1md 10-45                            | ११—११                                      |

| पदानि अ० ऋो०                     | पदानि अ० इलो०                | पदानि अ० व्हो०                  | पदानि अ० दलो०                                |
|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|
| दिव्यमा <b>द्या</b> म्बरधरम्     | दुःखयोनयः ५२२                | देवलः १०—१३                     | दोपै: १-४३                                   |
| ११११                             | दुःखशोकामयप्रदाः १७- ९       | देववर ११—३१                     | द्या.                                        |
| दिव्यम् ४ ९; ८८,                 | दु:खमंयागवियागम्             | देवत्रताः ९.—२५                 | द्यायापृथिव्याः ११—२०                        |
| १0; १०१२; ११८                    | ₹ ₹                          | देवम् ११११०१४                   | ਹ.                                           |
| दिव्यानाम् १०४०                  | दुःखहा ६१७                   | देवानाम् १० - २, २२             | ٥,                                           |
| दिव्यानि ११—५                    | दुःखम् ५ ६; ६ - ३२;          | देवान् ३११; ७२३;                |                                              |
| दिव्यानेकोद्यता <u>य</u> ुधम्    | १०-४; १२ -५;                 | <b>ર રધ</b> ; <b>રર</b> કધ્;    | ्र द्र.                                      |
| १११०                             | १३-६; १४ -१६;                | ₹७४                             | द्रध्यमि ४३५                                 |
| दिव्यान् ९२०                     | १८८                          | देवाः ३ ११, १२;                 | द्रवन्ति ११२८, ३६                            |
| १११५                             |                              | १०१४: ११ -५२                    | द्रव्यमयान् ४३३                              |
| दिव्याः १०१६, १९                 | दुःखाल्यम् ८—१५              | देवेश ११२५, ३७,४५               | द्रव्ययजाः ४२८                               |
| दिव्यौ १—१४                      | हुःस्वेन ६—२२                | देवेपु १८४०                     | द्रष्टा १४—१९                                |
| दिशः ६— १३; ११— २०,              | दुःस्वेषु २—५६               | देशे ६ - ११; १७२०               | द्रष्टुम् ११३, ४, ७,८,                       |
| २५, ३६                           | ₹.                           | देहस्ता १८११                    | ४६, ४८, ५३, ५४                               |
| दी.                              | दूरम्थम् र३-१५               | देहमृताम् ८४                    | हु.                                          |
| दीपः ६१९                         |                              | दहस्त् १४१४                     | द्रुपदपुत्रेण १—३                            |
| दीप्तविद्यालनेत्रमः ११२४         | ₹.                           | देहर्बाद्धः १२५                 | दुगदः १—४,१८                                 |
| दीसहुताशवक्त्रमः ११ - १९         | इडनिश्चयः १२१४               | देहमभुद्भवान १४ – २०            | द्रो.                                        |
| दीसम् ११२४                       | हरद्राताः ७५८;९,१४           | देश्म ४ -९; ८ -१३;              | द्रोणम २४; ११३४                              |
| दीमानलार्कशृतिम्                 | हदम ६३४; १८६४                | 5.ri 5.R                        | ड्राणः ११—२६                                 |
| 8 8 8 is                         | 1 .                          | देहान्तरपामिः २ –१३             | ्रो.                                         |
| र्दाप्तिमन्तम ११ - १७            | दृष्टपूर्वम ११४७             |                                 | र्द्रापदेयाः १६, १८                          |
| दीयते १७ -२०, २१, २२             |                              | दहिनम ३४०;                      | ्रह.                                         |
| दीर्घमत्री १८२८                  |                              | १४५, ७<br>देहिनाम् १७ - २       | द्वन्द्वमाहनिमुक्ताः ७—२८<br>दन्द्वमाहेन ७२७ |
| दु.                              | द्यांप्रम १६९                | देहिनः २ - १३, ५९               | द्वन्द्वः १० -३३                             |
| दुश्त्यया ७१४                    | -4.                          | देही २ २२,३०;                   | द्रन्द्रातीतः ४—२२                           |
| दुरामदम् ३ - ४३                  |                              | ५ १३; १४२०                      | दन्दैः १५५                                   |
| तुर्गतिम् <b>६</b> ४०            | 1                            | देह २ - १३, ३०;८२,              | द्वा.                                        |
| वुर्निग्रहम् ६—३५                | 1 4 11 (1                    | ¥; ₹₹ ७, १५;                    | द्वारम <b>१६</b> —२१                         |
| दुर्निरीक्ष्यम् ११ - १७          |                              | १३ -२२.३२; १४५,                 | द्वि.                                        |
| दुर्बुद्धेः १-२३<br>दर्मतिः १८१६ | 23 98-94. VY. VA             | , ,,                            | द्विजानम १—७                                 |
| दुर्मातः १८२५<br>दर्मेथाः १८३५   | दवताः ४ १२                   | द.                              | द्विविधा ३३                                  |
| दुर्थोधनः १र                     | देवदत्तम् १.१५               | देत्यानाम १०—३०                 | द्विपतः १६१९                                 |
| दुर्लभतरम् <b>६</b> —४ •         | देवदेव १०-१५                 | वैवम ४२५; १८१४                  | हे.                                          |
| दुष्कृताम् ४—⊲                   | , देवदेवस्य १११३             | दियः १६—६,६<br>दिवी ७ –१४;१६ –५ | द्वेपः १३—६                                  |
| दुष्कृतिनः ७—१५                  |                              | 3-Arro 98 . 95 3 h              | Tale dunder dunds                            |
| दुशमु १४:                        | 1                            | 1 -2-                           | 1, 20                                        |
| दुष्पूरम् १६—१                   | 1.                           |                                 | ₹८१०                                         |
| V                                | I                            | दोपनत् १८—३                     |                                              |
|                                  | देवपिः १०१३                  |                                 |                                              |
| दुःखतरम् २—३१                    | . दिवर्षिणाम् <b>१०</b> – २६ | दोपेण १८४८                      | ंद्री १५—१६; १६—६                            |

| पदानि ः                                           | अ० क्लो०                                | पदानि                 | अ०            | इस्रो•          | पदानि          | 340               | <b>इलो</b> ०   | पदानि               | अ•           | <b>इलो</b> ०       |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------|----------------|-------------------|----------------|---------------------|--------------|--------------------|
| ,                                                 | <b>4</b> .                              | धार्यते               |               | <b>9</b> —4     | 5, 8?          | , १२, १           | २, १२,         | १५३                 | , ₹,         | ₹, ₹, ¥,           |
| धनमान-                                            |                                         | 1                     | धी.           |                 | १२,१           | २, १२, १          | ३, १५,         | ६,६,६               | , ξ,         | १०, ११;            |
| मदान्त्रिताः                                      | १६१७                                    | धीमता                 |               | १३              | १६, १          | <b>દ, ૧</b> ૭, ૧  | 5, 85,         | १६—३                | , ს, ს       | <b>9, 19, 19</b> , |
| धनम्                                              | १६१३                                    | धीमताम्               |               | <b>ξ</b> —γ₹    | १९, २          | , २०, २           | 0, 20,         | २३, २३              | , २३;१       | (S5C)              |
| धनंजय न                                           | <b>४८</b> , ४९;                         | धीरम्                 |               | २१५             |                | ₹, २३, <b>२</b>   |                | १८३                 | و, ب         | , ८, १०,           |
| <b>ય</b> ૪१;                                      | و وي                                    | धीर:                  |               | <b>२</b> १३;    |                | ७, २९, ३          |                | १०, ११              | , १२,        | १६, १७,            |
| ९,—९;                                             | १२९;                                    | 1                     | ş             | ધ— <b>ર</b> ૪   | ३१,३           | ₹, ₹८, ४          | 0, 80,         | १७, १७              | , १७,        | ३५,४०,             |
| १८२९,                                             | ७२                                      | 1                     | ¥.            |                 | 82,8           | ۲, ५७, ५          | ७, ६६,         | 80,80               | , ५४,        | ५४, ५८,            |
| धनजयः 🚁                                           | ₹ — १५;                                 | ध्रमः                 | €′.           | <b>د</b> - ۲4   | ६६, ७          | ०, ७२;            | ₹—४,           | ५९, ६०              | , ξυ,        | ६७, ६७,            |
| १०३७;                                             | 88 88                                   | धूमेन ३-              | -३८: १        |                 | ४, ५,          | ८, १६, १          | ٥, १८,         | ६७, ६९              | , ६९         |                    |
| धनानि                                             | १३३                                     | 1                     | ঘূ.           |                 | १८, १          | ८, २२, २          | २, २३,         | नकुल:               |              | १—१६               |
| धनुर्धरः                                          | १८७८                                    | भृतराष्ट्रस्य         | -             | १—२६            | २४, २          | ٠, २८, २          | ९, ३२,         | नक्षत्राणाम्        | 1            | १०—२१              |
| धनुः                                              | १ -२०                                   | भृतराष्ट्रः           | ,             | · ę             | ३૪; છ-         | <u>-</u> نو, و, ۱ | Y, <b>?</b> ¥, | नदौनाम्             | 1            | ११—२८              |
| धर्मकामार्थान्                                    | <b>१८</b> —३४                           | धृतिगृहीतय            | т             | <b>દ</b> २५     | १४, २          | , २१, २           | २,३१,          | नभः                 |              | १—१९               |
| धर्मक्षेत्रे                                      | ₹१                                      | शतिम्<br>धृतिम्       |               | 2 28            | ३५, ३८         | ٠ ٧٠, ٧           | 0,80,          | नभःस्पृशम्          |              | ₹ <b>१</b> —-२४    |
| धर्मसमृहचेताः                                     |                                         | धृतिः <b>१०</b> -     |               |                 | ४१; ५          | –ફ, ર,            | γ, ξ,          | नमस्कुरु ९          | ₹४           |                    |
| धर्मसंस्थापनाथ                                    |                                         | ₹६३                   |               |                 | b, 6,          | १०, १             | ₹, १३,         | नमस्यन्तः           |              | e'— 68             |
| धर्मस्य २                                         |                                         | ., ,                  |               | ₹ <b>५</b> , ४३ | <b>१४, १</b> ) | र, १४, <b>१</b> १ | ر. وير,        | नमस्यन्ति           |              | १ <b>१</b> —३६     |
| <b>ç</b> ₹;                                       | १४२७                                    | ध्रते:                |               | ر—ء<br>د—ء      | २०, २          | · ₹₹; '           | ξ₹,            | नमः ११—             |              |                    |
|                                                   | ८ ३४, ३२                                | भृत्या १८-            |               |                 | ₹, ₹,          | 8, 8, 6           | ৻, ११,         | ₹%, ₹%;             |              |                    |
| धर्मात्मा                                         | ९३१                                     | भृत्युत्मा <b>इ</b> म |               | ```             | ११, <b>१</b> १ | - १६, १           | ६, १६.         | नमरन                | ,            | ११ — ३७            |
| धर्माविरुद्धः                                     | <b>৩</b> —                              |                       |               | ا ۱۹۰ ک         | १९, २१         | , २२, २           | २. २५,         | नयत्                |              | <b>६-</b> ३६       |
| धर्म,                                             | <b>१</b> ४०                             | भृष्टकेतुः            |               | <b>9_4</b>      | ₹0, ₹0         | ، ३३, <b>३</b> ،  | s, ₹%,         | नरकस्य              | ş            | ₹ <b>६</b> —-२१    |
| धर्म्यम्                                          | ર ₹₹;                                   | भृष्टदाग्नः           |               | ₹— <b></b>      | 80. 50         | · 80; (           | <b>9</b> —₹,   | नरकाय               |              | १४२                |
| <b>९</b> २;                                       | १८७०                                    | - "                   | ધે. ં         |                 | ७,१२,          | १३,१५,२           | ५.२५,          | नरक १—              | 88: <b>i</b> |                    |
| धम्यात्<br>धर्म्यामृतम                            | <b>२</b> —३१<br><b>१२</b> - २०          | धेनृताम्              |               | •— <sub>₹</sub> | २६; ८          | ن <i>ر</i> , وب   | , १६,          | नग्पुद्भवः          | _            | <b>१</b> ५         |
| थम्यासृतम्<br><b>ध</b>                            | • • •                                   |                       | ध्या.         |                 | ર્∘. ર્        | १, २७; ९          | ¥,             | <i>नरवे</i> ।कवीरा  |              | ₹₹८                |
| ণ<br>খানা <b>ৎ</b> — গ                            |                                         | ध्यानयंशय             |               | c-47            |                | . २४, २९          |                | नरः २               |              |                    |
| याना <b>र</b> — ग<br>धातारम                       | ە; <b>رە</b> - رو<br><b>٢</b> ۲         | ध्यानम                |               | 2—11<br>2—12    |                | २,२,।             | 1              | १२१९                |              | ६—२२;              |
| यातारम्<br>धाम                                    | ر                                       | ध्यानात्              | 8             | <b>२</b> —१२    |                | , १९, ३९          | - 1            | १८१५<br>नगणाम       |              | ષ, હશ              |
| याम<br><b>१०</b> —१२;                             | ₹₹₹ <b>८</b> ;                          | ध्यानेन               |               | 3-28            |                | , १६, १६          | 0.701          | नगणाम्<br>नराधमान   |              | ०२७                |
| (0                                                | १५ <b>१८</b> ,                          | ध्यायतः<br>ध्यायन्तः  |               | २—६२  <br>१२—६  |                | , २५, ३१          | , , ,,,        | नरायमान्<br>नरायमाः |              | ६१९<br>७१५         |
| धारयते १                                          | ्र५<br>३३,३४                            | *111111               | 펽.            | ,, ,            |                | , Yo, Y           | , ,,,          | नराधनाः<br>नराधिपम  |              | o ?0               |
| -                                                 | .—. १२, <b>१</b> ०<br>.९; <b>६</b> —.१३ | ध्रवम् २-             |               | १२—३            |                | , ५३, ५३          |                | नराव्यम्<br>नरेः    |              | <u>0—</u>          |
| गरम्<br>गरमामि                                    | ,, 4                                    | भ्रवः                 |               | २—२७            |                | (—b, (            | ., .,[         | नवद्वारे            | -            | ५—१३               |
| वार्तराष्ट्रस्य                                   | १—२३                                    | भ्रुवा                | १             | 2-66            |                | , १७, १७          | , , ,,,        |                     |              |                    |
| वार्तराष्ट्राणाम्                                 | ₹— <b>१</b> ९                           |                       | न∙            | - 1             |                | <b>ર−</b> १२,     |                |                     |              | १२, २२             |
| यार्वराष्ट्रायान्यः<br>धार्वराष्ट्रानः <b>१</b> ः |                                         | न १३                  | o, <b>३</b> १ | , २२,           |                | , ₹१, ३१          |                | नश्यति              |              | ६—३८               |
|                                                   | ₹७                                      | ३२, ३५                | , ३७          | , ३८,           | ₹२; १४         | <b></b> ₹, ₹      | 88,            | नश्यत्मु            |              | ८२०                |
| गर्तराष्ट्राः १—                                  | -४६; २६                                 | ₹९; २-                | –₹, ξ,        | ६, ८,           | २२, २          | २, २३,            | ₹₹;            | नष्टः <b>४</b>      | -२; १        | ८७३                |
|                                                   |                                         |                       |               |                 |                |                   |                |                     |              |                    |

|                    |        |               |                          |                    | -                   | _       |                 |       |                    |               | 1 - 1             |
|--------------------|--------|---------------|--------------------------|--------------------|---------------------|---------|-----------------|-------|--------------------|---------------|-------------------|
| पदानि              | अ०     | *8            | े पदानि                  | জ ০                | %ो∘ पर              | ानि     | अ०              | AT) a | पदानि              | 370           | <u>*</u>          |
| नष्टात्मानः        |        | १६            | -९ नित्यशः               | -                  | -१४ नि              |         | -               |       | निश्चयेन           |               |                   |
| नष्टान्            |        | ३—३           | २ नित्यसत्त्व            |                    | -४५ मि              |         |                 |       | निश्चरनि           |               | <b>६</b> —२३      |
| नप्टे              |        | ₹—¥           | • नित्यसन्य              |                    | - ३ नि              |         |                 |       | निश्चला<br>निश्चला |               | ६—२६<br>२—५३      |
| नः १-              | —३२,   | ₹₹, ₹8        | रं नित्यस्य              |                    | -86                 |         |                 |       | निश्चितम्          | S             | 44                |
|                    |        | २—६,          | ६ नित्यम् ∓              | .—-२१, २६          | ,३०) निर            | ाशीः    |                 |       | निश्चिताः          |               | ९८<br><b>६</b> ११ |
|                    | ना.    |               | 384                      | o ३१; <b>९</b> -   |                     |         | -२१; ६          |       |                    | ,             | 35                |
| नागानाम्           |        | १०२           |                          |                    | ५२, निर             |         |                 |       |                    | <b>३—३; १</b> |                   |
| नानाभावा           |        | १८२           |                          |                    | -५२ निर             |         |                 | -49   |                    |               | ر                 |
| नानावर्णाष्ट्      | तीनि   |               | - नित्यः                 | ₹ ₹०,              | २४ निरी             | À       |                 |       | निस्त्रेगुण्य      |               | <b>2</b> —84      |
| नानाविधा           | ने     |               | <b>।</b> नित्याभियुः     |                    | -२२ निरु            | दम्     |                 |       | निहताः             |               | ₹—- <b>३</b> ३    |
| नानाशस्त्रप्र      | हरणाः  | ₹             | निद्रालस्यप्र            |                    | निरु                |         |                 |       | निहत्य             |               | <br>}—३६          |
| नान्यगामिन         |        | <b>&lt;</b> < |                          |                    | ३९ निर्गु           |         |                 |       | नि:श्रेयमक         |               | ·                 |
| नामयशैः            | ,      |               | निधनम्                   | <b>३</b> -         | ३५ निर्गु           | णम्     | <b>?</b> 3—     | -88   | निःस्षृहः द        | <u></u> ७१; ۶ |                   |
| नायकाः             |        |               | <b>निधानम्</b>           |                    | १८; निर्देः         |         | १७ -            |       |                    | नी.           |                   |
| नारदः              |        | -१३, २६       |                          | ₹ <b>१</b> - १८,   |                     |         | 4               | 28    | नीतिः              | ٠. او         | <b>–</b> ₹८;      |
| नारीणाम्           | ş      |               | निन्दन्तः                | ૨ -                | ३६ ∫निद्धंः         | द्रः २– | -84; <b>4</b> . | -३    |                    |               | -66               |
| नावम्              |        |               | निवदः                    | १८ -               | ६० निर्म            | मः २ —  | ७१; ३           | ₹0.   |                    | नु. `         |                   |
| नाशनम्             |        |               | निवध्नन्ति               | 8                  | (ર;∫ ક              | २१३     | रे; <b>१८</b> — | 43    | न 🤋                | ું.<br>—३५; ફ | 3 =               |
| नागयामि            |        | o 88          |                          | र - ९; <b>१</b> ४- | -५] निमन            | क्यान   | ૧ેષ્ઠ−          | - ६   | ٠ ,                | ₹.            |                   |
|                    |        |               | नियध्नाति                |                    | ८ निर्मन            |         | १४∙ -           | १६    | <b>न्</b> लोके     |               | Y.C               |
| नाशितम्            |        | <i>ه</i> – ۶۶ | नियन्धाय                 |                    | -५ निर्मा           |         | ξο              | -4    | रपु                |               | 9                 |
| नामान्यन्तर-       |        |               | निबध्यते                 |                    | २; नियां            |         | ₹               |       |                    | ने.           |                   |
| चारिणी             |        | ·440          |                          | १२; १८—            |                     |         |                 |       | ांश्वस्थिति        | इम् १८        | -69               |
| नासिकाग्रम्        |        | ६ १३          | । नवाध १-                | ७; १८१             |                     |         |                 |       | !फर्म्यम्          |               | ₹४                |
| नास्ति             |        | २६६           | l                        |                    | . • निर्दे <b>ट</b> |         |                 | १२ हे | प्कृतिकः<br>-      | १८            | २८                |
| i                  | नि.    |               | र्निमत्तमात्रम           | ₹₹                 | ३ निर्वेश           |         | 55—,            | 14 -  | ष्टिकीम्           |               | १२                |
| निगच्छनि           | ٥      | <b>३१</b> ;   | निभित्तानि<br>निभिषन्    | ₹- ~;              | श्रीनेवत            | ते २५   | ९°; ८∓          |       |                    | नो.           |                   |
|                    | ,      | -38           | निमिषन्                  | ٠,                 | ९ निवर्त            | न्त .   | ś.,-            |       | Ì                  | १७.           | <del>-</del> २८   |
| निग्रहीतानि        |        |               | नियतमानमः                |                    | 1                   | त ८—    | २१; २.—         | - 1   |                    | ऱ्या.         |                   |
| नियहामि<br>नियहामि |        |               | नियतस्य                  | १८                 |                     |         | ક્લ             | ξ =   | गय्यम्             | १८-           | १५                |
| निग्रहम्           |        | ∮X            | नियतम् १                 | ४४; ३—             | ी निवर्ति           | तुम     | ₹३              | 2 2   | प्रामम्            | १८            | <del>-</del> -?   |
| निग्रहः            |        |               | नियतात्मभि:              | १८९, २             | <sup>३</sup> निवसि  | ध्यसि   | १२              | 6     |                    | ч.            |                   |
| नित्यजातम्         | 2      | 36-           | नियताहाराः<br>नियताहाराः | - 2                | २ निवात             | स्य:    | ₹१              | 9 9   | क्षणाम्            | ₹o-           | <b>–</b> ₹∘       |
| नित्यतृप्तः        | ,<br>H |               | नियताहाराः<br>जिल्लानाः  | 8 - 2              | े निवास             | :       | <b>९</b> —१     |       |                    |               | _१३               |
| नित्ययुक्तस्य      | 2      | -88           | नियमम्                   | چ⊸و                | ° निवृत्ता          |         | ₹8—₹            |       |                    | १५-           | -88               |
| नित्ययुक्तः        | s      | १७            | नियम्य<br>नियम्य         | ७२<br>३७, ४।       |                     | म्      |                 |       | ब १३               | 4; १८-        | -₹३,              |
| नित्ययुक्ताः       | ۹.     | <b>१</b> ४;   |                          | २—७,४।<br>१६; १८—५ | "                   |         | १८३             |       |                    |               | १५                |
|                    |        |               | नियोक्ष्यति              |                    |                     |         |                 |       | द्यमम्             | १८-           | -68               |
| नित्यवैरिणा        |        |               | ानयाख्यात<br>नियोजयसि    |                    | ९ निशा              |         | —६ <b>९</b> , ६ | ₹ da  | वानकगोर्           |               |                   |
| ।चरमपारणी          | =      | 471           | । <b>न</b> भाजयास        | <b>ર</b>           | १ निश्चयः           | Ŧ,      | <b>१८</b> '     | ४ ' प | ग्डतम्             | 8-            | -88               |

| पदानि अ० श्लो०                                                                                                                                                                                                                  | पदानि अ०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | श्लो॰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | पदानि अ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ০ কৌ০                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | पदानि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | अ∘ %ો∘                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| पण्डिताः २—११ः                                                                                                                                                                                                                  | १०—४०;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ११—५४;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | पवित्रम् ४३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ८; ९२,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | वापेषु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Ę</b> ९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4-8, 86                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 84-58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>१</b> ७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ; १०१२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | पांमानम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3-89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| पतकाः ११—२९                                                                                                                                                                                                                     | परम्पराश्राप्तम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>ઇ</b> —ર                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पश्य १३, ३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १५ <b>; ०</b> .—५;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | पारुष्यम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | १६—४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| पतन्ति १-४२; १६-१६                                                                                                                                                                                                              | परः ४—४०;८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | —२०,२२ <u>;</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ११५, ६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | , ६, ७,८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | पार्थ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | —२५; <b>२</b> —३,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| पत्रम् ९—२६                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १३२२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | पश्यतः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | २६९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | २१, ३२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | , ३९, ४२, ५५,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| पथि ६—३८                                                                                                                                                                                                                        | वरा ३-४२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14-40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | पदयति २२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>رې دې</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ७२; ३–                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -१६, २२, २३;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| पदम् २-५१;८-११;                                                                                                                                                                                                                 | पराणि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ₹४२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4; <b>६—</b> ₹०,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | , ३०, <b>३</b> २;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ध११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | , ₹₹; ६ –४०:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| १५—४, ५; १८—५६                                                                                                                                                                                                                  | पराम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ક—३९;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १३२७,२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ७, २९, २९;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ড- <b></b> १,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ١٠; ١٠-٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| पद्मपत्रम् ५—१०                                                                                                                                                                                                                 | E-84;0-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>ધ;</b> ९.—३૨ં                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | १६, १ <b>६</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ₹४, ₹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ९, २२, २७.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| परतरम् <b>७</b> —७                                                                                                                                                                                                              | 1326:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ₹8₹5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | पश्यन् ५८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ; <b>६—२</b> ०;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ९१३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ,३२;१०२४:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| परतः ३४२                                                                                                                                                                                                                        | १६—२२, २                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>१३</b> —२८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>११</b> ५:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ; १২—৬;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| परधर्मः ३३५                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | पश्यन्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १-३८:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>१६</b> —४,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | , ६; १७—२६,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| परधर्मात् ३—३५;                                                                                                                                                                                                                 | परिकीर्तितः १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | رس, جو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ₹ <b>३</b> —₹४;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 84-80,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22:86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | —६, ३०,३१ <b>,</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>१८</b> ४७<br>परमम् ८३,८, १;                                                                                                                                                                                                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ફુ <b>ુ</b> - ૨, ૧૬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ११, ११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ३२, ३३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | , <b>ર</b> ૪, રૂ <b>५, હર</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ₹o—₹, १₹; ११—₹,                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १८—५३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | पदयामि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १३१;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पार्थः १-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -२६; १८—७८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ९, १८; १५—६;                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १३, १७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ६—३३;११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | —१४,१६ <b>.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | पार्थस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 85-08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>₹८</b> —६४, ६८                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>१८</b> —४४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ६, १७, १९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | पार्थाय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ₹ <b>१</b> — <b>९</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| परमः ६३२                                                                                                                                                                                                                        | 1 '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १०१७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | पश्येत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8-16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पावकः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ₹२३;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| परमात्मा ६७;                                                                                                                                                                                                                    | 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ₹८—१८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | पा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ं १०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | – <b>૨</b> ૨; <b>૧</b> ′• દ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| १३—२२,३१;१५—१७                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | —₹७, ₹८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | पाञ्चजन्यम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ११५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | पावनानि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 86-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| परमाम् ८—१३, १५, २१;                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8/ 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | पाण्टव ४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | રૂંબ. દ—-ર.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                 | i .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १८—६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | રૂપ. ६—२;<br>કપ્ર—૨૨:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | fuar:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | पि.<br>१—३४. ४२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| १८-४९                                                                                                                                                                                                                           | परित्यागः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | १८७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | वाण्डव ४<br>११५५;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १४—२२;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ₹—₹४, ¥₹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| १८—४९<br>परमेश्वर ११—३                                                                                                                                                                                                          | परित्यागः<br>परित्राणाय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ₹८७<br>४८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>११</b> —५५;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १४—२२;<br>१६—५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | पितरः<br>पिता <b>०</b> —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १—३४, <b>४२</b><br>१७ <b>; ११</b> -४३,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| १८—४९<br>परमेश्वर ११—३<br>परमेश्वरम् १३—२७                                                                                                                                                                                      | परित्यागः<br>परित्राणाय<br>परिदक्षते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १८७<br>४८<br>१३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>११</b> —५५;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>શ્ક્ર</b> —રસ્ં<br><b>શ્ક</b> —५<br>–કડ, ૨૦;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | पिना <b>०.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १—३४, <b>४२</b><br>१७ <b>; ११</b> -४३,<br>४४; <b>१४</b> —४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| १८—४९<br>परमेश्वर ११—३<br>परमेश्वरम् १३—२७<br>परमेश्वासः १—१७                                                                                                                                                                   | परित्यागः<br>परित्राणाय<br>परिदेशमा<br>परिदेशमा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १८७<br><b>४</b> ८<br>१३०<br>२२८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ११—५५;<br>पाण्डवः १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>૧</b> ૪—ર₹;<br><b>૧</b> ૬—५<br>-{૪, ૨૦;<br>૧ <b>૧</b> —૧३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | पिना <b>९.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . \$4; \$4; \$4;<br>\$4; \$5; \$5;<br>\$6; \$6; \$6;<br>\$7; \$6; \$6;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| १८—४९  परमेश्वर ११—३  परमेश्वरम् १३—२७  परमेण्यासः १—१७  परया १—२८; १२—२;                                                                                                                                                       | परित्यागः<br>परित्राणाय<br>परिटेखने<br>परिदेवना<br>परिदेवनी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | १८७<br>४८<br>१३०<br>२१८<br>३३४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>११</b> —५५;<br>वाण्डवः <b>१</b><br>वाण्डवानाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १४—२२;<br>१६—५<br>-१४, २०;<br>११—१३<br>१०—३७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | पिना <b>९</b><br>पिनामहः १.<br>पिनामहान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १—३४, <b>४२</b><br>१७; ११ -४३,<br>४४; <b>१४—४</b><br>—१२:९१७<br>१—२६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| १८—४९<br>परमेश्वर ११—३<br>परमेश्वरम् १३—२७<br>परमेश्वासः १—१७<br>परवा १—२८; १२—२;                                                                                                                                               | वरिस्थागः<br>वरिष्ठाणाय<br>वरिद्यक्षते<br>वरिद्यक्षान<br>वरिद्यक्षिता<br>वरिद्यक्षिता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १८७<br>४८<br>१३०<br>२२८<br>३३४<br>४ ३४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>११—५५</b> ;<br>पाण्डवः <b>१</b><br>पाण्डवानाम<br>पाण्डवानीकम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १४—२२;<br>१६—५<br>-१४, २०;<br>११—१३<br>१०—३७<br>१—२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | विना ९—<br>विनामहः १.<br>विनामहान<br>विनामहाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ₹—₹४, <b>४</b> ₹<br>,१७; <b>११</b> - ४३,<br>,४४; <b>१४</b> ४<br>,१२; <b>९</b> २६<br><b>१</b> ३४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| १८—४९<br>परमेश्वर ११—३<br>परमेश्वरम् १३—२७<br>परमेश्वासः १—२७<br>परया १—२८; १२—२;<br>१७—१७                                                                                                                                      | वरिस्थागः<br>परिश्राणाय<br>परिद्याने<br>परिदेवना<br>परिप्रत्यिनी<br>परिग्रदनेन<br>परिग्रदनेन<br>परिग्रदनेन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ₹८-७<br><b>४</b> ८<br>१३०<br>२१८<br>३३४<br><b>४</b> ३४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ११—५५;<br>पाण्डवः १<br>पाण्डवानाम<br>पाण्डवानीकम<br>पाण्डवान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १४—२२;<br>१६—५<br>-१४, २०;<br>११—१३<br>१०—३७<br>१—२<br>१—१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | पिता ९<br>पिनामहः १<br>पिनामहान<br>पितामहान<br>पितामहाः<br>पितृवताः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ₹—₹४, <b>४</b> ₹<br>,१७; <b>११</b> - ४₹,<br>,४४; <b>१४</b> ४<br>,१५<br>,१६<br>,१६<br>,१५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| \$८—¥°,  qxÀtaq                                                                                                                                                                                                                 | परित्यागः<br>परित्राणाय<br>परिदक्षाने<br>परिदेवना<br>परिपन्यिनी<br>परिप्रश्नेन<br>परिमार्गिनःयम्<br>परिग्रुप्यनि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ₹८७<br><b>४</b> ८<br>१३०<br>२१८<br><b>३</b> ३८<br><b>४</b> -३४<br><b>१</b> ५४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ११ — ५५;<br>वाण्डवः १<br>वाण्डवानाम<br>वाण्डवानीकम<br>वाण्डवाः<br>वाण्डुपुत्राणाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | \$8—₹;<br>\$8—4<br>-{5,5 ₹0;<br>\$8—₹3<br>\$0—₹6<br>\$—₹<br>\$—8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | पिनामहः १-<br>पिनामहः १-<br>पिनामहान<br>पिनामहाः<br>पिनुष्रनाः<br>धिनृष्णाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$—\$\text{8, \$\text{8}}\$, \$\text{8}\$, \$\text{9}\$, \$\tex |
| १८—४९ परमेश्वर ११—३ परमेश्वर ११—३ परमेश्वरम् १३—२७ परमेश्वासः १—१७ परवा १—२८; १२—१; परसाम् ३—११; १०—१ परस्यम् १७—१९                                                                                                             | परित्यागः परित्राणाय परिद्याने परिदेवना परिविद्यानी परिप्रदेवना परिप्रदेवना परिप्रदेवना परिप्रदेवना परिप्रदेवना परिप्रदेवना परिप्रदेवना परिकाणितव्यम परिकाणितव्यम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$\langle \cdot \cd                                                                                                            | ११—५५ः पाण्डवः १ः पाण्डवानाम<br>पाण्डवानीकम<br>पाण्डवानीकम<br>पाण्डपुत्राणाम<br>पाण्डुपुत्राणाम<br>पालकम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$8—₹₹;<br>\$8—4<br>-₹\$; ₹0;<br>\$₹—₹\$<br>\$0—₹७<br>\$—₹<br>\$—8<br>\$—8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | पिनामहः १-<br>पिनामहः १-<br>पिनामहान<br>पिनामहाः<br>पिनुबनाः<br>पिनृणाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ?— ₹४, ¥₹ . ₹७; ₹१ - ४₹, . ४; ₹13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ्रेट—४९ पस्मेस्वर ११—३ पस्मेस्वस्य १३—२७ पर्योश्याः १—१८; १३—२७ पर्या १—२८; १३—२७ पर्या १—१८; १०—९ परसाम् 2—१९; १०—९ परस्य १७—१९ परस्य १७—१९                                                                                    | परित्यामः परित्राणाय परिद्रक्षतं परिदेशना परिवर्गना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | \$\langle \cdot \cd                                                                                                            | ११ — ५५:  पाण्डवः १ः  पाण्डवानीसम् पाण्डवानीसम् पाण्डवाः पाण्डुपुत्राणास् वानकम् पात्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$\$ — ₹₹;<br>\$\$ — ₹<br>-{\$\$, ₹0;<br>\$\$ — ₹0<br>\$ — ₹0<br>\$ — ₹<br>\$ — ₹<br>\$ — ₹<br>\$ — ₹<br>\$ — ₹0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | पिता ९— पितामहः १. पितामहान् पितामहाः पितामहाः पितृत्रताः पितृषाम पितृत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ₹-₹3, ¥₹<br>₹3; ₹₹, ¥₹,<br>₹3; ₹3-¥<br>-₹5; ₹-₹6<br>₹-₹6<br>₹-₹6<br>₹-₹6<br>₹0-₹6<br>₹0-₹6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ्ष्रसेव्हरः ११—३ प्रसेव्हरः ११—३ प्रसेव्हरः १३—२७ प्रसेव्हरः २-१७ प्रसा १—२८; १२—२७ प्रसा ३—१४; १०—१७ प्रसाम ३—१४; १०—९ प्रस्य ३—१४; १०—९ प्रस्य २—१४; ५०, ४३;                                                                  | परित्यागः परित्राणाय परिद्याने परिदेवना परिविद्यानी परिप्रदेवना परिप्रदेवना परिप्रदेवना परिप्रदेवना परिप्रदेवना परिप्रदेवना परिप्रदेवना परिकाणितव्यम परिकाणितव्यम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$ \( -\forall \) \$ \( \forall \) \$ \( \forall \) \$ \( \forall \) \$ \( \forall \) \$ \( -\forall \ | ११ — ५५;  पाण्डवः १.  पाण्डवानामः पाण्डवानीकमः पाण्डवाः पाण्डवाः पाण्डवाः पाण्डवाः पाण्डवाः पाण्डवाः पाण्डवाः पाण्डवानामः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$3 — ₹₹;<br>\$6 — ₹<br>\$6 — ₹<br>\$7 — ₹₹<br>\$0 — ₹0<br>\$ — ₹<br>\$ — ₹<br>\$ — ₹<br>\$0 — ₹0<br>\$ — ₹6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | पिता ९— पितामहः १. पितामहान् पितामहाः पितामहाः पितृत्रताः पितृषाम पितृत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ₹—₹४, ४₹<br>₹७; ११ — ४३,<br>४०; ११ — ४७,<br>१०, २६<br>१ २४<br>१ २५<br>१० २६<br>१ २५<br>१ २५<br>१ २५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| १८—४९ परमेश्वर ११—३ परमेश्वरम् १३—२७ परमेश्वरम् १३—२७ परमा १—२८; १२—२; १७—१० परमा ३—११;०—९ परमा ३—११;०—१ परमा ३—११;१,४,४;४;                                                                                                     | परित्यागः परित्राणाय परिद्रक्षते परिदेवता परिवर्गनती परिप्रतेन परिप्रतेन परिप्रतेन परिप्रतेन परिप्रतेन परिप्रतेन परिप्रतेन परिप्रतेन पर्वस्था परिप्रतेन पर्वस्था पर्वस्था पर्वस्था                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | \$<3<br>\$3<br>\$3<br>\$-3<br>\$-3<br>\$-7<br>\$-3<br>\$-3<br>\$-3<br>\$-3<br>\$-3<br>\$-3<br>\$-3<br>\$-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ११ — ५५;  पाण्डवः १.  पाण्डवानामः पाण्डवानीकमः पाण्डवानीकमः पाण्डवानीकमः पाण्डवानीकमः पाण्डवानीकमः पाण्डवानीकमः पाण्डवानीकमः पाण्डवानीकमः पाण्डवानीकमः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$\frac{9}{6} \tag{6} \tag{7}{6} \                                                                                                     | विता ९ वितामहः १. वितामहाः वितामहाः वितामहाः वित्रवताः वित्रवताः वित्रवताः वित्रवताः वित्रवताः वित्रव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ₹—₹४, ४२<br>१७; ११, ४२,<br>४४; १४, ४२,<br>४४; १४, ४२,<br>•—₹2, 0, -₹6<br>१₹4<br>१० -₹4<br>¶.<br>१७ -₹९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| १८—४९ परमेश्वर ११—३ परमेश्वरम् १३—१ परमेश्वरम् १३—१० परवा १—२८; १४—२; १७—-१० परवा १—-१०; १४—०; परमा ३—११; १०—९ परम् २—१९, १९, ४९, ४९, ४९, ४९, ४९, ४९, ४९, ४९, ४९, ४                                                             | परित्यागः परित्राणाय परिद्रक्षते परिदेवना परिवर्गिना परिवर्गिना परिपरित्रमी परिप्रमीन परिभागितःयम परिभागितःयम परिभागितःयम परिभागितःयम परिभागितःयम परिभागितःयम परिभागितःयम परिभागितःयम पर्याद्यान पर्यान्यते पर्यान्यते पर्यान्यते पर्यान्यते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$<-0<br>8-0<br>\$-0<br>\$-0<br>\$-0<br>\$-0<br>\$-0<br>\$-0<br>\$-0<br>\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ११ — ५५;  पाण्डवः १  पाण्डवातीकम पाण्डवातीकम पाण्ड्युत्राणाम याज्ञ्युत्राणाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ₹8—₹2<br>₹8—4<br>₹8—8<br>₹8—8<br>₹0—30<br>₹—3<br>₹—3<br>₹—3<br>₹—3<br>₹—3<br>₹—3<br>₹—3<br>₹—3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | विता ९ वितासकः १. वितासकः १. वितासकः वितासकः वित्वसः वित्वसः वित्वसः वित्वसः वित्वसः वित्वसः वित्वसः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ₹— ₹४, ¥₹<br>₹७; ₹१, ४₹,<br>४०; ₹१, —¥<br>— ₹₹: Ç— ₹७<br>₹— ₹४<br>₹. — ₹4<br>₹0 — ₹4<br>¶.<br>₹0 — ₹4<br>¶.<br>₹0 — ₹4<br>¶.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ्रंट—४९ पस्मेश्वर ११—३ पस्मेश्वरम् १३—२७ पर्या १—२८; १३—२७ पर्या १—२८; १५—२ पर्या १—२८; १०—१ पर्या १—१८; १०—१ पर्या १—१८; १०—१ पर्या १—१६; १०—१ ३—१६; १०, ४२; ४३ ४—४; ७—१३, २८;                                                 | परित्यागः परित्राणाय परिद्रक्षते परिदेशते परिदेशते परिदेशते परिदर्शते परिदर्शते परिदर्शते परिदर्शते परिदर्शते परिदर्शते परिदर्शते पर्याग्यादे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$<3 \$2 \$2 \$3 \$3 \$3 \$3 \$3 \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ११—५५; पाण्डवः १. पाण्डवानाम पाण्डवानीकम पाण्डवाः पाण्डुपुत्राणाम पात्रकम् पात्रकम् पार्थः पार्थः पारमः पार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$\frac{9}{2} - \frac{7}{2} \\ \$\frac{7}{2} - \frac{7}{2} - \frac{7}{2} \\ \$\frac{7}{2} - \frac{7}{2} - 7                                                                                  | विता ९. —  क्तामहः १.  क्तामहाः  क्तामहाः  क्त्वताः  क्त्वताः  क्त्वतः  क्त्वतः  क्त्वतः  क्त्वतः  क्रिक्वाम  क्रिक्व  प्रथकमेणाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8-38, 88 20; 88 -83, 20; 88 -83, 20; 88 -8 20; 20; 20; 20; 20; 20; 20; 20; 20; 20; 20; 20; 20; 20; 20; 20; 20; 20; 20; 20; 20; 20; 20; 20; 20; 20; 20; 20;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| १८—४९ पस्तेवस्य ११—३ पस्तेवस्य ११—३ पस्तेवस्य १२—२७ पस्तेवस्य १—१७ पस्ता १—१८; १२—२; पस्ता १—११; १०—९ पस्ता १—११; १०—९ पस्त १—१३; १४; १३; ४—४; ७—१३; २८; ८—१३; १६;१८-८; १८;१८;१८;१८;१८;१८;१८;१८;१८;१८;१८;१८;१८;१                | परित्यागः पश्चिम्यागः पश्चिम्यागः परिद्यक्षते परिद्यना परिवयनी परिप्रत्नेन परिमाणिकव्या परिग्रुव्यति परिमाण्यते पर्यान्यति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$<-0<br>\$-0<br>\$-0<br>\$-0<br>\$-0<br>\$-0<br>\$-0<br>\$-0<br>\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ११.—५५; गाण्डवः १. गाण्डवः १. गाण्डवःगिकःग<br>गाण्डवःगिकःग<br>गाण्डवःगिकःग<br>गाण्डवःगिकःग<br>गाण्डवःग<br>गाण्डवःग<br>गाण्डवःग<br>गाण्डवःग<br>गाण्डवःग<br>गाण्डवःग<br>गाण्डवःग<br>गाण्डवःग<br>गाण्डवःग<br>गाण्डवःग<br>गाण्डवःग<br>गाण्डवःग<br>गाण्डवःग<br>गाण्डवःग<br>गाण्डवःग<br>गाण्डवःग<br>गाण्डवःग<br>गाण्डवःग<br>गाण्डवःग<br>गाण्डवःग<br>गाण्डवःग<br>गाण्डवःग<br>गाण्डवःग<br>गाण्डवःग<br>गाण्डवःग<br>गाण्डवःग<br>गाण्डवःग<br>गाण्डवःग<br>गाण्डवःग<br>गाण्डवःग<br>गाण्डवःग<br>गाण्डवःग<br>गाण्डवःग<br>गाण्डवःग<br>गाण्डवःग<br>गाण्डवःग<br>गाण्डवःग<br>गाण्डवःग<br>गाण्डवःग<br>गाण्डवःग<br>गाण्डवःग<br>गाण्डवःग<br>गाण्डवःग<br>गाण्डवःग<br>गाण्डवःग<br>गाण्डवःग<br>गाण्डवःग<br>गाण्डवःग<br>गाण्डवःग<br>गाण्डवःग<br>गाण्डवःग<br>गाण्डवःग<br>गाण्डवःग<br>गाण्डवःग<br>गाण्डवःग<br>गाण्डवःग<br>गाण्डवःग<br>गाण्डवःग<br>गाण्डवःग<br>गाण्डवःग<br>गाण्डवःग<br>गाण्डवःग<br>गाण्डवःग<br>गाण्डवःग<br>गाण्डवःग<br>गाण्डवःग<br>गाण्डवःग<br>गाण्डवःग<br>गाण्डवःग<br>गाण्डवःग<br>गाण्डवःग<br>गाण्डवःग<br>गाण्डवःग<br>गाण्डवःग<br>गाण्डवःग<br>गाण्डवःग<br>गाण्डवःग<br>गाण्डवःग<br>गाण्डवःग<br>गाण्डवःग<br>गाण्डवःग<br>गाण्डवःग<br>गाण्डवःग<br>गाण्डवःग<br>गाण्डवःग<br>गाण्डवःग<br>गाण्डवःग<br>गाण्डवःग<br>गाण्डवःग<br>गाण्डवःग<br>गाण्डवःग<br>गाण्डवःग<br>गाण्डवःग<br>गाण्डवःग<br>गाण्डवःग<br>गाण्डवःग<br>गाण्डवःग<br>गाण्डवःग<br>गाण्डवःग<br>गाण्डवःग<br>गाण्डवःग<br>गाण्डवःग<br>गाण्डवःग<br>गाण्डवःग<br>गाण्डवःग<br>गाण्डवःग<br>गाण्डवःग<br>गाण्डवःग<br>गाण्डवःग<br>गाण्डवःग<br>गाण्डवःग<br>गाण्डवःग<br>गाण्डवःग<br>गाण्डवःग<br>गाण्डवःग<br>गाण्डवःग<br>गाण्डवःग<br>गाण्ववःग<br>गाण्ववःग<br>गाण्ववःग<br>गाण्ववःग<br>गाण्ववःग<br>गाण्ववःग<br>गाण्ववःग<br>गाण्ववःग<br>गाण्ववःग<br>गाण्ववःग<br>गाण्ववःग<br>गाण्ववःग<br>गाण्ववःग<br>गाण्ववःग<br>गाण्ववःग<br>गाण्ववःग<br>गाण्ववःग<br>गाण्ववःग<br>गाण्ववःग<br>गाण्ववःग<br>गाण्ववःग<br>गाण्ववःग<br>गाण्ववःग<br>गाण्ववःग<br>गाण्ववःग<br>गाण्ववःग<br>गाण्ववःग<br>गाण्ववःग<br>गाण्ववःग<br>गाण्ववःग<br>गाण्ववःग<br>गाण्ववःग<br>गाण्ववःग<br>गाण्ववःग<br>गाण्ववःग<br>गाण्ववःग<br>गाण्ववःग<br>गाण्ववःग<br>गाण्ववःग<br>गाण्ववःग<br>गाण्ववःग<br>गाण्ववःग<br>गाण्ववःग<br>गाण्ववःग<br>गाण्ववःग<br>गाण्ववःग<br>गाण्ववःग<br>गाण्ववःग<br>गाण्ववःग<br>गाण्ववःग<br>गाण्ववःग<br>गाण्ववःग<br>गाण्ववःग<br>गाण्ववःग<br>गाण्ववःग<br>गाण्ववःग<br>गाण्ववःग<br>गाण्ववःग<br>गाण्ववःग<br>गाण्ववःग<br>गाण्ववःग<br>गाण्ववःग<br>गाण्ववःग<br>गाण्ववःग<br>गाण्ववःग<br>गाण्ववःग<br>ग<br>गाण्ववःग<br>गाण्ववःग<br>गाण्ववःग<br>गाण्ववःग<br>गाण्ववःग<br>गाण्ववःग<br>गाण्ववःग<br>गाण्ववःग<br>गाण्ववःग<br>गाण्ववःग<br>गाण्ववःग<br>गाण्ववःग<br>गाण्ववःग<br>गाण्ववःग<br>गाण्ववःग<br>गाण्ववःग<br>गाण्ववःग<br>गाण्ववःग<br>गाण्ववःग<br>गाण्ववःग<br>गाण्ववःग<br>गाण्ववःग<br>गाण्ववःग<br>गाण्ववःग<br>गाण्ववःग<br>गाण्ववःग<br>ग<br>गाण्ववःग<br>ग<br>ग<br>ग<br>ग<br>ग<br>ग<br>ग<br>ग<br>ग<br>ग<br>ग<br>ग<br>ग<br>ग<br>ग<br>ग<br>ग<br>ग | \$\( \text{\chi} \) \$\( \c | विता ९.— वितासहः १. वितासहाः वितासहाः वित्वताः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ₹—₹४, ४₹, ₹७; ₹१, ४₹, ₹७; ₹१, ४₹, ₹७; ₹%—¥ —₹₹.0—₹₹, ₹.—₹₹, ₹.—₹₹, ₹.—₹₹, ₹.—₹₹, ₹.—₹₹, ₹.—₹₹, ₹.—₹₹, ₹.—₹₹, ₹.—₹₹, ₹.—₹₹, ₹.—₹₹, ₹.—₹₹, ₹.—₹₹, ₹.—₹₹, ₹.—₹₹, ₹.—₹₹, ₹.—₹₹, ₹.—₹₹, ₹.—¥₹, ₹.—₹₹, ₹.—¥₹, ₹.—¥₹, ₹.—¥₹, ₹.—¥₹, ₹.—¥₹, ₹.—¥₹, ₹.—¥₹, ₹.—¥₹, ₹.—₹₹, ₹.—¥₹, ₹.—¥₹, ₹.—¥₹, ₹.—₹₹, ₹.—₹₹, ₹.—₹₹, ₹.—₹₹, ₹.—₹₹, ₹.—₹₹, ₹.—₹₹, ₹.—₹₹, ₹.—₹₹, ₹.—₹₹, ₹.—₹₹, ₹.—₹₹, ₹.—₹₹, ₹.—₹₹, ₹.—₹₹, ₹.—₹₹, ₹.—₹₹, ₹.—₹₹, ₹.—₹₹, ₹.—₹₹, ₹.—₹₹, ₹.—₹₹, ₹.—₹₹, ₹.—₹₹, ₹.—₹₹, ₹.—₹₹, ₹.—₹₹, ₹.—₹₹, ₹.—₹₹, ₹.—₹₹, ₹.—₹₹, ₹.—₹₹, ₹.—₹₹, ₹.—₹₹, ₹.—₹₹, ₹.—₹₹, ₹.—₹₹, ₹.—₹₹, ₹.—₹₹, ₹.—₹₹, ₹.—₹₹, ₹.—₹₹, ₹.—₹₹, ₹.—₹₹, ₹.—₹₹, ₹.—₹₹, ₹.—₹₹, ₹.—₹₹, ₹.—₹₹, ₹.—₹₹, ₹.—₹₹, ₹.—₹₹, ₹.—₹₹, ₹.—₹₹, ₹.—₹₹, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—₹\$, ₹.—\$\$, ₹.—\$\$, ₹.—\$\$, ₹.—\$\$, \$.—\$\$, \$.—\$\$, \$.—\$\$, \$.—\$\$, \$.—\$\$, \$.—\$\$, \$.—\$\$, \$.—\$\$, \$.—\$\$, \$.—\$\$, \$.—\$\$, \$.—\$\$, \$.—\$\$, \$.—\$\$, \$.—\$\$, \$.—\$\$, \$.—\$\$, \$.—\$\$, \$.—\$\$, \$.—\$\$, \$.—\$\$, \$.—\$\$, \$.—\$\$, \$.—\$\$, \$.—\$\$, \$.—\$\$, \$.—\$                                                                                        |
| १८—४९ परमेश्वर ११—३ परमेश्वर ११—३ परमेश्वर ११—२० परमा १—२८; १२—२; १७—१० परमा १—२८; १२—१; परमा १—११; १०—१ परमा १—११; १०—१ परमा १—११; १४, ४२; ४—४;  —११; १८, ४२; १४; १०—११; १८, १८; १०—११; १८; १८, १८; १०, १४; १४—१; १९;          | परिस्तायः परिश्वाणाय पर्श्वाणाय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$\( -\text{3}\) \$\ -\text{4}\) \$\ -\text{2}\] \$\ -\text{2}\] \$\ \\ -\text{3}\] \$\ \\ \\ -\text{3}\] \$\ \\ -\text{3}\] \$\ \\ \\ \\ -\text{3}\] \$\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ११ — ५५: गाण्डवः १. गाण्डवानाम गाण्डवानीकम गाण्डवानीकम गाण्डवानीकम गाण्डवानीकम गाण्डवानीकम गाण्डवानीकम गाण्डवानीकम गाण्डवानीकम गाण्डवानाम गाण्डवानाम गाण्डवानाम गाण्डवानाम गाण्डवानाम गाण्डवानाम गाण्डवानाम गाण्डवानाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$\frac{9}{2} - \frac{7}{2} \\ \$\frac{9}{2} - \frac{7}{2} - \frac{7}{2} \\ \$\frac{9}{2} - \frac{7}{2} - \frac{7} - \frac{7}{2} - \frac{7}{2} - \frac{7}{2} - \frac{7}{2} - \fra                                                           | विता ९. — वितासहः १. वितासहाः वितासहाः वित्वताः वित्वताः वित्वताः वित्वताः वित्वताः वित्वताः वित्वताः विवया वुष्यक्रमेणाः वुष्यक्रमाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ₹—₹४, ४२,<br>₹७, ११, ४३,<br>४८, १४—४<br>१८, १४, ४८,<br>१₹४,<br>१₹४,<br>१₹४,<br>१₹४,<br>१₹४,<br>१₹४,<br>१₹४,<br>१₹४,<br>१₹४,<br>१₹४,<br>१₹४,<br>१₹४,<br>१₹४,<br>१₹४,<br>१₹४,<br>१₹४,<br>१₹४,<br>१₹४,<br>१₹४,<br>१₹४,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ्रेट—४९ परमेश्वर ११—३ परमेश्वरम् १३—२७ परमेश्वरम् १३—२७ परमेश्वरम् १—१८ परमा १—२८; १२—२ः परमा १—२८; १०—१० परमा ३—१३; १०—१० परमा २—१३; १०—१० परमा २—१३; १०, २०; १०—१; १०—१०, २८; १—१; १०—१०, २८; १—१; १०—१०, ३४; १४—१। १०; १८—०५ | विस्तायः विस्तायः विस्तायाः विस्तायः व | \$\langle \cdot \cd                                                                                                            | ११.—५५; गाण्डवः १. गाण्डवानीकः गाण्डवानीकः गाण्डवानीकः गाण्डवानीकः गाण्डुवाशान<br>गाण्डुवाशान<br>गाण्डुवाशान<br>गार्थः गार्थः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$\( \)-\( \)-\( \)\( \)-\( \)\( \)\( \)\(                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | विता ०.—  क्तामहः १.  क्तामहाइ  क्तामहाइ  क्तिमहाइ  क्त | 2-2xy xe 20;2? x2; 40;2? x2; 40;2? x2; 40;2;4-x 20;2;4-x 40,-24; 40,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-24; 41,-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| १८—४९ परमेश्वर ११—३ परमेश्वर ११—३ परमेश्वर ११—२० परमा १—२८; १२—२; १७—१० परमा १—२८; १२—१; परमा १—११; १०—१ परमा १—११; १०—१ परमा १—११; १४, ४२; ४—४;  —११; १८, ४२; १४; १०—११; १८, १८; १०—११; १८; १८, १८; १०, १४; १४—१; १९;          | विस्तायः विस्तायः विस्तायाः विस्तायः व | \$\( -\text{3}\) \$\ -\text{4}\) \$\ -\text{2}\] \$\ -\text{2}\] \$\ \\ -\text{3}\] \$\ \\ \\ -\text{3}\] \$\ \\ -\text{3}\] \$\ \\ \\ \\ -\text{3}\] \$\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ११.—६५: गाण्डवः १. गाण्डवानाम गाण्डवानीकम गाण्डवानीकम गाण्डवानीकम गाण्डवानीकम गाण्डवानीकम गाण्डवानीकम गाण्डवानीकम गाण्डवानीकम गाण्डवानीकम गाण्डवानाम गाण्डवानाम गाण्डवानाम गाण्डवानाम गाण्डवानाम गाण्डवानाम गाण्डवानाम गाण्डवानाम गाण्डवानाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$\frac{9}{2} - \frac{7}{2} \\ \$\frac{9}{2} - \frac{7}{2} - \frac{7}{2} \\ \$\frac{9}{2} - \frac{7}{2} - \frac{7} - \frac{7}{2} - \frac{7}{2} - \frac{7}{2} - \frac{7}{2} - \fra                                                           | विता ९. — वितासहः १. वितासहाः वितासहाः वित्वताः वित्वताः वित्वताः वित्वताः वित्वताः वित्वताः वित्वताः विवया वुष्यक्रमेणाः वुष्यक्रमाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ₹—₹४, ४२,<br>₹७, ११, ४३,<br>४८, १४—४<br>१८, १४, ४८,<br>१₹४,<br>१₹४,<br>१₹४,<br>१₹४,<br>१₹४,<br>१₹४,<br>१₹४,<br>१₹४,<br>१₹४,<br>१₹४,<br>१₹४,<br>१₹४,<br>१₹४,<br>१₹४,<br>१₹४,<br>१₹४,<br>१₹४,<br>१₹४,<br>१₹४,<br>१₹४,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>१₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,<br>١₹4,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| पदानि अ० श्लो            | पदानि अ          | %)৽               | पदानि         | অ০ ধ্টা৹                   | पदानि           | <b>ઝ</b> ∘ 4ઝો∙        |
|--------------------------|------------------|-------------------|---------------|----------------------------|-----------------|------------------------|
| पुण्ये ९—२               | पुष्पम्          | ९२६               | प्रकाशम्      | १४—२२                      | प्रतपन्ति       | ११—३०                  |
| पुत्रदारग्रहादिषु १३—-   | पुध्यिताम्       | 2-89              | प्रकाशः ७     | २५; १४—११                  | प्रतापवान्      | ११२                    |
| पुत्रस्य ११४०            | पुंम:            | २—६२              | प्रकीरवां     | ११३६                       | प्रनि           | ₹४३                    |
| पुत्रान् १—२६            | 1 _              |                   | प्रकृतिजान्   | १३—२१                      | प्रतिजानीहि     | <b>९</b> —३ <b>१</b>   |
| पुत्राः १—३४; ११—२६      | *r               | ₹४                | प्रकृतिजै: ३- | -५; १८—४०                  | प्रतिजाने       | १८६५                   |
|                          | maw.             | ११४३              | प्रकृतिसंभवान | १३—१९                      | प्रतिपद्यते     | <b>₹</b> R─-{ <b>×</b> |
| पुनः ध९, ३५; ५ १         | gaggg.           | 9,90              | प्रकृतिसभवाः  | <b>१</b> ૪ ५               | प्रतियोत्स्यामि | ₹—४                    |
| ८१५, १६, १६, २६          | पुता:            | ध—१०              | प्रकृतिस्थः   | <b>१३</b> २१               | प्रतिष्ठा       | १४—२७                  |
| ९७, ८, ८, ३३             | पुनि             | १७-१०             | प्रकृतिस्थानि | १५७                        | प्रतिष्ठाप्य    | <b>६</b> ११            |
| ११—१६, ३९, ४९            | पुरुषः 3         | —१९, ३६           | प्रकृतिम् ३-  | - ३३; ४६;                  | प्रनिष्ठितम्    | ३—१५                   |
| ५०; १६१३; १७२१           | पूर्वतरम्        | 3                 | ૭ - ५; ९      | -७, ८, १२,                 | प्रतिश्विता     | २५७, ५८,               |
| · <b>१८</b> २४,४०,७७,৩   |                  | ₹१—३३             | १३; ११-       | ५१; <b>१३</b> –१९,         | 1               | ६१, ६८                 |
| पुमान् २७:               | पूर्वाभ्यामेन    | <b>६</b> —४४      |               | २३                         | प्रत्यक्षावगम   | म् ९२                  |
| पुरस्तात् ११—४           |                  | ₹o - ६            | प्रकृतिः ७    | -8; <b>९</b> - १०;         | प्रत्यनीकेषु    | <b>१</b> १—३२          |
| पुरा ३ ३,१०;१७ २३        | 1.2              | – રૃષ, રૃષ        | १३—:          | २०; १८५९                   |                 | २—४०                   |
| पुराणम ८- ५              |                  |                   | प्रकृतेः ३    | २७, २९, ३३;                | प्रत्युपकारार्थ | म् १७—-२१              |
| पुराणः २—२०;११—३०        | पुन्छामि         | ₹७                |               | 9                          | प्रथितः         | १५१८                   |
| पुराणी १५१               | .1               | ₹~~v;             | प्रकृत्या     | <b>ও</b> २०;               | प्रदश्मतुः      | १—१४                   |
| पुरावनः ४—               |                  | (,,<br>( १, १४    |               | <b>१३</b> - २९             |                 | 2-96                   |
| पुर्वाजन १               | प्रथमधंन         | ८— १, १७<br>९—१५; | प्रजनः        | १०२८                       | प्रदीसम्        | ११२९                   |
| पुरुपर्पभ २१५            | 1 -              | २१, २९            | प्रजहाति      | २ - ५५                     | प्रदुष्यन्ति    | 5-86                   |
| पुरुषःयात्र १८—४         |                  | 85 58             | प्रजिह        | ₹४१                        | प्रद्विपन्तः    | १६ –१८                 |
| पुरुषस्य २६०             | 1 -              | <b>१८</b> –२१     | प्रजानाति     | १८३१                       | प्रनष्टः        | १८७२                   |
| पुरुषम २ - १५; ८८        |                  | ₹o - ५            | प्रजानामि     | ११३१                       | प्रपथते         | 988                    |
| १०; १०—१२                | 1 -              | 826               | प्रजापतिः     | ₹—१०;                      | प्रपद्मे        | १५—४                   |
| १३१९, २३; १५-            | पृथियीम्         | 8 - 89            |               | <b>११</b> ३९               | प्रपद्यन्ते ४   | -११; <b>७१</b> ४,      |
| पुरुषः २ -२१; ३४         | पूर्वित्याम्     | 9 °.;             | प्रजाः        | <b>ર—</b> १०, २४;          | l               | १५, २०                 |
| ८—४, २२: ११ <u>—</u> १८  | .1               | 86-80             |               | १०१६                       | प्रवज्ञम्       | ₹७                     |
| ३८ <b>; १३</b> २०, २१,२२ | पृष्ठतः          | ११४०              | য়লা ২-५७:    | , ५८, ६१, ६८               |                 | <b>65—86</b>           |
| १५१७; २७                 | पौ               |                   | प्रशाबादान्   | २—११                       |                 | १३९                    |
| पुरुषाः ९३               |                  |                   | प्रशम्        |                            | प्रपदयामि       | ₹८                     |
| पुरुपोत्तम ८ –१          | योण्ड्रम्        | ६ –१५             | प्रणम्य ११    | - १४,३५, ४४                |                 | ११३९                   |
| <b>१०</b> १५; ११         | पीत्रान्<br>ो    | <b>१</b> २६       | प्रणयेन       | <b>šš</b> R\$              |                 | c <del></del> १९       |
| पुरुपोत्तमम् १५—१९       | पोत्राः<br>•     | ₹₹४               | प्रणवः        | 3-6                        | प्रभवन्ति ८-    | –१८; १६—९              |
| पुरुपोत्तमः १५-१८        |                  |                   | प्रणस्यति     | <b>२</b> ६३;               |                 | ₹0₹                    |
| पुरुषौ १५—१६             | पोवंदेहिकम्<br>- | ६.–४३             | <b>Ę</b> -    | <b>~₹</b> ∘; <b>९</b> ~-₹१ | प्रभवः ७-       | —६; <b>९</b> —१८;      |
| पुरे ५-१                 | ু স              |                   | प्रगदयन्ति    | 8-80                       | l               | <b>१०</b> ८            |
| पुरोधसाम् १०—२           | प्रकाशकम्        | १४६               | प्रणद्यामि    | ६—३०                       | प्रभविष्णु      | <b>१३</b> —१६          |
| पुष्कलाभिः ११—२          | प्रकाशयति        | ५—१६;             | प्रणिधाय      | ११—४४                      | प्रभा           | ٥د                     |
| पुष्णामि १५—१            | ् । १३           | <b>₹</b> ३, ₹₹    | प्रणिपातेन    | 8\$8                       | ।<br>प्रभाषेत   | २५४                    |

```
पदानि
                    इली । पदानि
            अ०
                                      अ०
                                                श्लोक प्रदानि
                                                                 अ ०
                                                                          स्हो॰ पदानि
                                                                                                    श्लो ०
                                                                                           अ०
 मुम: ५--१४:९--१८,२४ प्रविभक्तानि
                                           87-X8 2112
                                                                      ۶q....و
                                                                                प्रीतिपर्वकम
                                                                                                10-10
       ११--४: १४---२१ प्रविलीयते
                                            ¥--१३ प्राञ्चलयः
                                                                     22----28
                                                                                ਧੀਤਿ-
                                                                                                  P-36
 प्रमाणम् ३ --२१; १६-२४
                           प्रविशन्ति
                                       <del>2---</del>90, 90
                                                     प्राणकर्माणि
                                                                       8--20
                                                                                प्रीयमाणाय
                                                                                                  80--8
 क्रमाध्य
                  ક્—૩
                           प्रवत्तः
                                                -32
                                                     प्राणम ध---२९:८-१०,१२
                                                                                           चे.
 प्रमाथीनि
                  २--६०
                           प्रवत्तिम
                                                                                प्रेतान्
                                          99-39:
                                                                - 33: W_3 o
                                                                                                 819-X
 प्रमाद मोही
                 28-20
                                १४--२२; १६--७: प्राणापानगती
                                                                                प्रेत्य १७- २८: १८-१२
                                                                      प्रमाद:
                82---83
                                                     प्राणापानसमायक्तः १५ - १४
                                                                                           प्रो.
                                           81-30
                                                                                प्रोक्तवान
 प्रमादात्
                ११-४१ प्रवत्तिः
                                          १४---१२३ पाणायाजी
                                                                                               4--- 8. X
                                                                         -----
 प्रमादालस्य-
                                 १५--४: १८--४६ प्राणायामवरायणाः ५ -- २९
                                                                                प्रोक्तम ८--१; १३---११;
 ਜ਼ਿਲਾਹਿ:
                           प्रवने
                                            १---२० प्राणितास
                                                                     84--8X
 प्रमादे
                  प्रवद:
                                           ११.... ३२ चाले
                                                                                प्रोक्तः
                                                                      ×-->
प्रमस्त्रे
                           प्रसारे
                                           88--88
                                                     प्राणेव
                                                                           30
प्रमच्यते ५---३: १०---३
                                                                                प्रोक्ता
                           प्रवेष्टम
                                           ११—५४
                                                     प्राधान्यतः
                                                                     20---29
                                                                                प्रोक्तानि
चयस्कृति
                 39---9
                           प्रव्याचितम् ११---२०,४५
                                                     प्राप्तः
                                                                                                84---28
                                                                     86-40
                                                                                प्रोच्यते
 प्रवतात्राज्ञः
                    —२६
                           प्रव्याधिनान्तरात्मा ११-
                                                                                                25---28
                                               -78
                                                     प्राप्तयात
                                                                     १८--७१
                                                                                प्रोच्यमानम
प्रयुक्तात
                    -×6
                           प्रदर्भाषकाः
                                           99--- 23
                                                     प्राप्तवन्ति
                                                                                                85----28
प्रयाणकाले
                                                                                प्रोतम
                 ٠٥٤--و،
                           प्रवास्त
                                                     प्राप्य
                                                                     .
૧૭, ૭૨.
                                          १७ -- २६
              د—۶, وه
                           प्रशान्तमनसम
                                            8---3
                                                                        --४१;
                                                                                पलंहतव:
प्रयाताः
             C--- 93, 2x
                           प्रशास्त्रस्य
                                                                         —३३
                                                                                पलग
प्रयाति
              د---4, وع
                           प्रशास्त्राहर
                                                     प्राप्यते
                                            8---3
प्रयक्तः
                 3-- -36
                           प्रसन्तः:
                                           38--88
                                                     प्राप्त्यम
                                                                      হ--- ३७.
                                                                                         -- $6.98.98:
प्रयुज्यने
                १७---२६
                           प्रमहोत
                                           १८ --३४
                                                                     26-80
                                                                                      १७---१२,२१, २५;
प्रलपन
                           प्रमुख चेतसः
                                                     पान्स्य
                                            2-E4
                                                                     ?8-23
                                                                                            १८- %, १२
प्रकार
                -१४, १५
                           प्रसङ्गातमा
                                                     पारभवे
                                          81-6V
                                                                     १८--१५
                                                                                फलाकाङ्की
                                                                                               86--38
प्रख्य:
         ٠<u>---</u>٤; ٥.--٤
                           प्रसन्तेन
                                          89 - Y:0
                                                     प्रार्थयन्त
                                                                                फलानि
                                                                                                 3---5
प्रलयान्ताम
                           प्रसमम् २---६०:११--४१
                                                     प्राप्ट
                                                                                कले
                                                                                                 9---2
प्रलये
                                                     प्राह:
                           प्रसचिष्यध्यम
                                                                                पलेच
                                                       ₹'4 - ?;
                                                                                                2 --- Yo
प्रलीन:
                १४ -१६
                           प्रसादय
                                              -86
                                                                                          ਕ.
                                                               ग्रि.
प्रलीयतं
                           प्रसादस
                                            २ - ६४
                                                     प्रियचिकीर्घवः
                                                                      १-- २३
                                                                               बत
                                                                                                प्रलीयन्ते
                           प्रमादे
                                            २ --६५
                                                     प्रियक नमः
                                                                     93 -- 58
                                                                               बद्धाः
                                                                                               $8---82
                           प्रसिद्धचेत
                                             3---2
                                                     विवतः:
                                                                     93--29
                                                                               बध्नाति
                                                                                                $ K---E
                           प्रमीद ११--- २५, ३१, ४५ प्रियहितम
                                                                         ...१५
                                                                               बध्यते
                                                                                                3---5X
प्रवक्ष्यं
                           प्रसता
                                                −४ प्रियम
                                                                               ग्रस्था
                                                                                               ₹८---₹०
प्रवदताम
                          प्रसताः
                                                 ا د۔
                                                     प्रिय:
                                                                               बन्धात
                          प्रहसन्
                                                                               बन्धः
                                                                                              ६...५, ६
                          प्रहास्यसि
                                                     १२--१४, १५, १६, १७,
                          प्रहाप्यति
                                                                               बन्धन
                                                                                                ?---?७
                                                     १९1 १७-- 0; १८-- ६५
प्रचर्तन्ते
                   - १0:
                          प्रहाखेत
                                                                               बभुव
                                           4--- 20
                                                    विया:
                                                                    १२---२०
                          पहाद:
                                                                               बलवताम
                                                    प्रियायाः
                                                                                                22-
प्रवर्तितम
                 3---8
                                    प्रा.
                                                              प्री.
                                                                               बलवत्
                                                                                                    _3×
प्रविभक्तम
               ११—१३ । प्राकृतः
                                         १८---२८ | प्रीतसनाः
                                                                   88-88
                                                                               बलवान
```

|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | पदानि अ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ا.د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | पदानि ३                                                                                                                                     | म० को०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| पदानि अ०                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   | बुद्धियोगम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ₹•१०;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ; १७—-२३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | ¥; <b>१८५</b> ५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ७११; १                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १८—५७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | भक्त्युपहृतम्                                                                                                                               | ९२६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| -                                                                                                                                                                                                                            | ८५३                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ब्रह्मणि ५१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             | •—१४, १७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                              | <b>३</b> ३६                                                                       | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ब्रह्मनिर्वाणम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | २७२;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | १०१०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                              | 860;                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | − <b>२; १२</b> —८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ४, २५, २६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | १; १५—१९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                              | १—२८                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ₹९, ४१, ४४,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ६—-२७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             | ¥७; <b>९</b> —३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| बहिः ५२७; १                                                                                                                                                                                                                  | • • • •                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ३, ६५, ६६;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ब्रह्मभूतः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>५</b> -–२४;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             | <b>९</b> १३, २९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                              | ₹                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | o,¥?; <b>3</b> ¥,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १८—५४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | भजन्त (                                                                                                                                     | 9—१६, २८;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| बहुधा ५१५;                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | —४; १३५;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १४२६३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             | ₹ <b>0</b> —८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                              | (o४२                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ७, ३०, ३१,३२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १८५३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | ९—३३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9 6                                                                                                                                                                                                                          | ₹₹३                                                                               | बुद्धः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ब्रह्मयोगयुक्तात्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | भजामि                                                                                                                                       | 8-44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| बहुमतः                                                                                                                                                                                                                       | २—३५                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ब्रधवादिनाम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             | ·¥; <b>१८</b> —३५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                              | <b>(८</b> —२४                                                                     | l ~ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>₹</b> ४९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ब्रह्मवित्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ५२०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | भयात्                                                                                                                                       | २३५, <b>४</b> ०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| •                                                                                                                                                                                                                            | ११२३                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>३</b> ९; ५—११;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ब्रह्मविद:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | भयानकानि                                                                                                                                    | ११—२७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| बहुविधाः                                                                                                                                                                                                                     | 8—३२                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | २५; १८—५१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ६- २८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             | १८३•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| बहुशालाः                                                                                                                                                                                                                     | २४१                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ४३; १५२०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ₹ <b>३</b> ४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             | ₹₹५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| e                                                                                                                                                                                                                            | ११२३                                                                              | बुध:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4-55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | í                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | २४, २५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | भयेन                                                                                                                                        | ११—४५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6-                                                                                                                                                                                                                           | 985                                                                               | 1"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - १९; १० - ८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ११—१५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             | ¥१; <b>७—११</b> ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                              | ११६                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 逗.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ब्रह्मोद्भवम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ३१५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | २३;१३–२६;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| बहुन्                                                                                                                                                                                                                        | ₹३६                                                                               | बहत्साम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ₹0३५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | । त्रा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 48                                                                                                                                        | १२; १८—३६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   | \$6.014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1047                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 、                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| बा-                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   | बृहस्पतिम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ₹ <b>0</b> ₹४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | बाह्यणक्षत्रियवि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | भरतश्रेष्ठ                                                                                                                                  | १७—१२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>बा</b> .<br>बालाः                                                                                                                                                                                                         | 4-8                                                                               | बृहस्पतिम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १८-४१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | भरतसत्तम                                                                                                                                    | 86-8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>वा</b> ः<br>बालाः<br>बाह्यस्परीपु                                                                                                                                                                                         | <b>५२१</b>                                                                        | बृहस्पतिम्<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ₹0₹४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ब्राह्मणस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १८—४१<br>२—४६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | भरतसत्तम<br>भर्ता <b>९</b> —                                                                                                                | १८—४<br>१८; <b>१३</b> -−२२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| बा.<br>बालाः<br>बाह्यस्पर्शेषु<br>बाह्यान्                                                                                                                                                                                   |                                                                                   | बृहस्पतिम्<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १०२४<br>बो.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १८—४१<br>२—४६<br>९—३३;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | भरतसत्तम<br>भर्ता <b>९</b> —<br>भव <b>२</b> —                                                                                               | <b>१८</b> —४<br>१८; <b>१३</b> -−२२<br>-४५; <b>६</b> —४६;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| बार<br>बालाः<br>बाह्यस्यर्शेषु<br>बाह्यान्<br>बि.                                                                                                                                                                            | ષ <b>२१</b><br>ષ—₹૭                                                               | बृहम्पतिम्<br>बृहम्पतिम्<br>बोद्धव्यम् <b>४</b> -<br>बोधयन्तः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १०२४<br>मो.<br>१७,१७,१७<br>१०९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | श्राह्मणस्य<br>श्राह्मणाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १८—४१<br>२—४६<br>९—३३;<br>१७—२३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | भरतसत्तम<br>भर्ता <b>९</b> —<br>भव २—<br>८—                                                                                                 | <b>१८—</b> ४<br>१८; <b>१३</b> —२२<br>-४५; <b>६—</b> ४६;<br>-२७; ९—३४;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| बात्ः<br>बाह्यस्यर्शेषु<br>बाह्यान्<br>बिभर्ति १                                                                                                                                                                             | <b>५२१</b>                                                                        | बृहम्पतिम्<br>बृहम्पतिम्<br>बोद्धव्यम् <b>४</b> -<br>बोधयन्तः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १०२४<br>मो.<br>१७,१७,१७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ब्राह्मणस्य<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | १८—४१<br>२—४६<br>९—३३;<br>१७—२३<br>५—१८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | भरतसत्तम<br>भर्ता <b>९</b> —<br>भव <b>२</b> —<br>८<br>११—३३                                                                                 | <b>१८</b> —४<br>१८; <b>१३</b> —२२<br>-४५; <b>६—</b> ४६;<br>-२७; ९—३४;<br>,४६; <b>१२</b> —१०;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| बा<br>बालाः<br>बाह्यसर्वापु<br>बाह्यान्<br>बिभनि १<br>बिभनि १                                                                                                                                                                | ષ२१<br>ષ૨૭<br>(ષ१७                                                                | बृहस्पतिम्<br>बृहस्पतिम्<br>बोडव्यम् ४-<br>बोधयन्तः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १०२४<br>मो.<br>-१७,१७,१७<br>१०९<br>त्र.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | आहाणस्य<br>बाह्मणाः<br>बाह्मणे<br>बाह्मी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १८—४१<br>२—४६<br>९—३३;<br>१७—२३<br>५—१८<br>२—७२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | भरतसत्तम<br>भर्ता ९—<br>भव २—<br>८—<br>११—३३                                                                                                | <b>१८</b> —४<br><b>१८; १३</b> —२२<br>-४५; <b>६</b> —४६;<br>-४५; <b>९</b> —३४;<br>,४६; <b>१२</b> ~१०;<br>८—५७, ६५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| बालाः<br>बाह्यस्पर्दोपु<br>बाह्यान्<br>बि.<br>विभनि ह<br>बी.                                                                                                                                                                 | ५२१<br>५२७<br>१५१७<br><b>१४</b> -४                                                | बृहस्पतिम्<br>बोद्धव्यम् <b>४</b> -<br>बोधयन्तः<br>प्रवीमि<br>प्रवीपि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १०२४<br>मो.<br>१७,१७,१७<br>१०९<br>झ.<br>१७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ब्राह्मणस्य<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मण<br>ब्राह्मी<br><b>ब्र</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १८—४१<br>२—४६<br>९—३३;<br>१७—२३<br>५—१८<br>२—७२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | भरतसत्तम<br>भर्ता ९—<br>भव २—<br>८—<br>११—३३<br>१                                                                                           | १८—४<br>१८; १३२२<br>-४५; ६—४६;<br>२७; ९३४;<br>,४६;१२-१०;<br>(८—५७, ६५<br>-४; १४-१७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| बालाः<br>बाह्यस्पर्दीपु<br>बाह्यान्<br>बि.<br>विभनि १<br>बी.<br>बीजपदः<br>बीजम् ७—१०;                                                                                                                                        | ५२१<br>५२७<br>१५१७<br><b>१४</b> -४<br><b>९-</b> १८;                               | बृहस्पतिम्<br>बोडव्यम् ४-<br>बोधयन्तः<br>अवीमि<br>अवीपि<br>अक्ष३—१५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १०२४<br>चो.<br>१७,१७,१७<br>१०९<br>त्र.<br>१०१३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | बाह्यणस्य<br>ब्राह्मणाः<br>बाह्यणे<br>बाह्यी<br>ब्राह्म २-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ₹<—४१<br>₹—४६<br>₹—३३;<br>१७—२३<br>५—१८<br>₹—७२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | भरतसत्तम<br>भर्ता ९—<br>भव २—<br>१९—३३<br>१९—३३<br>भवतः ४—<br>भवति १—                                                                       | \$2-8 \$2; \$\$7? -54; \$78; -64; \$-26; \$2-70; \$4 -7; \$8-80 \$8; \$-8;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| बालाः<br>बाह्यस्पर्शेषु<br>बाह्यस्पर्शेषु<br>बाह्यान्<br>बिभर्ति श<br>बीजपदः<br>बीजम् ७—१०;                                                                                                                                  | ५२१<br>५२७<br>१५१७<br><b>१४</b> -४                                                | बृहस्पतिम्<br>बोडव्यम् ४-<br>बोधयन्तः<br>प्रवीमि<br>प्रवीपि<br>प्रकार-१५<br>२४, २४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १० — २४<br>वो.<br>—१७, १७, १७<br>१० — ९<br>त्र.<br>१० — १३<br>,१५; ४— २४,<br>,३१; ५— ६,<br>—२९; ८— १,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | आहाणस्य<br>आहाणाः<br>आहाणे<br>आहा<br>श्रृहि २-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ₹<—४१<br>₹—४६<br>₹—३३;<br>१७—२३<br>५—१८<br>₹—७२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | भरतसत्तम<br>भरती ९—<br>भव २—<br>११—३३<br>१<br>भवतः ४—<br>भवति १—<br>३—१४                                                                    | 8८-४<br>१८; १३२२<br>-४५; ६४६;<br>२७; ६४४;<br>,४६;१२-१०;<br>(८५७; ६५<br>-४; १४१०<br>४४; २६३;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| बालाः<br>शाधस्त्रंतु<br>बाह्यान्<br>बि.<br>विभावि १<br>बी.<br>बीजपदः<br>बीजप् ७—१०;                                                                                                                                          | ५२१<br>५२७<br>१५१७<br><b>१४</b> ४<br>९२९                                          | बृहस्पतिम्<br>बोडव्यम् ४-<br>बोधयन्तः<br>प्रवीमि<br>प्रवीपि<br>प्रकार-१५<br>२४, २४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १० — २४<br>वो.<br>—१७, १७, १७<br>१० — ९<br>त्र.<br>१० — १३<br>,१५; ४— २४,<br>,३१; ५— ६,<br>—२९; ८— १,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | आहाणस्य<br>आहाणाः<br>आहाणे<br>आहा<br>श्रृहि २-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ₹<—४१<br>₹—४६<br>₹—३३;<br>१७—२३<br>५—१८<br>₹—७२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | भरतस्तम<br>भर्ता ९—<br>भव २—<br>११—३३<br>भ्रम्बतः ४-<br>भवतः १—<br>३—१४<br>६—२,                                                             | 8<                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| वान्याः वान्याः वान्याः वान्याः वान्याः विभागि १ वि. वी. वी. वी. वी. वी. वी. वी. वी. वी. वी                                                                                                                                  | 428<br>4-80<br>(4-80<br>8-8<br>8-86<br>(0-38<br>288                               | बृहत्यतिम्<br>वोडव्यम् ४-<br>वोधयन्तः<br>प्रवीमि<br>प्रवीपि<br>प्रकार-१५<br>२४, २४<br>१९; ७-<br>३, १३,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १०—२४<br>वो.<br>—१७, १७, १७<br>१०—९<br>ब.<br>१—७<br>१०—१३<br>,१५; ४—२४,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | आह्मणस्य<br>आह्मणाः<br>आह्मणे<br>आह्मी<br>श्रृहि २-<br>भकः ४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ₹<—¥₹<br>₹—¥€<br>₹—₹₹<br>₹0—₹₹<br>4—१८<br>₹—७₹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | भरतस्तम<br>भर्ता ९—<br>भव २—<br>११—३३<br>भ्रम्बतः ४—<br>भवतः ४—<br>भवति १—<br>३—१४<br>६—२,<br>७—२३                                          | ₹<                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| बालाः बाह्यस्यात् बाह्यस्यात् बिभिति १ बी. बीजम् ७—१०; बु बु बुद्धस्यः बुद्धिप्राह्यम्                                                                                                                                       | ५२१<br>५२७<br>१५१७<br>१४४८;<br>१०३९<br>२४१<br>६२१                                 | बृहस्यितम् वोद्धव्यम् ध- वोध्यन्तः  सर्वीमि सर्वीपि सर्वा-१५ २४,२४ १९,७- ३,१३,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १०—२४<br>वो.<br>—१७, १७, १७<br>१०—९<br>व.<br>१—७<br>१०—१३<br>१,१५;४—२४,<br>,३१; ५—६,<br>—२९; ८—१,<br>२४;१०—१२;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | आह्मणस्य<br>आह्मणाः<br>आह्मणे<br>आह्मी<br>श्रृहि २-<br>भकः ४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \(\frac{2}{2} - \frac{1}{2} \) \(\frac{2}{2} - \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \) \(\frac{2}{2} - \frac{1}{2} - \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \) \(\frac{2}{2} - \frac{1}{2} - \frac{1} - \frac{1}{2} - \frac{1}{2} - \frac{1}{2} - \frac{1}{2} - \fra | भरतस्तिम<br>भर्ता ९—<br>भव २—<br>११—३३<br>११—३३<br>भवतः ४—<br>भवति १—<br>३—१४;<br>६—२,<br>७—२३                                              | ₹८—¥  \$८; ₹३—२२  -४५; ₹—४६;  ₹७; ९—₹४;  ,४६; ₹२-१०;  ८—(०), ६५  -४; ₹४—१०  ४८—0, ₹२;  १७, ४२;  , ₹०, २१;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| वानाः वालाः वालाः वालाः वालाः वालाः वि                                                                                                                                                   | ५—२१<br>५—२७<br>१५—१७<br>१ <b>५</b> —४८;<br>१०—३९<br><b>२</b> —४१<br><b>६</b> —२१ | बृहस्यतिम्<br>बोडव्यम् ४-<br>बोध्यय्तः<br>प्रवीमि<br>व्यक्तिः —१५<br>२४, २४<br>१९; ७-<br>३,१३,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १०—२४<br>वो.<br>—१७, १७, १७<br>१०—९<br>व.<br>१—७<br>१०—१३<br>१,१५;४—२४,<br>,३१; ५—६,<br>—२९; ८—१,<br>२४;१०—१२;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | बाह्यणस्य<br>बाह्यणाः<br>बाह्यणे<br>बाह्यी<br>ब्रृहि २-<br>भक्तः ४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \(\frac{2}{2} - \frac{1}{2} \) \(\frac{2}{2} - \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \) \(\frac{2}{2} - \frac{1}{2} - \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \) \(\frac{2}{2} - \frac{1}{2} - \frac{1} - \frac{1}{2} - \frac{1}{2} - \frac{1}{2} - \frac{1}{2} - \fra | भरतस्तम<br>भर्ता ९—<br>भव २—<br>११—३३<br>भवतः ४–<br>भवति १—<br>भवति १—<br>२—१४<br>६—२,<br>७—२३                                              | ₹८—¥  १८; ₹३—२२  -४५; ₹—४६;  २७; ९—₹४;  ,४६; ₹2—१०;  ८—(०, ६५  -४; ₹४—१०  ४४४; ₹—६३;  १७, २२;  १०, २१;  ३०; ३८—१२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| वालाः वालाः वालाः विभातं १ विभातं १ वीजप्रदः वीजप्रदः वीजप्रः वुद्धवः बुद्धिनायाः बुद्धिनायात्                                                                                                                               | ५—२१<br>५—२७<br>१५—१७<br>१४–४<br>६—२१<br>६—२१<br>३—६३<br>३—६३                     | बृहस्यतिम् वोडव्यम् छ- वोध्ययन्तः  सर्वीमि स्वीपि सहा ३ १५ १९; ७ ३, १३, १३ १ः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | हे०—२४<br>बो.<br>—१७, १७, १७<br>हे०—९<br>ब्र.<br>१०—९<br>१०—९३<br>१०—१३<br>१५, ४—६,<br>२४, १०—१२<br>१८—५०<br>१८—५०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | बाह्यणस्य<br>बाह्यणाः<br>बाह्यणे<br>बाह्यी<br>ब्रृहि २-<br>भक्तः ४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$<                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | भरतवत्तम भरतं ९— भव २— ११—३३  भवतः ४- भवतः ४- भवतः ४- ३—२३ ६—२, १७—२,                                                                       | ₹८—¥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| वालाः वालाः वाह्यस्यात् विभावः विभावः विभावः वीज्ञप्रदः वीज्ञप्रदः वीज्ञप्रदः वीज्ञप्रदः वुद्धयः बुद्धिनाश्चम् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशः बुद्धिनशः                                                                               | ५—२१<br>५—१७<br>१४—४<br>१०—३९<br>२-४१<br>६—२१<br>२—६३<br>२—६३                     | बृहस्यतिम् वोडव्यम् छ- वोध्ययन्तः  सर्वीमि स्वीपि सहा ३ १५ १९; ७ ३, १३, १३ १ः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १०—२४<br>मी.<br>—१७,१७,१०<br>१०—९<br>त्र.<br>१०—१३<br>१९,१५,१५,८—१३<br>११,१५,८—१३<br>१८,२०,१६,८—१३<br>१८—५०<br>१८—५०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ब्राह्मणस्य<br>ब्राह्मणः<br>ब्राह्मणे<br>ब्राह्मी<br>ब्रूहि २-<br>भक्तः ४<br>भक्ताः ९३।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$<                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | भरतस्तम<br>भर्ता ९—<br>भर्व २—<br>११—३३<br>भर्वतः ४—<br>भर्वतः १—<br>भर्वतः १—<br>३—१४;<br>६—२,<br>५—२,<br>१७—२,<br>भर्वतः १,               | ₹८—४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| वालाः वाखान् विभिन्नं विभन्निः विभन्निः वीज्यदः वीजम् ७१०; वुद्धनाद्यः बुद्धिमाद्यम् बुद्धिमाद्यान् बुद्धिमाद्यान् बुद्धिमाद्यान् बुद्धिमाद्यान् बुद्धिमाद्यान् बुद्धिमाद्यान्                                               | 4                                                                                 | बृहस्यतिम्<br>योडव्यम् छ-<br>योधयन्तः<br>प्रवीमि<br>प्रवीपि<br>त्रकार्य-१५<br>२४, २४<br>१९; ७-<br>३, १३;<br>१३—१:<br>प्रकारमाम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | \$078  \$1.  -70, 70, 70, 70  \$07  \$07  \$1.  \$07  \$1.  \$07  \$1.  \$07  \$1.  \$07  \$1.  \$07  \$1.  \$07  \$1.  \$07  \$1.  \$07  \$1.  \$07  \$1.  \$07  \$1.  \$07  \$1.  \$07  \$1.  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07  \$07                                                                                                                                                                                                                                                                     | श्राह्मणस्य<br>श्राह्मणाः<br>श्राह्मणे<br>श्राह्मी<br>श्रृष्टि २-<br>भक्तः ४<br>भक्तः ९३।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$<                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | भरतस्तम<br>भर्ता ९—<br>भर्व २—<br>११—३३<br>भर्वतः ४—<br>भर्वतः १—<br>भर्वतः १—<br>३—१४;<br>६—२,<br>५—२,<br>१७—२,<br>भर्वतः १,               | \$\ \text{2} - \text{Y} \\ \{\cap \{\cap \} \\ \text{Y} \\ \\ \{\cap \}                                                               |
| वानाः वानाः वि. विभावि वि. विश्वादः वि.                                                                                                                                                  | 4                                                                                 | बृहस्यतिम्<br>वोडव्यम् ४-<br>वोधयन्तः<br>प्रवीमि<br>वर्षीपि<br>बहा३—१५<br>१९; ७-<br>३,१३, १<br>१३—१:<br>प्रकारमाम्<br>बहाचर्यम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | \$02\cong Po2\cong Po2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः | \$\left(\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tinx}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tinx}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\til\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi\text{\text{\text{\text{\text{\texit{\text{\texi\tintet{\text{\tert{\texi\text{\text{\text{\texi{\texi{\texi{\texi{\texit{\texi\     | भरतस्तम<br>भर्ता ९—<br>११—३३<br>११—३३<br>भर्जतः ४—<br>भर्जतः १—<br>भर्जतः १—<br>१४—१,<br>७—२,<br>१७—२,<br>भर्जनम्<br>भरन्तः                 | ₹८—४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| वालाः वालाः वात्वात् विभाति १ विभाति १ वीज्ञयदः वीज्ञयदः वीज्ञयदः वीज्ञयदः वीज्ञयदः वुद्धयः बुद्धयाद्यः बुद्धियाद्यः बुद्धियाद्यः बुद्धियाद्यः बुद्धियाद्यः बुद्धियाद्यः बुद्धियाद्यः बुद्धियाद्यः बुद्धियाद्यः बुद्धियाद्यः | 4                                                                                 | बृहस्यतिम्<br>योद्धव्यम् ४-<br>योध्ययन्तः<br>प्रवीमि<br>प्रवीपि<br>अस्त ३१५<br>१९; ७-<br>३,१३;<br>महाकर्म<br>महाकर्ममा<br>असाव्यर्थम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | マローマン (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | श्राह्मणाः श्राहमणाः श्राह्मणाः श्राहमणाः श्राह्मणाः श्राहमणाः श्राह्मणाः श्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | \$\left(\color \) \\ \$\cup - \text{\color \color \text{\color \color \text{\color \color \color \text{\color \color \color \text{\color \color              | भरततसम<br>भर्ता ९—<br>भव २—<br>११—३३<br>भवतः ४—<br>भवति १—<br>३—१४<br>६—२,<br>७—२३<br>१७—२,<br>भवन्तम्<br>भवन्तम्<br>भवन्तम्                | ₹८—¥  ₹८: {\$₹  **4; \$₹  **4; \$₹  **5; \$₹  **5; \$₹  **5; \$4-₹  **5; \$₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **                                                                      |
| वालाः वाह्यस्यात् विभावि १ विभावि १ वीजप्रदः वीजम् ७—१०; वुद्धयः बुद्धियात्थम् बुद्धियात्थम् बुद्धिमताम् बुद्धमताम्                                                                                                          | 4                                                                                 | बृहस्यतिम् योडव्यम् ४- योधयन्तः प्रवीमि वर्गीपि वर्गी | है ० २४ है ० - २४ हो ० - २४ हो ० - २४ हे ० - १४ हे ० - १३ ते ० - १३ ते ० - १३ हो ० - १४ हो | ब्राह्मणस्य<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>ब्राह्मणाः<br>अस्तिः ४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | \$\left(                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | भरतक्तम<br>भर्वा ९—<br>११—३१<br>भर्वतः ४–<br>भर्वतः ४–<br>भर्वति १—<br>३—१४;<br>६—२;<br>९—२;<br>१७—२;<br>भर्वत्ताः<br>भर्वत्तः<br>भर्वति ३— | ₹८—¥  ₹८: ₹३—२२  *४; ₹—¥6;  ₹७; ₹—¥6;  ₹७; ₹—₹0  ¥४; ₹—₹0  ¥४; ₹—₹1  ₹७, ₹₹;  ₹०, ₹₹;  ₹0, ₹₹;  ₹0, ₹₹;  ₹0, ₹₹;  ₹0, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹₹;  *4, ₹\$;  *4, ₹\$;  *4, ₹\$;  *4, ₹\$;  *4, ₹\$;  *4, ₹\$;  *4, ₹\$;  *4, ₹\$;  *4, ₹\$;  *4, ₹\$;  *4, ₹\$;  *4, ₹\$;  *4, ₹\$;  *4, ₹\$;  *4, ₹\$;  *4, ₹\$;  *4, ₹\$;  *4, ₹\$;  *4, ₹\$;  *4, ₹\$;  *4, ₹\$;  *4, ₹\$;  *4, ₹\$;  *4, ₹\$;  *4, ₹\$;  *4, ₹\$;  *4, ₹\$;  *4, ₹\$;  *4, ₹\$;  *4, ₹\$;  *4, ₹\$;  *4, ₹\$;  *4, ₹\$;  *4, ₹\$;  *4, ₹\$;  *4, ₹\$;  *4, ₹\$;  *4, ₹\$;  *4, ₹\$;  *4, ₹\$;  *4, ₹\$;  *4, ₹\$;  *4, ₹\$;  *4, ₹\$;  *4, ₹\$;  *4, ₹\$;  *4, ₹\$;  *4, ₹\$;  *4, ₹\$;  *4, ₹\$;  *4, ₹\$;  *4, ₹\$;  *4, ₹\$;  *4, ₹\$;  *4, ₹\$;  *4, ₹\$;  *4, ₹\$;  *4, ₹\$;  *4, ₹\$;  *4, ₹\$;  *4, ₹\$;  *4, ₹\$;  *4, ₹\$;  *4, ₹\$;  *4, ₹ |
| वानाः वानाः वि.                                                                                                                                                                          | 4                                                                                 | वृहस्यतिम् योज्ञ्यम् ४- योज्ञ्यम् ४- योज्ञ्यम् ४- योज्ञ्यम् ४- स्रितिम् स्रितिम् स्रितिम् १९, १४ १९, ७ ३, १३, १३—१: सहस्वर्मम् सहस्वर्मम् सहस्वर्मम् सहस्वर्णम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | है ० २४ है ० - २४ हो ० - २४ हो ० - २४ हे ० - १४ हे ० - १३ ते ० - १३ ते ० - १३ हो ० - १४ हो | श्राह्मणाः श्राहमणाः श्राह्मणाः श्राहमणाः श्राह्मणाः श्राहमणाः श्राह्मणाः श्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | \$\left(                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | भरतक्तम<br>भर्वा ९—<br>११—३१<br>भर्वतः ४–<br>भर्वतः ४–<br>भर्वति १—<br>३—१४;<br>६—२;<br>९—२;<br>१७—२;<br>भर्वत्ताः<br>भर्वत्तः<br>भर्वति ३— | ₹८—¥  ₹८: {\$₹  **4; \$₹  **4; \$₹  **5; \$₹  **5; \$₹  **5; \$4-₹  **5; \$₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **6, ₹  **                                                                      |

```
पटानि
                +हो०। पदानि
                               अ ०
                                       श्रो<sub>व</sub> प्रदानि
                                                      ख
                                                             क्यो । पदानि
                                                                            310
                                                                                   क्रो०
भवाप्ययौ
              ११--२ भीतम
                                              २०.२२:११-२:१3-१५:
                                   29-40
                                                                           ਸ਼.
भवामि
              १२--७ मीतानि
                                   22-36
                                                         82-8
                                                                         4-70: 6-10
                                            भ तिः
                                                         20---29
ਪਰਿਤਾ
             १८-६९ भीताः
                                   ११---₹१
                                                                           ₩.
                                            भृतेज्याः
                                                           Q--- P4
भविष्यताम
                                    १---१५
                                            भूतेश
                                                         20---24
                                                                               80--38
भविष्यति
                                    2---20
                                            भतेष ७--११: ८--२०:
                                                                  मश्चित्तः
                                                                                E-- ?Y;
भक्षिध्यन्ति
             ११---३२ भीमार्जनसमाः
                                                                            86-40,46
भविष्याणि
                 -२६ भीष्मदोणप्रमन्तनः १---२५
                                                     86-28.4X
                                                                   मिश्चताः
धनिस्याध-
              3--- 85 Menn 8--- 88: 3--- X:
                                            भत्वा २--२०, ३५, ४८;
                                                                   मणिगणाः
                                             3-30; 6-19, 19;
भवेत १---४६: ११---१२
                                                                   मतम
                                              ११---५0; १५-१३, १४
          ध—३७, ३७ भीष्मः १—८: ११—२६
                                            भमि:
                                                            9--×
                      भीष्माभिरक्षितम
                                   भमी
                                                                  मतः ६---३२, ४६, ४७;
                                                            2---
भारत १---२४; २---१०,
                                            भयः २--२०: ६-४३:
  १४, १८, २८, ३०; भुक्त्वा
                                    ७—२: १०—१, १८; मता
  ३-- ३५; ४--७, ४२: मङ्के ३--१२; १३--२१
                                             ११--३५,
                                                        ३९, ५०। मताः
                                                                                 85------
             ११--६: भङ्ख
                                   ११—३३
                                                          १४--१; मिति: ६--३६: १८--७०,
                                              १३—२३;
  ₹३—२,३३; १४—३,
                      भक्तते
                                    84--Y:
                                                         82--EX
                                                                                     96
  ८, ९, १०; १५--१९, भुझानम्
                                   १५-२०
                                                           2---Y5
                                                                                 4--- 38
  २०:१६---३:१७--३: भक्तीय
                                      २--4
                                                                   मलर्मकृत
                                   १८--६९
                                                                                99-44
             93--58
                                                     મે.
                                                                   मत्कसंपरमः
भावना
              २---६६
                                                                                22-20
                                    १७-४ भेदम १७-७; १८-२९ मतः
                      भूतगणान्
भावयत
                                                                             ৩-- ৩, १२.
              3--- 8 8
                                            धेर्यः
                                                           8--83
                      भृतग्रामम् ९.--८; १७--६
                                                                    १0-4, C; १4-84
भावयन्तः
                                    <u>۲</u>—۱۹۹
भावयन्त्
                      भतग्रामः
              3--- 8
                                                                   मन्परमः
                      भूतपृथग्भावम
                                   13---30
भावसमन्विताः
              20-6
                                                                   मत्वरमाः
                                                     भो.
                      भूतप्रकृतिमोक्षम् १३--३४
भावसंद्यक्षिः
                                                                   मत्पर:
             39------
                                                                                २---६१;
                                            भोक्ता ९---२४६ १३---२२
                      भतभर्व
                                   १३--१६
भावम
         9-24, 28:
                                            भोक्तारम
                                   १०--१५ | ग्रान्तम्
  <--- €: 9- 88: 86- Po
                      भूतभावन
                                                                  मत्परायणः
भावः २---१६; ८---४, भृतभावनः
                                     9-4
                                            भोक्तत्वे
                                                         83--- Po
                                                                   मत्पराः
                                                                                 १२--६
         २०; १८---१७ | मृतभावोद्भवकरः
                                     ८--३ मोध्यमे
                                                             –₹७
                                                                   मद्यमादात् १८—५६, ५८
भावाः ७--१२; १०--५
                      भूतभृत
                                     9-4
                                            भोगान् २--५; ३--१२
                                                                   मत्वा ३---२८; १०--८,
भावेष
             १०---१७ भृतमहेश्वरम्
                                    ९--११ भोगाः १--३३: ५--२२
भावै:
                                                                                88--88
              ७---१३ भृतविद्यापसंघान ११---१५ भोगी
                                                         १६—१४
भाषसे
              २---११
                      भूतसर्गी
                                    १६-६ | भागेदवर्षगतिम्
                                                           मलस्थान
भाषा
                                     ९--५ भोगैश्वर्य-
              2-48
                      भतस्य:
                                                                   मत्स्थानि
                                                                            ۹--- ۲, ۴, ۹
भासयते
          १५--६, १२ भतम
                                   १०--3९
                                            प्रसक्तानाम
                                                           ₹—8¥
                                                                  मदनग्रहाय
                                                                                 22-2
भास:
         ११--१२, ३० भतादिम
                                    ९-- १३ મોર્ગા:
                                                           १---३२
                                                                   मदर्धम
                                                                                भारवता
             १०-११ भृतानि २--२८, ३०, ३४, भोजनम
                                                         १७---१०
                                                                   मदर्घे
भाः
             ११---१२
                         ६९; ३---१४, ३३;
                                                     भ्र.
                                                                   मदर्प गम
        भि.
                         ध--३५; ७---६, २६; भ्रमति
                                                                   मदम्
भिन्ना
                                                                               86-34
                        c-99; q-4, 8, 74.
                                                     भ्रा.
                                                                  मदाश्रय:
                               १५--१३, १६ भ्रातन
                                                           35---3
भीतभीत:
             ११--३५ | भूतानाम् ४--६; १०--५, । भ्रामयन्
                                                         १८--६१ मद्रतप्राणाः
```

| पदानि अ० स्त्रो०              | पदानि अ० श्लो०             | पदानि अ॰ श्लो॰                                      | पदानि अ० क्षो०                      |
|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| मद्गतेन ६४७                   | मनःषष्ठानि '१५-७           | १५—२०; <b>१६—</b> १३,                               | महारयः १४, १७                       |
| <b>सद्धतः९—३४; ११</b> -५५;    | मनीषिणः २५१;               | १४, १५; १८—६३                                       | महारयाः १—६; २—३५                   |
| १२-१४, १६; १३-१८;             | १८३                        | मयि ३३०; ४३५;                                       | महाशङ्कम् ११५                       |
| १८—६५                         | मनीषिणाम् १८—५             | €—३0, ३१; <b>७</b> —१,                              | महाशनः ३—-३७                        |
| मद्रकाः ७२३                   | मनुष्यलोके १५—२            | ७, १२; ८—७; ९–२९;                                   | महिमानम् ११४१                       |
| मद्रक्तिम् १८—५४              |                            | ₹ <b>२</b> —२, ६, ७, ८, ८,                          | महीकृते १३५                         |
| मद्रक्तेषु १८६८               | 9—₹                        | ८, ९, १४; <b>१३</b> —१०;                            | महीक्षिताम् १२५                     |
| मद्भावम् ४१०;                 | मनुष्याः ३—-२३; ४११        | १८—५७, ६८                                           | महीपते १२१                          |
| ۶ در: ۶۶ ۶۶                   | मनुष्येषु ४—१८;            | मरणात् <b>२</b> —३४                                 | महीम् २—३७                          |
| मद्भावाय १३—१८                | १८—६९                      | मरीचिः <b>१०</b> — २१                               | महेश्वरः १३२२                       |
| मद्भावाः १०—६                 | मनुः <b>ध</b> —१           | महत: <b>११—६</b> , २२                               | महेप्बामाः १—४                      |
| मद्याजिनः ९२५                 | मनोगतान् २—५५              | मस्ताम् <b>१०</b> —२१                               | मंस्यन्ते २३५                       |
| मद्याजी ९३४;                  | मनोरथम् १६—१३              | मर्त्याम् <b>५०—२</b> १<br>मर्त्यलोकम् <b>९—</b> २१ | मा.                                 |
| <b>१८</b> —६५                 |                            | मत्येष १०—३                                         |                                     |
| मद्योगम् १२११                 | मन्त्रहीनम् १७—१३          | मलेन <b>३</b> —३८                                   |                                     |
| मद्वयपाश्रयः १८-५६            | मन्त्रः ९—१६               | महतः २४०                                            | १६—५; १८—६६                         |
| मधुस्दन १३५; २४;              | मन्दान् ३—२९               | महता <b>४</b> २                                     |                                     |
| <b>६</b> ३३; ८ २              | मन्मनाः ९३४;               | महति १—४४                                           |                                     |
| मधुस्दनः २—१                  | १८—६५                      | महतीम् १३                                           |                                     |
| मध्यम् १०२०,३२;               | मन्मयाः ४१०                | महत् १—४५; ११—२३                                    | मातुलाः १—३४<br>मात्रास्पर्शाः २—१४ |
| ११—१६                         | मन्यते २—१९; ३—२७ं         | महदब्रह्म १४—३                                      | 1                                   |
| मध्ये <b>१</b> —२१, २४;       | ६२२; १८३२                  | महद्योनिः १४—४                                      | , ,,                                |
| ₹१०; ८१०;                     | मन्यन्ते ७—२४              | महर्षयः <b>१०—</b> २, <b>६</b>                      | , ,,                                |
| १४—१८                         | मन्यसे २२६;                | महर्पिसिद्धसंधाः ११२१                               | , ,                                 |
| मनवः १०—६                     | ]                          | महर्षीणाम् १०—२, २५                                 |                                     |
| मनवे ध१                       | 1 ,                        | महात्मन:११-१२; १८-७४                                |                                     |
| मनसा ३—६,७;                   | मन्येत ५८                  | महातमन् ११२०, ३७                                    |                                     |
| <b>५—११,१३;६—</b> २४;         | i .                        | महातमा ७१९; ११-५०                                   | ,                                   |
| د—٩٠<br>                      | मम १—७, २९; २—८ं           | महात्मानः ८-१५; ९-१३                                |                                     |
| मनसः ३—४२                     | ३२३; ४११                   | महानुभावान् २—५                                     | मानुषम् ११—५१                       |
| मनः १—-३०;२—६०,               | ७—१४, १७, २४;              | महान् ९—६; १८—७७                                    | मानुषीम् ९—११                       |
| ₹७; <b>३—</b> ४०, ४२;         | د - ۲۶; <b>۹</b> - ۲۰, ۲۶; | महापापमा ३—३७                                       | 199 5 17                            |
| <b>५—१९</b> ; <b>६</b> – १२,  | ₹0—0, ४0, ४१;              | महाबाहुः १—१८                                       | मामकम् १५१२                         |
| १४, २५, २६, ३४,               | ११—१, ७,४९, ५२,            | महाबाहो २—२६, <b>६</b> ८;                           | भामकाः ११                           |
| ₹५; ७—४; ८—१२;                | १३—२; १४—२, ३              |                                                     | मामिकाम् ९७                         |
| <b>१०</b> —२२; <b>११</b> —४५; |                            | રૂ—ર૮, ૪૨; ५—૨,<br>૬; ६—૨५, ૨૮; ૭–५;                | मायया ७१५; १८-६१                    |
| १२—२, ८; १५—९;                | मया १—२२; ३—३;             |                                                     | 1                                   |
| १७११                          | ध—३, १३; ७—२२;             |                                                     | मायाम् ७१४                          |
| मनःप्रसादः १७—१६              | <b>९—४, ₹∘; ₹ο</b> —₹७,    |                                                     | मास्तः २—२३                         |
| मनःप्राणेन्द्रिय-             | ३९, ४०; <b>११</b> २,४,     |                                                     | मार्गशिर्पः १०—३५                   |
| क्रियाः १८—३३                 | l ₹₹, ₹४, ४१, ४७;          | महायोगेश्वरः ११—९                                   | मार्देवम् १६—२                      |

| 100                         |                         | ત્રામ                              | र्•ावह।<br>———  | तास्त्राक        | ा <del>न्त</del> गत | पदान   | ाम्—       | -      |                              |         |                 |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------|---------------------|--------|------------|--------|------------------------------|---------|-----------------|
| पदानि                       |                         | ो॰   पदानि                         | अ∘              | स्रो०            | पदानि               | अ      |            | ধ্যা৹  | पदानि                        | ঞ       | स्रो॰           |
| मासानाम्                    | <b>१०</b> -             |                                    |                 | ध३२              | 120,                | ₹१, ¥  | ۱, ¥4,     | ٧७,    |                              | म्रि.   |                 |
| माहात्भ्यम्                 |                         | -२ मुख्यम्                         |                 | १०—२४            | 89;1                | १२२    | , १४,      | ٤4,    | सियते                        | IN.     | <b>२</b> —२०    |
|                             | - <b>४६;</b> २-         |                                    | ₹~              | -१३, ३१          | <b>१</b> ६,         | ₹७,    | ٤٢,        | ₹0;    |                              | य.      |                 |
|                             | <b>3—</b> ९, १०,१       |                                    |                 | ₹8₹              |                     | -३; १६ | <b></b> €, | ₹₹;    | यधरधसा                       |         |                 |
|                             | 8x; 46                  | . 1                                |                 | ५—६,             | ,                   | ₹, ६,  | ₹₹,        | ₹ξ,    | यक्षरक्षांहि<br>यक्षरक्षांहि |         | ₹9 <b>~</b> 0₹  |
| <b>६</b> —३∙,               |                         | ا;ا                                |                 | १०—२६            |                     | ४, ६४  | , ६५,      | ६९,    | यक्ष्ये<br>यक्ष्ये           |         | १७—४<br>१६—१५   |
|                             | रे, १०, १३, १           |                                    |                 | ₹o—३७            |                     | ६०     | , 60,      |        | यच्छद्रः                     |         | १ <b>७-</b> १५  |
|                             | १८, १९, २               |                                    |                 | ; <b>६—</b> ३    |                     |        | ₹o-        | -38    | यजन्तः                       |         | q 14            |
|                             | २६, २८, २               |                                    |                 | 814              |                     |        | १८-        | 101    | यजन्ति                       |         | <b>९</b> २३     |
|                             | د— <i>و</i> , ن         |                                    |                 | ৬६, ७६           | मेरुः               |        | ₹ <b>o</b> | !      | यजन्ते छ-                    | _,,,,,, | 6-33.           |
| १ <b>३</b> , १४             |                         | ; मुह्मति                          |                 |                  |                     | मे.    |            |        |                              |         | -8, 8, 8        |
|                             | , ११,१३, १४             |                                    |                 | ५१५              | मैत्रः              |        | १२         | ٤३)    | यजः                          | ٥, ر٠-  | Q 80            |
|                             | २०, २२, २३              |                                    | मृ.्            | 1                |                     | मो.    |            |        | - उ-<br>पञ्चपितक             | त्यागः  |                 |
|                             | २८, २९, ३०              | , मृढग्राहेण<br>मृढयोनिश           |                 | 9-19             | मोशकाहि             | भिः    | و0ع        |        | ग्रतपसाम्                    |         | 456             |
| ३२, ३३                      |                         |                                    |                 | 2-(4)            | मोक्षपराय           |        | ٠,         |        | ।शतपः क्रिय                  |         | 9 74            |
|                             | ۵, ۹, ۹۰                |                                    |                 | <b>૭</b> –-२५    | मोक्षयिप्या         | मि     | ۲۵—۱       |        | श्चदानतपः                    | ٠, ٠    | १८३             |
|                             | २७; ११—८                |                                    |                 |                  | मोक्षम्             |        | १८—        |        | ।जदानतप:                     |         |                 |
| ₹₹, <b>५</b> ₹;             | १२ <del></del> २, ४     |                                    |                 | ६—२०<br>१४—४     | मोस्यम              |        | 8-8        |        | जभाविताः<br>-                |         | <b>३</b> —१२    |
| ५, <u>८;</u><br>१४—-२६:     | १३—२<br>१५—१९           |                                    |                 | . ,              |                     | ९      | ٠-१, ३     | 2/2    | जविद:                        |         | ¥₹¢             |
| १९; <b>१</b> ६.             |                         | मूलानि                             |                 | د—१२  <br>الإس-1 | मोधकर्माण           |        | Q          | - 1    | <b>स</b> िष्टासृत            |         | ક~ ફ્રેશ        |
| ₹9 €;                       | १८, ५०<br><b>१८</b> ५५, |                                    |                 |                  | मोधशनाः             |        | Q          | ``     | रुशिष्टाशि-                  |         | - (;<br>≩१३     |
| 44, 44,                     |                         |                                    | 편,              | - 1.             | मोधम्               |        | 3-1        | `      | त्रम्                        |         | ٩, २५;          |
| २२) ५२)<br>६७, ६८           | ६५, ६६,                 | मृगाणाम्<br>मृगेन्द्रः             |                 | -40]             | गेथाद्याः           |        | ٠<br>- ٩   | ,      |                              |         | ₹ , १३          |
| 40, 4c                      | ìr                      | मृगन्द्र:<br>मृतस्य                |                 | 40               | गेदिध्ये            | ;      |            |        | तः ३ —                       |         |                 |
| भेत्रद्वोहे<br>भेत्रद्वोहे  | ય.<br>१—३८              | 1 .                                |                 | - २७             | ोहकलिल्हम           |        | <br>२५     | 1.     | ₹ <b>६</b> —१;               | १७      | 5, <b>? ?</b> : |
| ननप्राह्<br>मेत्रारिपक्षयोः |                         | मृत्युसंसारव                       | ٠               | - २६             | ोहजालमम             |        |            |        |                              |         | -'ધ, ધ <u>,</u> |
| न्यार्यकानाः<br>स्ट्रो      |                         | मृत्युननारव<br>मृत्युनंसारस        |                 | >                | ोहनम् १४            |        |            |        | गत् ३—                       |         |                 |
| <br>व्या                    | १८—५ <b>९</b>           |                                    | ।गरात् र<br>१३  | ` "  #           | हियमि               | - /    | 3:         |        | गनाम्                        |         | <b>—</b> ₹५     |
| <br>स्थाचार:                |                         | मृत्यः २ –                         | २७; ९.          |                  | हम् ४—              | રૂપ; શ |            |        | 14                           | 8       | <b></b> ₹₹      |
| अम                          | १८१२                    | 8.3. 1                             |                 |                  | हः ११—              |        |            |        | ार्थात्                      |         | ₹९              |
| Į,                          |                         |                                    | मे.<br>रे       | 48               |                     |        | ر<br>دد    | [[યર   | i: 8—                        | २; १७   |                 |
|                             | ९; १८-२६                |                                    |                 | l in             | हात्                |        | eo         | यशे    | 3                            | ; રૂહ   |                 |
| कस्य                        | 8                       |                                    | ₹5 <b>₹</b> ₹5  | 7-71             | १८-                 |        |            | ' यिशे | न                            |         | २५              |
| क्रम                        | 8c-80                   | ४ <b>६; २</b> —<br>३१, ३२;         | હ; <b>ર</b> −૨, | 22,              | ्र-<br>हितम्        |        |            | 44     |                              | ۷       | ~-२८            |
| Ti:                         | 4-96;                   |                                    |                 |                  | ाहतम्<br>हिताः      |        | 9—t?       | 1 77   |                              | ۹.      | <b>₹</b> 0      |
|                             | 4; 86-08                | १४; ५—<br>₹ <b>६</b> , <b>३९</b> ; |                 |                  |                     |        | <b>8</b> ₹ | 1 4/4  | चित्तस्य                     |         | -15             |
| स्वा                        | 6-4                     | % ₹ <b>८</b> ; ₹                   |                 |                  |                     | मी.    | · 8 &      | यत     | चित्तातमा                    | R       | -२१;            |
| <b>नम्</b>                  | 8-29                    | 38: <b>9</b> n-                    |                 | ,77,             |                     | HI.    |            | 1      |                              | Ę-      | <b>−</b> ₹ø     |
| गनि                         | 22-24                   | ₹१; <b>१०</b> -<br>१८;१९;१         | 7, Y,           | ्र, ∤मा          | 이번 <b>₹0</b> ~~     | -₹८; १ | १६         | यता    | चेत्रेन्द्रिया               |         |                 |
|                             |                         | .0,1397                            | 8; .            | (१८) मा          | 11                  | १२     | <b>:१९</b> | यत     | वेतसाम्                      | 4-      | <del>~</del> २६ |
|                             |                         |                                    |                 |                  |                     |        |            |        |                              |         |                 |

|                                    | I                                       | 1                            | पदानि अ० श्लो॰        |
|------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| पदानि अ० को०                       | 1                                       | पदानि अ० को०                 |                       |
| यततः २—६०                          | ८—२३;१८—३६,७८,                          |                              |                       |
| यतता ६३६                           | 50                                      | २४, २८; ६—१, ३०,             | युक्ततमाः १२२         |
| यतताम् ७—३                         |                                         | ,                            | 1 -                   |
| यतति ७३                            |                                         | ७२१, २१; ८५,                 | युक्तः २—३९,६१;३–२६;  |
| यतते ६४३                           | ४—११, ३७; ६—१९;                         | ९,१३,१४,२०;९—-२६;            | 1                     |
| यतवाकायमानसः १८५२                  |                                         | १०—३, ७; ११—५५;              | ,                     |
| यतन्तः <b>९</b> —१४;               |                                         | १२-१४,१५, १५,१६,             | ७-२२;८-१०;१८-५१       |
| १५—११, ११                          | १३—३२,३३;१८-४५,                         | १७, १७; १३—१, ३,             | युक्तातमा ७१८         |
| यतन्ति ७—-२९                       | ५०, ६३                                  | २३,२७,२९,१४—२३,              | युक्ताह।रविहारस्य ६१७ |
| यतमानः ६—४५                        |                                         | २३, २६; १५—१, १७,            | युक्ते ११४            |
| यतयः ध२८; ८११                      | यथावत् १८१९<br>यदा २५२, ५३, ५५,         | १९; १६—२३; १७–३,             | युक्तीः १७१७          |
| यतः ६–२६, २६; १३–३;                | 46; 8-0, 0; E-8,                        | ११;१८—११, १६,५५,             | युक्त्वा ९३४          |
| १५४; १८४६                          | १८; १३-३०; १४-११,                       | ६७, ६८, ७०, ७१               | युगपत् १११२           |
| यतात्मवान् १२११                    | 12, 14-10, 16 11)<br>88, 88             | या.                          | युगसहम्मन्ताम् ८१७    |
| यतात्मा १२१४                       | यदि १- ३८,४६;२-६;                       | या २—६९;१८—३०,               | युगे ४—८,८            |
| यतात्मानः ५—२५                     | 3-25: 6-37:                             | ३२, ५०                       | युज्यते १०७; १७२६     |
| यतीनाम् ५—२६                       | \$ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | यातयामम् १७१०                | युज्यस्व २—३८,५०      |
| यतेन्द्रियमनोबुद्धिः '५—२८         | यहच्छया २ -३२                           | यानि ६—४५: ८—५, ८,           | युञ्जतः ६१९           |
| यत् १४५; २६, ७,                    | यहच्छालाभमत्षः ४—२२                     | १३, २६; <b>१३</b> —२८;       | युज्जन् ६-१५,२८;७१    |
| ८, ६७; ३—२१, २१,                   | यद्वत २७०                               | १४ – १४; १६२२                | युष्ट्रीत ६१०         |
| २१; ४१६, ३५;                       | यद्विकारि १३—३                          | यादव ११४१                    | युञ्ज्यात् ६१२        |
| <b>५</b> —१, ५, २१ <b>;६</b> —२१,  | यन्त्रामढानि १८६१                       | यादमाम् १०—२९                | युद्धविशारदाः १९      |
| ४२ <b>; ७</b> —२; ८—११,            | यमः १०२९; ११३९                          | याहक् १३३                    | युद्धम् २—३२          |
| <b>११, १</b> १, १७, २८;            | यया २—३९;७—५;                           | यान् २—६                     | युद्धात् २३१          |
| <b>९</b> १, २७, २७, २७,            | १८—३१, ३३, ३४, ३५                       | यान्ति ३३३;४३१;              | युद्धाय २३७, ३८       |
| २७, २७; १०—१, १४,                  | यञः १०—५; ११—३३                         | ७—२३, २३, २७;                | युद्धे १—२३,३३;       |
| <b>३९</b> ,३९,४१,४१; <i>११</i> –१, | यष्टव्यम् १७—११                         | ८—२३; ९—७, २५,               | १८४३                  |
| ७, ३७, ४१, ४२, ४७,                 | यस्मात् १२—१५;                          | २५, २५, २५, ३२;              | युधामन्युः १६         |
| <b>५२; १३</b> २, ३, ३,             | १५—१८                                   | <b>१३—</b> ३४; <b>१६</b> —२० | युधि १४               |
| ११, १२, १२; १४—१;                  | यस्मिन् ६—२२; १५—४                      |                              | युधिष्ठिरः ११६        |
| १५—६,८,८,१२,१२,                    | यस्य २ —६१,६८;                          |                              | युध्य ८७              |
| १२; १७—१०,१२,१५,                   | 8-19; ८२२; १५-१;                        | यावत् १२२; १३२६              | युध्यस्य २—१८;३—३०;   |
| १८, १९, २०, २१, २२,                | १८१७, १७                                | यावान् २४६; १८५५             | 86—38                 |
| २८; १८-८, ९, १५,                   | यस्याम २—६९                             | यास्यसि २—३५; ४—३५           | युयुधानः १४           |
| २१, २२, २३, २४, २५,                | यम् २१५, ७०; ६२,                        | याम् २४२; ७-२१, २१           | युयुत्सवः १—१         |
| ₹७, ₹८, ₹ <b>९</b> , ४०, ५९,       | २२;८—६, ६, २१                           | याः १४—४                     | युयुत्सुम् १२८        |
| 40, 46, 47, 80, 47,<br>Eo          | यः २१९, १९, २१,                         | यु.                          | हे.                   |
|                                    | ५७, ७१; ३६, ७,                          | -                            | l. "                  |
| यत्प्रभावः १३—३                    |                                         | युक्तचेतसः ७३०               |                       |
| यत्र ६२०, २०, २१;                  | 8 9, 88, 86, 86;                        | युक्तचेष्टस्य ६—१७           | े ३१, ३२; ४११;        |

```
पदानि
         370
                क्षो० | पदानि
                              ar.
                                     श्हो॰ पदानि
                                                          अते । पदानि
                                                   ঞ৹
                                                                         अङ
                                                                                क्रोठ
 ५—२२; ७—१२, १२,
                     योगात
                                   ६-३७ रजोगणसमद्भवः ३--३७ राज्यम
                                                                         १---३२, ३३;
 १४, २९, ३०; ९--२२, बोसाय
                                   २--५० रणसमहामे
                                                        ₹—₹₹
                                                                     २-८; ११--३३
 PB.
         २९,
                 ३२: योगारुदस्य
                                    ६—३ रणात
                                                        २--३५ राज्येन
                                                                             १---३२
 ११--२२,३२; १२--१, योगारुदः
                                          रणे १-४६; ११-३४ रात्रिम
                                                                             1-20
 १, २, ३, ६, २०: योगिनम
                                   ६-२७ रताः ५-२५; १२-४ रात्रिः
                                                                             و---- ؟ 4
 १३--३४; १७--१, ५ योशिनः
                                  ध---२५: रयम
                                                        १---२१ राज्याग्रमे
                                                                         c-26. 29
       २--१७; ३---२;
                      4-- ? ? ;
                                  ६-- १९; | रयोत्तमम
                                                        8---- PX 71870
                                                                             9-----2
                      ८-१४, २३;१५-११ रथोपस्य
 2-YO TH:
                                                                            $6--09
                     योगिनाम
                                   3—₹;
 20-20: 22-29:
                                           रमते ५---२२; १८---३६
                                                                         ₽.
                                  -- 87, YO
         १८---२०, ४६
                                           रम्मिन
                                                        १०-९ हिपुः
                     योगिन्
येपाम १--३३; २--३५.
                                           रवि: १०—२१:१३—३३
                     योगी
 4-14, 19; 0-76;
                                           रसनम
                                                        १५--९ | स्द्राणाम्
                      ६-- १, २, ८, १०, १५,
                                           रसवर्जम
                                                        २-५९ | स्ट्रादित्याः
                       २८, ३१, ३२, ४५, ४६,
                                                                            22---23
                                           ₹#:
                                                  २-५९:७-८ ह्यान
योक्तव्यः
                                                                             88--E
              €------3
                      ¥€. ¥€:
                                           रसात्मक:
                                                       १५-१३ हद्वा
योगक्षेमम
                      ₹७,
                                                                             ९---- २२
                            २८:
                                           रस्याः
                                                        १७-८ हिचरप्रदिग्धान
योगधारणाम
              ८—१२ योगे
                                   २—३९
                                           रदृति
                                                        E-- ? 0
योगवलेज
                     योगेन १०-- ७: १२-- ६:
                                                                        ₹.
                                           रहस्यम
                                                         Q---3
                      ₹३----२४;
                                  ₹८—३३
                                                                रुपस्थ
योगभण:
              88<u>—</u>3
                                                                            ११---५२
                                                   ₹1.
                     योगेश्वर
                                   88---8
                                                                स्त्रम ११---३, ९, २०,
योगमायासमावतः ७---२५
                     यारोश्चर:
                                  १८--७८ राक्षसीम
                                                        9-12
योगयजाः
              योगेश्वरात
                                  १८-७५ रागद्वेपवियक्तैः
                                                        2-68
                                                                 89, 40, 48, 48.
योगयक्तः
           نو--قى ئ
                     योगै:
                                    ५--५ रागद्वेषी ३--३४;१८-५१
              2--- 70
                                                                     84-3:86-00
              ६---२९ योत्स्यमानान
                                   योगयक्तात्मा
                                                        १४-७ स्पाणि
                                                                             28--4
                    यातस्ये २--९; १८--५९ रागी
योगवित्तमाः
              १२---१
                                                       १८-- २७ स्वेण
                                                                            88--8E
                     योद्धव्यम
                                   १---२२ राजगृह्यम
योगस ज्ञितम
              &--- २३
                                                         Q---- Q
                                                                        Ì١.
                     योदकामान्
                                   १—२२ राजन् ११—९; १८—७६, रोमहर्पणम
योगसंन्यम्त-
                                                                            8c-0x
                     योधमरूये:
 क्रमीणस
                                 ११---२६
              8-85
                                                            ७७ रामसर्पः
                                                                             29-75
                     योधवीरान
                                 ११--३४ राजर्पयः ४---२: ९--३३
योगसंसिद:
             8--- R
                                                                        ल.
                     योधाः
योगमंसिद्धिम
                                 ११— ३२ राजविद्या
                                                         ९—२ | <sub>लघ्वाशी</sub>
             8--3
                                                                            १८--५२
                     योनिप
योगसेवया
                                 १६--१९ राजसस्य
                                                       १७—९ | लब्बम
             · 5--3
                                                                            १६--१३
                     योनिम
                                 १६--२० राजसम् १७ -१२, १८,
योगस्य:
                                                                लब्स्वा ४ – ३९: ६—-२२;
                     यं।निः
                                   १४---३
                                           २१; १८--८,
योगस्य
                                                           ₹₹,
                             यो.
योगम २--५३; ४---१,
                                                       २४, १८ लमते ४--३९: ६--४३:
 ४२; ५--१, ५; ६--२, यीवनम्
                                          राजस:
                                  ₹---₹३
                                                      86-20
                                                                ७---२२; १८--४५, ५४
                                          राजसाः ७—१२: १४-१८: | लभन्ते २---३२: ५---२५:
 3, 82, 89; U-2;
                     रक्षांसि
                                 35-98
                                                       8---8
 9-4: 80-0, 86:
                                                                             Q----- ? ?
     ११—८; १८—७५ रजमः
                             १४--१६, १७ राजसी
                                                       १७---२; लभस्व
                                                                           $5---39
योगः २--४८,५०:४--२,
                             १४--१२, १५
                                                  १८--३१, ३४ लमे
                                                                           22-----
 ३; ६--१६, १७, २३, रजः १४--५, ७, ९, १०, राजा
                                                    १--२, १६ लभेत
                                                                            86---6
                          १०, १०। १७--१ राज्यमुखलोमन १--४५ लम्यः
                                                                            6--- 29
```

| वदानि                 | अ०             | ≉জী ৹             | पदानि       | अ०            | श्लो•                   | पदानि      | अ०            | इलो•              | पदानि        | अ०            | इलो०            |
|-----------------------|----------------|-------------------|-------------|---------------|-------------------------|------------|---------------|-------------------|--------------|---------------|-----------------|
|                       | ला∙            |                   |             | व.            |                         | वस्नाम     | Ţ             | १०२३              | विकान्तः     |               | १—-६            |
| लाघवम्                |                | <b>२</b> ३५       | वक्तम्      |               | १०—१६                   | वसून्      |               | ११—६              | विगतकल्मप    | <b>f</b> :    | ६—२८            |
| लाभम्                 |                | <b>६</b> —२२      |             |               | २८, २९                  | वहामि      |               | <b>९</b> —२२      | विगतस्वर:    |               | ₹₹∘             |
| लाभालाभे              |                | <b>२</b> —३८      | वस्यामि     |               | <u>د</u> —१३:           | विद्यः     |               | ३—३८              | विगतभीः      |               | <b>६</b> —१४    |
|                       | लि.            |                   |             | -,            | १८६४                    | <b>q</b> : | 3 १०          | , ११, १२          | विगतस्पृहः   |               | <b>२</b> ५६;    |
| लिङ्गेः               |                | १४—२१             | वचनम् १     |               |                         |            | • •           | , , , , , , ,     | 1            |               | <b>१८</b> —४९   |
| लिप्यते               | ď              | —७, १o;           |             | • •,          | १८७३                    | 1          | वा-           |                   | विगतः        |               | ११—१            |
| १३                    | ₹₹;            | १८१७              | वचः इ       | 20:           | ₹o१;                    | वा         | ₹—₹₹;         | २६, ६,            | विगतेच्छा    | नयकोध         | i: <b>५</b> २८  |
| लिम्पन्ति             |                | 8—5x              | 1           |               | <b>१८</b> ६४            | ₹0,        | २०, २६        | , ३७, ३७;         | विगुणः ३-    | —३५;          | <b>१८४७</b>     |
|                       | જુ.            |                   | वज्रम `     | ,             | १०२८                    | E-         |               | R; C              | विचक्षणाः    |               | १८२             |
| <b>लुप्तपिण्ड</b> े   | दिककिय         | गाः १—४२          | वद          |               | 3                       | 80-        |               | ११—४१;            | विचालयेत्    | į.            | <b>३</b> २९     |
| लु•धः                 |                | १८२७              | बदति        |               | <b>ર</b> — २९           | ١.         |               |                   | विचाल्यते    |               | ६२२;            |
|                       | ले             |                   | वदनैः       |               | ₹₹₹०                    | 1          |               | ; १७–१९,          | 1            |               | १४२३            |
| लेलिह्यसे             |                | ११३०              | वदन्ति      |               | < \$\$                  | ₹१;        |               |                   | विचेतसः      |               | <b>९</b> १२     |
|                       | लो.            | 17 40             | वदसि        |               | ₹0₹¥                    | 1          | २४            | , 80, 80          | विजयम्       |               | १३२             |
| लोकक्षय               |                | ११३२              | विद्विष्यनि |               | ₹—₹ <b>६</b>            | वाक्       |               | 8038              | विजय:        |               | १८७८            |
| लाककावन्<br>लोकत्रयम् |                |                   | वयम         |               | به پې<br>زه: دی         | वाक्यम     | ₹ <b>-</b> ₹  | १; २—१;           | विजानतः      |               | २४६             |
| लाकत्रय+              | t.             | • • • •           | 777         | <i>( (</i>    | . इ १२<br><b>२</b> — १२ | [          |               | १७—१५             | विजानीतः     |               | २१९             |
| लोकत्रये              |                | १५—१७<br>११—४३    | वर          |               | <b>₹</b> — ; ₹          | वाक्येन    | I             | ₹₹                | विजानीया     | Ą             | RR              |
| लाकनय<br>लोकमहेश      | 1217           | ₹5—25<br>₹0—3     | वरुणः १     | 029           | ۰—۰<br>१३,११–३९         | वाड्यय     | म्            | १७१५              | विजितात्मा   | ſ             | وه              |
| लाकमग्रह              | -              | -२०, २५<br>       | वर्णसकर     |               | 377.42                  | गचम्       |               | <b>२</b> ४२       | विजितेन्द्रि | यः            | <b>६</b> ८      |
| लेक्स ५               |                | : <b>११</b> -४३   | कारकैः      |               | १—४३                    | वाच्यः     | Į             | १८६७              | विज्ञातुम्   |               | 9898            |
| लोकम् ९               |                | : 8333            | वर्णमकर     | :             | 8- 68                   | वादः       |               | १०३२              | विज्ञानसहि   | तम्           | ९१              |
|                       |                | : ⊌३१,            | वर्तते ५    | — <b>६</b> ६; | ६—३१;                   | वादिन      | :             | २—४२              | विज्ञानम्    |               | १८४२            |
| 80; 5                 |                | ; <b>१०—</b> ६;   |             | -             | १६२३                    | वायुः      | ર—દ           | ن; <b>ن –</b> لا; |              |               | <b>१३—१८</b>    |
| , -                   |                | १२—१५             |             | રુ—ર,         | ر: ٩٠٠ ١                | ९,−8       | ; <b>१</b> १- | १९; १५-८          | वितताः       |               | ४३२             |
| लोकात्                |                | 12-14             | 1           |               | १४२३                    | वायाः      |               | <b>६</b> ३४       |              |               | १०२३            |
|                       | è∀!            | १; <b>१०</b> –१६; | वर्तमानः    | e3            | १; १३–२३                | वाध्यं     | ₹×            | १; <b>३ —</b> ३६  |              |               | •               |
|                       |                | २; <b>१४</b> –१४; | 1 .         |               | <b>9</b>                | वामवः      |               | १०२२              | विद्धामि     |               | <b>७</b> २१     |
| • • •                 |                | — <b>१७,</b> ৬१   | वर्ते       |               | ર - ૨૨                  | वास:       |               | <b>१</b> ४४       | विदितात्म    | -             | ५२६             |
| लोकाः ३               |                | ; ८१६;            | वर्तेत      |               | દદ                      | वासारि     | Ĥ             | <b>२</b> —२२      | विदित्वा २   | <b>?</b> 4    | (; <b>८</b> —२८ |
|                       |                | २३, २९            | वर्तेयम     |               | <b>३</b> —२३            | वामुवि     | F:            | १०—२८             | विदुः ध      | .— ₹;         | <b>ن</b> -۲۶,   |
| लोके                  | ₹              | ५; ३-—३;          | बरम         | 3             | ફ; <b>ક</b> — રશ        | वासुदे     | वस्य          | १८ – ७४           | ₹0,          | ₹0;           | <b>८</b> १७;    |
| 8                     |                | <b>६—</b> ४२;     | वर्षम       |               | ેં <b>ર</b> — શ્૬       | वासुदे     | व:            | ৩—१९;             | १०-२         | 6 <b>१</b> ४; | <b>₹३</b> ३४;   |
| 63                    | .,             | १५१६,             |             | 337           | ः ६—२६                  | 1 1        | o३७           | ; <b>११</b> —५०   | 1 81         | <b>६</b> ७    | ; १८—२          |
| • •                   | ,              | ૮; १६—६           | 1 -         |               | • •—¿                   | 1          | वि.           |                   | विद्धि २-    | १७;           | <b>3</b> —१५,   |
| लोकेषु                | •              | 3                 |             |               |                         | विकरि      | पतम           | ₹३१               | ₹₹, ₹७       |               | -१३, ३२,        |
| છોમ:                  | <b>१</b> 8-    | _ <b>१</b> २, १७; |             |               | ₹६१                     | विकर्ण     |               | 1-6               | 1            |               | <u>-</u> ۲, ۲۰, |
|                       |                | १६२१              |             | ना            | <b>६</b> ≏–३६           | विकर्म     |               | 8 १७              | 1            | ·             |                 |
| <b>હોમો</b> પફ        | तचेतस <u>ः</u> | • • • • •         | 1           | -             | ११२२                    |            |               | १३—१९             | 1 '''        |               | , १९, २६;       |
|                       |                | , ,               |             |               |                         |            |               |                   |              |               | ,               |

| पदानि अ० इलो०                      | पदानि अ० दलो०                | पदानि अ॰ इलो॰                  | पदानि अ० इस्रो०                         |
|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>१४</b> ७, ८; <b>१५</b> १२;      | विभावसौ ७९                   | विशिष्टाः १७                   | विसायः १८—७७                            |
| १७-६,१२;१८-२०,                     | विभुम् १०—१३                 | विशिष्यते ३—७; ५२;             | विस्मयाविष्टः ११—१४                     |
| २१                                 | विभुः ५१५                    | <b>६</b> —९;७−१७;१२-१२         | विस्मिताः ११२२                          |
| विदाः २६                           | विभृतिभिः १०—१६              | विशुद्धया १८५१                 | विहाय २ २२, २२, ७१                      |
| विद्यंत २१६, १६, ३१,               | विभृतिमत् १०४१               | विशुद्धातमा ५७                 | विहारशस्यासन-                           |
| ४०; ३१७; ४३८;                      | विभूतिम् १०—७,१८             | विश्वतोमुखम् ९१५;              | भोजनेषु ११४२                            |
| ६४०;८-१६;१६-७                      | विभ्तीनाम् १०-४०             | ११११                           | विहितान् ७२२                            |
| विवात् <b>६</b> —२३ <b>;१४</b> —११ | विभूतेः १०४०                 | विश्वतोमुखः १०—३३              | विहिताः १७२३                            |
| विद्यानाम् १०३२                    | विमत्सरः ४२२                 | विश्वमूर्ते ११४६               | वी <sub>.</sub> '                       |
| विद्याविनयसंपन्ने ५१८              | विमुक्तः ९२८;                | विश्वरूप ११—१६                 | ना.<br>वीक्ष्यन्ते ११—२२                |
| विद्याम् १०—१७                     | <b>१४</b> —२०; <b>१६</b> —२२ | विश्वस्य ११—१८, ३८             |                                         |
| विद्वान् ३२५,२६                    | विमुक्ताः १५—५               | विश्वम् <b>११</b> — १९, ३८, ४७ | वीतरागभयकोधः २—५६<br>वीतरागभयकोधाः ४—१० |
| विधानोक्ताः १७२४                   | विमुच्य १८५३                 | विदवे ११२२                     | वीतरागाः ८—११                           |
| विधिदृष्टः १७११                    | विमुञ्जति १८३५               | विश्वेश्वर १११६                |                                         |
| विधिहीनम् १७—१३                    | विमुद्यति २७२                | विषमे २२                       |                                         |
| विधीयते २—४४                       | विमृदः ६—३८                  | विषयप्रवालाः १५—२              | ₹,                                      |
| विधेयात्मा २—६४                    | विमूदभावः ११४९               | विषयान् २६२,६४;                | वृकोदरः १—१५                            |
| विनङ्क्ष्यसि १८—५८                 | विमृदात्मा ३६                | <b>પ્ર ર</b> દ; ૧૫ – ૧;        | वृजिनम् ४३६                             |
| विनद्य १—१२                        | विमृदाः १५१०                 | १८५१                           | बृष्णीनाम् १०३७                         |
| विनश्य <b>ति ४</b> ४०;८२०          | विमृद्य १८६३                 | विषयाः २५९                     | वे.                                     |
| विनश्यत्सु १३—२७                   | विमोक्षाय १६५                | विषयेन्द्रिय-                  | वंगम् ५२३                               |
| विना १०३९                          | विमोध्यमे ४—३२               | सयोगात् <b>१८</b> – ३८         | वेत्ता ११—३८                            |
| विनाशम् २—१७                       | विमोहयति ३—४०                | विषम् १८—३७,३८                 | वेत्ति २१९; ४९;                         |
| विनाशः ६—४०                        | विराटः १-४, १७               | विपादम् १८—३५                  | ६२१; ७-३; १०-३,                         |
| विनाशाय ४८                         | विलग्नाः ११—२७               | विषादी १८—२८                   | ७; १३—१, २३;                            |
| विनियतम् ६—१८                      | विवस्वतः ४४                  | विपीदन् १—२८                   | <b>१४१९; १८-२१</b> , ३०                 |
| विनियम्य ६—२४                      | विवस्वते ४१                  | विपीदन्तम् २१,१०               | वेत्य ४—५; १०—१५                        |
| विनिवर्तन्ते २५९                   | विवस्वान् ४१                 | विष्टभ्य <b>१०</b> —४२         | वेद २२१, २९; ४५;                        |
| विनिवृत्तकामाः १५—५                | विविक्तदेश-                  | विष्टितम् <b>१३—</b> १७        | ७२६, २६; १५१                            |
| विनिश्चितैः १३—४                   | सेवित्वम् १३—१०              | विष्णुः १०—२१                  | वेदयज्ञाध्ययनैः ११—४८                   |
| विन्दति ध३८;५२१;                   | विविक्तमेवी १८५२             | विथ्णो <b>११</b> —२४,३०        | वंदवादरताः २४२                          |
| १८—४५, ४६                          | विविधाः १७—२५:               | विसर्गः ८—३                    | वंदिवत् १५१,१५                          |
| विन्दतेः ५-४                       | १८१४                         | विस्जन् ५९                     | वेदविदः ८—११                            |
| विन्दामि ११—२४                     | विविधैः १३—४                 | विसुजामि ९७, ८                 | वेदानाम् १०—२२                          |
| विपरिवर्तते ९,१०                   |                              | विसुज्य १—४७                   | वेदान्तकृत् १५१५                        |
| विपरीतम् १८१५                      |                              |                                | वेदाः २४५; १७२३                         |
| विपरीतानि १३१                      |                              |                                | वेदितव्यम् ११—१८                        |
| विपरीतान् १८—३२                    |                              |                                | वेदितुम् १८—१                           |
| विपश्चितः २६०                      | विशन्ति ८११; ९२१;            |                                | वेदेषु २—४६; ८—२८                       |
| विभक्तम् १३—१६                     | 1.                           | विस्तरेण १०—१८                 | वेदे १५१८                               |
| विभक्तेषु १८—२०                    | विशालम् ९—२१                 | विस्तारम् <b>१३—</b> ३०        | वेदैः ११५३; १५१                         |

| बेयाः १५—१५ व्याहरत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | पदानि अ        | ০ ধ্রী০        | पदानि अ        | ০ শ্লী০          | पदानि         | अ० %हो०                    | पदानि अ           | ∘ ধঠা•            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|---------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| बेपप्र: १-१० व्यु. व्यू. व्यु. व्यु. व्यु. व्यू. व्यू | वेद्यम् ९—१५   | <b>११</b> —३८  | व्यासः १०      | —१३, ३७          | शरीरस्थम्     | १७—६, ६                    | शास्त्रविधानोत्त  | म् <b>१६</b> —२४  |
| विस्तान: १९-३५ व्युत्स १८-५१ वर्गतिथ: २-२६ वर्गतिथ: १०-३० वर्गतिथ: १०-४० वर्गतिथ | वेद्यः         | १५—१५          | व्याहरन्       | ८१३              | शरीरस्थः      | १३—३१                      | शास्त्रविधिम्     | १६—२३;            |
| वे. वेतिया १०-२०  | वेपथुः         | १—-२९          | <b>च्यु</b>    |                  | शरीरम् १३     | - 4; १५-८                  | 1                 | १७१               |
| क्रियाय   १० - १०   व्यवस्य   १०    |                |                |                |                  | शरीराणि       | <b>२</b> २२                | शास्त्रम् १५      | २०;१ <b>६</b> –२४ |
| बेताया १०-३० व्युवास १-व १०-१० व्युवास १०-१३ व्युवास १०-१४ व् | बै,            |                |                |                  | शरीरिणः       | ₹१८                        | 1 5               | т.                |
| बेरायम्य १३-८; १८-५२ व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                |                | -                | शरींर १-      | - <b>२</b> ९; <b>२</b> २०; | 1                 |                   |
| हैरालंग हुन्द के विशेष स्वाधित स्वाधि | वैराग्यम् १३   | -6; १८-५२      |                |                  |               | १११३                       |                   |                   |
| विश्वम स्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                |                |                  | शर्म          | ११२५                       |                   | -                 |
| वैदेशकर्स १८-४४ शक्ति ५-२४ शक्ति ५-२२ शक्ति ५-२२ शक्ति ५-२२ शक्ति ५-२२ शक्ति ५-२२ शक्ति ५-२२ शक्ति | वैरिणम्        | <b>३</b> -₹७   | 1              | •                | शशाङ्कः       | ११३९                       | 1                 |                   |
| वैद्या :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | वैश्यकर्म      | 86-88          |                | -                |               | १५६                        |                   | -                 |
| विद्यानर: १५—१४   स्त्रीमि १—३०   स्त्रीति १०—११   स्त्रीति १०—११   स्त्रीति १०—११   स्त्रीति १०—११   स्त्रीति १०—११   स्त्रीति १०—११   स्त्रिति १०—११   स्त्रित १०—११   स्त्रिति १०   स्त्रिति १०   स्त्रित १०   स्त्रित १०   स्त्रित १०   स्त्रित १०   स्त्रित १०  | वैश्याः        | .९३२           |                |                  |               | म् १११९                    | 1                 |                   |
| च्यातमध्याति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | वैश्वानरः      | १५१४           | शकोमि          | <b>१</b> —३०     | गशिसूर्ययोः   | <b>3</b> 0                 |                   |                   |
| स्वस्त भाषांति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>च्य</b>     |                | शकोपि          | १२-९             | शशी           | ₹ <b>0</b> ₹               |                   |                   |
| स्वास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | व्यक्तमध्यानि  | <b>३—</b> ₹८   | शक्यमे         | ११—८             | शश्चन्        | ९ ३१                       |                   |                   |
| स्थानित ७१४; १०-१४ स्थानित थानि २१ प्रमानित ४१ प्रमानित ४१ प्रमानित ४१ प्रमानित १४१ प्रमानित १४१ प्रमानित १४१ स्था १११ स्या १११ स्था १११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                | शक्यम् ११      | र; <b>१८</b> ११  | शस्त्रपाणयः   |                            | 1 5               |                   |
| स्वितिरिश्वति २—५१ श्रिक्त १—११ श्रिक्त १०—११ श्रिक्त १० १० १० १० १० १० १० १० १० १० १० १० १०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                | शक्यः ६ — ३६   | ; <b>११</b> —४८, | शस्त्र मृताम् | १० ३१                      | 1 . ~             | •                 |
| ज्यानितानि ४ - ५  ज्यानितानि ४ - ५  ज्यानित १४१  ज्यानित १४१  ज्यानित १४१  ज्यानित १४१  ज्यानित १४१  ज्यानित १४१  ज्यानित १११  ज्यानित १११  ज्यानित १११  ज्यानित ११                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                |                | ષ્ફ, ષ્૪         |               |                            | 1                 |                   |
| प्रयावित १७—१ नहीं १ –११ व्यक्षित १७—१ नहीं १ –११ व्यक्षित १५ –११ व्यक्षित ११ –११ व्यक्षित ११ –११ व्यक्षित ११ –११ व्यक्ष्मित १० –१ व्यक्ष्मित १० –११ व्यक्मित १० –११ व्यक्ष्मित १० –११ व्यक्मित १० –११ व्यक्ष्मित १० –११ व्यक्ष्मित १० –१० व्यक्ष्मित १० –११ व्यक्ष्मित १० –१० व्यक्ष्मित १० –१० व्यक्ष्मित १० –१० व्यक्ष्मित |                |                | गङ्ग <b>म्</b> | ₹१२              | शस्त्राणि     |                            |                   |                   |
| स्थाय ११ - ११ । विशे १ - १४ । विशे १   १४   | व्यथन्ति       | ₹8—₹           | গল্পা:         | १ १३             |               | -                          |                   |                   |
| स्था ११ - ११ वर्षः वर्षः १८ - ११ वर्षः १८ - ११ वर्षः ११ - ११ वर्षः १८ - ११ वर्षः ११ व | ब्यथयन्ति      | <b>२</b> १५    | शङ्खान्        | ११८              | शमिम          | ٧١                         |                   | • • • •           |
| स्विधाः ११ - १४ । वटः १८ - २८ । वालाः १९ - १ । वाल | व्यथा          | ₹₹— <b>४</b> ९ | शक्रो          | १—१४             |               | शा.                        | 1                 |                   |
| व्यवास्थात १ -११ वर्गाः ११ -१ | व्यथिष्ठाः     | ११ - ३४        | गर:            | १८१८             | शास्त्राः     | १५ ३                       |                   |                   |
| स्थानायम १ - १ - १ व्याप्त १ - १ व्याप्त १ - १ व्याप्त १ - १ व्याप्त १ व्याप्त १ - १ व्याप्त १ व्याप्त १ १ व्याप्त १ व्याप्त १ १ व्याप्त  | ब्यदारयत्      | ११९            | शतशः           |                  | সাधি          | ₹—-                        |                   |                   |
| च्यानिय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | व्यनुनादयन     | १—१°,          | 1 ~            |                  | शास्त्र जमम   | [ ६—२७                     |                   |                   |
| स्थानमी: ११—४१ ज्ञाः १६—११ ज्ञाः १६—११ ज्ञाः १६—११ ज्ञाः १६—११ ज्ञाः १८—४१ ज्ञाः १८—११ ज्ञाः १८ ज्ञाः १८—११ ज्ञाः १८ | व्यपाश्रित्य   | <b>९</b> ३२    |                |                  | शान्तः        |                            | शभाशभप्रले:       |                   |
| स्ववतायः १०—१६ः हेत्यः ११—११ ह्याः ११—११ ह्याः १८—४५ हातः १८—५५ हातः १८—५५ हातः १८—५५ हातः १८—५५ हातः १८—६५ हातः १८—५५ हातः १८—५५ हातः १८—५५ हातः १८—६५ हातः १८—५५ हातः १८—५६ हातः १८—५५ हातः १८—६५ हातः १८—६५ हातः १८—६५ हातः १८—५५ हातः १८—५ ह | व्यपेतभी:      | ११४९           |                |                  | शान्तिम्      |                            | शभाशभम            |                   |
| देंद-'र्श   देंद -र्श   दें   | ब्यवसाय:       | १०—३६;         |                |                  |               |                            | 5                 |                   |
| स्वतावासिका २ - ४१। हो: ६ - २५, २५ हा: १८ - ६५ हा: १८ - ६५ हा: १८ - ५५ हा: १८ - ६५ हा: १८ - ५५ हा: १८ - ५० हा: १८ - ५५ हा: १८ - ५० हा: १८ हा: १८ - ५० |                | १८५९           |                |                  | ६१५           |                            | गरस्य             |                   |
| प्रधानिक्षः १—१४ वाद्यवा ६—४४ वाद्यवा १ ०—१२ वाद्यवा १ ०—१ वाद्यवा १ ०—१२ वाद्यवा १ ०—१ वाद्यवा १ ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ०                                                                                                                                                                                                                                                                                          | व्यवसायात्मिक  | २ –४१          | शनैः १         |                  | ١.            |                            | *** Z TIUT IT     |                   |
| च्यावितः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | XX             | शब्दब्रहा      | <b>€</b> −88     | शान्तिः २-    |                            | 5,81              |                   |
| स्वयसिता १ - ४   विद्यादान सु-१६ (८-११) स्वयसितात १ - १०   विद्यान सु-१६ (४-११) स्वयसितात १ - १०   विद्यान सु-१६   विद्यान सु | व्यवसितः       | <b>९.—</b> ३०  |                |                  |               |                            |                   |                   |
| ज्यासतीत १ - १० का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | व्यवसिताः      | <b>१</b> ४५    |                |                  |               |                            |                   |                   |
| च्या.  ब्यात्ताननम् ११—२५ व्यात्ताननम् ११—२५ व्यात्तम् ११—२५ व्यात्तम् ११—२५ व्यात्तम् ११—२५ व्यात्मणं ३—२ व्यारियात्र ३—२ व्यारियात्र ३—२ व्यारियात्र १—१६ व्याप्त १—१६ व्याप्त १—१६ व्याप्त १—१६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | व्यवस्थितान्   | ₹₹0            |                |                  | 1             |                            | 1 -               |                   |
| च्या- ज्यानानम् ११—२४ ध्यामम् १८—१६ ध्यामम् १८—२० ध्यामम् १०—१६ ध्यामम् १०—१६ ध्याप्य १०—१६ ध्याप्य १०—१६ ध्याप्य १०—१६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | व्यवस्थिती     | <b>३</b> —-३४  | अमः ६—         |                  |               |                            |                   |                   |
| व्याताननम् ११—२४ १८—६२, ६६ वाह्यतः २—२० छ; १८—४, १९, २९, २९, १९, २९, १९, १९, १९, १९, १९, १९, १९, १९, १९, १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | व्य            | τ.             | 572 M 17 3     |                  | शादवतम्       |                            |                   |                   |
| ब्याप्तम् ११—२० वर्गस्यात्रा ३—८ वर्गस्यात्रा ३—८ वर्गस्यात्रात्राचितः १—४३ १६, ४५, ६४ व्याप्तम् १०—१६ वर्गस्याव्यनोभिः वास्वताः १—४३ १, १५, १५ वर्गस्याय १०—१६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | व्यात्ताननम्   | ११—२४          |                |                  |               |                            |                   |                   |
| ब्यामिश्रेण ३—२ शरीरवाळानोभिः शास्त्रताः १—४३ श्रह्म<br>व्याप्य १०—१६ १८—१५ शास्त्रताः ६—४१ श्रृणुयात् १८—७१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | व्यातम्        | ११२०           |                | _                |               |                            |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | व्यामिश्रेण    | ₹₹             | शरीरवाड्यनोभि  |                  | 1 .           | -                          | 1                 | ३६, ४५, ६४        |
| व्यासप्रसादात् १८—७५   शरीरविमोक्षणात् ५—२३   शास्त्रते ८—२६   श्रणोति २—२९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | व्याप्य        |                |                |                  | 1             |                            | -3                | १८—७१             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | व्यासप्रसादात् | १८—७५          | शरीरविमोक्षणा  | त् ५—२३          | शास्वते       | <b>८</b> २                 | १ <u>.</u> शृणोति | <b>२</b> २९       |

गी॰ शा॰ भा॰ ६५---

| पदानि अ० क्लो•                          | पदानि अ॰ स्हो॰                     | पदानि अ० क्षी०                                | पदानि अ० क्षो०                                   |
|-----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| शृण्वतः १०—१८                           | १२२; १३१;                          | स.                                            | सस्वसंशुद्धिः १६—१                               |
| शृण्यन् ५—८                             |                                    | सक्तम् १८—२२                                  | सत्त्वस्थाः १४—१८                                |
| ี้ จิ้.                                 | १६१; १७२;                          | सक्तः ५—१२                                    | सस्यम् १०—३६,४१;                                 |
| शैव्यः १—५                              | १८-२                               | मकाः ३२५                                      | १३—२६; १४—५, ६,                                  |
| शो.                                     | श्रीमताम् ६—४१                     | सला ध-३; ११-४१                                | ९, १०, १०, १०, ११;                               |
| शोकसंविग्नमानसः <b>१</b> ४७             | श्रीमत् १०—४१                      | XX                                            | १७—१; १८—४०                                      |
|                                         | શ્રીઃ <b>१૦—</b> ३४; <b>१८</b> —७८ | सस्तीन् १—२६                                  | सत्त्वात् १४१७                                   |
| शोकम् २—८; १८—३५<br>शोचनि १२—१७;        | <b>શુ</b> .                        | सन्वे ११—४१                                   | सस्वानुरूपा १७— ई                                |
|                                         | श्रुतवान १८—७५                     | सस्ब्युः ११४४                                 | सस्त्रे १४—१४                                    |
| १८—५४<br>शोचितुम् २—२६,२७,३०            | श्रुतस्य २—५२                      | सगद्गदम् ११—३५                                | सदमद्योनिजन्मसु १३२१                             |
|                                         | धुतम् १८७२                         | सङ्करहितम् १८—२३                              | मदा ५-२८; ६-१५,                                  |
| शोषयति <b>२</b> २३                      | श्रुतिपरायणाः १३—२५                | सङ्क्यर्जितः ११—५५                            | ₹८; ८—६; १०—१७;                                  |
| श्रा.                                   | श्रुतिविद्यतिपन्ना २—५३            | सङ्गविवर्जितः १२—१८                           | १८—५६                                            |
| शोचम् १३७; १६३,                         | श्रुतौ ११—२                        | सङ्ग्रम् २—४८; ५—१०,                          | सहराम् <b>३</b> —३३; ४—३८<br>महराः <b>१६</b> —१५ |
| u; १.9—१४; १८—४२                        | श्रुत्वा २२९; ११३५;                | ११; १८—६, ९                                   | महराः <b>१६</b> १५<br>महर्शा <b>११</b> १२        |
| शौर्यम् १८—४३                           | <b>१३</b> —१५                      | सङ्गः २४७,६२                                  | मदोपम् १८-४८                                     |
| स्या.                                   | શ્રે.                              | मङ्गात् २६२                                   | मद्भावे १७—२६                                    |
| श्यालाः १—३४                            | श्रेयः १३१; २५, ७,                 | सड्यामम २३३                                   | मनाननमध – ३१: ७ – १०                             |
| . শ্ব.                                  | ३१; ३२, ११, ३५                     | सचराचरम् ९१०।                                 | मनागनः २ – २४;८ – २०;                            |
| श्रद्धानाः १२२०                         | ५१; १२१२;                          | ११७<br>सचेताः ११५१                            | ११-१८; १५-७                                      |
| श्रद्धया ६—३७; ७—२१,                    | १६—२२                              | मचेनाः <b>११</b> —५१<br>मच्छव्यः <b>१७</b> २६ | सनातनाः १४०                                      |
| २२; <b>९</b> —२३; <b>१२</b> —२;         | श्रेयान् ३३५; ४३३;                 | मजनं <b>३</b> —२८                             | सन् ४६,६                                         |
| <b>₹७</b> —₹, ₹७                        | १८४७                               | मजन्ते ३—-२८<br>मजन्ते ३—-२९                  | सन्तः ३१३                                        |
| श्रद्धा १७—-२,३                         | શ્રેષ્ઠઃ ३—-२१                     | स्ततयुक्तानाम् १०१०                           | सपत्नान् ११—३४                                   |
| श्रद्धामयः १७—३                         | શ્રો.                              | मनतयुक्ताः १२—१                               | मप्त १०६                                         |
| अद्यावन्तः ३३१<br>अद्यावान् ४-३९; ६-४७; | श्रोतव्यस्य <b>२</b> ५२            |                                               | समक्षम् ११४२                                     |
| अद्यायान् ४-१८; ६-४८;<br>१८७१           | श्रोत्रम् १५९                      |                                               | समग्रम् ध२३; ७१;                                 |
| भद्धाविरहितम् <b>१७—१</b> ३             | श्रोत्रादीनि ४—२६                  | १२-१४; १७-२४:।                                | 88—₹0                                            |
| अद्धाम ७—२१                             | श्रोध्यमि १८५८                     | १८—५७                                         | समग्रान ११—३•                                    |
| श् <u>रि</u>                            | થ.                                 |                                               | समिचत्त्वम् १३—९                                 |
|                                         |                                    | र्मान १८—१६                                   | समना १०—५                                        |
| श्रिताः <b>९—१</b> २                    | श्रपाक ५.−१८<br>श्रग्रुरान् १—२७   | मत् ९—१९; ११—३७;                              | समतीतानि ७—२६                                    |
| श्री.                                   | श्रञ्जराः <b>१</b> —३४             | १३—१२; १७—२३,                                 | ममतीत्य १४—२६                                    |
| श्रीभगवान् २—२,११,                      | वद्यराः १—२०<br>श्रमन् <b>५</b> —९ | २६, २७, २७                                    | समत्वम् २—४८                                     |
| ५५; ३—३, ३७; ४—१,                       | श्रे.                              | सत्कारमानपूजायम् १७-१८                        | समदर्शिनः ५१८                                    |
| षः ष—२ः <b>६</b> —१, ३५,                |                                    | 1144 (0 - s) (4                               |                                                  |
| ¥0; <b>७</b> ─१; ८─३;                   |                                    | ,                                             | समदुःखमुखम् २—१५                                 |
| <b>९—१; १०—१</b> , १९;                  | ۹.                                 |                                               | समदुःखसुखः १२—१३                                 |
| ११५, ३२, ४७, ५२                         | गण्मासाः ८२४, २५                   | सस्वसमाविष्टः १८१०।                           | ₹8—₹४                                            |

| पदानि अ० क्ष्रो०        | पदानि अ० श्लो०                         | पदानि अ॰ श्लो॰                                      | पदानि अ० क्लो०                                   |
|-------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| समधिगच्छति ३—४          | समे २—३८                               | सर्वधर्मान् १८६६                                    | ان ب ان      |
| समबुद्धयः १२—४          | समी ५—-२७                              | मर्वपापेभ्यः १८६६                                   | ∠-२२, २८; ९—४;                                   |
| समबुद्धिः ६—९           | सम्यक् ५४;८१०;                         | सर्वपायैः १०—३                                      | ₹0-C, १४; ११-४°;                                 |
| समलोष्टाश्म-            | ९:-३०                                  | सर्वभावेन १५१९;                                     | १३१३; १८-४६                                      |
| काञ्चनः ६८;१४२४         | सरसाम् <b>१०</b> २४<br>सर्गः '११९      | १८—६२                                               | सर्वः ३—५;११—४०                                  |
| समवस्थितम् १३—२८        |                                        | मर्वभृतस्थम् ६ – २९                                 | मर्वाणि २—३०,६१;                                 |
| समवेतान १२५             | सर्गे ७—२७; १४ २                       | सर्पभूतस्थितम ६३१                                   | ३—३०; ४—५, २७;                                   |
| समवेताः १-१             | मर्पाणाम् १०२८                         | मर्बभूतहिते ५-२५;                                   | <b>૭—६</b> ;૦,—६; १२—६;                          |
| समम् ५—१९;६—१३,         | मर्च ११—४०                             | <b>१२</b> ४                                         | १५१६                                             |
| <b>३२; १३</b> —२७, २८   | सर्वकर्मणाम् १८१३                      |                                                     | सर्वान् १२७; २५५,                                |
| समन्ततः ६ –२४           | सर्वकर्मफलत्यागम् १२ — ११;             | सर्वभृतानाम् २—६९;                                  |                                                  |
| समन्तात् १११७, ३०       | १८२                                    | ५—२९; ७—१०;                                         |                                                  |
| ममः २—४८; <b>४</b> —२२; | सर्वकर्माणि ३२६;                       |                                                     | सर्वारम्भपरित्यागी                               |
| e.—?t: १२१८,१८;         | <b>⊌</b> —३७; ५—१३;                    | १४-३; १८-६१                                         | १२१६; १४२५                                       |
| <b>१८</b> – ५४          | १८- ५६, ५७                             |                                                     | मर्वारम्भाः १८४८                                 |
| समागताः १—२३            | सर्वकामस्यः ६१८                        | <b>७</b> —२७; ९—४, ७;                               |                                                  |
| समाचर ३°, १९            | सर्विकिन्बिपैः ३—१३                    | १८-६१                                               | मर्वाश्चर्यमयम ११—११                             |
| समाचरन् ३-२६            | मर्गक्षेत्रेषु <b>१३</b> २             | मर्चभृताशयस्थितः १०—२०                              | सर्वाः ८१८;                                      |
| समाधातुम् १२—९          | मर्वगतम <b>३</b> १५;<br><b>१३-</b> -३२ | मर्बभूतेष ३१८                                       |                                                  |
| नमाधाय <b>१७</b> —११    |                                        | ७९: ९२९;                                            |                                                  |
| समाधिम्थम्य २५४         |                                        | ११-५५; १८२०                                         |                                                  |
| समाधी २ -४४,५३          | मर्पज्ञानविमृहान् ३—३२                 | मर्बस्त् <b>१३</b> –१४                              |                                                  |
| समाप्रोपि ११४०          | सर्वतः २४६; १११६,                      | मर्नयज्ञानाम् ९२४                                   |                                                  |
| समारम्भाः ४ - १९        | 80                                     | मर्थयानिषु १४-४                                     | ३६; १४—१                                         |
| समासतः <b>१३</b> —१८    | मर्वन.पाणिपादम <b>१३</b> —१३           |                                                     | मर्वेन्द्रिय-<br>गुणाभासम् <b>१३</b> १४          |
| समासेन १३ – ३, ६;       | मर्बतःश्रुतिमत् १३ – १३                | मर्ववित् १५ १९                                      |                                                  |
| \$640                   | मर्वतोऽक्षिशिरो-                       | सर्ववृक्षाणाम १०२६                                  |                                                  |
| समाहर्तुम् ११३२         | मुखम १३—१३                             |                                                     |                                                  |
| ममाहितः ६७              |                                        | सर्वदाः <b>१</b> —१८; <b>२</b> —५८,                 | सर्वेपाम् १ २५; <b>६</b> ४७                      |
| समाः ६४१                | सर्वत्र २५७: ६ ३०,<br>३२; १२४;१३ २८,   |                                                     | सर्वेषु १११; २४६;                                |
| समितिंजयः १८            | ₹₹; १८४९                               | ४—१ <sup>१</sup> ; १०−२ <sup>;</sup><br>१३—२९       | راع ( الرز جــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| समिद: ४—३७              | सर्वत्रगम् १२—३                        | १२—१५<br>मर्जनंकरुपमंत्यामी ६—४                     | १३-२७; १८-२१, ५४                                 |
| समीक्य १—२७             | मर्बत्रगः ९ -६                         | मवनकल्पमन्यामा <b>६</b> —४<br>मर्वस्य <b>२</b> —३०; |                                                  |
| समुद्रम् २७०; ११२८      | सर्वत्रसमदर्शनः ६२९                    |                                                     | मविकारम् १३—६                                    |
| समृद्धती १२७            | मर्वया ६—३१; १३—२३                     |                                                     | मविज्ञानम ७१                                     |
| समुपस्थितम् १—२८; २–२   | 043,4014 76 76                         |                                                     | सब्यसाचिन् ११३३                                  |
| समुपाश्रितः १८-५२       |                                        | सर्वहरः <b>१०</b> —३४                               |                                                  |
| समृद्धवेगाः ११—२९,२९    |                                        |                                                     | सह १२२;११२६,                                     |
|                         |                                        | 8-38, 38; 8-80;                                     |                                                  |
| समृद्धम् ११—३३          | 42-44                                  | 9 117 17) 4 1°                                      | 149 74- 11                                       |

| पदानि अ० स्त्रो०                 | पदानि अ० इलो०                   | पदानि अ० इलो०                    | पदानि अ० इलो०               |
|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| सहजम १८४८                        | संन्यासिनाम् १८—१२              | ८-१५; १८-४५                      | मात्त्विकः १७११;            |
| महदेवः १—१६                      | संन्यासी ६—१                    | संसिदी ६—४३                      | १८—९, २६                    |
| सहयजाः ३—१०                      | संन्यामेन १८-४९                 | मंस्तभ्य ३४३                     | सास्यिकाः ७-१२;१७ -४        |
| सहसा १—१३                        | संपत् १६—५                      | संस्पर्शर्जीः ५२२                | सास्त्रिकी १७२;             |
| सहस्रकृत्वः ११—३९                | संपदम् १६—३,४,५                 | संस्मृत्य १८७६, ७६,              | १८३०, ३३                    |
| सहस्रवाहो ११४६                   | मंपरात १३३०                     | <b>৩৩</b> , ৩৩                   | साधर्म्यम् १४—२             |
| सहस्रयुगपर्यन्तम् ८—१७           | संपदयन् ३—२०                    | संहरते २-५८                      | साधिभृताधिदैवम् ७—३०        |
| महस्रदाः ११—५                    | संप्रकीर्तितः १८४               | सः.                              | साधियजम् ७—३०               |
| महस्रेषु ७३                      | संप्रतिष्ठा १'५३                | सः १—१३,१९,२७:                   | साधुभावे १७—२६              |
| संकरस्य ३२४                      | संप्रकृतानि १४ —२२              | २ -१५, २१, ७०, ७१;               | साधुष ६—९                   |
| संकरः १४२                        | संप्रेक्ष्य ६—-१३               | ₹—६, ७, १२, १६, २१,              | माधुः ९—३०                  |
| सक्छपप्रभवान् ६—२४               | संख्तोदके २—४६                  | ४२;४—२, ३, ९, १४,                | माधूनाम् <b>४</b> ८         |
| संख्ये <b>१—</b> ४७; <b>२—</b> ४ | सबन्धिनः १—३४                   | १८, १८, २०; ५-३,                 | माध्याः ११—२२               |
| सप्रहेण ८—११                     | संभवन्ति १४—४                   | 4, 80, 28, 23, 23,               | साम ९,१७                    |
| मघातः १३—६                       | सभवः १४—३                       | ₹¥,₹८; <b>६</b> —१,₹३,३०,        | मामर्थ्यम २ ३६              |
| संजय १-१                         | संभवामि ध-६,८                   | ३१, ३२, ४४, ४७;                  | मामवेदः १० - २२             |
| सजयः १ – २, २४, ४७;              | मभावितस्य २—३४                  | ७१७, १८, १९, २२.                 | गामासिकस्य १० ३३            |
| <b>२१, ९; ११—९,</b>              | संगीहम् ७२७                     | ۵-4, وه, و١, ١٩.                 | माम्नाम् १०३५               |
| ३५, ५०; १८—७४                    | संगोहः २६३                      | २०, २२; <b>९</b> ३०, ३०:         | माम्य ५१९                   |
| भजनयन ११२                        | संमोद्यात् २६३                  | १०३, ७; १ <b>१</b> १४,           | मार्थन ६३३                  |
| मजयि १४ ९, ९                     | संयतेन्द्रियः ४—३९              | <b>५५; १२</b> – १४, १५,          | माः(कारेण १८ २४             |
| मजायने २—६२                      | मयमताम् १०—२९                   | १६, १७; १३३,                     | मास्थयोगी ५४                |
| १३—२६; <b>१</b> ४—१७             | सयमाग्रियु ४—२६                 | २३, २७, २९; <b>१४</b> १९,        | साम्बयम् ५—५                |
| संजार्थम् १—७                    | नंयमी २६९                       | २५, २६; १५—१, १९;                | साख्यानाम ३-१               |
| मतरिप्यमि ४३६                    | संयम्य २—६१;३—६;                | <b>१६</b> —२३; <b>१७</b> – ३, ३, | साम्बं २—३९; १८—१३          |
| मंतुष्टः ३—१७;                   | <b>६—</b> १४; <b>८</b> —१२      | ११; १८८, ९, ११,                  |                             |
| १२—१४, १९                        | मयाति २२२; १५८                  | १६, १७, ৩१                       | साम्ब्यैः ५—५               |
| महब्यन्ते <b>११</b> —२७          | मंबादम् १८७०,७४,७६              | सा.                              | सि⊦                         |
| मैनियम्य १२४                     | सवृत्तः ११—५१                   | सा २६९;६-१९;                     | सिद्धये ७३; १८१३            |
| संनिविष्टः १५१५                  | संशयस्य <b>६</b> —३९            | ₹१—१२; <b>१७</b> —२;             | मित्रमयाः ११—३६             |
| मन्यसनात् ३४                     | मंशयम् ४४२; ६३९                 | १८ -३०, ३१, ३२,                  | मिड: <b>१६</b> —१४          |
| मन्यम्य ३१०; ५१३;                | संशयः ८—५; १०—७;                | ३३. ३४, ३५                       | निदानाम् ७३:                |
| १२ - ६; १८५७                     | १२-८                            | माधात १८७५                       | १०२६                        |
| संन्यासयोग-                      | संशयात्मनः ४४०                  | साक्षी ९.—१८                     | गिक्रिम ३-४; ४-१२;          |
| युक्तात्मा ९२८                   | मंशयातमा ४-४०                   | सागरः १०—२४                      | १२१०; १४१;                  |
| मंन्यामस्य १८१                   | मशिनवताः ४—२८                   | सान्यकिः १—१७                    | १६ –२३; १८–४५,              |
| मंन्यामम् ५—१;६—२;               | सङ्गद्धकिस्त्रि <b>यः ६</b> —४५ | सास्विकप्रियाः १७—८              | ४६, ५०                      |
| १८२                              | संश्रिताः १६१८                  | मास्त्रिकम् १४≀−१६;              | मिद्धिः ध—१२                |
| मन्यामः ५२, ६;                   | मसारेषु १६-१९                   | ₹७—१७, २०;                       | मिद्री ४२२                  |
| <b>१८</b> —७                     | संसिद्धिम ३—२०;                 | १८२०, २३, ३७                     | सिद्धथसिद्धयोः <b>२</b> ४८; |

| पदानि              | अ॰ इलो॰             | <b>पदानि</b>    | अ॰     | इलो•             | पदानि                  | अ०             | इलो°                    | पदानि                     | अ०           | इलो ०                   |
|--------------------|---------------------|-----------------|--------|------------------|------------------------|----------------|-------------------------|---------------------------|--------------|-------------------------|
|                    | १८२६                | सुसुखम्         |        | ९—२              | l                      | स्क.           |                         | स्थिराम्                  |              | <b>६</b> —३३            |
| सिंहनादम्          | १—१२                | सुहत्           |        | ९—१८             | स्कन्दः                |                | ₹ <b>0</b> — ₹४         | स्थिराः                   |              | १७८                     |
|                    | सी-                 | सुहृदम्         |        | ५—२९             | l                      | स्त.           |                         | ١                         | स्थे∙        |                         |
|                    |                     | सुद्धदः         |        | १—२७             | सच्धः                  |                | १८—२८                   | स्थैर्यम्                 | _            | १३७                     |
| सीदन्ति            | १२९                 | सुद्धन्मित्राय् | दासीन  | ₹-               | सन्धाः                 |                | १६—१७                   | _                         | स्नि.        |                         |
|                    | सु.                 | मध्यस्यद्वे     | ध्यबन् | 1ुप् <b>६—</b> ९ |                        | स्तु∙          |                         | रिनग्धाः                  |              | १७—८                    |
| सुकृतदुष्कृते      | <b>२</b> —५०        |                 | 편.     |                  | स्तुतिभिः<br>स्तुवन्ति |                | ११—२१<br>११—२१          | स्पर्शनम                  | स्प          | १५९                     |
| सुकृतस्य           | १४१६                | सूक्ष्मत्वात्   |        | १३—१५            | रपुषान्त               | स्ते.          | 11-11                   | स्पर्शान                  |              | 4                       |
| सुकृतम्            | <b>ષ—• १</b> ધ      | सूतपुत्रः       |        | ११—२६            | स्तेनः                 | 7/11.          | ३१२                     | Casua                     | ₹Ÿ.          | 110                     |
| मुकृतिनः           | <b>७</b> —१६        | सूत्रे          |        | <b>ড</b> ড       |                        | स्त्रिः        |                         | स्प्रदान                  | \c.          | 4-6                     |
| मुखदु:ग्वे         | <b>२—</b> ३८        | स्यते           |        | ९,—१०            | स्त्रियः               |                | <b>९</b> —३२            | रप्रहा ४                  | <b>१</b> ४;  | १४—१२                   |
| <b>सुखदुःख</b> संई | <del>]</del> : ૧૫—૫ | सूर्येसहस्रस्य  | 1      | <b>११—</b> १२    |                        | स्त्री.        |                         | -                         | ₩.           |                         |
| मुखदु:स्वान        | ाम् <b>१३</b> —२०   | सूर्य:          |        | १५६              | स्त्रीपु               |                | ₹ <b>४</b> १            | स्म                       |              | २—३                     |
| सुखस <b>ङ्गे</b> न | १४—६                |                 | सृ.    |                  |                        | स्था∙          |                         | स्मरति                    |              | < 88                    |
| मुखस्य             | <b>१४</b> —२७       | सुजति           | ۷.     | <b>4—</b> 88     | स्थाणुः                |                | ₹₹४                     | समस्य                     |              | <u></u> - نر, ق         |
| सुखम् ६-           | –ξξ; <b>8</b> —४ο;  | सुजामि          |        | 8-0              | स्थानम                 |                | <b>८</b> ─२८;           |                           | स्मृ.        |                         |
|                    | १३, २१, २१;         |                 |        | -                |                        | (2;            | १८—६२                   | स्मृतम्                   |              | २०, २१;                 |
| ६—२१,              | २७, २८, ३२;         | सृती            |        | <b>८—</b> ₹७     | स्थान                  |                | ११—३६<br>१—२१           | स्मृत:                    |              | १८—१८<br>१ <b>७</b> —२३ |
| ₹0—४;              | १३—६;               | स्बम            |        | 8£ ś             | स्थापय<br>स्थापयिव     | -              | ₹—₹¥                    | स्मृता                    |              | 84-3                    |
| <b>१६</b> -२३      | ः <b>१८</b> ३६,     | सङ्घा           | _      | ३१०              |                        |                | १३—२६                   | स्मृति ग्रंश              | ात           | ર—६३                    |
|                    | ३७,३८,३९            | 1               | से.    |                  | स्थावरज                |                | १२—२५<br>१०—२५          | स्मृतिविभ                 |              | २—६३                    |
| सुम्बानि           | <b>१</b> —३२, ३३    | <b>मेनयोः</b>   |        | -२१, २४,         | स्थावराण<br>स्थास्यति  | 114            | ₹0—₹₹<br>₹—५₹           | स्मृतिः                   |              | o—₹४;                   |
| मुग्विनः १-        | —३७; <b>२</b> —३२   |                 | ₹ ७    | , २—१०           | स्यास्यात              | स्थि.          | 4-14                    | 84-                       | ,            | १८७३                    |
| मुखी ५—            | २३ <b>: १६</b> —१४  | सेनानीनाम       |        | १०२४             | म्थितप्रक्             |                | २—५४                    | _ \                       | स्य.         |                         |
| सुग्वे             | १४—९                | मेवते           |        | ?ध—२६            | स्थितप्रश              |                | ર—ષંષ                   | स्यन्दने                  |              | 5-68                    |
| सुखेन              | <b>६</b> —-२८       | सेवया           |        | 8—3×             | स्थित्वा               |                | ₹७२                     | स्यात                     | स्या.        | ; <b>२—</b> ७;          |
| मुखेपु             | २—५६                | 0991            | Ř.     | 3                | म्थितधीः               | ₹-             | – ५૪, ५६                |                           |              | o                       |
| मुधोपमणिपु         | णको १—१६            | l               | स.     |                  | स्थितम्                |                | 4-19;                   |                           |              | <b>4</b> —२०;           |
| मुदुराचारः         | <b>९</b> —३०        | र्भन्यस्य       |        | १७               | १३                     | १६;            | १५—१०                   |                           |              | १८४०                    |
| सुदुर्दर्शम्       | <b>૧૧</b> —૫૨       |                 | मो.    |                  | म्थितः ध               |                |                         | स्याम                     | 200          | १—३७<br>०ల— <b>১१</b>   |
| गुदुर्लभ:          |                     | मोडुम् ५-       | –२३;   | ११—४४            | १४, २                  | १, २२;         |                         | <del>•</del> 414 <b>૨</b> | रः,<br>स्यु. | ₹€00                    |
|                    | <b>9</b> 89         | मोमपाः          |        | ९—२•             |                        |                | १८७३                    | स्यु:                     | 73.          | <b>९—३</b> २            |
| सुदुष्करम्         | <b>६</b> —३४        | मोम:            |        | १५१३             | स्थितान्               |                | ₹₹                      | 13                        | स्र.         |                         |
| सुनिश्चितम्        | 4 8                 |                 | सी.    |                  | स्थिताः                |                | 4                       | स्रमते                    | ~**          | <b>१</b> —३०            |
| <b>सुरगणाः</b>     | १०२                 | मौदम्यात्       |        | <b>१३</b> ३२     | स्थितिम्               |                | ६—३३                    |                           | स्रो.        |                         |
| <b>सुरसंघाः</b>    | <b>११</b> —२१       | सौभद्रः         | ş      | <u></u> ६, १८    |                        | .—७ <b>२</b> ; | १७—२७                   | स्रोतसाम्                 |              | १०३१                    |
| सुराणाम्           | ₹—८                 | सौमदत्तिः       | ,      | ₹—८              | स्थितौ<br>स्थिरवृद्धि  |                | ₹—- <b>१</b> ४          | ,                         | ख.           | _                       |
| सुरेन्द्रलोकम      | ( ९—२०              | सौम्यत्वम्      |        | १७१६             | स्थिरबुा३<br>स्थिरमति  |                | ५—२•<br><b>१२</b> —१९   | स्वकर्मणा<br>स्वकर्मनि    |              | १८—४६<br>१८—४५          |
| सुलभः              | <b>८—१४</b>         | सीम्यवपुः       |        | 8840             | स्थिरम                 |                | १ <b>२</b> —९<br>: १२—९ | स्वकम्                    |              | १८४५<br>११५०            |
| सुविरूढमूल         |                     | सीम्यम्         |        | <b>११</b> ५१     | स्थिरम्<br>स्थिरः      | 4-(;           |                         | स्वचक्षप                  |              | ११—.८                   |
| G                  | , ,, ,              |                 |        |                  |                        |                | 4 11                    | 1-1-1934                  |              | 11-0                    |

| पदानि अ               | > इलो०          | पदानि                 | अ०        | इली०                      | पदानि         | ঞ্                     |                  | पदानि              | अ०     | <b>क्लो</b> ०     |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------|---------------------------|---------------|------------------------|------------------|--------------------|--------|-------------------|
| स्वजनम् १             | ८, ३१,३७,       | स्बम्                 |           | <b>६</b> १३               | हवि:          |                        | <b>४</b> —२४     |                    | हु.    |                   |
|                       | ४५              | <b>∤</b> ₹            | वा.       |                           | हस्तात्       |                        | १३०              | हुतम् <b>४</b> -   | -28;   | ९१६:              |
| स्वतेजमा              | <b>११</b> १९    | स्वाध्यायज्ञान        | यज्ञाः    | 8-96                      | हिसानि        |                        | ५—१८             |                    |        | १७२८              |
| स्वधर्मम् व           | <b>(</b> ३१, ३३ | स्वाध्यायः            |           | १६१                       |               | हा.                    |                  |                    | ₹.     |                   |
| स्वधर्मः३३५           | 4; 8280         | स्वाध्यायाभ्य         | -         |                           | हानिः         |                        | २—६५             | हृतशनाः            |        | ە <del>9</del> وە |
| स्वधर्मे              | <b>३—</b> ३५    | ,                     |           | ६; <b>९</b> ८             |               | हि.                    |                  | हत्स्थम            |        | 8-83              |
| म्बधा                 | ९—१६            | 1                     | वे.       |                           | ₽ 8           | 22,                    | ३७, ४२;          | हृदयदौर्वर         | यम्    | ₹                 |
| म्बन्धितात्           | <b>ર્</b> —રે¢ં | स्ये                  | १८-       | -४५, ४५                   | 3_6           |                        | २७,३१,           | हृदयानि            |        | ११९               |
| • ,                   | 8८४७            | स्थेन                 |           | १८—६०                     |               |                        |                  | हृदि ८—            | -१२; १ | <b>ર્—</b> १७;    |
| स्वपन्                | ٧٧              | 1                     | ₹.        |                           | 88, 1         |                        | ६०,६१,           |                    |        | १५१५              |
| स्वप्नम               | १८—३५           | ह                     |           | २९                        | ६५,६          | ્ક; ર—                 | <i>بي</i> بي ري  | हरेश               |        | १८६१              |
| स्वयान्ध्रवान         | <b>१</b> —३७    | इतम्                  |           | 2-15                      | ! ૧૨, :       | १९, २०,                | २३,३४;           | ह्याः              |        | १७—८              |
| म्बभावजम् १८          |                 |                       |           | १६१४                      | 8-3           | , ७, १२                | , १७,३८;         | दृषितः             |        | ११—४५             |
| 1411447               | X8, X8          | हतान्                 |           | ११३४                      | \ <b>4</b> —₹ | , १९, २                | २; ६-२,          | ह्यीकेश १          | ₹३     | ;१८१              |
| स्वभावजा              | ₹ 8 ,           | 1 '                   | ₹?,<br>c. | ,                         | 8, 5,         | 23,36,                 | ₹9, 60.          | हृपीकेशम्          |        | १—२१;             |
| स्वभावजा<br>स्वभावजेन |                 | २—५,<br>इनिप्ये       | -         |                           | ĺ             |                        | ₹ <b>४,</b> ⊁७,  |                    |        | २ - ९             |
|                       | १८६०            | हान <b>्य</b><br>इन्त |           |                           |               |                        |                  | हपीकेगः            | ś      | શ્પ, ૨૪;          |
| स्वभावनियतम्          | <b>१८—</b> ४७   | हन्तारम्              |           | १०१९<br>२१९               | १८,           | ₹२;                    | ٧ ٤              |                    |        | ₹१०               |
| स्वभावप्रभवै:         | १८—४१           | हन्नि<br>इन्नि        | 5_        | र—ः.<br>- <b>१</b> ९० २१; | ₹-            | (g, 3.                 | ', ३२;           | हास्रोमा<br>हप्यति |        | ११—१४<br>ऽः:      |
| स्वभावः ५             | -१४; ८३         | St. I                 |           | ₹6१७                      | १०            | ₹, ₹४,                 | १६, १८,          | हण्यात<br>हण्यामि  |        | १२१७<br>-७६, ७७   |
| स्वयम् ध ३८           | ;१०—१३,         | हन्त्रम १             | -ફેધ્,    |                           | 29; 5         | ₹ <b>–</b> –₹,         | ३०, २१,          | E 1114             |        | -34, 33           |
|                       | <b>ઃ १८</b> —૭५ | हन्यते                |           | -{S, 20                   | ₹%,           | <b>११</b> ; <b>१</b> २ | _ ų, <u>ę</u> s; |                    | हे.    |                   |
| म्बया                 | <b>9</b> २०     | हन्यमान               | •         | ₹—₹0                      | 13-           | 25.27                  | ₹8-₹si           | ટે ક્ર             | - 68.  | ४१, ४१            |
| स्वर्गतिम्            | <b>९—</b> २०    | हन्युः                |           | <b>१</b> ४६               | ١             | c                      | 22, 66           | हतवः               |        | १८१५              |
| स्वर्गद्वारम्         | <b>२</b> ३२     | हये:                  |           | ₹—? <i>6</i>              | हिनकाम्य<br>- |                        | ₹ <b>0</b> ₹     | त्रेवा             |        | <b>०</b> ,१०      |
| म्बर्गपराः            | ₹— / ₹          | हरिन                  |           | <b>२</b> —६७              |               |                        |                  | ट्युमिदः           |        | १३४               |
| स्वर्गलोकम्           | ९ –२१           | हरन्ति                |           | ₹६०                       | हिनम्         |                        | १८६४             | हतुः               | १३ -   | - २º, २ <b>º</b>  |
| स्वरीम्               | २३७             | हरिः                  |           | ۶٤ <u>-</u> ۰             | हित्वा        |                        | <b>२</b> —३३     | हते।:              | _      | १३५               |
| स्यत्पम्              | २४०             | हरे:                  |           | ६८७७                      | हिनम्नि       |                        | १३२८             |                    | हि.    |                   |
| स्वमिन                | ११२१            | हर्पशोकान्वि          | i:        | <b>१८</b> २७              | हिमालयः       | :                      | १०—२५            | हियन               |        | £-88              |
| स्वम्यः               | १४—२४           | हर्पम                 |           | <b>१—</b> १२              | हिंगात्म व    | :                      | १८ - २३          |                    | ही.    |                   |
| स्वस्याः              | <b>३—</b> ३३    | हर्पामर्पभयोहे        | भै:       | १२१५                      | हिंसाभ्       |                        | १८—२५            | ह्यीः              |        | १६२               |

## 一种人

## समाप्तिमगमद्यं श्रीमद्भगवद्गीताश्लोकान्तर्गतपदानां

## वर्णानुकमः ।

## गीताप्रेस, गोरखपुरकी गीताएँ

| श्रीमद्भगवद्गीता-[ श्रीशांकरभाष्यका सरल हिन्दी-अनुवाद ] इसमें मूल भाष्य तथा भाष्यके       |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| सामने ही अर्थ ळिखकर पढ़ने और समझनेमें सुगमता कर दी गयी है।                                |                 |
| पृष्ठ ५२०, चित्र ३, मूल्य साधारण जिल्द २॥), बढ़िया कपड़ेकी जिल्द ···· २।                  | (1)             |
| श्रीमद्भगवद्गीता-मूल, पदच्छेद, अन्वय, साधारण भाषाटीका, टिप्पणी, प्रधान और                 |                 |
| सूक्ष्म विषय एवं त्यागसे भगवत्प्राप्तिसहित, मोटा टाइप, कपड़ेकी जिल्द,                     |                 |
| पृष्ठ ५७६, चित्र ४, मूल्य                                                                 | (1)             |
| <b>श्रीमद्भगवद्गीता</b> [मझली ] प्रायः सभी विषय १।) वा <b>ली</b> नं०२ के समान, विशेषता    |                 |
| यह है कि स्लोकों के सिरेपर भावार्थ छपा हुआ है, साइज और टाइप कुछ छोटे,                     |                 |
| पृष्ठ ४६८, मृत्य ॥≤), सर्जिल्द                                                            | <del> -</del> ) |
| श्रीमद्भगवद्गीता गुरका (पाकेट-साइज) १।) वाली गीताकी ठीक नकल, साइज                         |                 |
| २२×२९=३२ पेजी, ष्टष्ठ ५९२, सजिल्द, मृल्य ··· ···                                          | II)             |
| श्रीमद्भगवद्गीता-१शेक, साधारण भाषाटीका, टिप्पणी, प्रधान विषय, मोटा टाइप,                  |                 |
| पृष्ठ ३१६, मृल्य ॥), सजिल्द                                                               | =)              |
| श्रीमद्भगवद्गीता-मूल, मोटे अक्षरवाली, सचित्र, मूल्य 🗠), सजिल्द 👑 🛚 ।ः                     | =)              |
| श्रीमद्भगवद्गीता-केवल भाषा, अक्षर मोटे हैं, पृष्ठ १९२, १ चित्र, मूल्य ।), स॰              | <b>(-</b> )     |
| श्रीमद्भगवद्गीता-पञ्चरत्न, गृङ, सचित्र, मोटं टाइप, पृष्ठ ३२८, सजिल्द                      | I)              |
| श्रीमद्भगवद्गीता-विष्णुसहस्रनामसहित, मूल, छोटा टाइप, साइज २॥×३। इच, स० म्०                | =)              |
| श्रीमद्भगवद्गीता-साधारण भाषाटीका, पाकेट साइज, सचित्र, पृष्ठ ४००, म्० =)  , सजि० ≡         | -)11            |
| श्रीमद्भगवद्गीता-मूळ ताबीजी, साइज २×२॥ इंच, पृष्ठ २९६, सजिल्द, मृत्य                      | =)              |
| <b>श्रीमद्भगवद्गीता</b> —विष्णुसहस्रनामसहित, पृष्ठ १२८, सचित्र, सजिल्द, मृत्य             | 11(             |
| श्रीमद्भगवद्गीता-म्ल, महीन अक्षरोंमें, पृष्ठ-संख्या ६४, मृत्य                             | )[[             |
| श्रीमद्भगवद्गीता -(अंग्रेजी-अनुवादसहित) पाकेट साइज, सचित्र, पृष्ठ ४०४, मृल्य ।), सजिल्द । | <b>(-</b> )     |
| डाकसर्च अलग । पना-सीनापेसः सोसस                                                           | 103             |

